| XX                                     | auxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx            |             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| ×                                      | वीर सेवा मन्दिर 🖁                                 | ξ           |
| KXXXXX                                 | <b>दिल्ली</b>                                     | ٤           |
| XXXX                                   | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>             |             |
| XXXX                                   | 5226                                              | 41.11.11.11 |
| XXXXX                                  | क्रम संख्या 2 ८०.3                                | ;           |
| X                                      | काल नं उदस्या 💸                                   |             |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | eos<br>X<br>X<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | :           |

### खर्गवासी साधुबरित श्रीमान् डालचन्दजी सिंघी

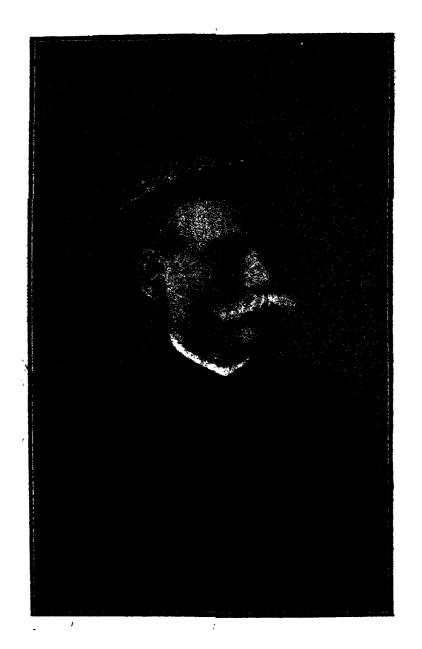

बाब् श्री बहादुर सिंहजी सिंघीके पुण्यश्लोक पिता

**जन्म-वि.** सं. १९२१, मार्गः वदि ६ 🛒 स्वर्गवास-वि. सं. १९८४, पोष सुदि ६

### दानशील - साहित्यरसिक - संस्कृतित्रिय ख० बाबू श्री बहादुर सिंहजी सिंघी



अजीमगंज-कलकता

जन्म ता. २८-६-१८८५] सिखु ती. ७-७-१९४४



### सिं घी जे न य न्थ मा ला

········· यन्थांक ४५ ]·····

दाक्षिण्यचिह्नाङ्क -श्रीमद् - उद्योतनसूरि - विरचिता

## कुवलयमाला

( प्राकृतभाषानिबद्धा चम्पूस्वरूपा महाकथा )

### प्रथम भाग - मूल कथाग्रन्थ



### SINGHI JAIN SERIES

\*\*\*[NUMBER 45]\*\*\*\*\*

### KUVALAYAMALA

**OF** 

UDDYOTANA SŪRI

(A Unique Campū in Prākrit)

#### कल कत्ता निवासी साधुचरित-श्रेष्ठिवर्य **श्रीमद् डालचन्दजी सिंघी** पुण्यस्मृतिनिमित्त प्रतिष्ठापित एवं प्रकाशित

### सिंघी जैन ग्रन्थ माला

[जैन भागमिक, दार्शनिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, कथात्मक-इत्यादि विविधविषयगुम्फित प्राकृत, संस्कृत, अपभंश, प्राचीनगूर्जर,-राजस्थानी आदि नानाभाषानिषद्ध सार्वजनीन पुरातन वाकाय तथा नृतन संशोधनात्मक साहित्य प्रकाशिनी सर्वश्रेष्ठ जैन प्रन्थाविल ]

> प्रतिष्ठाता श्रीमद् - डालचन्दजी - सिंघीसत्पुत्र स्व॰ दानशील - साहित्यरसिक - संस्कृतिप्रिय

श्रीमद् बहादुर सिंहजी सिंघी



प्रधान सम्पादक तथा संचालक आचार्य जिनविजय मुनि अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षापीठ

ऑनररी डायरेक्टर राजस्थान ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर (राजस्थान) निवृत्त सम्मान्य नियामक

भारतीय विद्या भवन, बम्बई
ऑनररी मेंबर जर्मन ओरिएण्टल सोसाईटी, जर्मनी; भाण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीक्यूट, पूना
(दक्षिण); गुजरात साहित्यसभा, अहमदाबाद (गुजरात); विश्वेश्वरानन्द वैदिक
शोध प्रतिष्ठान, होसियारपुर (पञ्जाब)

संरक्षक

श्री राजेन्द्र सिंह सिंघी नथा श्री नरेन्द्र सिंह सिंघी प्रकारानकर्ता- अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षा पी ठ

भारतीय विद्याभवन, बम्बई

प्रकाशक – जयन्तकृष्ण ह. दवे, ऑनररी डायरेक्टर, भारतीय विद्या भवन, चौपाटी रोड, बम्बई, नं. ७ मुद्रक – लक्ष्मीबाई नारायण चौधरी, निर्णयसागर प्रेस, २६–२८ कोलभाट स्ट्रीट, बम्बई, नं २

### दाक्षिण्यचिह्नाङ्क -श्रीमद् -उद्योतनसूरिविरचिता

# कुवलयमाला

( प्राकृतभाषानिबद्धा चम्पूस्वरूपा महाकथा )

非

अतिदुर्लभ्यप्राचीनपुस्तकद्वयाधारेण सुपरिशोध्य बहुविधपाठमेदादियुक्तं परिष्कृत्य च संपादनकर्ता

डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, एम. ए., डी. लिट्. प्राध्यापक, राजाराम कॉल्डेज, कोल्हापुर (दक्षिण)

### प्रथम भाग – मूल कथाग्रन्थ



#### प्रकाशनकर्ता

# अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षापी ठ

विक्रमाब्द २०१५]

प्रथमासृत्ति

किस्ताब्द १९५९

ग्रन्थांक ४५ ]

सर्वाधिकार सुरक्षित

[ सूल्य रु० १५-५०

### SINGHI JAIN SERIES

A COLLECTION OF CRITICAL EDITIONS OF IMPORTANT JAIN CANONICAL,
PHILOSOPHICAL, HISTORICAL, LITERARY, NARRATIVE AND OTHER WORKS
IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRAMSA AND OLD RAJASTHANIGUJARATI LANGUAGES, AND OF NEW STUDIES BY COMPETENT
RESEARCH SCHOLARS

#### **ESTABLISHED**

IN THE SACRED MEMORY OF THE SAINT LIKE LATE SETH

#### ŚRĪ DĀLCHANDJĪ SINGHĪ

OF CALCUTTA

BY

HIS LATE DEVOTED SON

Danasila - Sahityarasika - Sanskritipriya

#### SRI BAHADUR SINGH SINGHI

DIRECTOR AND GENERAL EDITOR

#### ACHĀRYA JINA VIJAYA MUNI

ADHISTHATA, ŚINGHĪ JAIN ŚĀSTRA ŚIKSHĀ PĪŢHA

Honorary Founder-Director, Rajasthan Oriental Research Institute, Jodhpur;

General Editor, Rajasthan Puratan Granthamala; etc.

(Honorary Member of the German Oriental Society, Germany; Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona; Vishveshvranand Vaidic Research Institute, Hosiyarpur; and Gujarat Sāhitya Sabhā, Ahmedabad.)

#### PUBLISHED

UNDER THE PATRONAGE OF

SRI RAJENDRA SINGH SINGHI SRI NARENDRA SINGH SINGHI

BY THE ADHISTHATA

SINGHI JAIN SHASTRA SHIKSHAPITH
BHARATIYA VIDYA BHAVAN
BOWBAY

#### UDDYOTANA-SŪRI'S

### KUVALAYAMĀLĀ

(A Unique Campu in Prakrit)

Critically Edited from Rare Mss. Material for the First Time with an Introduction, Various Readings, Notes etc.

AND

RATNAPRABHA-SŪRI'S

### KUVALAYAMALA-KATHA

(A Stylistic Digest of the Above in Sanskrit)
Critically Edited with Various Readings etc.

BY

Professor A. N. UPADHYE, M. A., D. LIEL. RAJARAM COLLEGE, KOLHAPUR

88

#### Part I KUVALAYAMĀLĀ

PRÄKRIT-TEXT & VARIOUS READINGS

器

#### PUBLISHED BY

Adhisthātā, Singhi Jain Sastra Siksapitha BHĀRATĪYA VIDYĀ BHAVANA BOMBAY

V. E. 2015

First Edition

A. D. 1959

Vol. No. 45]

\* \*

Price Rs. 15-50

#### ॥ सिंघीजैनग्रन्थमालासंस्थापकप्रशस्तिः॥

अस्ति बङ्गामिधे देशे सुप्रसिद्धा मनोरमा । सुर्शिदाबाद इत्याख्या पुरी वैभवशालिनी ॥ ð बहुवो निवसन्त्यत्र जैना ऊकेशवंशजाः । धनाख्या नृपत्तम्मान्या धर्मकर्मपरायणाः ॥ श्रीडालचन्द इत्यासीत् तेष्वेको बहुभाग्यवान् । साधुवत् सचरित्रो यः सिंघीकुलप्रभाकरः ॥ Ę बाह्य एव गतो यश्च कर्तुं व्यापारविस्तृतिम् । कलिकातामहापुर्यो धतधर्मार्थनिश्चयः ॥ B कुशामीयया सद्बुख्या सद्वत्त्या च सिश्वष्टया । उपार्ज्य विपुलां लक्ष्मीं कोट्यधिपोऽजनिष्ट सः ॥ 4 तस्य मञ्जूकमारीति सञ्चारीकुरूमण्डना । जाता पतित्रता पत्नी शीरुसीभाग्यभूषणा ॥ Ę श्रीबहादुरसिंहाख्यो गुणवाँस्तनयस्तयोः । सञ्जातः सुकृती दानी धर्मप्रियश्च धीनिधिः ॥ 9 प्राप्ता पुण्यवता तेन पत्नी तिलकसुन्दरी । यस्याः सौभाग्यचन्द्रेण भासितं तत्कुलाम्बरम् ॥ L श्रीमान् राजेन्द्रसिंहोऽस्य ज्येष्टपुत्रः सुशिक्षितः । यः सर्वकार्यदक्षत्वात् दक्षिणबाहवत् पितुः ॥ **ዓ** नरेन्द्रसिंह इत्याख्यसेजस्वी मध्यमः सुतः । सूनुवीरेन्द्रसिंहश्च कनिष्ठः सौम्यदर्शनः ॥ 90 सन्ति त्रयोऽपि सरपुत्रा आसमक्तिपरायणाः । विनीताः सरला भव्याः पितुर्मागीनगामिनः ॥ 99 कन्येऽपि बहबस्तस्याभवन् स्वस्नादिबान्धवाः । धर्नेर्जनैः समृतः सन् स राजेव व्यराजत ॥ 12

#### शन्यक -

93

38

94

3 &

30

86

99

२०

२४

२२

२३

२४

२५

२ ६

₹ ७

26

२९

₹ o

3 1

₹ ₹

**₹**₹

38

34

३६

**B** 0

36

38

80

सरस्वत्यां सदासक्तो भूत्वा रूक्मीप्रियोऽप्ययम् । तत्राप्यासीत् सदाचारी तिश्वत्रं विदुपां खलु ॥ नाहंकारों न दुर्भोवों न विलासों न दुर्ब्ययः । इष्टः कदापि यदुगेहे सतां तद् विसायास्पदम् ॥ भक्तो गुरुजनानां स विनीतः सजनान् प्रति । बन्धुजनेऽनुरक्तोऽभूत् प्रीतः पोष्यगणेष्विप ॥ देश-कालस्थितिज्ञोऽसौ विद्या-विज्ञानपूजकः । इतिहासादि-साहित्य-मंस्कृति-सत्कलाप्रियः ॥ समब्रह्मै समाजस्य धर्मस्योत्कर्षहेतवे । प्रचाराय च शिक्षाया दत्तं तेन धनं धनम् ॥ गत्वा सभा-समित्वादौ भूत्वाऽध्यक्षपदान्वितः । दश्वा दानं यथायोग्यं प्रोत्साहिताश्च कर्मठाः ॥ एवं घनेन देहेन ज्ञानेन अभनिष्टया । अकरोत् स यथाशिक सत्कर्माणे सदाशयः ॥ अधान्यदा प्रसङ्गेन स्विपतुः स्मृतिहेतवे । कर्तुं किञ्चिद् विशिष्टं स कार्यं मनस्यचिन्तयत् ॥ पुज्यः पिता सदैवासीत् सम्यग्-ज्ञानक्चिः स्वयम् । तस्मात् तज्ज्ञानवृद्ध्यर्थे यतनीयं मयाऽप्यरम् ॥ विचार्येवं स्वयं चित्ते पुनः प्राप्य सुसम्मतिम् । श्रहेयानां स्वभिन्नाणां विदुषां चापि तादशाम् ॥ जैनज्ञानप्रसारार्थं स्थाने शान्ति निकेत ने । सिंघीपदाङ्कितं जैन ज्ञान पीठ मनिष्ठिपत् ॥ श्रीजिनविजयः प्राज्ञो सुनिनामा च विश्वतः । स्वीकर्तुं प्रार्थितस्तेन तस्याधिष्ठायकं पदम् ॥ तस्य सौजन्य-सौहार्द-स्थेयौंदार्यादिसद्गणैः । वशीभूय मुदा येन स्वीकृतं तत्पदं वरम् ॥ कवीन्द्रेण रवीन्द्रेण स्वीयपावनपाणिना । रर्स-नागार्श्व-चन्द्राब्दे तस्प्रतिष्ठा ब्यथीयत ॥ प्रारब्धं सुनिना चापि कार्यं तदुपयोगिकम् । पाठनं ज्ञानांलप्सुनां प्रन्थानां प्रथनं तथा ॥ तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंबीकुलकेतुना । स्वपितृश्रेयसे चेषा प्रारब्धा प्रन्थमालिका ॥ उदारचेतसा तेन धर्मशीलेन दानिना । ज्ययितं पुष्कलं द्रव्यं तत्त्रकार्यसुसिद्धये ॥ छात्राणां वृत्तिदानेन नैकेषां विदुषां तथा । ज्ञानाभ्यासाय निष्कामसाहाय्यं स प्रदत्तवान् ॥ जलवाय्वादिकानां त प्रातिकृल्यादसौ सनिः । कार्यं त्रिवार्षिकं तत्र समाप्यान्यत्रावासितः ॥ तत्रापि सततं सर्वं साहाय्यं तेन यच्छता । प्रन्थमालाप्रकाशाय महोत्साहः प्रदर्शितः ॥ नन्दै-निध्ये हैं-चन्द्रांडदे कृता पुनः सुयोजना । ग्रन्थावल्याः स्थिरत्वाय विस्तराय च नृतना ॥ ततो मुनेः परामर्शात् सिंबीवंशनभस्तता । भावि द्याभव ना येथं प्रन्थमाला समर्पिता ॥ भासीत्तस्य मनोवाञ्छाऽपूर्वमन्थप्रकाशने । तद्र्यं स्वयितं तेन लक्षावधि हि रूप्यकम् ॥ दुर्विकासाद् विधेईन्त ! दौर्भाग्याचात्मयन्धूनाम् । स्वल्पेनैवाथ कालेन स्वर्गं स सुकृती ययौ ॥ विर्धु-ग्रू-य-र्ख-नेत्रा-ब्दे मासे भाषाढसञ्ज्ञके । किष्ठकातानगर्यो स प्राप्तवान् परमां गतिम् ॥ पितृभक्तेश्व तत्पुत्रैः प्रेयसे पितुरात्मनः । तथैव प्रपितुः स्मृत्ये प्रकाश्यतेऽधुना त्वयम् ॥ सैषा प्रन्याविकः श्रेष्ठा प्रेष्ठा प्रज्ञावतां प्रथा । मूपाद् भूत्यै सतां सिंबीकुळकीर्तिप्रकाशिका ॥ बिद्धजनकृताह्वादा सचिवानन्ददा सदा । चिरं नन्दत्वियं लोके श्रीसैंची प्रन्थमालिका ॥

#### ॥ सिंघीजैनग्रन्थमालासम्पादकप्रशस्तिः॥

₹

ŧ

L

Q

90

33

92

3 3

98

9 4

98

9 9

96

99

२०

२ १

२२

२३

₹8

२५

२ ६

२७

38

२९

g o

₹3

₹ €

¥ ¥

ई ४

14

34

ą o

36

28

20

स्वस्ति श्रीमेद्पादाख्यो देशो भारतविश्चतः । रूपाहेलीति सक्षान्ती पुरिका यत्र सुस्थिता ॥
सदाचार-विधाराभ्यां प्राचीननृपतेः समः । श्रीमचतुरसिंहोऽत्र राठोडान्वयभूमिपः ॥
तत्र श्रीवृद्धिसिंहोऽभूद् राजपुत्रः प्रसिद्धिभाक् । क्षात्रधमेधनो यश्च परमारकुलाप्रणीः ॥
मुज-भोजमुखा भूपा जाता यस्मिन् महाकुले । किं वर्ण्यते कुलीनत्वं तत्कुलजातजन्मनः ॥
पत्नी राजकुमारीति तस्थाभूद् गुणसंहिता । चातुर्य-रूप-लावण्य-सुवाक् सौजन्यभूषिता ॥
क्षत्रियाणीं प्रभापूर्णां शौर्योद्दीसमुखाकृतिम् । यां दृष्ट्वेव जनो मेने राजन्यकुलजा त्वियम् ॥
पुत्रः किसनसिंहाख्यो जातस्त्योरतिप्रियः । रणमल इति चान्यद् यश्वाम जननीकृतम् ॥
श्रीदेवीद्दंसनामाऽत्र राजपूज्यो यतीश्वरः । ज्योतिभैवज्यविद्यानां पारगामी जनप्रियः ॥
श्रागतो मरुदेशाद् यो श्रमन् जनपदान् बहून् । जातः श्रीवृद्धिसंहस्य प्रीति-श्रद्धास्पदं परम् ॥
तेनाथाप्रतिमप्रेम्णा स तत्सूनुः स्वसिद्धिशै । रक्षितः शिक्षतः सम्यक्, कृतो जैनमतानुगः ॥
दौर्भाग्यात् तच्छिशोबोक्ये गुरु-तातौ दिवंगतौ । विभूदः स्वगृद्दात् सोऽथ यद्दच्छया विनिर्गतः ॥

#### तथा च-

भ्रान्त्वा नैकेषु देशेषु संसेव्य च बहुन् नरान् । दीक्षितो मुण्डितो भूत्वा जातो जैनमुनिस्ततः ॥ ज्ञातान्यनेकशास्त्राणि नानाधर्ममतानि च । मध्यस्यवृत्तिना तेन तस्वातस्वगवेषिणा ॥ अधीता विविधा भाषा भारतीया युरोपजाः । अनेका लिपयोऽप्येवं प्रत्न-नृतनकालिकाः ॥ येन प्रकाशिता नैके प्रन्था विद्वत्प्रशंसिताः । लिखिता बहुवो लेखा ऐतिह्यतथ्यगुम्फिताः ॥ बहुभिः सुविहृद्भिस्तन्मण्डलैश्च स सत्कृतः । जिनविजयनाम्नाऽयं विख्यातः सर्वत्राभवद् ॥ तस्य तां विश्वतिं ज्ञात्वा श्रीमद्गाःधीमहात्मना । आहतः सादरं पुण्यपत्तनात् स्वयमन्यदा ॥ पुरे चाहम्मदाबादे राष्ट्रीयः शिक्षणालयः । विद्यापीठ इति ख्यात्या प्रतिष्टितो यदाऽभवत् ॥ भाचार्यत्वेन तत्रोचैर्नियुक्तः स महात्मना । रस्-मुँनि-निधीन्द्वेटदे पुरात स्वा ख्य म न्दि रे ॥ वर्षाणामष्टकं यावत् सम्भूष्य तत् पदं ततः। गत्वा जर्मनराष्ट्रे स तत्संस्कृतिमधीतवान् ॥ तत भागत्य सँछग्नो राष्ट्रकार्ये च सिक्रयम् । कारावासोऽपि सम्प्राप्तो येन स्वातन्त्र्यसङ्गरे ॥ क्रमात् ततो विनिर्मुक्तः स्थितः शान्ति नि केत ने । विश्ववन्यक्वीनद्वश्रीरवीनद्वनाथभूषिते ॥ सिषीपद्युतं जैन ज्ञान पी ठं तदाश्रितम् । स्थापितं तत्र सिषीश्रीहास्यन्दस्य सुनुना ॥ श्रीबहादरसिंहेन दानवीरेण धीमता । स्मृत्यर्थं निजतातस्य जैनज्ञानप्रसारकम् ॥ प्रतिष्ठितश्च तस्यासी पदेऽधिष्ठातृसञ्ज्ञके । अध्यापयन् वरान् शिष्यान् प्रन्थयन् जैनवाकायम् ॥ तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंघीकुलकंतुना । स्वपितृश्रेयसे होषा प्रारम्धा प्रन्थमालिका ॥ भथेवं विगतं तस्य वर्षाणामष्टकं पुनः । ग्रन्थमालाविकासादिप्रवृत्तिषु प्रयस्यतः ॥ बार्ण-रक्त-नेवेन्द्वेब्दे मुंबाईनगरीस्थितः । मंशीति बिरुद्ख्यातः कन्हें याळाळ-घीसखः ॥ प्रवृत्तो भारतीयानां विद्यानां पीठनिर्मितौ । कर्मनिष्ठस्य तस्याभूत् प्रयक्तः सफलोऽचिरात् ॥ बिदुषां श्रीमतां योगात् पीठो जातः प्रतिष्ठितः । भारतीय पदोपेत विद्याभवन सन्ज्या ॥ भाइतः सहकार्यार्थं स मुनिस्तेन सहदा। ततः प्रभृति तन्नापि तत्कार्ये सुप्रवृत्तवान् ॥ तज्ञवनेऽन्यदा तस्य सेवाऽधिका द्वापेक्षिता । स्वीकृता च सद्भावेन साऽप्याचार्यपदाश्रिता ॥ नन्दै-निर्ध्यक्के-चन्द्राब्दे वैक्रमे विहिता पुनः । एतद्ग्रन्थावलीस्थैर्यकृते नृतनयोजना ॥ परामर्शात् ततस्तस्य श्रीसिंघीकुलभास्वता । भाविधाभवनायेयं ग्रन्थमाला समर्पिता ॥ प्रदत्ता दशसाहस्री पुनस्तस्योपदेशतः । स्वपिष्टस्मृतिमन्दिरकरणाय सुकीर्तिना ॥ दैवादर्षे गते काले सिंचीवर्यो दिवंगतः । यसस्य ज्ञानसेवायां साहाय्यमकरोत् महत् ॥ पितृकार्यप्रगासर्थं यक्षशीलैसादात्मजैः । राजेन्द्रसिंह्मुख्येश्च सत्कृतं तद्वचस्ततः ॥ पुण्यक्षोकपितुर्मामा प्रन्थागारकृते पुनः । बन्धुज्येष्ठो गुणश्रेष्ठो हार्द्छक्षं धनं ददौ ॥ प्रन्थमालाप्रसिद्धार्थं पितृवत् तस्य काक्षितम् । श्रीसिंघीसत्पुत्रैः सर्वं तद्गिराऽनुविधीयते ॥ विद्वजनकृताहादा सचिदाननददा सदा। चिरं नन्दत्वियं लोके जिन विजय भारती॥

#### SINGHI JAIN SERIES

#### Works in the Series already out. श्च अद्याविष मुद्रितप्रन्थनामाविल 🎥

- मेरुतुङ्गाचार्यरचित प्रवन्धचिन्तामणि मूल संस्कृत प्रनथ.
- २ पुरातनप्रबन्धसंग्रह बहुविध ऐतिह्यतश्यपरिपूर्ण अनेक निबन्ध संचय.
- ३ राजशेखरसूरिरचित प्रवन्धकोश.
- ४ जिनप्रभसूरिकृत विविधतीर्थकस्प.
- ५ मेघविजयोपाध्यायकृत देवानन्दमहाकाव्य.
- ६ यशोविजयोपाध्यायकृत जैनतर्कभाषा.
- ७ हेमचन्द्राचार्यकृत प्रमाणमीमांसा.
- ८ भट्टाकलङ्कदेवकृत अकलङ्कप्रन्थन्नयी.
- ९ प्रबन्धचिन्तामणि हिन्दी भाषांतर.
- १० प्रभाचन्द्रसूरिरचित प्रभावकचरित.
- ११ सिद्धिचन्द्रोपाध्यायरचित भानुचनद्रगणिचरित.
- १२ यशोविजयोपाध्यायविरचित शानविन्दुप्रकरण.
- १३ हरिषेणाचार्यकृत बृहत्कथाकोशः.
- १४ जैनपुरूकप्रशस्तिसंप्रह, प्रथम भाग.
- १५ हरिभद्रसुरिविरचित भूतीख्यान. ( प्राकृत )
- १६ दुर्गदेवकृत रिष्टसमुख्य. ( प्राकृत )
- १७ मेघविजयोपाध्यायकृत दिग्विजयमहाकाव्य.
- १८ कवि अब्दुल रहमानकृत सन्देशरासक. (अपश्रंश)

- १९ भर्तहरिकृत शतकत्रयादि सुभाषितसंप्रह.
- २० शान्त्याचार्यकृत न्यायावतारवार्तिक-सृत्ति.
- २१ कवि धाहिलरचित पडमसिरीखरिड. ( अप॰ )
- २२ महेश्वरस्रिकृत नाणपंचमीकहा. (प्रा०)
- २३ श्रीभद्रबाहुआचार्यकृत भद्रबाहुसंहिता.
- २४ जिनेश्वरसूरिकृत कथाकोषप्रकरण. (प्रा॰)
- २५ उदयप्रभस्रिकृत धर्माभ्युद्यमहाकाच्य.
- २६ जयसिंहस्रिकृत धर्मोपदेशमाला. (प्रा॰)
- २७ कोऊहलविरचित लीलावई कहा. (प्रा॰)
- २८ जिनद्त्ताख्यानद्वय. ( प्रा॰ )
- २९ ख्यंभूविरचित पडमवरिड. भाग १ (अप॰)
- 30 .. ,, , **?**
- ३१ सिद्धिचन्द्रकृत काज्यप्रकाशाखण्डन.
- ३२ दामोदरपण्डित कृत उक्तिस्यक्तिप्रकरण.
- ३३ मिन्नभिन विद्वत्कृत कुमारपाळचरित्रसंप्रद.
- ३४ जिनपालोपाध्यायरचित खरतरगच्छ बृहद्वर्वाविछ.
- ३५ उद्योतनसरिकृत कुवलयमाला कहा. (प्रा॰)
- ३६ गुणपालमुनिरचित जंबुचरियं. ( प्रा० )
- ३७ पूर्वाचार्यविर्वित जयपायड -निमित्तशास. (प्रा॰)
- ३८ धनसारगणीकृत-भर्तृहरशतकत्रयटीका.

#### Shri Bahadur Singh Singhi Memoirs Dr. G. H. Bühler's Life of Hemachandrāchārya.

Translated from German by Dr. Manilal Patel, Ph. D.

- १ स्व. बाबू श्रीबहादुरामिंहजी सिंबी स्मृतिग्रन्थ [ भारतीयविद्या भाग ३ ] सन १९४५.
- 2 Late Babu Shri Bahadur Singhji Singhi Memorial volume. BHARATIYA VIDYA [Volume V] A. D. 1945.
- 3 Literary Circle of Mahāmātya Vastupāla and its Contribution to Sanskrit Literature. By Dr. Bhogilal J. Sandesara, M. A., Ph. D. (S.J.S.33.)
- 4-5 Studies in Indian Litary History, Two Volumes.

By Prof. P. K. Gode, M. A. (S. J. S. No. 37-38.)

#### Works in the Press.

### संप्रति मुद्यमाणग्रन्थनामाविल 錄

- ९ विविधगच्छीयपद्यावलिसंप्रह.
- २ जैनपुस्तकप्रशस्तिसंग्रह, भाग २.
- ३ विज्ञासिसंग्रह विज्ञाप्ति महालेख विज्ञाप्ति त्रिवेणी भादि अनेक विज्ञाप्तिलेख समुख्य,
- **४ कीर्तिकौमुदी** आदि वस्तुपालप्रशस्तिसंप्रह.
- ५ गुणचन्द्रविरचित मंत्रीकर्मचन्द्रवंशप्रबन्ध.
- ६ नयचन्द्रविरचित हुम्मीरमहाकाच्य.
- ७ महेन्द्रसूरिकृत नर्मदासुन्दरीकथा. (प्रा०)
- ८ कोटिल्यकृत अर्थकास सटीक. (कतिपयअंश)

- ९ गुणप्रभाचार्यकृत विनयसूत्र. ( बौद्धशास्त्र )
- १० भोजनृपतिरचित शृक्षारमञ्जरी. ( संस्कृत कथा )
- ११ रामचन्द्रकविरचित-म**ञ्जिकामकरन्दादिनाटकसंप्रह.**
- १२ तरणप्राभाचार्यकृत षडावश्यकवालावकोधवृत्ति.
- १३ प्रद्युप्रस्रिकत मुळ्जादिप्रकरण-सटीक
- १४ हेमचन्द्राचार्यकृत छन्दोऽनुशासन
- १५ खयंभुकविरचित पडमचरित. भा० ३
- ३६ ठकुर फेरूरचित प्रन्थावलि (प्रा०)

To Pandit Dr. Sukhalalaji Sanghavi and Āchārya Śrī Jina Vijayaji Muni

#### **PREFACE**

AFTER working for the last six years and more on the critical edition of this unique Prākrit Campū, the *Kuvalayamālā* of Uddyotanasūri (A. D. 779), it is a matter of pleasure and relief for the Editor that the Text with the Various Readings is being placed before the world of scholars, in this Part I.

The Second Part will include the Introduction which gives a description of the Mss. along with the principles of Text-constitution and presents an exhaustive study of the various aspects of the Kuvalaya-mālā. In it is included a critical edition of Ratnaprabhasūri's Kuvalaya-mālā-kathā which is a stylistic digest in Sanskrit of Uddyotana's Prākrit work. All this material is nearly ready, and it is hoped that the Second Part also will be published soon.

The Prākrit Text is edited according to the best standards of critical scholarship. Only two Mss. of this Prākrit Campū are available one written on paper in Poona (P) and the other on palm-leaf in Jaisalmer (J): both of them are used for this edition.

Muni Shri Jinavijayaji had undertaken a critical edition of this work; and, as early as 1931, he had even printed the first form of it. The students of Prākrit literature have to regret that due to various preoccupations and multifarious duties this great savant could not continue his work on this important Prākrit Text. A kalyāṇa-mitra as he is, he generously placed the Jaisalmer material at my disposal; and it is out of great respect for his wish that I undertook to edit this work. But for his help and constant encouragement I would not have been able to complete this arduous task. Words are inadequate to express my sense of gratitude towards him.

My sincere thanks are due to the ex-Government of Kolhapur and the University of Poona for their research grants which enabled me to continue my work on the Kuvalayamālā.

Two years back some unexpected developments were about to dislocate my work on the *Kuvalayamālā*. Thanks to Pt. Dr. Sukhalalji Sanghavi, Ahmedabad, Dr. Hiralal Jain, Muzffarpur, and other well-wishers that I could complete the text-constitution of this *Kuvalayamālā* which by its publication has positively enhanced the greatness of Indian literature in general and Prākrit literature in particular.

Karmanyevadhikāras te.

Rajaram College Kolhapur: 1-5-59.

A. N. UPADHYE

### किञ्चित् प्रास्ताविक ।

### (कुवलयमाला कथाके प्रकाशनकी पूर्व कथा।)

अनेक वर्षोंसे जिसके प्रकाशित होनेकी विद्वानोंको विशिष्ट उत्कण्ठा हो रही यी, उस दाक्षिण्य विद्वाङ्कित उद्योतन स्रिकी बनाई हुई प्राकृत महाकया कुवलयमाला, सिंघी जैन ग्रन्थमाला के ४५ वें मणिरकके रूपमें, आज प्रकट करते हुए मुझे अतीत हर्षानुभव हो रहा है।

इस कथा प्रन्थको इस रूपमें प्रकट करनेका आजसे कोई ४५ वर्ष पूर्व, मेरा संकल्प हुआ था। विद्वन्मतिक्षक मुनिवर्थ्य श्री पुण्यविजयजीके खर्गीय गुरुवर्थ्य श्री चतुरविजयजी महाराजने रत्नप्रभसूरिकृत गद्यमय संस्कृत कुवलयमाला कथाका संपादन करके भावनगरकी जैन आत्मानन्द सभा द्वारा ( सन् १९१६ ) प्रकाशित करनेका सर्वप्रथम सुप्रयत किया, तब उसकी संक्षिप्त प्रस्तावनामें प्रस्तुत प्राकृत कथाका आद्यन्त भाग उद्धत करनेकी दृष्टिसे, प्रनाके राजकीय प्रन्यसंप्रह (जो उस समय डेक्सन कॉलेजमें स्थापित या) में सुरक्षित इस प्रन्थकी, उस समय एकमात्र ज्ञात प्राचीन हस्तलिखित प्रति, मंगवाई गई। हमारे खर्गस्थ विद्वान् मित्र चिमनलाल डाह्याभाई दलाल, एम्. ए. ने उस समय 'गायकवाडस् ओरिएन्टल सिरीझ' का काम प्रारंभ किया था। प्रायः सन् १९१५ के समयकी यह बात है। उन्हींके प्रयत्नसे पूना वाली प्रति बडौदार्में मंगवाई गई थी। मैं और श्री दलाल दोनों मिल कर उस प्रतिके कुछ पन्ने कई दिन टटोलते रहे, और उसमेंसे कुछ महत्त्वके उद्धरण नोट करते रहे । श्री दलालके हस्ताक्षर बहुत ही अन्यवस्थित और अस्पष्ट होते थे अतः इस प्रन्थगत उद्धरणोंका आलेखन मैं ही खयं करता या। प्रन्थका आदि और अन्त भाग मैंने अपने हस्ताक्षरोंमें सुन्दर रूपसे लिखा था। उसी समय कथागत वस्तुका कुछ विशेष अवलोकन हुआ और हम दोनोंका यह विचार हुआ कि इस प्रन्यको प्रकट करना चाहिये। मैंने श्री दलालकी प्रेरणासे, गायकवाड सीरीझके लिये, सोमप्रभाचार्य रचित कुमारपालप्रतिबोध नामक विशाल प्राकृत प्रन्थका संपादन कार्य हाथमें लिया था; और उसका छपना भी प्रारंभ हो गया था। मैंने मनमें सोचा था कि कुमारपालप्रतिबोधका संपादन समाप्त होने पर, इस कुक्लयमालाका संपादन कार्य हाथमें लिया जाय।

श्री दलाल द्वारा संपादित गायकवाडस् ओरिएन्टल सीरीझका प्रथम श्रन्थ राजशेखरकृत 'कान्यभीमांसा' प्रकट हुआ । इसके परिशिष्टमें, कुवलयमालाके जो कुछ उद्धरण दिये गये हैं उनकी मूल नकल सर्वप्रयम मैंने ही की थी ।

पूना वाली प्रतिका ऊपर ऊपरसे निरीक्षण करते हुए मुझे आमास हुआ कि वह प्रति कुछ अशुद्ध है। पर उस समय, जेसलमेरकी प्रति ज्ञात नहीं थी। उसी वर्ष जेसलमेरके ज्ञानमंदारोंका निरीक्षण करनेके लिये, स्वर्गवासी विद्याप्रिय स्पाजीराव गायकवाड नरेशका आदेश प्राप्त कर, श्री दलाल वहां गये और प्रायः तीन महिन। जितना समय व्यतीत कर, वहांके मंदारोंकी प्रन्थराशिका उनने ठीक ठीक परिचय प्राप्त किया। तभी उनको जेसलमेरमें सुरक्षित प्राकृत कुवल्यमालाकी ताडपत्रीय प्राचीन प्रतिका पता लगा। पर उनको उसके ठीकसे देखनेका अवसर नहीं मिला था, अतः इसकी कोई विशेषता उनको ज्ञात नहीं हुई। बादमें बढ़ीदासे मेरा प्रस्थान हो गया।

सन् १९१८ में मेरा निवास पूनामें हुआ। मांडारकर ओरिएन्टल रीसर्च इन्स्टिट्यूटकी स्थापनाके काममें, जैन समाजसे कुच्छ विशेष आर्थिक सहायता प्राप्त करानेकी दृष्टिसे, इन्स्टिट्यूटके मुख्य स्थापक तिहान् खर्गवासी डॉ॰ पाण्डुरंग गुणे, डॉ॰ एन्. औ. सरदेसाई और डॉ॰ एस्. के. बेल्वलकर आदिके आमंत्रणसे में पूना गया था। मेरा उद्देश इन्स्टिक्यूटकी स्थापनामें जैन समाजसे कुछ आर्थिक सहायता दिलानेके साथ, खयं मेरा आन्तरिक प्रलोभन, पूनाके उस महान् प्रन्थसंप्रहको भी देखनेका था जिसमें जैन साहित्यके हजारों उत्तमोत्तम प्रन्थ संप्रहीत हुए हैं। पूनामें जा कर, में एक तरफसे इन्स्टिक्यूटको अपेक्षित आर्थिक मदत दिलानेका प्रयत्न करने लगा, दूसरी तरफ में यथात्रकाश प्रन्थसंप्रहके देखनेका भी काम करने लगा। उस समय यह प्रन्थसंप्रह, डेकन कॉलेजके सरकारी मकानमेंसे हट कर, भांडारकर रीसर्च इन्स्टिक्यूटका जो नया, पर अधूरा, मकान बना था उसमें आ गया था।

अहमदाबादकी वर्तमान गुजरात विद्या सभाके विशिष्ट संचालक, प्रो० श्री रसिकलाल छोटालाल परीख, जो उस समय पूनाकी फर्गुसन कॉलेजमें रीसर्च स्कॉलरके रूपमें विशिष्ट अध्ययन कर रहे थे, मेरे एक अभिन्नहृदयी मित्र एवं अतीव प्रिय शिष्यके रूपमें, इस महान् प्रन्यसंप्रहके निरीक्षण कार्यमें मुझे हार्दिक सहयोग दे रहे थे।

सन् १९१९ के नवंबर मासमें, भांडारकर रीसर्च इन्स्टिट्यूटकी तरफसे, भारतके प्राच्यिवधाभिन्न विद्वानोंकी सुविद्ध्यात ओरिएन्टल कॉन्फरन्सका सर्वप्रथम अधिवेशन बुलानेका महद् आयोजन किया गया। मैंने इस कॉन्फरन्समें पढनेके लिये महान् आचार्य हरिभद्रस्रिके समयका निर्णय कराने वाला निबन्ध लिखना पसन्द किया।

इन आचार्यके समयके विषयमें भारतके और युरोपके कई विख्यात विद्वानोंमें कई वर्षीसे परस्पर विशिष्ट मतमेद चल रहा था जिनमें जर्मनीके महान् भारतीयविद्याविज्ञ डॉ० हेमीन याकोबी मुख्य थे।

जैन परंपरामें जो बहु प्रचलित उल्लेख मिलता है उसके आधार पर आचार्य हरिभद्रस्रिता खर्ममन विक्रम संवत् ५८५ माना जाता रहा है। पर डॉ० याकोबीको हरिभद्रके कुछ प्रन्थगत उल्लेखोंसे यह ज्ञात हुआ कि उनके खर्ममनकी जो परंपरागत गाथा है वह ठीक नहीं बैठ सकती। हरिभद्रके खर्यके कुछ ऐसे निश्चित उल्लेख मिलते हैं जिनसे उनका वि० सं० ५८५ में खर्ममन सिद्ध नहीं हो सकता। दूसरी तरफ, उनको महर्षि सिद्धर्षिकी उपमितिभवप्रपंचा कथामें जो उल्लेख मिलता है, कि आचार्य हरिभद्र उनके धर्मबोधकर गुरु हैं, इसका रहस्य उनकी समझमें नहीं आ रहा था। सिद्धर्षिने अपनी वह महान् कथा विक्रम संवत् ९६२ में बनाई थी, जिसका रपष्ट और सुनिश्चित उल्लेख उनने खयं किया है। अतः खॉ० याकोबीका मत बना था कि हरिभद्र, सिद्धर्षिके समकालीन होने चाहिये। इसका विरोधी कोई स्पष्ट प्रमाण उनको मिल नहीं रहा था। अतः वे हरिभद्रका समय विक्रमकी १० वीं शताब्दी स्थापित कर रहे थे। जैन विद्वान् अपनी परंपरागत गाथा का ही संपूर्ण समर्थन कर रहे थे।

मेरे देखनेमें प्राकृत कुवलयमालागत जब वह उक्लेख आया जिसमें कथाकारने अनेकशास्त्रप्रणेता आचार्य हरिमद्रको अपना प्रमाणशास्त्रशिक्षक गुरु बतलाया है और उनकी बनाई हुई प्रख्यात प्राकृत रचना 'समराइचकहा' का मी बड़े गौरवके साथ स्मरण किया है, तब निश्चय हुआ कि हरिभद्र कुवलयमालाकथा-कार उद्देशतनसूरिके समकालीन होने चाहिये। उद्देशतनसूरिने अपनी रचनाका निश्चित समय, प्रन्थान्तमें बहुत ही स्पष्ट रूपसे दे दिया है; अतः उसमें भ्रान्तिको कोई स्थान नहीं रहता। उद्देशतनसूरिने कुवलय-मालाकी रचनासमाप्ति शक संवत् ७०० के पूर्ण होनेके एकदिन पहले की थी। राजस्थान और उत्तर भारतकी परंपरा अनुसार चैत्रकृष्णा अमावस्थाको शक संवत्सर पूर्ण होता है। चैत्र शुक्क प्रतिपदाको नया संवत्सर चास्त्र होता है। उद्योतनसूरिने चैत्रकृष्णा चतुर्दशीके दिन अपनी प्रन्थसमाप्ति की, अतः उनने स्पष्ट लिखा

कि एक दिन न्यून रहते, शक संवत्सर ७०० में यह प्रन्थ समाप्त हो रहा है। शक संवत्सर ७०० की तुलनामें विक्रम संवत् ८३५ आता है। इस दृष्टिसे हरिभद्रसूरि, विक्रमकी ९ वीं शताब्दीके प्रथम पादमें हुए यह निश्चित होता है। न वे जैसा कि परंपरागत गाथामें स्चित वि० सं० ५८५ में ही स्वर्गस्थ हुए, और न सिद्धिके समकालीन वि० सं० ९६२ के आसपास ही हुए।

मैंने इस प्रमाणको सन्मुख रख कर, हिरिभद्रस्रिके समयका निर्णायक निबन्ध लिखना शुरू किया था। पर साथमें पूनाके उक्त प्रन्थसंप्रहमें उपलब्ध हिरिभद्रस्रिके अन्यान्य विशिष्ट प्रन्थोंके अवलोकनका भी मुझे अच्छा अवसर मिला। इन प्रन्थोंमें कई ऐसे विशिष्ट अन्य प्रमाण मिले जो उनके समयका निर्णय करनेमें अधिक आधाररूप और ज्ञापकस्वरूप थे। डॉ० याकोबीके अवलोकनमें ये उल्लेख नहीं आये थे, इस लिये मुझे अपने निबन्धके उपयोगी ऐसी बहुत नूतन सामग्री मिल गई थी, जिसका पूरा उपयोग मैंने अपने उस निबन्धमें किया।

मैंने अपना यह निबन्ध संस्कृत भाषामें लिखा। और उक्त 'ऑल इण्डिया ओरिएन्टल कॉन्फरन्स'के प्रमुख अधिवेशनमें विद्वानोंको पढ कर सुनाया। उस कॉन्फरन्सके मुख्य अध्यक्ष, स्वर्गस्य डॉ० सतीशचन्द्र विद्याभूषण थे, जो उन दिनों भारतके एक बहुत गण्य मान्य विद्वान् माने जाते थे। उनने भी अपने एक प्रन्थमें हरिभद्रसूरिके समयकी थोडीसी चर्चा की थी। मैंने अपने निबन्धमें इनके कथनका भी उल्लेख किया था और उसको अनंगत बता कर उसकी आलोचना भी की थी। विद्याभूषण महाशय खयं मेरे निबन्धपाटके समय श्रोताके रूपमें उपस्थित थे। मेरे दिये गये प्रमाणोंको सुन कर, वे बहुत प्रसन्न हुए। मेरी की गई आलोचनाको उदार हृदयसे बिल्कुल सत्य मान कर उनने, बादमें मेरे रहनेके निवासस्थान पर आकर, मुझे बड़े आदरके साथ बधाई दी। ऐसे सत्यप्रिय और साहित्यनिष्ठ प्रसर विद्वान्की वधाई प्राप्त कर मैंने अपनेको धन्य माना। पीछेसे मैंने इस निबन्धको पुस्तिकाके रूपमें छपवा कर प्रकट किया और फिर बादमें, 'जेंन साहित्य संशोधक' नामक संशोधनात्मक त्रैमासिक पत्रका संपादन व प्रकाशन कार्य, खयं मैंने शुरू किया, तब उसके प्रथम अंकमें ही ''हरिभद्रसूरिका समयनिर्णय'' नामक विस्तृत लेख हिन्दीमें तैयार करके प्रकट किया।

मैंने इन लेखोंकी प्रतियां जर्मनीमें डॉ० याकोबीको मेजी जो उस समय, आधुनिक पश्चिम जर्मनीकी राजधानी बॉन नगरकी युनिवर्सिटीमें भारतीय विद्यांके प्रख्यात प्राध्यापकके पद पर प्रतिष्ठित थे। डॉ० याकोबीने मेरे निवन्धको पढ कर अपना बहुत ही प्रमुदित भाव प्रकट किया। यद्यपि मैंने तो उनके विचारोंका खण्डन किया था और कुछ अनुदार कहे जाने वाले शब्दोंमें भी उनके विचारोंकी आलोचना की थी। पर उस महामना विद्वान्ने, सत्यको हृदयसे सत्य मान कर, कटु शब्दप्रयोगका कुछ भी विचार नहीं किया और अपनी जो विचार-भ्रान्ति थी उसका निश्लब भावसे पूर्ण खीकार कर, मेरे कथनका संपूर्ण समर्थन किया।

हरिभद्रस्रिकी समराइचकहा नामक जो विशिष्ट प्राकृत रचना है उसका संपादन डॉ॰ याकोबीने किया है और बंगालकी एसियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित 'बिब्लियोथिका इन्डिका' नामक सीरीझमें वह प्रकट हुई है। इस प्रन्थकी भूमिकामें डॉ॰ याकोबीने मेरे निबन्धकी प्रशंसा करते हुए वे सारी वातें बड़े विस्तारसे लिखी हैं जिनका संक्षिप्त परिचय मैंने ऊपर दिया है।

डॉ० याकोबीके विचारोंको जब मैंने पढा तो मुझे जर्मनीके महान् विद्वानोंकी सत्यप्रियता, ज्ञानोपासना एवं कर्तव्यनिष्ठाके प्रति अत्यन्त समादर भाव उत्पन्न हुआ। मेरे मनमें हुआ कि कहां डॉ० याकोबी जैसा महाविद्वान्, जिसको समप्र भारतीय साहित्य और संस्कृतिका हस्तामलकवत् स्पष्ट दर्शन हो रहा है, और कहां मेरे जैसा एक अतीत्र अल्पन्न और यथाकथंचित् पुस्तकपाठी सामान्य विद्यार्थी जन, जिसको अमी संशोधन की दिशाकी मी कोई कल्पना नहीं है— वैसे एक सिखाऊ अम्यासीके लिखे गये लेखके विचारोंका खागत करते हुए, इस महान् विद्यानिधि विद्वान्ने कितने बढे उदार हृदयसे अपनी मूलका खीकार किया और मुझे धन्यवाद दिया । मेरे मनमें उसी समयसे जर्मन विद्वत्ता और विद्याप्रियताके प्रति अतीव उत्कृष्ट आदरभाव उत्पन्न हुआ और मैंने उन्हींके प्रदर्शित मार्ग पर चल कर, अपनी मनोगत जिज्ञासा और ज्ञानिपपासाको तृप्त करते रहनेका संकल्प किया । मैं मान रहा हूं कि मेरी यह जो अल्प-खल्प साहित्योपासना आज तक चलती रही है उसमें मुख्य प्रेरक वही संकल्प है ।

इस कुत्रलयमालाके अन्तभागमें जहां हरिभद्रसूरिका उक्लेख किया गया है वह गाथा पूनावाली प्रतिमें कुछ खण्डित पाठवाली थी। मैंने त्रुटित अक्षरोंको अपनी कल्पनाके अनुसार वहां बिठानेका प्रयत्न किया। इसी प्रसंगमें पुनः कुत्रलयमालाकी प्रतिको वारंवार देखनेका अवसर भिला और मैं इसमेंसे अन्यान्य भी अनेक इतिहासोपयोगी और भाषोपयोगी उद्घेखोंके नोट करते रहा जो आज भी मेरी फाईलोंमें दबे हुए पड़े हैं।

पूनामें रहते हुए ख० डॉ० गुणेसे धनिष्ठ संपर्क हुआ। वे जर्मनी जा कर, वहांकी युनिवर्सिटीमें भारतीय भाषाविज्ञानका विशिष्ठ अध्ययन कर आये थे और जर्मन भाषा भी सीख आये थे। अतः वे जर्मन विद्वानोंकी शैलीके अनुकरण रूप प्राचीन प्रन्थोंका संपादन आदि वरनेकी इच्छा रखते थे। वे प्राकृत और अपभंश भाषा साहित्यका विशेष अध्ययन करना चाहते थे। मुझे भी इस विषयमें विशेष रुचि होने लगी थी, अतः में उनको जैन प्रन्थोंके अवतरणों और उल्लेखों आदिकी सामग्रीका परिचय देता रहता था। उनकी इच्छा हुई कि किसी एक अच्छे प्राकृत प्रन्थका या अपभंश रचनाका संपादन किया जाय। मैंने इसके लिये प्रस्तुत कुवलयमाला का निर्देश किया, तो उनने कहा कि - 'आप इसके मूल प्रन्थका संपादन करें; मैं इसका भाषाविषयक अन्वेषण तैयार करूं; और अपने दोनोंकी संयुक्त संपादनकृतिके रूपमें इसे भांडारकर रीसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित होने वाली, राजकीय प्रन्थमालामें प्रकट करनेका प्रकृध करें।' इस विचारके अनुसार मैंने खयं कुवलयमालाकी प्रतिलिपि करनेका प्रारंभ भी कर दिया।

सन् १९१९-२० में देशमें जो भयंकर इन्फ्लुएंजा का प्रकीप हुआ, उसका शिकार में भी बना और उसमें जीवितका भी संशय होने जैसी स्थिति हो गई। ३-४ महिनोंमें बडी कठिनतासे खस्थता प्राप्त हुई। इसी इन्फ्लुएंजाके प्रकीपमें, बडौदानिवासी श्री चिमनलाल दलालका दुःखद खर्मवास हो गया, जिसके समाचार जान कर मुझे बडा मानसिक आधात हुआ। में गायकवाडस् ओरएन्टल सीरीझके लिये जिस कुमारपालप्रतिबोध नामक प्राकृत विशाल प्रन्यका संपादन कर रहा था उसमें भी कुछ व्याधात हुआ। श्री दलाल खयं धनपालकी अपभंश रचना मविस्सयत्तकहा का संपादन कर रहे थे। उसका कार्य अध्रा रह गया। सीरीझका इन्चार्ज उस समय जिनके पास रहा वे बडौदाके ओरिएन्टल इन्स्टीट्यूटके क्युरेटर डॉ० ज. स. कुडालकर मेरे पास आये और दलाल संपादित अध्रे प्रन्थोंके कामके बारेमें परामर्श किया। भविस्सयत्तकहा का काम डॉ० गुणेको सोंपनेके लिये मैंने कहा और वह खीकार हो कर उनको दिया गया।

महात्माजीने १९२० में अहमदाबादमें गुजरात विद्यापीठकी स्थापना की, और मैं उसमें एक विशिष्ट सेवकके रूपमें संद्रम हो गया । मेरे प्रस्तावानुसार विद्यापीठके अन्तर्गत 'मांडारकर रीसर्च इन्स्टीट्यूट'के नमूने पर 'गुजरात पुरातस्व मन्दिर'की स्थापना की गई और मैं उसका मुख्य संचादक बनाया गया ।

मेरी साहिस्यिक प्रवृत्तिका केन्द्र पूनासे हट कर अब अहमदाबाद बना । मैंने गुजरात पुरातत्त्व मन्दिर द्वारा प्रकाशित करने योग्य कई प्राचीन अन्थोंके संपादनकार्यकी योजना बनाई । इन प्रन्थोंमें यह कुवलयमाला भी सम्मीलित थी। डॉ० गुणे पिछेसे क्षयरोगमस्त हो गये। उनके साथ जो इसके सहसंपादन का विचार हुआ था वह अब संमव नहीं रहा। पर मेरी इच्छा इस प्रन्थको प्रकट करनेकी प्रबल बनी हुई थी, उसके परिणामस्वरूप मैंने अहमदाबादमें एक उत्तम प्रतिलिपि करने बाले कुशल लेखकसे पूरे प्रन्थकी प्रेस कॉपी करवा ली।

इसी बीचमें ख० पुज्यपाद प्रवर्तकजी श्री कान्तिविजयजी व श्री चतुरविजयजी महाराजके प्रयक्तसे जैसलमेरकी ताडपत्र वाली प्राचीन प्रतिकी फोटो कॉपी उतर कर आ गई। इसके आधार पर अब प्रन्थका संपादनकार्य कुछ सुगम मान कर मैंने दोनों प्रतियोंके पाठमेद लेने शुरू किये। गुजरात पुरातत्त्व मन्दिरकी ओरसे अनेक प्रन्योंका संपादन – प्रकाशन कार्य चाछ किया गया था, इस लिये इसका कार्य कुछ मन्द गतिसे ही चल रहा था। इतनेमें मेरा मनोरथ जर्मनी जानेका हुआ और जिन जर्मन विद्वार्नोंके संशो-धनात्मक कार्योंके प्रति मेरी उक्त रूपसे विशिष्ट श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी, उनके कार्यकेन्द्रोंका और उनकी कार्यपद्धतिका, प्रत्यक्ष अनुभव कर आनेकी मेरी इच्छा बलवती हो गई । इंग्रेजी भाषाके प्रति मेरी कुछ विशेष श्रदा नहीं थी और मुझे इसके ज्ञानकी प्राप्तिकी कोई वैसी सुविधा भी नहीं मिली थी। पर जब मुझे ज्ञात हुआ कि जर्मन भाषामें, हमारी भारतीय विद्या और संस्कृति पर प्रकाश डालने वाला जितना मौलिक साहित्य प्रकाशित हुआ है उसका शतांश भी इंप्रेजी भाषामें नहीं है; तब मेरी आकांक्षा जर्मन भाषाके सीखनेकी बहुत ही बलवती हो ऊठी । मेरे जैसी परिस्थिति और प्रकृति वाले न्यक्तिके लिये, इस देशमें बैठे बैठे जर्मन भाषाका विशेष परिचय प्राप्त करना कठिन प्रतीत हुआ। क्यों कि जर्मन सीखनेके लिये पहले इंभेजी भाषाका अच्छा ज्ञान होना चाहिये; उसके माध्यमसे ही जर्मन भाषा जल्दी सीखी जा सकती है। मेरे लिये वैसा होना संभव नहीं लगा, अतः मैंने सोचा कि जर्मनीमें जा कर कुछ समय रहनेसे अधिक सरलताके साथ, जर्मन भाषा सीघे तौरमे सीखी जा सकेगी; और साथमें वहांके विद्वानों, लोगों, संस्थाओं, कारखानों, विद्यालयों, पुस्तकालयों एवं प्रदेशों, नगरीं, गांवों आदिका साक्षात् परिचय भी प्राप्त हो सकेगा।

मेंने अपना यह मनोरथ महात्माजीके सम्मुख प्रकट किया, तो उनने बड़े सद्मावपूर्वक मेरे मनोरथको प्रोत्साहन दिया आंर मुझं २ वर्षके लिये गुजरात विद्यापीठसे छुट्टी ले कर जा आनेकी अनुमित प्रदान कर दी। इतना ही नहीं परंतु अपने युरोपीय मित्रोंके नाम एक जनरल नोट मी अपने निजी हस्ताक्षरोंसे लिख कर दे दिया। उधर जर्मनीसे भी मुझे प्रो० याकोबी, प्रो० छुत्रींग आदि परिचित विद्वानोंके प्रोत्साहजनक पत्र प्राप्त हो गये थे — जिससे मेरा उत्साह द्विगुण हो गया। सन् १९२८ के मई मासकी २६ तारीखको मैं बंबईसे P. and O. की स्टीमर द्वारा विदा हुआ।

जर्मनीमें जाने पर प्रो० याकोबी, प्रो० शुक्रींग, प्रो० ग्लाजेनाप, डॉ० आल्सडोर्प, प्रो० न्युडर्स और उनकी विदुषी पत्नी आदि अनेक भारतीय विद्यांके पारंगत विद्वानोंका घनिष्ठ संपर्क हुआ और उन उन विद्वानोंका स्नेहमय, सीजन्यपूर्ण, सद्भाव और सहयोग प्राप्त हुआ। जर्मन राष्ट्र मुझे अपने देशके जितना ही प्रिय लगा। मैं वहांके लोगोंका कल्पनातीत पुरुषार्थ, परिश्रम और विद्या एवं विज्ञानविषयक प्रमुख देख कर प्रमुदित ही नहीं, प्रमुख हो गया। हांबुर्गमें डॉ० याकोबीसे भेंट हुई। उनके साथ अनेक प्रन्थोंके संपादन—संशोधन आदिके बारेमें बात-चीत हुई। उसमें इस कुवलयमालाका भी जिक्र आया। उनने इस प्रन्थको प्रसिद्ध कर देनेकी उत्कट अभिलाषा प्रकट की। मैंने जो पूना वाली प्रति परसे प्रतिलिपि करवा ली थी उसका परिचय दिया और साथमें जेसलमेरकी ताडपत्रीय प्रतिकी फोटू कापी भी प्राप्त हो गई है, इसका भी जिक्र किया। मैंने इन दोनों प्रतियोंके विशिष्ट प्रकारके पाठभेदोंका परिचय दे कर अपना अभिप्राय प्रकट किया कि

कुवलयमालाकी आज तक ये दो ही मूल प्रतियां उपलब्ध हो रही हैं। तीसरी प्रति अमी तक कहीं हात नहीं है। ये दोनों प्रतियां विल्कुल खतंत्र हैं। इनमें जो पाठमेद प्राप्त हो रहे हैं वे ऐसे हैं जो खयं प्रन्यकार ही के किये हुए होने चाहिये। डॉ० याकोबी इस बातको सुन कर चिकत हुए। उनने खयं कुवलयमालाके इस प्रकारके पाठमेद वाले १०-२० उदाहरण देखने चाहे। पर मेरे पास उस समय इसकी प्रतिलिपि थी नहीं। मैंने पीछेसे उनको इसके मेजनेका अभिवचन दिया। जैन भण्डारोंमें ऐसे कुछ प्रन्थ मेरे देखनेमें आये हैं जो इस प्रकार खयं प्रन्थकार द्वारा किये गये पाठान्तरोंका उदाहरण उपस्थित करते हैं। प्रो० वेवरके बर्लिन वाले हस्त्रलिखित प्रन्थोंके विशाल केटेलॉगमें से धर्मसागर उपाध्यायकी तपागच्छीय पट्टावलिका मैंने उछेस किया, जिसको उनने अपना नोटबुकमें लिख लिया। प्रो० याकोबीने वार्ताके अन्तमें अपना अभिप्राय पुनः दौराया कि आप भारत जा कर कुवलयमालाको प्रकट कर देनेका प्रयत्न अवश्य करें।

हाम्बुर्गमें मैं ३-४ महीने रहा और जैन साहित्यके मर्मन्न विद्वान् प्रो० शुर्मीगके और उनके विद्वान् शिष्य डॉ० आल्सडोर्फ वगैरहके साथ प्राकृत और अपभंश माषा विषयक जैन साहित्यके प्रकाशन आदिके वारेमें विशेष रूपसे चर्चा वार्ता होती रही। डॉ० ऑल्सडोर्फ उस समय, गायकवाडस् ओरिएण्टल सीरीझमें प्रकाशित 'कुमारपालप्रतिबोध' नामक बृहत् प्राकृत प्रन्थका जो मैंने संपादन किया था उसके अन्तर्गत अपभंश भाषामय जो जो प्रकरण एवं उद्धरण आदि थे उनका विशेष अध्ययन करके उस पर एक खतंत्र प्रन्थ ही तैयार कर रहे थे।

हाम्बुर्गिसे मैं किर जर्मनांकी जगिद्धास्यात राजधानी बर्छिन चला गया । वहांकी युनिवर्सिटीमें, भारतीय विद्याओं के पारंगत विद्वान् गेहाइमराइ, प्रो० हाइन्रीश ल्युडर्म् और उनकी विद्वाप पत्नी डॉ० एरंजे ल्युडर्म्से विनष्ठ खेहसंबन्ध हुआ। मैं वांखार उनके युनिवर्सिटी वाले रूपमें जा कर मिलता और बैठता। वे भी अनेक बार मेरे निवासस्थान पर बहुत ही सरल भावसे चले आते। उस वर्षकी दीवालीके दिन मैंने उन महामनांपी दम्पतीको अपने स्थान पर भोजन के लिये निमंत्रित किया था जिसका सुखद स्मरण आज तक मेरे मनमें बडे गौरवका सूचक बन रहा है। डॉ० ल्युडर्म्की व्यापक विद्वत्ता और भारतीय संस्कृतिके ज्ञानकी विद्यालता देख देख कर, मेरे मनमें हुआ करना था कि यदि जीवनके प्रारंभकालमें — जब विद्याध्ययनकी रुचिका विकास होने लगा था, उन समय,—एसे विद्यानिधि गुरुके चरणोंमें बैठ कर ५—७ वर्ष विद्या प्रहण करनेका अवसर मिलता तो मेरी ज्ञानच्योति कितनी अच्छी प्रज्ञतिलते हो सकती और मेरी उत्कट ज्ञानिपपासा कैसे अधिक तृप्त हो सकती। डॉ० ल्युडर्म् भारतकी प्राग्-मध्यकालीन प्राकृत बोलियोंका विशेष अनुसन्धान कर रहे थे। मैने उनको कुकल्यमालामें उपलब्ध विविध देशोंकी बोलियोंके उस उल्लेखका जिक किया जो प्रस्तुत आवृत्तिके पृष्ठ १५१—५३ पर मुद्धित है। उनकी बहुत इच्छा रही कि मैं इस विषयके संबन्धका प्रस्तुत आवृत्तिके प्रलब्ध कर दूं। पर उस समय मेरे पास वह था नहीं, और मेरे लिखने पर कोई सजन यहांसे उसकी प्रतिलिये करके मेज सके ऐसा प्रबन्ध हो नहीं सका।

जर्मनीसे जब वापस आना हुआ तब, थोडे ही समय बाद, महात्माजीने भारतकी खतंत्रताप्राप्तिके लिये नमक-सत्याप्रहका जो देशव्यापी आन्दोलन शुरू किया था उसमें भाग लेने निमित्त मुक्के ६ मशनेकी कठोर कारावास वाली सजा मिली और नासिककी सेंट्रल जेलमें निवास हुआ। उस समय मान्य मित्रवर श्री कन्हैया-लालजी मुन्शीका भी उस निवासस्थानमें आगमन हुआ। हम दोनों वहां पर बडे आनन्द और उल्हासके साथ अपनी साहित्यिक चर्चाएं और योजनाएं करने लगे। वहीं रहते समय श्री मुन्शीजीने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'गुजरात एण्ड इटस् लिटरैचर' के बहुतसे प्रकरण लिखे, जिनके प्रसंगमें गुजरातके प्राचीन साहित्यके

विषयमें परस्पर बहुत ऊहापोह होता रहा और इस कुनलयमाला कथाके विषय और वर्णनोंके बारेमें भी इनको बहुत कुछ जानकारी कराई गई। नासिकके जेलनिनास दरम्यान ही मेरा संकल्प और भी अधिक दृढ हुआ कि अनसर मिलते ही अब सर्वप्रथम इस प्रन्थके प्रकाशनका कार्य हाथमें लेना चाहिये।

जेलमेंसे मुक्ति मिलने बाद, बाबू श्री बहादुर सिंहजी सिंघीके आग्रह पर, गुरुदेव रवीन्द्रनाथके सानिध्यमें रहनेकी इच्छासे, मैंने कुछ समय विश्वभारती — शन्तिनिकेतनमें अपना कार्यकेन्द्र बनानेकी योजना की । सन् १९३१ के प्रारंभमें शान्तिनिकेतनमें सिंघी जैन ज्ञानपीठकी स्थापना की गई और उसके साथ ही प्रतुत सिंघी जैन ग्रन्थमालाके प्रकाशनकी मी योजना बनाई गई।

अहमदाबादके गुजरात विद्यापीठिस्थित गुजरात पुरातत्त्व मन्दिरकी प्रन्थाविल द्वारा जिन कई प्रन्थोंके प्रकाशनका कार्य मेंने निश्चित कर रखा था, उनमेंसे प्रबन्धिचन्तामणि आदि कई ऐतिहासिक विषयके प्रंथोंका मुद्रणकार्य, सर्वप्रथम हाथमें लिया गया। प्रबन्धिचन्तामणिका कुछ काम, जर्मनी जानेसे पूर्व ही मैंने तैयार कर लिया था और उस प्रन्थको बंबईके कर्णाटक प्रेसमें छपनेको मी दे दिया था। ५–६ फार्म छप जाने पर, मेरा जर्मनी जानेका कार्यक्रम बना और जिससे वह कार्य वहीं रुक गया। मेरे जर्मनी चले जाने बाद, गुजरात पुरातत्त्व मन्दिरका वह कार्य प्रायः सदाके लिये स्थगित-सा हो गया। इस लिये शान्तिनिकेतनमें पहुंचते ही मैंने इसका कार्य पुनः प्रारंभ किया और बंबईके मुविख्यात निर्णयसागर प्रेसमें इसे छपनेके लिये दिया।

इसीके साथ ही मैंने कुबलयमालाका काम भी प्रारंभ किया। शान्तिनिकेतनमें विश्वभारतीके मुख्य अध्यापक दिवंगत आचार्य श्री विधुशेखर भद्दाचार्यके साथ इस प्रन्थके विषयमें विशेष चर्चा होती रही। उनको मैंने इस प्रन्थके अनेक अवतरण पढ कर सुनाये और वे मी इस प्रन्थको शीघ प्रकाशित करनेका साप्रह परामर्श देते रहे।

इस प्रनथको किस आकारमें और कैसे टाईपमें छपनाया जाय इसका परामर्श मैंने प्रेसके मैनेजरके साथ बैठ कर किया। और फिर पहले नमूनेके तौर पर १ फार्मकी प्रेसकॉपी ठीक करनेके लिये, पूना और जेसलमेर वाली दोनों प्रतियोंके पाठमेद लिख कर उनको किस तरह व्यवस्थित किया जाय इसका उपक्रम किया।

पूना वाली प्रति परसे तो मैंने पहले ही अहमदाबादमें उक्त रूपमें एक अच्छे प्रतिलिपिकारके हाथसे प्रतिलिपि करवा रखी थी और फिर उसका मिलान जेसलमेरकी प्रतिके लिये गये फोटोसे करना पारंभ किया। जैसा कि विज्ञ पाठक प्रस्तुत मुद्रणके अवलोकनसे जान सकेंगे कि इन दोनों प्रतियोंमें परस्पर बहुत पाठमेद हैं और इनमें से कौनसी प्रतिका कौनसा पाठ मूलमें रखा जाय और कौनसा पाठ नीचे रखा जाय इसके लिये प्रत्येक शब्द और वाक्यको अनेक बार पढ़ना और मूल पाठके औचित्रका विचार करना बडा परिश्रमदायक काम अनुभूत हुआ। इसमें भी जेसलमेरकी जो फोटोकॉपी सामने थी वह उतनी स्पष्ट और सुवाच्य नहीं थी, इस लिये वारंवार सूक्ष्मदर्शक काचके सहारे उसके अक्षरोंका परिज्ञान प्राप्त करना, मेरी बहुत ही दुर्बल ज्योति बाली आंखोंके लिये बडा कष्टदायक कार्य प्रतीत हुआ। पर मैंने बडी साइज्ञके ८—१० पृष्ठोंका पूरा मेटर तैयार करके प्रेसको मेज दिया और किस टाईपमें यह प्रन्थ मयपाठमेदोंके ठीक ढंगसे अच्छा छपेगा और सुपाठ्य रहेगा, इसके लिये पहले १—२ पृष्ठ, ३—४ जातिक भिन्न भिन्न टाईपोंमें कंपोज करके मेजनेके लिये प्रेसको सूचना दी और तदनुसार प्रेसने वे नम्नेके पेज कंपोज करके मेरे पास भेज दिये। मैंने उस समय इस प्रन्थको, डिमाई ४ पेजी जैसी बडी साइज्ञके आकारमें छपवाना निश्चित

किया था। क्यों कि सिरीझके मूल संरक्षक ख० बाबू बहादुर सिंहजी सिंघी, प्रन्थमालाके सुन्दर आकार, प्रकार, मुद्रण, कागज, कतर, गेट-अप आदिके बारेमें बहुत ही दिलचरिपी रखते थे और प्रत्येक बातमें बडी सूक्ष्मता और गहराईके साथ विचार-विनिमय करते रहते थे। प्रन्थमालाके लिये जो सर्वप्रथम आकार-प्रकार मैंने पसन्द किया, उसमें उनकी पसन्दगी भी उतनी ही मुख्य थी। प्रेसने जो नमूनेके पृष्ठ मेंजे उसमें से मैंने निर्णयसागर प्रेसके रपेशल टाईप प्रेट नं. ३ में प्रन्थका छपवाना तय किया। क्यों कि इस टाईपमें प्रन्थकी प्रत्येक गाथा, पृष्ठकी एक पंक्तिमें, अच्छी तरह समा सकती है और उस पर पाठ-मेद और पाद-टिप्पणी के लिये सूचक अंकोंका समावेश भी अच्छी तरह हो सकता है। प्रेसने मेरे कहनेसे इसके लिये बिल्कुल नया टाईप तैयार किया और उसमें २ फार्म एक साथ कंपोज करके मेरे पास उसके प्रुफ मेज दिये।

जिन दिनों ये शुफ मेरे पास पहुंचे, उन दिनोंमें मेरा खास्थ्य कुछ खराब था और उसी अवस्थामें मैंने प्रुफ देखने और मूल परसे पाठमेदोंका मिलान करके उनको ठीक जगह रखनेका विशेष परिश्रम किया। खास करके जेसलमेर वाली फोटोकॉपीको, प्रतिवाक्यके लिये देखने निमित्त आंखोंको जो बहुत श्रम करना पढ़ा उससे शिरोवेदना शुरू हो गई और उसका प्रभाव न केवल मस्तकमें ही व्यापक रहा पर नीचे गर्दनमें मी उतर आया और कोई २-३ महिनों तक उसके लिये परिचर्याकी लंबी शिक्षा सहन करनी पड़ी। तब मनमें यह संकल्प हुआ कि कुवलयमालाका ठीक संपादन करनेके लिये, जेसलमेर बाली प्राचीन ताडपत्रीय प्रतिको खयं जा कर देखना चाहिये और उसकी शुद्ध प्रतिलिप खयं करके फिर इसका संपादन करना चाहिये। विना ऐसा किये इस प्रन्थकी आदर्शभूत आवृत्ति तैयार हो नहीं सकती। इस संकल्पानुसार जेसलमेर जानेकी प्रतिक्षामें, इसका उक्त मुद्दणकार्य स्थित रखा गया और प्रन्थमालाके अन्यान्य अनेक प्रन्थोंके संपादन—प्रकाशनमें मैं व्यस्त हो गया। सन् १९३२—३३ का यह प्रसंग है।

उसके प्रायः १० वर्ष बाद (सन् १९४२ के अन्तमें) मेरा जेसलमेर जाना हुआ और वहां पर प्रायः ५ महिनों जितना रहना हुआ। उसी समय, अन्यान्य अनेक अलभ्य-दुर्लभ्य प्रन्थोंकी प्रतिर्लिपयां करानेके साथ इस कुत्रलयमालाकी सुन्दर प्रतिलिपि भी, मूल ताडपत्रीय प्रति परसे करवाई गई।

द्वितीय महायुद्धके कारण बाजारमें कागजकी प्राप्ति बहुत दुर्लभ हो रही थी, इसलिये मन्थमालाके अन्यान्य प्रकाशनोंका काम भी कुछ मन्द गतिसे ही चल रहा था। नये प्रकाशनोंका कार्य कुछ समय बन्द करके पुराने प्रन्थ जो प्रेसमें बहुत अर्सेसे छप रहे थे उन्हींको पूरा करनेका मुख्य लक्ष्य रहा था। पर मेरे मनमें कुनलयमालाके प्रकाशनकी अभिलाषा बरावर बनी रही।

कुनलयमाला एक वडा प्रन्थ है एवं पूना और जसेलमरेकी प्रतियोंमें परस्पर असंख्य पाठमेद हैं, इसिलये इसका संपादन कार्य बहुत ही समय और श्रमकी अपेक्षा रखता है। शारिकि खारण्य और आयुष्यकी परिमितताका खयाल मी बीच-बीचमें मनमें उठना रहता था। उधर प्रन्थमालाके संरक्षक और संस्थापक बाबू श्री बहादुर सिंहजीका खारण्य मी कई दिनोंसे गिरता जा रहा था और वे क्षीणशक्ति होते जा रहे थे। उनके खारण्यकी स्थिति देख कर मेरा मन और मी अनुत्साहित और कार्य-विरक्त बनता जा रहा था।

इसी अर्सेमें, सुद्धद् विद्वद्वर डॉ० उपाध्येजी बंबईमें मुझसे मिलने आये और ४—५ दिन मेरे साथ ठहरे। उन दिनोंमें, डॉ० उपाध्येने मेरे संपादित हरिभद्रस्रिके धूर्ताख्यान नामक प्रन्थका इंग्रेजीमें विशिष्ट कहापोहात्मक विवेचन लिख कर जो पूर्ण किया था, उसे मुझे दिखाया और मैंने उसके लिये अपना संपादकीय संक्षिप्त प्रास्ताविक वक्तच्य लिख कर इनको इंग्रेजी भाषनुवाद करनेको दिया। इन्हीं दिनोंमें इनके साथ कुक्लयमालाके प्रकाशनके विषयमें भी प्रासंगिक चर्चा हुई। कुक्लयमालाको सुन्दर रूपमें प्रकाशित

करनेका मेरा चिरकालीन उत्कट मनोर्थ बना हुआ है पर शारिरिक दुर्बलावस्था, कुछ अन्य कार्यासक आन्तरिक मनोवृत्ति और चाछ अनेक प्रन्थोंके संपादन कार्यको पूर्ण करनेका अतिशय मानसिक भार, आदिके कारण, मैं अब इस प्रन्थका अति श्रमदायक संपादन करनेमें समर्थ हो सकूंगा या नहीं उसका मुझे सन्देह था। अतः डॉ० उपाध्येजी — जो इस कार्यके लिये पूर्ण क्षमता रखते हैं, — यदि का इस भार उठाना स्वीकार करें तो, मैंने यह कार्य इनको सींप देनेका अपना श्रद्धापूर्ण मनोभाव प्रकट किया।

डॉ० उपाध्ये अपने प्रौट पाण्डिस और संशोधनात्मक पद्धितके विशिष्ट विद्वान्के रूपमें, भारतीय विद्याविद्य विद्वन्मंडलमें सुप्रसिद्ध हैं। इतःपूर्व अनेक महत्त्वके प्रन्थोंका, इनने बडे परिश्रमपूर्वक, बहुत विशिष्ट रूपमें संपादन एवं प्रकाशन किया है। इसी सिंघी जैन प्रन्थमालामें इनके संपादित 'बृहत्कथाकोष' और 'लीलावई कहा' जैसे अपूर्व प्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। इनके द्वारा 'कुवलयमाला' कहा का संपादन सर्वधा उत्तम खरूपमें होनेकी मुझे पूर्ण श्रद्धा थी। अतः मैंने इनको इसका भार उठानेके लिये उत्साहपूर्वक प्रिरित किया। इनने बडी नम्रता एवं आत्मीयताके साथ मुझसे कहा कि 'यदि आपको मेरे कार्यसे पूर्ण सन्तोष हैं, तो इस सेवाका सहर्ष स्वीकार करनेमें मैं अपने जीवनका एक बहुत ही श्रेयस्कर कार्य समझूंगा' इत्यादि। चर्चिक परिणामखरूप इनने बडे उत्साह और सद्भावपूर्वक इस कार्यका स्वीकार किया।

कुछ दिन बाद, कुवलयमालाकी जो प्रतिलिप आदि सामग्री मेरे पारा थी, उसको मैंने कोल्हापुर डॉ॰ उपाध्येजीके पास मेज दी। पर उस समय इनके हाथमें, 'लीलावई कहा' का संपादन कार्य चाल था— जो सन् १९४९ में जा कर समाप्त हुआ। उसके बाद सन् १९५०—५१ में, वास्तविक रूपसे इस ग्रन्थका मुद्रण कार्य प्रारंभ हुआ। वंबईके नि॰ सा॰ ग्रेसके मैनेजरके साथ बैठ कर, मुझे इसके टाईप आदिके बारेमें फिरसे विशेष परामर्श करना पडा। क्यों कि २० वर्ष पहले जब मैंने (सन् १९३१—३२ में) इस ग्रन्थका मुद्रण कार्य प्रारंभ किया था तब इसके लिये जिस साईझके कागज आदि पसन्द किये थे उनकी सुलभता इस समय नहीं रही थी। अतः मुझे साईझ, कागज, टाईप आदिके बारेमें समयानुसार परिवर्तन करना आवश्यक प्रतीत हुआ और तदनुसार प्रन्थका मुद्रणकार्य प्रारंभ किया गया—जो अब प्रस्तुत खरूपमें समायन हुआ है।

जैसा कि मुखपृष्ठ परसे ज्ञात हो रहा है — यह इस प्रन्थका प्रथम भाग है। इसमें उद्योतन सूरिकी मूल प्राकृत कथा पूर्ण रूपमें मुदित हो गई है। इस विस्तृत प्राकृत कथाका सरल संस्कृतमें गद्य-पद्यमय संक्षिप्त रूपान्तर, प्रायः ४००० श्लोक परिमाणमें, रक्षप्रभस्रि नामक विद्वान्ने किया है जो विक्रमकी १४ वीं शतान्दिक प्रारम्भमें विद्यमान थे। जिनको प्राकृत भाषाका विशेष ज्ञान नहीं है, उनके लिये यह संस्कृत रूपान्तर, कथावस्तु जाननेके लिये बहुत उपकारक है। अतः इस संस्कृत रूपान्तरको भी इसके साथ मुदित करनेका मेरा विचार हुआ और उसको डॉ० उपाध्येजीने मी बहुत पसन्द किया। अतः उसका मुद्रण कार्य मी चाद्य किया गया है। इसके पूर्ण होने पर डॉ० उपाध्येजी प्रन्थके अन्तरंग — वहिरंगपरीक्षण, आलोचन, विवेचन वगैरेकी दृष्टिसे अपना विस्तृत संपादकीय निवन्ध लिसेंगे जो काफी बड़ा हो कर कुछ समय लेगा। अतः मैंने इस प्रन्थको दो भागोंमें प्रकट करना उचित समझ कर, मूल प्रन्थका यह प्रथम भाग सिंघी जैन प्रन्थमालाके ४५ वें मणिरकके रूपमें विज्ञ पाठकोंके करकमलमें उपस्थित कर देना पसन्द किया है। आशा तो है कि वह दूसरा भाग मी यथाशक्य शीव्र ही प्रकाशित हो कर विद्वानोंके सम्मुख उपस्थित हो जायगा।

प्रन्य, प्रन्यकार और प्रन्थगत वस्तुके विषयमें डॉ० उपाध्येजी अपने संपादकीय निबन्धमें सविस्तर लिखने वाले हैं, अतः उन बातोंके विषयमें मैं यहां कोई विशेष विचार लिखना आवश्यक नहीं समझता। यह जो मैंने अपना किश्चिद् वक्तन्य लिखा है वह केवल इसी दृष्टिसे कि इस ग्रन्थको, वर्तमान रूपमें प्रकट करनेके लिये, मेरा मनोरथ कितना पुराना रहा है और किस तरह इसके प्रकाशनमें मैं निमित्तमूत बना हूं।

प्रायः १२०० वर्ष पहले (बराबर ११८० वर्ष पूर्व) उदयोतनसूरि अपर नाम दाक्षिण्यचिह्न सूरिने वर्तमान राजस्थान राज्यके सुप्रसिद्ध प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जाबालिपुर (आधुनिक जालोर) में रहते हुए, वीरभद्रसूरिके बनवाए हुए, ऋषभदेवके चैत्य (जैनमन्दिर) में बैठ कर, इस महती कथाकी भव्य रचना की। प्रन्यकारने प्रन्यान्तमें अपने गुरुजनों एवं समय, स्थान आदिके बारेमें जानने योग्य थोडी-सी महत्त्वकी बातें लिख दी हैं। शायद, उस समय इस प्रन्थकी १०-२० प्रतियां ही ताडपत्रों पर लिखी गईं होंगी। क्यों कि ऐसे बड़े प्रन्थों का ताडपत्रों पर लिखना -- लिखवाना बडा श्रमसाध्य और व्ययसाध्य कार्य होता था। इस प्रनथकी प्रतियोंकी दुर्रुभताके कारण अनुमान होता है कि पीछेसे इस कथाका वाचन - श्रवणके रूपमें विशेष प्रचार नहीं हुआ । कारण, एक तो कथाका विस्तार बहुत बडा है। उसमें पत्तेके अन्दर पत्ते वाले कदली वृक्षके पेडकी तरह, क्यांके अन्दर कथा, एवं उसके अन्दर और कथा – इस प्रकार कथाजालके कारण यह ग्रन्थ जटिल-सा हो गया है। दूसरा, प्रन्थमें इतने प्रकारके विविध वर्णनों और विषयोंका आलेखन किया गया है कि सामान्य कोटिके वाचक और श्रोताओंको उनका हृदयंगम होना उतना सरल नहीं लगता। अतः विरल ही रूपमें इस कथाका वाचन-श्रवण होना संभव है। यही कारण है कि इस ग्रन्थकी पीछेसे अधिक प्रतियां लिखी नहीं गई। हरिभद्रसूरिकी समराइचकहा की एवं उससे भी प्राचीन कथाकृति, वसुदेवहिंडी आदिकी जब अनेक प्रतियां उपलब्ध होती हैं तब इस कथाकी अभी तक केवल दो ही प्रतियां उपलब्ध हुई हैं। इनमें जेसलमेर बाली ताडपत्रीय प्रति विकामकी १२ वीं शताब्दी जितनी पुरानी लिखी हुई है और यद्यपि प्रना वाली कागजकी प्रति १६ वीं शताब्दीमें लिखी गई प्रतीत होती है, पर है वह प्रति किसी विशेष प्राचीन ताडपत्रीय पोथीकी प्रतिलिपिमात्र। ये दोनों प्रतियां परस्पर भिन्न मूलपाठ वाली हैं। हमारा अनुमान है कि ये जो भिन्न भिन्न पाठ हैं, वे स्वयं प्रन्थकार द्वारा ही किये गये संशोधन-परिवर्तनके सूचक हैं। प्रन्थकारने जब अपनी रचनाके, सर्वप्रथम जो एक-दो आदर्श तैयार करवाये होंगे, उनका संशोधन करते समय, उनको जहां कोई शब्दिवशेषमें परिवर्तन करने जैसा लगा वहां, वह वैसा करते गये। एक आदर्शमें जिस प्रकारका संशोधन उनने किया होगा उसकी उत्तरकालीन एक प्रतिलिपिरूप जेसलमेर वाली प्रति है, और दूसरे आदर्शमें उनने जो संशोधन-परिवर्तन आदि किये होंगे, उसकी उत्तरकालीन प्रतिलिपिरूप वह प्राचीन ताडपत्रीय प्रति है जिस परसे प्रना वाली कागजकी प्रतिका प्रस्मालेखन किया गया है।

प्राचीन प्रत्योंके संशोधनकी दृष्टिसे कुवलयमालाकी ये दोनों पाठमेद वाली प्रतियां बहुत ही महत्त्वकी जानकारी कराने वाली हैं। इन दो प्रतियोंके सिवा और कोई प्रति उपलब्ध नहीं हुई है, अतः यह कहना कठिन है कि कौनसी प्रतिका विशेष प्रचार हुआ और किसका कम। पर इससे इतना तो ज्ञात होता ही है कि इस फ्रिका प्रचार विशेष रूपमें नहीं हुआ।

\*

प्रन्थकारको अपनी रचनाके महत्त्वके विषयमें बडी आत्मश्रद्धा है। वे प्रन्थके अन्तिम भागमें कहते हैं कि—"जो सज्जन भावयुक्त इस कथाको पढेगा, अथवा वंचावेगा, अथवा सुनेगा, तो, यदि वह भव्य जीव होगा तो अवश्य ही उसको सम्यक्त्वकी प्राप्ति होगी, और जिसको सम्यक्त्व प्राप्त है, तो उसका वह सम्यक्त्व अधिक स्थिर—हड होगा। जो विदग्ध है वह प्राप्तार्थ ऐसा सुकवि बन सकेगा। इस लिये प्रयक्तपूर्वक सब जन इस कुवलयमालाका वाचन करें। जो मनुष्य देशी भाषाएं, उनके लक्षण और धातु आदिके भेद जानना चाहते हैं, तथा वदनक, गाथा आदि छन्दोंके भेद जानना चाहते हैं, वे भी इस कुवलयमालाको अवश्य पढें।

जो इन बातोंको नहीं जानते, वे भी इसकी पुस्तक ले कर उसका बाचन करावें जिससे उनको किवताकी निमुणताके गुण ज्ञात होंगे — इन्यादि । जिस भगवती ही देवीने मुझे यह सब आख्यान कहा है उसीने इसकी रचना करवाई है — मैं तो इसमें निमित्तमात्र हूं । यदि इस प्रन्थके लिखते समय, ही देवी मेरे इदयमें निवास नहीं करती, तो दिनके एक प्रहरमात्र जितने समयमें सी-सी क्षोकों जितनी प्रन्थरचना कौन मनुष्य कर सकता है।" इल्यादि — इत्यादि ।

¥

सचमुच प्रन्थकार पर बाग्देवी भगवती ही देवीकी पूर्ण कृपा रही और उसके कारण आज तक यह रचना विद्यमान रही । नहीं तो इसके जैसी ऐसी अनेकानेक महत्त्वकी प्राचीन रचनाएं, कालके कुटिल गर्भमें विलीन हो गई हैं, जिनके कुल नाम मात्र ही आज हमें प्राचीन प्रन्थोंमें पढ़ने मिलते हैं, पर उनका अस्तित्व कहीं ज्ञात नहीं होता । पादलिस सूरिकी तरंगवती कथा, गुणाढ्य महाकविकी पैशाची भाषामयी शहत्कथा, हलिक कविकी विलासवती कथा आदि ऐसी अनेकानेक महत्त्वकी रचनाएं नामशेष हो गई हैं ।

प्राकृत वाकायका यह एक बडा सद्भाग्य समझना चाहिये कि ही देवीकी कृपासे इस दुर्लम्य प्रन्थकी उक्त प्रकारकी दो प्रतियां, आज तक विद्यमान रह सकीं; और इनके कारण, अब यह मनोहर महाकया शतशः प्रतियोंके न्यापक रूपमें सुप्रकाशित हो कर, केवल हमारे सांप्रदायिक ज्ञानभंडारोंमें ही लिपी न रह कर, संसारके सारे सभ्य मानव समाजके बढे बढे ज्ञानागारोंमें पहुंच सकेगी और सैंकडों वर्षों तक हजारों अभ्यासी जन इसका अध्ययन-अध्यापन और वाचन-श्रवण आदि करते रहेंगे।

जिस तरह प्रन्थकार उद्योतन सूरिका मानना है कि उनकी यह रचना हृदयस्थ ह्वा देवीकी प्रेरणांके आध्यात्मिक निमित्तके कारण निष्पन्न हुई है; इसी तरह मेरा क्षुद्ध मन भी मानना चाहता है कि उसी वागिधष्ठात्री भगवती ही देवीकी कोई अन्तः प्रेरणांके कारण, इस रचनांको, इस प्रकार, प्रकट करने-करानेमें में मी निमित्तभूत बना हो ऊंगा। कोई ४४-४५ वर्ष पूर्व, जब कि मेरा साहित्योपासना विषयक केवल मनोर्थमय, अकिश्वित्कर, जीवन प्रारंभ ही हुआ था, उस समय, अज्ञात भावसे उत्पन्न होने वाला एक क्षुद्ध मनोर्थ, धीरे घीरे साकार रूप धारण कर, आज जीवनके इस सन्ध्या-खरूप समयमें, इस प्रकार जो यह फलान्वित हो रहा है, इसे अनुभूत कर, यह लघु मन भी मान रहा है कि उसी माता ही देवीकी ही कोई कृपाका यह परिणाम होना चाहिये।

\*

यद्यपि इस कथाको, इस प्रकार प्रकाशित करनेमें, में मुद्ध्य रूपसे निमित्तभूत बना हूं; परन्तु इस कार्यमें मेरे सहृद्य विद्वत्सखा डॉ० उपाध्येजीका सहयोग भी इतना ही मुद्ध्य भागभाजी है। यदि ये इस कार्यको अपना कर, संपादनका भार उठानेको तत्पर नहीं होते, तो शायद यह कृति, जिस आदर्श रूपमें परिष्कृत हो कर प्रकाशमें आ रही है, उस रूपमें नहीं भी आती। मैंने ऊपर सूचित किया है कि जेसलमेर वाली ताडपत्रीय प्रतिकी प्रतिलिप खयं करा लेने बाद, सन् १९४३-४४ में ही मेरा मन इसका संपादन कार्य हाथमें लेनेको बहुत उत्सुक हो रहा था; पर शारिकि शिथलता आदिके कारण कभी कभी मेरा मन उत्साहहीन भी होता रहता था। पर डॉ० उपाध्येजीने जब इस भारको उठानेका अपना सोत्सुक उत्साह प्रदर्शित किया तब मेरा मन इसके प्रकाशनके लिये द्विगुण उत्साहित हो गया और उसके परिणामखरूप यह प्रकाशन मूर्त खरूपमें आज उपस्थित हो सका।

डॉ० उपाध्येजीको इसके संपादन कार्यमें कितना कठिन परिश्रम उठाना पडा है वह मैं ही जानता हूं। जिन लोगोंको ऐसे जिटल और बहुश्रमसाध्य प्रन्थोंके संपादनका अनुभव या करपना नहीं है, वे इसके श्रमका अनुमान तक करनेमें भी असमर्थ हैं। 'निह वन्ध्या विजानाति प्रसूतिजननश्रमम्' वाली विज्ञजनोक्ति

इसमें सर्वथा चिरतार्थ होती है। पिछले ७—८ वर्षोंसे डॉ॰ उपाध्येजी इस प्रन्थके संपादन कार्यमें सतत व्यम बने रहे हैं। कई बार इनको इसमें अनुत्साह उत्पन्न करने वाले प्रसंग भी उपस्थित होते रहे। ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा था, उसे देख कर, मैं भी कभी कभी व्याकुल होता रहा हूं कि क्या यह रचना मेरे जीते-जी प्रसिद्धिमें आ सकेगी या नहीं। पर माता ही देवीकी कृपासे आज मेरा चिर मनोरथ इस प्रकार सफल होता हुआ जान कर अन्तर्गन एक प्रकारकी 'कुछ' सन्तोषानुभूतिसे समुक्कसित हो रहा है'।

×

9 इस आइतिका अन्तिम फार्म जब मेरे पास आया तब मुझे एका - एक इस प्रन्थका, प्रस्तुत - मूलप्रन्थात्मक प्रथम भाग, तुरन्त प्रकट कर देनेका विचार हो आया और उसको मेंने डॉ. उपाध्येजीको सृचित किया। इनने भी इस विचारको बहुत पसन्द किया और ता. २९, अप्रेल, ५९ को, मुझे नीचे दिया गया भावनात्मक पत्र लिखा। इस पत्र द्वारा विज्ञ पाठकोंको इसका भी कुछ इंगित मिल जायगा कि इस कथाके संपादन कार्यमें डॉ. उपाध्येजीको कितना शारीरिक और मानसिक - दोनों प्रकारके कठोर परिश्रमका सामना करना पढ़ा है।

I obey you and accept heartily your suggestion to issue the Part First of the Kuvalayamālā. As desired by you, I am sending herewith by return of post, the face page, the Preface and the page of Dedication.

You alone can appreciate my labours on this works: .....

I have tried to be very brief in the Preface. The Notes for the longer Preface were ready, and I just took those items which could not and should not be omitted. If you think that I have left anything important, please give me your suggestions so that the same can be added in the proofs.

Dr. Alsdrof, Dr. A. Master and others in Europe are very eager to see the work published. From June I can difinitely start drafting the Intro.; and you will please do your best to start printing of the Sanskrit Text. I have spent great lobour on that too. Unless this text is printed soon, some of my observations in the Notes cannot be sufficiently significant. So let the printing start early. You may approve of the types etc. and send to me the speciman page. I shall immediately send some matter. I send the press copy in instalments, because now and then I require some portion here for reference.

I fully understand your sentiments and thrilling experience on the publication of the Kuvalayamālā. You know, I paid my respects to Girnar on my way back from Somanāth. That early morning Dr. Dandekar, Dr. Hiralal and myself started climbing the hill at about 3 o'clock: If I had seen the height before climbing I would not have dared to undertake the trip. Luckily the dark morning did not disclose the height. Well the same thing has happened in my working on the Kuvalayamālā. If I had any idea of the tremendous labour the text-constitution demanded, perhaps I would not have undertaken it. It is really good that you also did not tell me that, from your own experience. There is a pleasure in editing a difficult text. I enjoyed it for the last six or seven years. The work was heavy, exacting and irritating; still I could do it using all my leisure for the last six or seven years. I really wonder what sustained my spirits in this strenu. ous work—at least you know how strenuous it is: it must be something spiritual, perhaps the same Hreedevi behind the scene! I know, the Second Part is still to come; but I find all that within my reach, within a year or so.

यहां पर यह 'कुछ ' शब्दका प्रयोग इसिलये हो रहा है कि यदि आज इस महतीप्रतिष्ठाप्राप्त और युग-युगान्तर तक त्रिद्यमान रहने वाली सिंघी जैन ग्रन्थमालाके संस्थापक और प्राणपोषक स्व० बाब् श्री बहादुर सिंहजी सिंघी विद्यमान होते तो उनको इससे भी अधिक आनन्दानुभव होता, जितना कि मुझको हो रहा है। पर दुर्भाग्यसे वे इस प्रकाशनको देखनेके लिये हमारे सम्मुख सदेह रूपमें विद्यमान नहीं हैं। इस लिये मेरी यह सन्तोषानुभृति 'कुछ' आन्तरिक खिन्नतासे संमिश्रित ही है। योगानुयोग, इन शब्दोंके लिखते समय, आज जुलाई मासकी ७ वीं तारीख पड रही है। इसी तारीखको आजसे १५ वर्ष (सन् १९४४ में) पूर्व, बाबू श्री बहादुर सिंहजीका दुःखद खर्गवास हुआ था। उनके खर्गवाससे मुझे जो आन्तरिक खेद हुआ उसका जित्र मैंने अपने लिखे उनके संस्मरणात्मक निबन्धमें किया ही है। सिंघी जैन प्रन्थमालाका जब कोई नया प्रकाशन प्रकट होता है और उसके विषयमें जब कभी मुझे 'यत्किश्चित प्रास्ताविक' वक्तव्य लिखनेका अवसर आता है, तब मेरी आंखोंके सामने खर्गीय बाबूजीकी उस समय वाली वह तेजोमयी आकृति आ कर उपस्थित हो जाती है, जब कि उनने और मैंने कई कई बार साथमें बैठ बैठ कर, प्रन्थमालाके बारेमें अनेक मनोरथ किये थे । दुर्दैवके कारण और हमारे दुर्भाग्यसे वे अपने मनोरथोंके अनुसार अधिक समय जीवित नहीं रह सके । इन पिछले १५ वर्षीमें प्रन्थमालामें जो अनेक महत्त्वके प्रन्थ प्रकाशित हुए हैं और जिनके कारण आज यह ग्रन्थमाला आन्तरराष्ट्रीय ख्यातिको प्राप्त कर, विश्वके अनेक विद्वानों एवं प्रतिष्ठानोंका समादर प्राप्त करने वाली जो बनी है, इसके यदि वे प्रत्यक्ष साक्षी रहते, तो मैं अपनेको वहुत ही अधिक सन्तृष्ट मानता ।

\*

पर, बाबूजीकी अनुपस्थितिमें, उनके सुपुत्र बाबू श्री राजेन्द्र सिंहजी सिंघी और श्री नरेन्द्र सिंहजी मिंघी अपने पूज्य पिताकी पुण्यस्मृतिको चिरस्थायी करनेके लिये, उनको मृत्युके बाद, आज तक जो इस प्रत्यमालाके कार्यका यथाशक्य संरक्षण और परिपोषण करते आ रहे हैं, इससे मुझे बाबूजीके अभावके खेदमें अवश्य 'कुछ' सन्तोष भी मिलता ही रहा है। यदि इन सिंघी बन्धुओंकी इस प्रकारकी उदार सहानुभूति और आर्थिक सहायता चाळू न रहती, तो यह कुवलयमाला भी, आज शायद, इस प्रन्थमालाका एक मृत्यवान् मणि न बन पाती। इसके लिये में इन सिंघी बन्धुओंका भी हृदयसे कृतज्ञ हूं। में आशा रखता हूं कि भविष्यमें भी ये बन्धु अपने पूज्य पिताकी पवित्रतम स्मृति और कल्याणकारी भावनाको परिपुष्ट करते रहेंगे और उसके द्वारा ये अपने दिवंगत पिताके खर्गीय आशीर्वाद सदैव प्राप्त करते रहेंगे।

अन्तर्मे में कुवलयमालाकारकी अन्तिम आशीर्वादात्मक गाथा ही को यहां उद्धृत करके अपनी इस कुवलयमालाके प्रकाशनकी कथाको पूर्ण करता हूं।

> इय एस समत्त चिय हिरिदेवीए वरप्पसाएण। कइणो होउ पसण्णा इच्छियफलया य संघस्स॥

अनेकान्त विहार, अहमदाबाद जुलाई ७, सन् १९५९ भाषाद ग्रुक्का १, सं. २०१५

-मुनि जिनविजय

### आभार - प्रदर्शन

\*

प्राकृत भाषाकी इस अद्भुत महाकथाके प्रकाशनमें जो मुद्रण संबन्धी व्यय हुआ है, उसका अर्घ भाग, भारत सरकारने देनेकी कृपा की है। तदर्थ सरकारके प्रति हम अपना धन्यवाद पूर्वक सादर कृतज्ञ भाव प्रकट करना चाहते हैं।

- मुनि जिनविजय

### उज्जोयणसूरिविरइया

### कुवलयमाला

卐

८५८ ॥ औं नमो वीतरागाय ॥

1

\S १) पढमं णमह जिर्णिदं जाएं णर्चति जिम देवीओ । उष्वेक्षिर-बाहु-रुया-रणंत-मणि-वरुय-तारुहिं ॥ पुरिस-कर-धरिय-कोमल-णलिणी-दल-जल-तरंग-रंगंतं । णिब्वत्त-राय-मज्ञण-विंबं जेणप्पणो दिट्टं ॥ 3 विसं कुलहरे कुला कळाव-सहिया णरिदेसु । धूय व्य जस्स लच्छी अज वि य संयवरा भमह ॥ अपूर्ट जेण कन्नो गुरु-गुरुणा गिरि-वर-गुरु-णियम-गहण-समयम्मि । स-हरिस-हरि-वास्तंत-भूसणा कस-पब्भारो ॥ तव-तिवय-पाव-किलणे णाणुप्पत्तीप्र जस्स सुर-णिवहा । संसार-णीर-णाहं तरिय ति पणिश्चरे तुहा ॥ अट्ट पिकियाँ जस्स य तित्थारंभे तियस-वइत्तण-विमुक्क-माइप्पा । कर-कमल-मउलि-सोहा चलणेसु णर्मात सुर-वइणो ॥ तं पढम-पुहड्-पालं पढम-पवत्तिय-सुधम्म-वर-चक्कं । जिब्बाजु-गमण-हंदं पढमं पणमह् सुजि-गाणेंदं ॥ अहवा । उढिभण्ण-चृय-मंजरि-रय-मारुय-विलुलियंबरा भणइ । माहुव-सिरी स-हरिसं कोइल-कुल-मंजुलालावा ॥ 9 अहिणत-सिरीस-सामा आयंबिर-पाडलच्छि-जुयलिछा । दीहुण्ह-पवण-णीसास-णीसहा गिम्ह-रूच्छी वि ॥ उण्णय-गहय-पन्नोहर-मणोहरा सिहि-फुरंत-धिम्मह्ना । उद्भिण्ण-णवंकुर-पुरुय-परिगया पाउस-सिरी वि ॥ 🤪 🥎 🌃 🖽 वियसिय-तामरस-मुही कुवलय-कलिया विलास-दिद्विहा । कोमल-मुणाल-वेह्नहरू-बाहिया सरय-लच्छी वि ॥ हेमंत-सिरी वि स-रोद्-निरूप-छीणालि-सललियालइया । मिह्नय-परिमल-सुद्दया णिरंतरुबिभण्ण-रोमंचा ॥ भणवरय-भमिर-महुयरि-पियंगु-मंजरि-कयावयंसिछा । विष्कुरिय-कुंद-दसणा सिसिर-सिरी सायरं भणह् ॥ दिनिया प्रति दे सहय कुण पसायं पसीय एसेस अंजली तुज्झ । णव-णीखुप्पल-सरिसाऍ देव दिट्टीऍ विणिएसु ॥ २५०० ५ 15 इय जो संगमयामर-कय-उउ-सिरि-राय-रहस-भणिको वि । झाणाहि णेय चलिको तं वीरं णमह भत्तीए ॥ अहवा । जाइ-जरा-मरणावस-खुत्त-सत्ताण जे दुहत्ताणं । भव-जलहि-तारण-सहे सब्वे चिय जिणवरे णमह ॥ सब्वहा, बुज्हांति जस्थ जीवा सिज्हांति य के वि कम्म-मल-मुक्का । जं च गमियं जिणेहि वि तं तित्थं गमह भावेग ॥ migt! 🖇 २) इह कोह-लोह-माण-माया-मय-मोह-महाणुख<u>ल-मल्ल-णोल्लणावडण-चमडणा-मू</u>ढ-हिययस्स जंतुणो तहा-संकिलिट्ट-

The references 1 ), 2 ), etc. are to the numbers of the lines of the text, put on both the margins.

1) प्रश्च नमी after the symbol of bhale which looks like Devanagari ६०. 2) P नमह, P नचंति, P जैमि, J उिव्वह्मरवाह, P नालेहिं 3 ) प्रविद्धा, J धूअ 5 ) प्रश्नाहणणियमसमयंभि, P नियम, P वैमि, J दिन्त.

6) प्रणाणुप्पत्तीप P नाणुप्पत्तीह, JP निवहा, JP नीरनाहं 8 ) प्रवित्तिय, प्रणेन्वाण P निन्वाण, P इद्धं or इक्षुं, प्रपटमं for पणमह, J om. अहवा 9 > P उिक्सिन, J चूअन, J व्यम्बरा ममह। सहिरस वसंतलच्छी कोहल 10 > P आयंवर P नह, P नीसास 11 > प्रधमेहा, P उिक्सिन नवं 12 > प्रनाहिया 13 > P लीलाल, J सलिलआलइआ, J मिलिअ P निरंतल्यिमन 14 > प्रमुख्या, J पिअंगु, J रिअ- 15 > P नवनील , P दिद्विण विनिष्सु 16 > प्रकल्यातिय, प्रशाणाउ P नमह, J om. अहवा 17 > P णावत्तरिय(खित्त)स , P दुइत्ताण, P सन्वे बिय, प्र चिअ, P नमह, P अहवा for सन्वहा, प्र repeats here दे सहय कुण पसायं पसीय थसेस अंजली तुज्झ 18 > प्रज्ञानित, P अ for य, P कंम, प्र कि for मल P तं च निमंज, P नमह भत्तीए। 19 > प्र-रमहणा 20 > P णाम आ, प्रकृत, प्रणाह्न, प्रणाहन, प्रणाहन, प्र पण्ड .

परिणामायास-सेय-सलिख-संसम्म-क्रमा-क्रमा-पोग्गलुगा-जाय-घण-कसिण-कलंक-पंकाणुलेवणा-गरुय-भावस्स गुरु-लोद्द-पिंडस्स

1 व जलिम झित्त णरए चेव पडणं । तत्थ वि अणेय-कस-च्छेय-ताव-ताडणाहोडण-घडण-विहडणाहिं अवगय-बहु-कम्म-किट्टस्स । जन्न-सुवण्णस्स व अणटु-जीव-भावस्स किंचि-मेत्त-कम्म-मलस्स तिरिय-लोए समागमणुं । तत्थ वि कोइल-काय-कोव्हुया- प्राप्त । कमल-केसरी-कोसिएस वग्व-वसह-वाणर-विच्चुएस सूय-गुवय-गेड्य-गावी-गोण-गोहियो-मयर-मच्छ-कच्छभ-णक्क-जक्क-तरच्छ- ॥ वि कोइल-काय-कोव्हुया- प्राप्त । किंचि कमल-केसरी-कोसिएस वग्व-वसह-वाणर-विच्चुएस सूय-गुवय-गेड्य-गावी-गोण-गोहियो-मयर-मच्छ-कच्छभ-णक्क-जक्क-तरच्छ- ॥ वि क्ष्मिल-केसरी-कोसिएस वग्व-वसह-वस्त । विच्चुण्य सूय-गुवय-गेड्य-सारिया-सलभ-सउणेस, तहा पुरइ-जल-जछणाणिल-गोच्छ-गुम्म-विही-लया-वणस्सइ-तसाणेय-भव-भेय-संकुलं भव-संसार-सागरमाहिंडिजण तहाविह-कम्माणुपुच्वी-समायिहनो कह-कह विच मणुयन्तर्ण पावइ जीवो ति । अवि य ।

१३) बहु-जम्म-सहस्स-णीरए बहु-वाहि-सहस्स-मयरए । बहु-दुक्ख-सहस्स-मीणए बहु-सोय-सहस्स-णक्कए ॥
एरिसए संसारऍ जुल्हि-समे हिंडिजण पावऍहिं । पावह माणुस-जम्मयँ जीवो कह-कह वि पुब्व-पुण्णऍहिं ॥
२० तथा वि सय-जवण-बन्धर-चिलाय-खस-पारस-मिल्ल-मुरंडोड्ड-बोक्स-स्क्रूर-पुलिंद-सिंघलाइसु परिभमंतस्स दुल्लहं चिय १
सुकुल-जम्मं ति । तथा वि काण-कुंट-मुंट-अध-बहिर-कल्लायंगमो भेहीइ । तभो एवं दुल्लह-संपत्त-पुरिसत्तगेण पुरिसेण
प्रिरस्थेसु भायरो कायन्वो सि । अवि य ।

रहिम भव-समुद्दे तुल्लग्ग-लद्धिम कह वि मणुयत्ते । पुरिसा पुरिसाथेसुं णिउणं अह आयरं कुणह ॥

्रि४) सो पुण तिविहो । तं जहा । धम्मो अत्थो कामो, केसिं पि मोक्खो वि । एएहिं विरहियस्स उण पुरिसस्स महछ-दंसणाभिरामस्स उच्छु-कुसुमस्स व णिप्फलं चेय जम्मं ति । अति य ।

15 धम्मत्थ-काम-मोक्खाण जस्स एकं पि णित्थ भुयणिमा । किं तेण जीतिएणं कीडेण व दह-पुरिसेणं ॥

एए श्विय जस्स पुणो कह वि पहुण्पंति सुकय-जम्मस्स । सो श्विय जीवर पुरिसो पर-कज-पसाहण-समत्थो ॥

इमाणं पि अहम-उत्तिम-मज्जिमे णियच्छेसु । तत्थत्थो कस्स वि अणत्थो चेव केवलो, जल-जलण-णिर्द-चोराईणं साहा
शिरणो । ताण चुको वि घरणि-तल-णिहिं चेव खयं पावइ । खल-किविण-जणस्स दुस्सील-मेच्छ-हिंसयाणं च दिण्णो १८ पावाणुबंधको होइ । कह वि सुपत्त-परिगाहाओ धम्म-कलं पावइ काम-कलं च । तेण अत्थो णाम पुरिसस्स मिक्रमो पुरिसत्थो ।

कामो पुण अणत्थो चेव केवलं । जं पि एवं पक्खवाय-गल्भ-जिल्भर-मृह-हिंसपहिं भणियं कामसत्थयगरिहें जहां 'धम्मत्थ
21 कामे पिंदपुण्णे संसारो जायइ' ति, तोर्से तं पि परिकण्पणा-मेत्तं चिय । जेण एवंत-धम्म-विरुद्दो अत्थ-क्खय-कारको य कामो, २१

तेण दुग्गय-रंडेकळ-पुत्तओ विव अट्टट-कंटयाभरण-वल्य-सिंगार-भाव-रस-रसिओ ण तस्स धम्मो ण अत्थो ण कामो ण जसो ण मोक्खो ति । ता अलं इमिणा सन्वाहमेण पुरिसाणत्थेणं ति । धम्मो उण तुल्यि-धण-सार-धण-सलो । तहा

24 णिर्द-सुर-सुंदरी-णियंब-बिंबुत्तंग-पकोहर-भर-समार्लिगण-सुहेल्लि-णिल्भरस्स कामो वि धम्माणुबंधी य । अत्थो धम्माओ चेव, २४

मोक्खो वि । जेण भणियं ।

लहह सुकुलिम जम्मं जिणधम्मं सन्व-कम्म-णिजरणं। सासय-सित्र-सुह-सोक्खं मोक्खं पि हु धम्म-लाभेण ॥ 27 तेण धम्मो चेव एत्य पुरिसत्यो पवरो, तिहं चेव जुजह शायरो धीर-पुरिसंण काउं जे। अवि य। अत्थाउ होइ अणत्थाउ कामो वि गलंत-पेम्म-विरस्त्रेश य। सन्वत्य-दिण्ण-सोक्खाउ धम्मो उण कुणह तं पयत्तेण॥ और १५) सो उण गोविंद खंद-संदार्शिंद णाहु-गहंद-णाहंद-चंद-कविल-कणाद-वयण-विसेस्-वित्थर-विरयणो बहुविहो लोय-

1) ए जलंभि ज्झत्ति, ए खिल जेयकयच्छेय, उ कीढणाघण. 2) ए सुनन्नस्स नाणहु, उत्तत्य कोइला, उ कोल्हु भा. 3) र गण्ड°, P गाय for गाबी, र गोहिआ P गोहिय, P तर्छाछ° 4 > र मञ्ज, P मूलएन, र सुणाउ संपर P सप्तस्तरणसंबर, र मुञ्ज, P संउणेसु उ संउणसिप्पर्वेषु, १ णानिल उ गोच्छ १ गुच्छः 5 ) उ "रसर्वे, उ भवसयमेथ, १ संकु रम्, १ ००० सागर, उ "हिण्डि", उबि तहाबिह, र समाअद्विओः 6 > र मणु शत्तणं, र अबि अः 7 > र गर्ए १ नीर्ए, र बहुसोयमहासमुद्द्ध बहुमाणतरंग्य संसार्ध जल हिंसम हिण्डि. 8> P हिंडिकण य पावर, गमाणुरम, गबि पुण्णएहिं P वि पुन्वपुन्नएहिं. 9> ग सुरुद्दोण्डवोकस, ग दुलहं चैव आरियरवेत्तं ति । 10) म काणकोण्टमण्टअन्य, P कछछछाँ, म संपत्तनाश्यित्तणे पुरिसेगः 12) P रुदंभि, P लद्धंमि, म मणुअत्ते, P निज्ञणं, J तह for अह. 13 > उसो जण, उ एएहि रहियस्स पुण. 14 > उ "णाहिरा", P जंमं. 15 > P एकं, उ सुअर्णिम P भुवर्णिम, ग डङ्कपुरिसेण 16) ग कहर पहुष्यन्ति सुद्धयः P जेमस्स 17) ग मज्झिमे विवारेसु । P 000. चैव केवलो, P नरिंद, P राईग. 18) म न्यलगिहित्तं P तलनिहिओ, P वश्वद for पावद, म किमिण, मिद्रणां। 19) उधम्मकालं 20) उकामा उण, P केवलम्, उएअं, P एगंतपन्खवायगंतिनिष्मर, उदियएहि 21) उपिहपुण्ण, P संपावर for संसारो सायह, Pom. तेसि, उ "कम्मणा, उ चित्र, उ जेण एअंत्यम्म P जेण अत्यो धम्म. 22 > उ रण्डेकल पुत्त विव", उ has a marginal note thus: विचित्तरूपयाम पाठांतर with a reference to अहुहू, व बंहुया १ केठिया, १ न तस्स 23) P न मोक्खो, J अलमिमिणा, J "ण त्ति ॥ छ ॥, P घणप्पलें, J सन्वहा for तहा. 24) P नरिंद, P णिअंव, P मुहेिह, P ono. य, J मोक्स्बो वि for अस्थो, J चेयः 25 ) Jono. मोक्यो वि. 26 ) J कुसलस्मि P सुकुलंसि, P धम्मे, P निज्जै. 27) Pom. एत्य, J घीराण कार्ज. 28) Here in J 3 looks like ओ. P अल्थो, P अणत्थ त्री, J विश्वलंत, P पेम्मं, P दिन्न, म मोक्लउ for सोक्लउ. 29 > म स्दार्शिदणागिदगइंदवंदकविलकणाय, म लोज.

1 पसिदो । ताणं च मज्झे मणीण व कोत्थुहो, गयाण व सुर-गभो, समुहाण व खीरोवही, पुरिसाण व चक्कहरो, हुमाण व कव्य- 1 पायवो, गिरीण व सुरगिरी, सुराण व पुरंदरो, तहा सध्व-धम्माणं उवर्षि रेह्र जिणयंद-भासिको धम्मो त्ति । सो उण चउa व्विहो । तं जहा । दाणमङ्भो, सीलमङ्भो, तबोमङ्भो, भावणामङ्भो ति । तत्थ पढमं चिय पढम-तित्थयर-गुरुणा इमिणा 3 चेव चडिवह-धम्म-क्रमेण संबद्ध-विमल-केवलं वर-जार्ग पि पाह्नियं । जेण भविभाविय-णिण्णुण्णय-जल-थल-विवराह-भरिय-भुवजेणाबाल-काल-जलहरेण त्रिय वरिसमाजेण जीसेस-पणहेँयण-मजिरहब्महिय-दिण्ण-विहव-सारेण पवित्तको पढमं तेलोक-8 बंधुणा 'मो भो पुरिसा दाणमङ्को धम्मो' ति । पुणो 'सुर-सिद्ध-गंधव्व-किण्णरोरय-णर-दङ्ख-पचक्खं सब्वं मे पावं अकर- **6** णिजं' ति पहण्णा-मंदरमारुदंतेण पयासिओ तेलोक्स-गुरुणा सीलमहभो धम्मो ति । पुणो छट्टहम-दसम-दुवालस-मासद्-मास-संवच्छरोववास-परिसंठिएण पयासिओ लोए 'तवोमइओ धम्मो' ति । तिहं चिय एगत्तासरणत्त-संसार-भाव-कम्म-९ बताणायाण-बंध-मोक्ख-सुह-दुक्ख-णारय-णरामर-तिरिय-गइ-गमणागमण-धम्म-सुक्क-ज्ञाणाइ-भावणाओ भावयंतेण भासिओ १ मगवया 'मावणामहओ धम्मो' सि । तओ ताव अम्हारिसा तारिसेहिं दाण-सील-तवेहिं दूरओ चेव परिहरिया, जेण धण-सत्त-संघयण-विजया संपर्ध । पुत्रो पुण जिणवर-वयणावबोहको जाय-संवेग-कारणो भावणामहको सुह-करणिजो धम्मो त्ति । 12 कहं । जाव महा-पुरिसालिय-दोस-सय-वयण-वित्थराबद्ध-हलबोल-विद्वय-पहरिसस्स दुज्जण-सत्थस्स मज्झ-गया पर-मम्म- 12 मगगण-मणा चिट्टम्ह, ताव वरं जिणयंद-समण-सुपुरिस-गुण-कित्त्रणेण सहस्रीकयं जम्मं ति । अवि य । जा सुपुरिस-गुण-वित्थार-मङ्खणा-मेत्त-वावडा होमो । ता ताव वरं जिणयंद-समण-वरियं कयं हिचए ॥ 15 इमं च विचितिऊण तुब्भे वि णिसामेह साहिजमाणं किंचि कहावत्थुं ति । अबि य । 15 मा दोसे बिय गेण्हह विरले वि गुणे पयासह जणस्स । अक्ख-पउरो वि उयही भण्णइ रयणायरो लोए ॥ कीशे वशंल ्र १६) तओ कहा-बंधं विचितेमि सि । तत्थ वि पालित्तय-सालाहण-छप्पणणय-सीइ-णाय-सद्देहिं। संखु इ-सुद-सारंगओ व्व कह ता पयं देमि॥ 18 गिम्मल-मगेण गुण-गरुयएण परमत्थ-रयण-सारेण । पालित्तएण हालो हारेण व सहइ गोट्टीसु ॥ चक्काय-जुबल-सुहया रम्मत्तण-राय-हंस-कय-हरिसा । जस्स कुल-पब्वयस्स व व्रियर्ट्स् गंगा तरंगवई ॥ भणिइ-विकासवइत्तण-चोलिके जो करेइ हिए वि । कब्वेण कि पउत्थे हाले हेोलें-वियारे ब्व ॥ 21 21पण्डेंहि कड्यणेण य अमरेहि व जस्म जाय-पण्पुहिं। कमलायरो न्व कोसो विलुप्पमाणो वि हु ण झीणो ॥ सयल-कलागम-णिलया सिक्साविय-कइयणस्स मुह्यंदा । कमलासणो गुणड्ढो सरस्सई जस्स वड्डकहा ॥ ने भारह-रामायण-दलिय-महागिरि-सुगम्म-कय-मग्गे । छंत्रेड् दिसा-करिणो कड्णो को वास-वम्मी<u>ए ॥</u> अ९८८ भीत्र हैं छुप्पणयाण किं वा भण्णउ कह्-कुंजराण भुवणस्मि । अण्णो वि छेय-भणिओ अज वि उवसिज्जप् जेहिं ॥ उद्धमान केलि लायण्ण-वयण-सुहया सुवण्ण-रयणुजला य बाणस्स । चंदावीडस्स वणे जाया कायंबरी जस्स ॥ जारिसयं विमलंको विमलं को तारिसं लहइ अत्यं। अमय-मह्यं व सरसं सरसं चिय पाइयं जस्स ॥ 2727 नि-पुरिस-चरिय-पसिद्धो सुपुरिस-चरिएण पायडो लोए । सो जयह देवगुत्तो वंसे गुत्ताण राय-रिसी ॥

बुह्यण-सहस्स-दृह्यं हरिवंसुप्पत्ति-कारयं पढमं । वंदामि वंदियं पि हु हरिवरिसं चेय विमल-पयं ॥ संणिहिय-जिणवरिदा धम्मकहा-बंध-दिक्खिय-णरिदा । कहिया जेण सुकहिया सुलोयणा समवसरणं व ॥

सत्तृण जो जस-हरो जसहर-चरिएण जणवए पयडो । कलि-मल-पभंजणो बिय प्रंजणो आसि राय-रिसी ॥

<sup>1)</sup> प भयों 2) उ माण, प ош. भासिओ, उ ош. धम्मों 3) उत्तओम, प्रेमईओ (last three) उ हमं ति. 4) प कम्मेण, प ош. वरणाण. 5) प भुयणे काल, उ विअ, उ माणेण सेस प समाणे णिसेस, उ विविद्द for विद्द उ पढमं तेलोक प पढमतेलक. 6) उ मोहो पु , प पुरिस, ए किन्नरोरयणायर 7) प मंदिर, प भईओ, उ पुणे च्छे. 8) उत्तओ, for तवो, प भईओ, उ चित्र प तिय, प सहाव for भाव. 9) प नरामर, प धंम, उ झाणाई मावणाल, उ यन्तेण, प भाविओं. 10) उ ति । छ ।, उ चेय for चेव. 11) प संपर्य, उ जा, उ बोह for बोहओ, प जाइन, प गईओ, उ सुर for सुह, उ ति । छ । 12) प रावढ, प विद्वार य हरिसदु जण. 13) उ चिट्ठ महं, प ता वरं. 14) उ गुणु, प वित्थर, उ om. ता. 15) ज विविन्ति प च चितिकणं, प निसा , उ वर्ख ति. 16) प पंससः जिणस्त, उ अही. 17) उ कहान हं, उ om. ति. 18) प साहलाहण, उ च्छुप , प सहेण ।, उ प ने उ . 19) प निम्मलगुणेण, उ महन्न , प गुरुवण्वण. 20) उ जुनल, प मं , प जुल्द प , प तरंपमई. 21) उ मणिई प भणिय, उ वो (चो) लिके प चोकिले, उ has a marginal gloss मिर्रा on the word हाला. 22) प ईहि, उ कह अणेण, प रेहि, प न for ज. 23) प -निल्या, प कह यणो मुमुह , प भणा गुणहा. 24) प ош. कय, उ धम्मीप प वंभीप. 25) प छपज , प भक्ष, प कय for कह, उ भुअणंमि प भुवणंमि, प अको. 26) प लायज, प सुवण्ण, प वीणहा. 27) उ को अण्णो ( इ अणो on the margin) for the 2nd विमलं को, उ महश्चं व प पहुं च , उ चिय पायं प विय पाइयं. 28) प ति अरिस. 29) उ दह्न, प ह हरिवंस चेव. 30) उ सिण्णिहिय प सिन्निहिय, प निर्देता, उ सुकहियाउ सु , प वा for व । 31) प जसहरिचरियहिं, प मलयभंजणो, प पहुं जाो.

9

12

30

12

जेहि कए रमणिजे वरंग-पउमाण चरिय-बित्थारे । कह व ण सलाहणिजे ते कहणो जिह्य-रिवसेणे ॥
जो इच्छइ भव-विरहं भवविरहं को ण वंदए सुयणो । समय-सय-सत्थ-गुरुणो समरमियंका कहा जस्स ॥
अण्णो वि महा-कहणो गरुय-कहा-बंध-चिंतिय-महंभो । अभिमाण-परकम-साहसंक-विणए विहंतिम ॥ र्

्र ७) ताक्षो पुण पंच कहाओ । तं जहा । सयलकहा, खंडकहा, उल्लावकहा, परिहासकहा, तहा वरा कहिय सि । प्याक्षो सम्वाक्षो वि एत्य परिदाओं सुंदर-कहाओ । एयाण लक्सण-धरा संकिण्ण-कह सि णायच्या ॥ कत्थइ रूवय-रह्या कत्थइ वयणेहि ललिय-दीहेहें । कत्थइ उल्लावेहें कत्थइ कुल्एहि णिम्मविया ॥ कत्थइ गाहा-रह्या कत्थइ दुवईहेँ गीइया-सहिया । दुवलय-चक्कल्एहिं नियलय तह भिण्णएहिं च ॥ कत्थइ दंडय-रह्या कत्थइ णाराय-तोडय-णिवद्धा । कत्थइ वित्तेहि पुणो कत्थइ रह्या तरंगेहिं ॥ कत्थइ उल्लावेहें अवशेष्यर-हासिरेहिँ वयणेहिं । माला-वयणेहिँ पुणो रह्या विविहेहिँ अण्णेहिं ॥ पाइय-भासा-रह्या भरहट्टय-देसि-वण्णय-णिवद्धा । सुद्धा सयल-कह स्वयुत्तावस-जिण-सत्थ-वाहिल्ला ॥ क्षेत्रकृत्या कर्या व्यवस्था स्वर्णा स्

कोऊहरेण कत्यह पर-वयण-वसेण सक्कय-णिबद्धा । किंचि अवव्यंस-कर्यो दाविय-पेसाय-भासिहा ॥ सब्ब-कहा-गुण-जुत्ता सिंगार-मणोहरा सुरहयंगी । सब्ब-कल्डागम-सुहया संकिण्ण-कह ति णायब्वा ॥ णुयाणं पुण मज्झे एस बिय होइ एत्थ रमणिजा । सब्ब-भणिईण सारो जेण इमा तेण तं भणिमो ॥

15 §८) पुणो सा वि तिविहा। तं जहा। धम्म-कहा, अत्य-कहा, काम-कहा। पुणो सन्व-स्त्रक्षणा संपाइय-तिवागा 15 संकिष्ण ति । ता एसा धम्म-कहा वि होऊण कामत्थ-संभवे संकिष्णत्तणं पत्ता।

ा पत्तियह मह सुयणा खण-मेर्स देह ताव कण्णं तु । अब्भित्थिया य सुयणा अवि जीर्य देंति सुयणाण ॥ अण्णं च ।

सालंकारा सुह्या लिलय-पया मउय-मंजु-संलावा । सिहयाण देह हिर्स उच्यूढा णव-वहू चेव ॥

सुकह्-कहा-हय-हिययाण तुम्ह जह वि हु ण लग्गए एसा । पोढा-रयाओ तह वि हु कुणह विसेसं णव-यहु ब्व ॥ अण्णं च ।

णजह धम्माधम्म कजाककं हियं अणहियं च । सुब्वह सुपुरिस-चरियं तेण इमा जुजाए सोउं ॥

ि §९) सा उण धम्मकहा णाणा-विह-जीव-परिणाम-भाव-विभावणत्यं सन्वोवाय-णिउ गेहिं जिणवीरेदेहिं चउन्विहा 21 भणिया । तं जहा । अक्खेवणी, विक्खेवणी, संवेग-जणणी, णिन्वेय-जणणि ति । तत्य अक्खेवणी मणोणुकूळा, विक्खेवणी मणो-पडिकूळा, संवेग-जणणी णाणुप्पत्ति-कारणं, णिन्वेय-जणणी उण वेरग्गुप्पत्ती । भणियं च गुरुणा सुहम्म-सामिणा ।

्रा संबुद्धाह किं ण बुद्धाह एतिए वि मा किंचि मुद्धाह। कीरउ जं करियन्वयं पुण दुक्कह तं मरियन्वयं ॥ इति धुवयं। अ कसिण-कमल-दल-लोयण-चल-रेहंतको। पीण-पिहुल-थण-कडियल-भार-किलंतको। ताल-चलिर-वलयावलि-कलयल-सहको। रासयम्मि जइ लब्भह जुवहैं-सत्थको॥

30 संबुज्ज्ञह किं ण बुज्ज्ञह । पुणो धुवयं ति । तभो अक्लिक्ता । असुइ-सुत्त-मल-रुहिर-पवाह-विरूवयं । वंत-पित्त-दुगांधि-सहाव-विलीणयं ।

1> P जेहिं, P न, उ जिल्न-, P सेणों 2> P को न वंधए, उ मुभणो, उ सवर . 3> P अने, उ गरुअ-, उ चिन्ति अमई आ, P अहिमाण, P संक्रिवियणे 4> 3 वढ़े, P नित्य अयंगि कहि नि, उ कि वि चुकं, उ कहाव हो . 5> P puts numbers after each kahā, उ खण्ड, P वं कि हिंग ति . 6> P एयाउ सन्वाउ एत्थ, उ एआण P पयाण, P संक्रिक, P ति व नायन्वा ॥ छा। 7> P कत्थय (in both the places), P वयणेहिं, P निर्देश हिं।, J adds कृत्य इ उद्घावेहिं on the margin in a later hand [उद्घालेहिं], P कुल्फाई निम्मविआ 8> P रहआ, उ दुवतीहिं, P तियलिय, P भिन्न . 9> उ दण्डय (?), P नाराय, उ चित्तेहिं P वित्तेहिं 10> P हासिएहिं, उ अणेहिं P अनेहिं 11> उ पायय, P न्यण्याणिवहा, उ वाहिष्ठा 12> P निवहा, उ काग, P दो विय 13> P कलागुण, उ हअंगी, P संक्रिन्न, P नायन्वा, उ भणिमों ॥ छ ॥ 15> उ मंपाहिज P संपाईय 16> उ कामअत्थ, P संक्रिन . 17> उ पास्य महह मुअणा P पसियह महासुयणा, P देसु, उ कणा ति P कन्नं तु, उ सुअणा, उ जीवें देनित मुअणाण, P,अनं 18> उ मजअ, P मंजुल्हाना, P नव, उ येव for चेव 19> उ मुक्य, P जय वि हु न लग्गए, P पोढ P नव, P अने 20> P नज्जह, उ धम्माहम्मं, उ हिअं, उ हिअं, उ हिअं 21> P सो उण, P नाणा, P विभावणसन्वों, P जेण . 22> उ मणिआ, उ संवेयणी, उ णिक्वेयणी।, P निक्वेय, P सणाणुकूला 23> उ संवेय, P जण जण, उ मणिअं, P मुहंम 24> उ विक्खेवणीय P किक्खेवणीय, P निक्विन, उ संजमह ति ॥ for तह etc. 25> उ अरण्ण पहिंस, P अरनं, P निक्कण, उ हिआंद, P मोहग्गहम्माहिं 26 P हियाणि 27> उ मिलंप, P विक्खंप, P सुक्कर, उ मिलं . 28> P लोयण वलारहंतलो, P पिहुल्ह्यणकि विक्त, P किरने ते, P विक्त्वं ।

1

3

6

मेय-मज-वस-फोप्फस-हड्ड-करंकयं । चम्म-मेत्त-पच्छायण-जुवई-सत्थयं ॥ संबुज्झह किं ण बुज्झह । तभो विक्खिता ।

कमक-चंद-णीलुप्पल-कंति-समाणयं । मूढण्हि उविमिज्जह जुवई-जीगयं । थोवयं पि भण कत्थह् जह रमणिज्ञयं । असुह्यं तु सन्वं चिय इय पश्चक्खयं ॥ संबुज्ज्ञह् किं ण बुज्ज्ञह् । तभो संविग्गा ।

जाणिकण एयं चिय एत्य असारए । असुद्द-मेत्त-रमणूसव-कय-वावारए । कामयम्मि मा लगाद भव-सय-कारए । विरम विरम मा हिंद्रह भव-संसारए ॥

संबुज्यह किं ण बुज्यह ।

9 पूर्व च जहा काम-णिक्वेओ तहा कोह-लोह-माण-मायादीणं कुतित्थाणं च । समकालं चिय सम्ब-भाव-वियाणपुण गुरुणा 9 सम्बण्णुणा तहा तहा गायंतेण ताइं चोराणं पंच वि सयाइं संमिरिय-पुब्व-जम्म-वृत्तेताइं पिहवण्ण-सम्गण-लिंगाइं तहा क्यं जहा संजमं पिहवण्णाइं ति । ता पृत्तियं एत्य सारं । अन्होहि वि एरिसा चउविवहा धम्म-कहा स्माहत्ती । तेण किंचि 12 काम-सन्थ-संबद्धं पि भिण्णिहिइ । तं च मा णिरत्थयं ति गणेजा । किंतु धम्म-पिहवित्ति-कारणं अक्खेविण ति काऊण 12 बहु-मयं ति । तओ कहा-सरीरं भण्णह । तं च केरिसं किंति किंति प्रमान पिहवित्ति कारणं स्वर्धेविण ति काऊणं १ विक्रिक्ते किंति । तओ कहा-सरीरं भण्णह । तं च केरिसं किंति प्रमान पिहवित्ति कारणं स्वर्धेविण ति काऊणं १ विक्रिक्ते किंति । तथा किंति । तथा कहा-सरीरं भण्णह । तं च केरिसं किंति । तथा किंति । तथा कहा-सरीरं भण्णह । तं च केरिसं किंति । तथा किं

§ १०) सम्मत्त-रुभ-गरुवं भवरोप्पर-<u>णिव्वर्डत</u>े सुहि-कर्ज । णिब्वाण-गमण-सारं रहवं दक्खिण्णईधेण ॥ जह सो जाओ जत्य व जह हरिओ संगएण देवेण । जह सीह-देव-साहृ दिट्टा रण्णीम्म सुण्णीम ॥ 15 जह तेण पुन्व-जम्मं पंचण्ह जणाण साहियं सोउं । पडिवण्णा सम्मत्तं सग्गं च गया तवं काउं ॥ भोत्तृण तत्थ भोए पुणो वि जह पाविया भरहवासे । अण्णोण्णमयाणंता केवलिणा बोहिया सम्वे ॥ सामण्णं चरिऊणं संविग्गा ते तवं च काऊणं । कम्म-कलंक-विमुक्का जह मोक्खं पाविया सन्वे ॥ 18 18 एयं सब्वं भणिमो एएण कमेण इह कहा-बंधे । सब्वं सुजेह सुवणा साहिजंतं मए एपिंह ॥ एयं तु कहा-करणुज्जयस्स जह देवयाएँ मह कहियं । तह वित्यरेण भणिमो तीपुँ पसाएण णिसुणेह ॥ तत्थ वि ण-याणिमो चिय केरिस-रूवं रएमि ता एवं । किं ता वंकं रहमो किं ता रुलियक्बरं कार्ह ॥ जेण, 21 मुद्धो ण मुणइ वंकं छेभो पुण हसइ उज्ज्यं भणियं । उज्ज्य-छेयाण हियं तम्हा छेउज्ज्यं भणिमो ॥ क्षरं च इमिणा विहव-कुल-बालियालोल-लोयण-कडक्ख-विक्खेव-विलास-वित्थरेण विय णिरत्थएणं वाया-पवित्थरेणं । एयं 24 चियं कहावत्थुं ता णिसामेह । मिथि चउसागरूजल-मेहला । 24

हुन हुन कहह, प्रम्हुहं किंचि, पृसियह, तं ता णिसामेह । किंच तं । हूं, किंच कह को ॥

27 तेण बीहमाणेहिं तस्स थुइ-घाओं किंचि कीरइ ति । सो व दुजणु कहसउ । हूं, सुणउ जहसउ, पढम-दंसणे बिय 27

अस्मित्वा अस्मित्व किंचि कीरइ ति । सो व दुजणु कहसउ । हूं, सुणउ जहसउ, पढम-दंसणे बिय 27

अस्मित्व पिट-मासासउ व्व । तहेच मंडलो हिं अपबामित्वा किंचि मासाई असह । खलो घई

मायाहि वि भसइ । चडप्फडंतहं च पिट-मासाई असह ति । होउ काण्ण सरिसु, णिब्ब-करयरण-सीलो छिड्ड-पहारि व्व ।

30 तहेच वायसो हि करयरेंतो पउत्थ-वहया-यणहो हियय-हरो, छिड्डेहिं च आहार-मेत्तं विलंपह । खलो घई पउत्थ-वहया ३० कुल-बालियाण विज्ञा-संप्याणेहिं दुक्ख-जणउ, अच्छिड्डे वि जीवियं विलुप्पह । जाणिउ खरो जहसउ, सुयण-रिस्ड-दंसणे

1 > у मय, ग्रवसप्पते°, ग्रपच्छाअणज्ञुअती- 2 > ग्रकिण्ण, Рर्किन बुज्झहा. 3 > Р नीलु\*, Р\*पहिं, गुजुवती-4 > P भणहइ, तत्थ जइ, P नु for तु, उद्धः. 5 > उकिण्ण P किन्न बुज्झाहा, उसंविग्नाउ P संकिग्गः. 6 > उचित्र पत्थ Р चियत्थ, Р रमण्णसववावारए। 7 ) JP °यंमि, J हिण्डह. 8 ) J от. किं न बुडराह of Р. 9 ) Р निन्देशो, Р मायाईणं तु ति", रचिअ, रविआण" 10> P "ब्बच्चणा, P साइएण, रताण चोराण, र om. ख, P स्वाणि, र "रिअ-, P "वन्न-, P र्लिगाणि 11) P संयमं, र पवण्णाइ त्ति, P पवन्नायं ति, र एत्तिअं, र वि एसा 12) P ैसत्यपडिवद्धं, P भिण्णिहर्द्द, P मा निर<sup>°</sup>, P भाण जा. 14) म मरुअं, P निन्न °, म जेन्नाण P णि°, मरूअं, म दक्तिनणणहर्देणं P दक्तिनन्न ° ॥ छ ॥ 15) P च for व, J जह परिओसं, P जह हिओ व सं°, J रण्णिम सुण्णमिम P रश्नंमि सुश्नंमि. 16 > P पंचन्ह, J हिआं, P वन्ना, P संमत्तं 17) P अस्त्रोन्नमयाणंती, J बोहिआः 18) P सामन्त्रं, J च कातूण P व काऊणं, P पाविआः 19) J वेदे, J सुअणा साहिप्पंतं. 20 > १ कहं-, १ तत्थ for तह, १ तिसुणेमु. 21 > १ वि न-, J ल्लिअक्खरं. 22 > १ न याणह, J तसह, J हुं। उज्जुभ-, महिजं, म उज्जुजं 23 > म वि for विद्व, म बालिभा , म लोभण, म विश्व म चित्र, म वायाए वि 24 > म एयं चिक्रं P परशुरंयं, P ति निसा ै।। छ ।।, for ता etc., P सागरजल. 🏻 🏖 5 🗦 J om. one पम्हु हूं, Ј पसिअह, P निसामेह, P व for च, P हुं. 26 > J चिअ, J भावंगि P भायंगि, P विज्ञा , P क्यलोओ । 27 > P सो व्य, उ in Jat times looks like ओ, P °णो कहस ओ, P हुं, P जहसुओ. 28) P "सालो, J तहे मण्ड", J om. हि, J "स्रमिण्णाओं P "व्वभिन्नाहयहं, P ैमयाद्दिस मा<sup>\*</sup>, १ वर्थ मायद्दे 29 > र्यक्तं १ व्यक्ताई, रचिमद्विमासई, १ सरिसओ नि<del>ख</del>ै 30 > रतद्दे, १ व्यरंतो, १ बदयाण होद हिययरो, P वयं, J °वदया...बालिमाण P बालियण. 31> P सपयाणेहि, P जणओ (even in J sometimes उ looks like ओ), J जीविजं P जीबिय विलुंपओ, P जाणिओ, P जइसइओ, J सुअणः

& John M. SERE

्रिक्र , णिक्षजो महलेणं च सहें उल्लवह । तहेव रासहो हि इमं तण-रिद्धि-महल असिढं ण तीरह ति चित्तए झिजह, 1 अविभाविजात-अक्खरं च उल्लवह । खलो घइं आयहो किर एमहल-रिद्धि जायिखय ति मच्छरेण झिजह, पयद-नोसक्ख-उरालावं च उल्लवह । अवि कालसप्पु जहसद, छिट्टु-मगाण-वावडो कुब्लि-गह-मगगो व्व । तहेव मुगंगमो हि पर-क्याई ३ किट्टुाई मगगह, सम्बहा पोट्टेणं च कसह । खलो घई सई जे कुणह छिट्टुाई, थड्डो स्थ भॅमह । चितेमि, हूं, विसु जहसद, पसुहरसिउ जीयंतकरो वि । तहेव महुरउ मुहे, महुरं मंतेहिं च कीरह रसायणं । खलो घई मुहे जे कहुयउ मंतह, व घडियह वि विसंघढह । हूं, बुज्जह, वटह खलु खलो जि जहसउ, उज्जिय-सिणेहु पसु-भत्तो य । तहेव खलो वि वराओ ६ पीलिजंतो विमुक्क-णेहु अयाणंतो य पस्हिं खजह । हयर घई एक्कपण् जे मुक्क-णेहु, जाणंतो जे पसु तह वि खजह । किं च भण्णउ । सब्वहा खलु असुह जहसउ, विसिट्ठ-जण-परिहरणिजो अपरिष्फुड-सहाबद-खुड्ड-संडली-गिणिगिणाविउ स्व ।

- 9 तहे सो बि वरड किं कुणड अण्णहो जि कस्सइ वियार । खलो घहं सहं जे बहु-वियार-भेगि-भरियछाउ ति ॥ सब्बहा १ मह प्तियासु एयं फुढं भणंतस्स संसयं मोतुं । मा मा काहिति मेतिं उग्ग-भुयंगेण व खलेण ॥ जेण, जारखायहो दुज्जणहो दुट्ट-तुरंगमहो जि । जेण ण पुरको ण मग्गओ हूं तीरह गंतुं जि ॥ अवि य ।

  12 अकप वि कुणह दोसे कप वि णासेइ जे गुणे पयडे । विहि-परिणामस्स व दुज्जणस्स को वा ण बीहेइ ॥ अहवा । 12 कीरउ कहा-णिबंधो भसमाणे दुज्जणे अगणिजण । किं सुणपृहिँ धरिज्ञह विसंखलो मत्त-करिणाहो ॥
  - § १२) होंति सुयण श्विय परं गुण-गण-गरुयाण भायणं छोए । मोत्तूण णई-णाहं कत्थ व णिवसंतु रयणाहं ॥

    15 तेण सज्जण-सत्थो श्वेय एत्थ कहा-बंधे सोउमभिउत्तो ति । सो व सज्जणो कइसउ । रायहंसो जइसउ, विसुद्धो-भय- 1ठ
    पक्खो पय-विसेसण्णुको व । तहेव रायहंसो वि

उक्सद-जलयाइंबर-सहेहिँ पावह माणसं दुक्खं। सज्जणु पुण जाणइ जि खल-जलयहं सभावाइं॥

18 तेण हिसिउं अच्छह। होइ पुण्णिमाइंदु जइस्ट, सयल-कला-भिरयं जण-मणाणदो व्व। तहे पुण्णिमायंदो वि कर्लक- 18

क्रिक्ति क्रिसारियाण मण-बूमिओ व। सज्जणो पुण अक्लंको सव्य-जण-हिहि-करो व्व। अवि मुणालु जहस्ट, खंबिजंतो वि
अक्खुडिय-णेह-तंतु सुसीयलो व, तहेव मुणालु वि ईसि-कंड्ल-सहाउ जल-संसिग्ग विद्विभो व्व। सज्जणु पुणु महुरसहायु

21 वियह-विद्विय-रसो व्व। हूं, विसागओ जइसंड, सहाबुण्णठ अणवरय-पयट-दाण-पसरो व्व। तहे दिसागओ वि मय- 21
वियारेण घेष्यह, दाण-समण् व्व सामायंत-वर्णणो होइ। सज्जणु पुणि अजाय-मय-पसरु देंतहो व्व वियसह वयण-कमलु।
होउ मुत्ताहारु जहस्ट, सहाव-विमलो बहु-गुण-सारो व्व। तहेव मुत्ताहारो वि छिह्न-सय-णिरंतरो वण-विहुउ व्व। सज्जणो

24 पुण अच्छिह्न-गुण-पसरो णायरं व्व। किं बहुणा, समुहो जहसओ, गंभीर-सहाओ महत्यो व्व। तहेव समुहो वि 24

उक्कलिया-सय-पउरो णिश्व-कलयलाराबुव्वविय-पास-जणो व्व दुग्गय-कुडुंबहो जि अणुहरह। सज्जणु पुण मंथर-सहाओ महुमहुर-वर्ण-परितोसिय-जणवंड व्व ति । अधि य।

<sup>1 )</sup> में हिजाइ P जिल्लाजार नि , P सहेण, म तहे, म हिर्मुत्तर्गारंदिमहरू असिउंण, P वा इमं नूगरिदिमहरूं पासिउं न, P वितय-2) उ तक्खरं, उम्बद्ध एहं, Рош. आयहो, उ कि एमहल्ल Р किए महल्ल, उ जायल्लिश ए जाएल्लए, Р दोसाखररादुं चः 3) Р जइसओ, Pom. गइ, र व for ब्व, र तहे भुजंगमी दि P भुवंगी वि. 4 > P छिदाड मगाउं, र सःवरं, P पीदेगं व कमई, म्मद्र सय जे छिद्द कुणदः।, म्थद्धो, गर्वाor व्या, मस्तिहुं, मजब्सओ (in ग्रुज looks like ओ). 5 > म रिसिओ, ग्रुज जीअंतकरी वि P जीयंतहरी ब्य, P मुहरू for महुरं, P व for च, P रसायण, P वयं मुहे जे कहुयउं, प्रकटुअउ मंतर्जवः 6 > P घडिया वि निसंघडति, P डो for हूं, P om. नुजन्न , P स्तुलो for खलु, P om. जि, P जदसभी, P सिणेहो, J व for यु, J तह खलो, Pow. वि, J वरत. 7) P पीडिजातो, J णेहो, J व for य, P एमुहि for पस्हि, J इअह P इयरो, J घर P धर्य, P एक्कपयमुक्तभोहो, Jजाणइ जे, १ जो एसु. 8 > Jom. सब्बहा, १ खटो, १ जइसभो, १ परद्रणिज्जो, १ °फुड, Jगद्ध for खुडू, J मण्डली, उ व for ब्व. 9) १ अण्णहेव कस्सङ, उ विचार, उ विचार, १ भंगभिरे छ उ. उ भरि अछ उ. 10) उ पत्ति शासु, १ गुयणा for एयं, J भणन्तस्स, J भुअंगेण, P वि (for व) खळणेण 11 > J °ज्ञाश्रहो, P जेण नरायहो, P जि for जिन, P 2nd line thus: इ ण अभिगएण पन्छिए गंतुं हुं तीरह ।- 12> P न for ण. 13> P कीरड, J णिबद्धो P निवंधो, P ैमाणो, J °णाहो ॥ छ ॥- 14> ग्रहोन्ति मुअण विद्यय, ग्राह्माण भाअण, Pनिव°, Pर्याणाईः 1.5 ) ग्रवेश P चेय, ग्रवेदो, P ैमभिमउत्तो, P सोव्य, P कहसओ (in Je and ओ look alike), P नहस्रों. 16 ) P "ण्युत्र व्य, Jतहे. 17 > P माणस, P सद्भागी, J पुणु, P जे for जि, J सहावहं P समावाहिं. 18> JP होउ, J "मायंदु P माइंदो जइमयल, P हरिओ for भरियउ, J adds जगाण जण", J om. ब्य, P तहेय पु , P भावदो 19 > P अहिसारियाजणदृत्तिजन्त, P जहसभी 20 > J वियमरतंतु सुसीतलो, P न्व for व, उत्तहे, P ईसकंदुलसहाबो, उ बट्टिश्रो व P बड्डिय ब्व, P सजाणो पुण, P महाबो 21 > उ वियह, उरसी व, P हु, उ सहाउण्णओ P सहाबुक्त उ. उ.च. for ब्व. 2.2 े उचित्रहिण, उ.च. for ब्व, P सुज्जणो पुण, उ.च. for ब्व, उचित्रसह. 2.3 े P होइ, P हारो, P सओ, P गुणसीरो, J a for इव, J तहे, J om. सय, JP निरंतरी, J व for इव. 24) P अच्छिद्गुणपयरो णोरं, उन हिंदिन व्यक्ति, उसमुद्द, Pसहाबो, उव for व्य, उतहे. 25 > उँलिआ, उणिच्यु P निचा, Pँ बुवैविपयास जाणो, उव for ब्व, P कुटुंबहो, P om. जि, P सज्जणो, J पुण्णिमथिर. 26 > J om. ब्व.

ा सरको पियंवजो दिक्सण्यो चाई गुणज्युमो सुहवो । मह जीविष्ण वि चिरं सुयणो बिय जियद कोयिमा ॥ भहवा । । गुण-साथरिम सुयणे गुणाण अतं ण चेव पेच्छामि । रयणाई रयण-दीवे उचेद को जणो तरह ॥ अहम है। के के प्रत्ये च उण ण कोह दुजाणो, उप्येक्सह सज्जं च केवल्यं । तहे जिसुणेंतु भहरय ति ।

§ १३) श्रारेथ दव-मेरु-णाहिं कुळ-सेळारं समुद्द-णेमिछं । जंबुदीवं दीवं छोए चक्कं व णिक्खिसं ॥ श्राव य । तस्सेय दाहिणदे बहुए कुळ-पव्यए विकंपेटं । वेयद्वेण विरिद्धं सासय-वासं भरदवासं ॥

6 वेयहु-दाहिणेणं गंगा-सिंभूय मज्ज्ञयारिमा। श्रात्य बहु-मज्ज्ञ-देसे मज्ज्ञिम-देसे ति सुपसिद्धो ॥ 6 सो य देसो बहु-धण-धण्ण-समिश्चि-गश्चिय-पागर-जणो, पागर-जण-बहुावाणय-गिथ-मणहरो, मणहर-गीय-रव-सुकंठिय-सिहिउलो, सिहिउल-केया-रवायद्ध-हलबोलुब्भिजमाण-कंदल-णिहासो, कंदल-णिहाय-गुंजत-भिगर-भगरउलो, मगरउल9 भिगर-संकार-राव-वित्तत्य-हरिणउलो, इरिणउल-पलायंत-पिक-कलम-कणिस कय-तार-रवो, तार-रव-संकिउहीण-कोर-पंखा- 9
भिषाय-रलमाण-तामरसो तामरस-केसरुव्छलिय-बहल-तिगिच्छ-पिंजरिजंत-कलम-गोवियणो, गोवियण-महुर-गीय-रव-रसा-विष्णमाण-पहिययणो, पहिययण-लडह-परिहास-हारि-हसिजमाण-तरुणियणो, तरुणियणाबद्ध-रास-मंदली-ताल-वस-बलिर12 वलय-कलयलाराबुदीविजंत-मयण-मणोहरो ति । श्रवि य ।

बहु-जाइ-समाइण्णो महुरो अत्थावगाढ-जइ-जुत्तो । देसाण मञ्झदेसो कहाणुर्बघो व्य सुकइ-कन्नो ॥

\$18) तस्स देसस्स मज्झ-भाए दूसह-खय-काल-भय-पुंजियं पुण्णुप्पत्ति-सूसमेक बीयं पिव, बहु-जण-संवाह-मिलिय- कि हला-हलाराबुप्पाय-खुहिय-समुद्द-सह-गंभीर-सुब्दमाण-पिहरवं, तुंग-भवण-मिलि-तोरणाबद्ध-भवल-भयचदुद्धुब्दमाण-पिखुद 15 २ मुद्ध-रवि-तुरय-परिहरिजंत-भुवण-भागं, णाणा-मिण-विणिम्मविय-भवण-भित्ति-करंबिजंत-किरणाबद्ध-सुर-चाव-रम्म-णहपलं, महा-किर्सण-मिण-घिडय-भवण-सिहर-प्पहा-पिडबद्ध-जलहर-वंद्रं, णिद्य-करयल-तािडय-मुरव-रविजंत-गीय-पिज्यरं णव-पाठस- 18 तिवय-तविणज्ञ-पुंजुजल-ललिय-विलासियण-संचांत-विज्जु-लयं तार-मुत्ताहलुद्ध-पसरंत-किरण-वारि-भारा-णियरं णव-पाठस- 18 समयं पिव सब्व-जण-मणहरं सुब्वप् णयरं। जं च महापुरिस-रायाभिसेय-समय-समागम-वासवाभिसेय-समर्णतर-संपत्त- णिलिण-पत्त-णिक्वित्त-वारि-वावड-कर-पुरिस-मिहुण-पल्हित्यय-चलण-जुयलाभिसेय-दंसण-सहरिस-हरि-भिणय-साहु-विजीय- 21 पुरिस-विणयंकिया विणीया णाम णुयित् ति ।

\$१५) सा पुण कहसिय । समुद्दं पित्र गंभीरा महा-रयण-भिरया य, सुर-गिरी विय यिरा कंचणमया य, सुवर्ण पित्र सासया बहु-बुत्तंता य, सग्गं पित्र रम्मा सुर-भवण-णिरंतरा य, पुहुई विय विश्विण्णा बहु-जण-सय-संकुला य, पायालं 24 पित्र सुगुत्ता रयण-पदीवुजोहया य ति । अति य ।

वद-मणि-भवण-किरणुच्छलंत-विमल्जल-हीरण-भएण । घडिको जीए विहिणा पायारो सेउ बंधो व्व ॥
जन्य य विवणि-मग्गेसु वीहीओ वियङ्ग-कामुय-लीलाओ विवय कुंकुम-कप्पूरागर-मयणाभिवास-पडवास-विच्छडाओ ।
य काओ वि पुण वेला-वण-राईओ इव एला-लवंग-कहोल्य-रासि-गाडिभणाओ । अण्णा पुण इड्म-कुमारिया इव मुत्ताहल- 27
सुवण्ण-रयणुज्ञलाओ । अण्णा छुंछहुओ हुँव पर-पुरिस-द्सर्ग वित्यारियायंब-कसण-धवल-दीहर-णेत्त-जुयलाओ । अण्णा प्रलयण-गोहि-मंडली इव बहु-विह-पर-वसण-भरियाओ । तहा अण्णाओ उण खोर-मंडलिओ इच संणिहिय-विडाओ

<sup>1 &</sup>gt; P °वड, उदिक्खण्णायचाई, उसुहशी, उस्विय जिअउ, उलोअंमि P लोयंमि, उअविय for अहवा 2 > उप रिमि, उ मुअणो, JP न, J चेय, P पेक्खामि, P उच्चेयं. 3 > P एत्थ पुण, J उदेक्खह, J केवला, P तह, P निमुणंतु, JP ति ॥ छ ॥ 4 > P णाही, P नेमिल, P सकं, P om. अवि यः 5 > P बहुविहकुल, P अ for वि P त्रेय हुनगवि . 6 > J वारंभि, J मज्झदेसी, P य for मु. 🛮 🕇 र पभूत for बहु, र गविवअ १ गदियः 🖁 🖒 २ ° उलासमयकेया, १ - निहाओ, १ - निहाय, १ उर for उलः 🥬 🗘 १ उहरि<sup>\*</sup>. 10> P पक्खाभिवायः लण, प्र गोवियणो गोविशण, P रसिखप्प<sup>\*</sup>. 11> प्र पहिअयणो पहिअयण, P हासि**ख, प्र** "णिअ**णो**, J °णिअणा, गमण्ड ° 12 ) प °हरी व त्ति, P माणहरी 13 > P कन्वाबंधी, गक्त ।। छ ।। 14 > P काळे, ग वंचिय P पुंजिया, P पुण्णपत्ति, म बीअं, म पिवाः 15 > P "हलहला, म "बुष्पय", P पिडरवा, P संखुदः 16 > P साया, P नाणामणिनिम्मविय, म ंविअ, P कराविकात, P 'णावबद्ध, P नहयला. 17 > P om. महा, J विडिअ, J has a danda after 'पहा, P बद्धा for बंद्रे J करअल, P ताडियसुरवरगिर्जात, P निनायाः 18) P "सिणीयण, P लया, J ताल , P "हलुद्वप", P "णघरवारि, P णिवरा, P महा for णवः 19 > J om. सब्ब, P मणोहरा, P सुब्बह, P नयरी, P जा य महास्सि, P सेयमणंतरः 20 > J om. निरुणि of P, P निक्ख, Jom. कर, J पल्हित्थंअ. 21 > P विणीयंकिया, P नाम, P नयरि. 22 > P सिया, P समुद्दो बिय, J गिरि बिश, P च for य. 23) P बुत्तंता च, P निरं°, J व for विय, P विच्छन्ना, J om. सय. 24) J सगुत्ता, P पईबु°, J कोइय स्ति ॥ छ ॥ 25) P लंबण for हीरण, P घडिय व्व जीय, J व्य ॥ छ ॥ 26) J om. य, J विमणि, J वीहिओ विश्रहुकासुअ P बीही-बिह्य क्ति कामुअ, र विय, P वयणाहिवास, P पहिवासविच्छड्डाओं 27 > P विय for इव, P कंकीलय, P गत्तणाउ, P कुमारियाउ चिय. 28 > P विव for इव, P दंसणत्थ for दंसणे, J वित्थारियअवकसण, P रियायं च कसिण, P नेत्त, J जुअ P अन्ना 29 > र मण्ड, P मंदलीओ इय, र विविद्वहुयर for बहु etc., र वाओ ॥ छ ॥, P अन्ना उण, र मण्ड, र सण्नि, P सन्निहिय-

15

27

1 कच्छउड-णिक्खिस-सरस-णहवयाओ य। अण्णा गाम-जुवईओ इव रीरिय-संख-बलय-काय-मणिय-सोहाओ कच्च्र-वयण- 1 णिम्महंत-पिरमलाओ य। अण्णा रण-भूमीओ इव सर-सरासण्डभसं-चक्क-संकुलाओ मंडलगा-णिवियाओ य। अण्णा मस-3 मायंग-घडाउ इव पलंबंत-संख-चामर-घंटा-सोहाओ ससंब्राओ य। अण्णा मलय-वण-राईओ इव संणिहिय-विविह-ओसहीओ 3 बहु-चंदणाओ य। अण्णा सज्जण-पीईओ इव सिणेह-णितंतराओ बहु-खज्ज-पेज-मणोहराओ य। अण्णा मरहट्टिया इव उदाम-हलिही-रथ-पिंजराओ पयड-समुग्गय-पओहर-मणोहराओ य। अण्णा णंदण-भूमिओ इव ससुराओ संणिहिय-महुमासाओ ति।

्र १६) भनि य । जं पुर्हरूँ सुणिजह दीसह जं चिंतियं च हियएण । तं सब्वं चिय लब्भह मग्गिजंतं विवणि-मग्गे ॥ जस्य य । जुवर्ड्रयण-णिम्मल-मुह-मियंक-जोण्हा-पवाह-पसरेण । घर-त्रावी-कुमुयाई मङलेउं णेय चाप्ति ॥

- ि गिम्मल-माणिक-सिहा-फुरंत-संकंत-सूर-कंतेहिं । दिय-राहँ-णिब्बिसेसाहँ णवरि वियसंति कमलाई ॥ जल-जंत-जलहरोत्थय-णहंगणाहोय-वेलविजंता । परमत्थ-पाउसे वि हु ण माणसं जंति घर-हंसा ॥ ॥ कि कि कर-कंसा ॥ ॥ कि कर-कर-ताहिय-सुरव-रवुष्कृत-पडिसह-गज्जिउकंठा । गिम्हम्मि वि हलवोर्लेति जल्प मत्ता घर-मऊरा ॥
- णेडर-रव-रस-चित्रया मग्गालगंत-रेहिर। हंसा । जुवई हिँ सिक्लिविजंति जल्थ बाल व्व गइ-मग्गे ॥ भिण् विलासिणीहिं विलास-भिणयम्मि मंजुले वयने । पिडभिणिएहिँ गुणेइ व घर-पंजर-सारिया-सत्थो ॥ जल्थ य पुरिसो एकेकमो वि मयर इश्रो महिलियाण । महिला वि रई रइ-वम्महेहिँ ठाणं विय ण लर्द ॥ इय जं तत्थ ण दीसइ तं णिथि जयग्मि किंचि अच्छरियं । जं च कहासु वि सुव्वइ तं संणिहियं तिहं सद्वं ॥
  - इय ज तत्थ ण दासइ त णात्थ जयाम्म काच अच्छात्य । ज च कहासु ।त सुव्वइ त साणाह्य ताह सव्व अह एको बिय दोसो आउच्छ-णियंत-बाह-मङ्काई । दहया-मुहाईँ पहिया दीणाईँ ण संभरंति जहिँ ॥

\$ 19) जत्थ य जणवए ण दीसह खठो विद्वली व । दीसह सजणो समिद्धो व, वसणं णाणा-विण्णाणे व, उच्छाहो

18 भगे रणे व, पीई दाणे माणे व, अडभासो धम्मे धम्मे व ति । जत्थ य दो-मुहुउ णवर मुइंगो वि । खठो तिल-वियारो वि । 18

स्याओ क्यह-कुसुमुगमो वि । फरुसो पत्थरो वि । तिक्खओ मंडिलगा वि । अंतो-मिलणो चंदो वि । भमणसीलो

महुयरो वि । पवसह हंसो वि । विचलओ बरहिणमा वि । जलु कीलालो वि । भयाणओ बालओ वि । चंचलो वाणरो वि ।

21 परोचयाची जल्लणो वि ति । जल्थ य

रोचयात्री जरूणो वि त्ति । जस्य य पर-लोय-तत्ती-रय णवर दीसंति साहु-भडरय । कर-भगाई णवर दीसंति वर-क्रोरिहें महदुमई ॥ दंडवाबाई णवरि दीसंति छत्ताण य णबणई । माया-वंचणाई णवरि दीसंति इंदियालिय-जणह ॥

24 विसंवयंति णवर सुविणय-जंपियहं । खंडियहं णविर दीसंति कामिणियणहो अहरहं । दढ-बद्धहं णविर दीसंति कणय-24 संगहेहिं महारयणहं । वळामोडिय घेष्पंति णवर पणय-कळह-कय-कारिम-कोव-कुविय-कंत-कामिणियणहो अहरहं वियङ्ग-कामुणृहिं ति । अहवा ।

7 कह वण्णिज्जह जा किर तियसेहिं सक-वयणेण क्र-पढम-जिण-णिवासस्थं णिम्मविया सा श्राउज्ज्ञ ति ॥ ६१८) तम्मि य राया

दरियारि-बारण-घडा-कुंभ-त्यल-पहर-दलिय-मुत्ताहलो । मुत्ताहल-णिवह-दलंत-कंत-रय-पूलि-धवल-करवालो ॥

<sup>1 &</sup>gt; P निविधत्त, P अन्ना, P रीरीया:, J वया for वयण. 2 > P निम्म", P अन्ना, J सरासणक्रमस P सराणक्रमसं, J मण्ड", ট णिचिआउ P निचिलाजो, P अन्नाः 3) P निय for इत्, प्रअ for य, P अन्ना, प्रमलभ, प्रस्ड, प्रस्तिण P सिन्नः, P विविहोस . 4) P अन्ना, उपीतीओं इव P पाईतो यव, P निरं, उपेम्म for पेज, P अन्ना, उसरहिंद्र मा P सरहिंद्र याओ. 5) J adds य before पयह, P समुग्ग for समुग्गय, J स्रिणण P स्रित्ति . 7 > J हिअरण JP 11 छ 11, P जीए च for जत्थ य. 8) म जुबईअण P जुईयण, P निम्मल, म कुमुआई P नेय चार्यातः 9) P मिम्मल, P संकंतरविकरमोहं ।, म कन्तेहि ।, म दिअ, P निन्नि, J णवरं P नवरि, J विअसंति 10 > P णमंगणामीय, P न 11 > JP गिम्हंमि, P जत्त 12 > P नेउर, P सं for रस, P जुयईहि. 13 > J विलाग-, J भणियं पि P वहयंमि, J सारिआः 14 > J चित्र, P नः 15 > P न, P नित्य, JP जयमि, J ण for बि, JP सण्णि. 16 > P श्चियं, P नियत्तवाह, P न. 17 > P व्य for व, P व्य for व, वसणु णाणा, P वसणजाणे विश्वाणे च, उ उच्छाहुः 18) प्रपीती, JP माणे च, प्रधम्मे । धम्मे च कि ॥ छ ॥, P धम्मे धम्मे च, P नवर, P तिलवयारोः 19) म्सअल P स्अओ, म केअह P केह, P कुस्म , म फहम, म तिक्वल P तक्लओ, म मण्ड P मंडलो वि, J सीलु. 20) J वरहिणउ P निरहिणों, J वालउ वालउ नि, P निन for नि, J चनलु बी (य)णवो नि for चंचलो etc., P बानरोः 21 > P व for वि, J त्ति ॥ छ ॥, J om. यः 22 > J लोअ, P मत्य ।, P भगई नवर, P करहिं, P महादुमहं. 23) P दंडवायइं नवरि, J adds on the margin इताण...नवर दीसंति, P नवाणहं, P वंचणयं, J नवर P नवरि. 24) J जंपिआई, J खण्डिअई, P नवरि, J °णिअणहो, P °णीणहहो, J णवर P नवरि. 25 > P रयणाई, J वलयामोडिय घेप्पति, P बळामोडिए, P नवर, P म कारियकोव, J कुविअ, J कामिणिअणहो P कामिणीअणहो 26 ) J ति ॥ छ॥, P पहि चि. 27 > P निवा, P निम्म, P सा विउ, J ति ॥ छ ॥ P ति ॥ छ ॥ 28 > P तमि, J om. य. 29 > P वार्णाघड, P निवह, P भूलिचवलः

, M

- 1 करवाल-सिहा-णिजिय-महंत-सामंत-णिवह-णय-चलणो । चलण-ज्रयल-मणि-विणिव्यय-कंत-महा-मउड-घिटय-सुपीढो ॥ 1 सि। णवरं पुण सित-वंस-संभवो वि होऊण सयं चेय सो चोरो मुद्धड-लडह-विलासिणि-हियय-हरणेहिं, सयं चेय पर-कल्स-स्को उ दिय-रिद्य-सिदी-बलामोडिय-समाकहणेहिं, सयं चेय सो वाडो पिडवक्स-णिर्दि-वंद्र-वाडणेहिं ति । जो य दोगाध-सीय- 3 संतावियाण वहणो, ण उण दहणो । णियय-पणइणि-वयण-कुमुयायराणं मयलंछणो, ण उण मय-लंछणो । विणिज्ञयासेस-पुरिस-रूवेणं अण्योो, ण उण कणंगो । दिरियारि-महिहर-महावाहिणीणं जलही, ण उण जलही । सुयण-वयण-कमलायराणं व तवणो, ण उण तवणो सि । जो य घण समक्षो बंधुयण-कयंबयाणं, सरयागमो पणइयण-कुमुय-गहणाणं, हेमंतो पिट- व वक्स-कामिणी-कमलिणीणं, सिसिर-समको णिय-कामिणी-कुंद-लइयाणं, सुरहि-मासो मित्तयण-काणणाणं, गिम्हायवो रिद्य-जलासयाणं, कय-जुको णियय-पुदह-मंडले, कलि-कालो वहरि-णरिंद-रजेसुं ति । अण्णं स ।
- 9 सरको महुरो पियंवनो चाई दक्को दिक्सणो दयाछ । सरणागय-वच्छको संविभागी पुग्वाभिभासि सि ॥ 9 संतुहो सक्कतेषु , ण उण कित्तीसु । छुद्धो गुणेसु , ण उण अत्येषु । गिद्धो सुद्दासिएसु , ण उण अक्कोसु । सुसिक्सिनो किलासु , ण उण अलिय-चाहु-कवड-वयणेसु । असिक्सिनो कहुय-वयणेसु , ण उण पणईयण-संमाणणेसु सि । अहवा । 12 गाहिय-प्रमाह-कलिय तस्य अन्तर्भण वियद-वर्षे । णंत्रण-वणे स्व कसो अतो कसमाण व गणाणं ॥ 12
- य गहिय-सगाह-दलम्म तम्म अचुण्णण् वियड-वष्छे । णंदण-वणे व्य कसो अतो कुसुमाण व गुणाणं ॥ अह सो शिय-साहस-सग्ग-मेत-पृतिवार-पणय-सामंतो । वच्छन्थल-दढ-वम्मो दढक्रमो णाम णरणाहो ॥
- § १९) तस्त य महुमहस्त व रूच्छी, हरस्त व गोरी, चंदस्त व चंदिमा, प्राबणस्त व मय-लेहा, कोत्धुहस्त व 15 पभा, सुरगिरिस्त व चूला, कप्पतरुणो इव कुसुम-फल-समिद्ध-तरुण-साहिया, पसंसिया जणेणं अवहस्तिय-सुर-सुंद्री-वंद्र-15 लायण्ण-सोहस्स अंतेउरिया-जणस्स मज्हो एक श्विय पिययमा पियंगुसामा णाम स्यंवर-परिणीया भारिय ति । अह तीए तस्त पुरंदरस्त व सईए भुंजमाणस्स विसय-सुहे गच्छह् कालो, वचंति दियहा थ ।
- 18 § २०) बह अण्णिम्म दिवसे अन्मंतरोवत्थाण-मंडवमुवगयस्य राहणो कृहयग-मेत्त-मंति-पुरिस-परिवारियस्स पिय-18 पणहणी-सणाह-वाम-पातस्स संकरस्त व सञ्ब-जण-संकरस्त एक-पए बेय समागया पिहुल-णियंब-तडिप्फडण-विसमंदोल-माण-मंडलग्ग-सणाह-वामंस-देसा वेक्कृहल-णियय-वाहु-ल्रह्या-कोमलावलंबिय-वेत्तल्या पिडहारी।तीय य पविसिद्धण कोमल21 करयलंगुली-दल-कमल-मउलि-ल्रियंजलिं उत्तिमंगे काऊण गुरु-णियंब-विंब-मंथरं उत्तुंग-गरुय-पभोहर-मरोषणामियाए 21 इंसि णिमऊण राहणो विमल-कमल-चलण-जुबल्यं विण्णतं देवस्य। 'देव, एसो सबर-सेणावह-पुत्तो सुसेणो णाम। देवस्स चेय आणाए तह्या मालव-णिरंद-विजयत्थं गओ। सो संपर्य एस दारे देवस्स चल्ण-दंसण-सुहं प्रथेह ति सोउं देवो अपनाणं ति। तओ मंतियण-वयण-णयणावलोयण-पुग्वयं भणियं राहणा 'पविसउ' ति। तओ 'जहाणवेसि' ति ससंभम-24 मुट्टिजण तुरिय-पय-णिक्सेवं पहाइया दुवार-पाली उयसप्पिऊण य भणिओ 'अज पिवससु' ति।
- \$ २१) तओ पविद्वो सुसंणो । दिद्वो य णरवहणा वच्छत्यलाभोय-मंडलग्गाहिषाय-गरुय-वृणाबद्ध-दीहर-धवल-सोम27 वण-पट्टओ ति, तियस-णाहो इव पांडरीय-वयणोवसोहिओ, पहरिस-वस-वियंभमाण-वयण-स्थबत्तेणं साहेतो इव सामिणो 27
  जय-लब्छि सेणावह-सुओ ति । उनसप्पिजण य पणिमओ णेण राया । राहणा वि 'भासणं भासणं' ति भाहसमाणेण
  पसारिय-दीहर-दाहिण-भुया-दंड-कोमल-करचलेणं उत्तिमंगे छिब्रिजण संमाणिओ । तओ कय-देवी-पणामो असेस-मंतिषण30 कय-जहारुह-विणओ व उवविद्वो भासणे । सुहासणत्यो य हिययब्भंतर-घर-भरिय-उष्वरंत-पहरिसामय-णीसंद-विद्व-संदोहं 30
  - 1 > J corrects मणि into मण and adds हर on the margin in a later hand, P विणिश्मविय, P सुबीडी. 2> P संभमो, P होर्च, P क्षिणी, P णेहिम्, P चेव- 3> J दरियारिजंसि , J व्यमाकङ्क , J बीडो for वाडो P सयमेव वाडो उ बहुणेहि त्ति, P दोगचः 4 > P पणइणी- 5 > P भाएल for रूवेण. 6 > J om. त्ति, J बंधुअण P बंधूयण, P कयंबाणं, उसरयगमो, P गहयाणं 7 > उकामिणि-, उकामिणीणं, P लयाणं 8 > P किय, उ धु त्ति 9 > P दक्खिन्नो, P पुब्बातिभासी वे त्ति 10) P ैहो करु°, P लुद्धा, J सुहासिए, P सुसुक्खिओ 11) P अलिया-, J कवढ for कड्ड्य, J पणईणसम्मा<sup>\*</sup>, P संमायण<sup>°</sup> 12 > P संगाह, P -फलंमि, P तंमि । अबुण्णए, P नंदणवर्ण व · 13 > P द्रहथम्मो द्रहथम्मो -14) P भेहुस्त. 15) P पहा, P समिद्धा, J पव for अव . 16) P सोह गाओं, J शियाण, P एके चिय, P पिया for पिययमा, उ परिणिया, उतीयः 17 > उ सुद्देहि य, P दिइहा, P om. यः 18 > P अन्नंसि दियहे, P मंडलमु , P पुरिपरि°, J °बारयस्स, J विथप्पिय for पिय. 19> P जणपप, J चेय, J पिद्वण-, J णियंवयदुष्कि, P विसर्अंदोलण 20 〉 उ देसे, Р निययनिश्रय, Р om. य, Р °िसत्तण. 21 〉 Р करयंगुली, Р मउक्तललियमंगे, Р गरुयनियंद, उ न्युरुय, Р मारावणा . 22) P अव for ईसि, P om. कमल, P जुयलं विश्वत्तं, P om. देवस्स, J om. देव, P वहणी उत्तो, P इसेणे नामा ।, P देवपासे चेव · 24 > J पमाणो, J om. ति ।, P वयणलीलावणोवणा-, P om. भणियं, P जं आण ° 25 > ु भमुद्धि , प्रविणुक्लेवं P निक्ले , प्रदुआर , प्रश्निक्त , P अञ्जलतः 26 ) प्र १४लोभयसमण्ड , P न्युरुयः 27 ) P दियस, P विससमाण, P विश्वेण, P विय for इव. 28) P विद्शो तो सि, P 000. य, P रायणो वि, र आसणिट्टि आई र 29 > J 'रिया दीहं दा', प्रभुअदण्ड, प्रकरेणं, प्रसम्मा' Pसमा', Pदेवि · 30 > प्र om. क्रय, Pव for य, P उपविही, P या for यू, P om. घर, P भरिजन्व, ग णिसंद-

- 1 पिव मुंचमाणेणं जिन्न-धवल-विलोल-पम्हल-चलंत-णयण-जुवलेणं पलोइजण राइणा 'कुमार, कुसलं' ति पुष्किनो । सन्निणयं 1 पणमिजण उत्तिमंगेण 'देवस्स चलण-जुयल-दंसणेणं संपयं खेमं' ति संखतं कुमारेण ।
- 12 § २३) कुमारो वि भविस्स-महा-गंधगओ विय अदीण-विमणेहिं दिट्टि-वाएहिं पलोएंतो सयलमत्थाण-मंदलं उवगओ 12 राइणो सयासं। तभो राइणा पसरंतंतर-सिणेह-णिट्मर-हियएण पसारिओभय-दीहर-भुया-दंडेहिं गेण्हिऊण अत्तणो उच्छंगे जिबेसिओ, अवगृहो य एसो। भणियं च णरवहणा 'अहो वज्ज-किटण-हियओ से जणओ जो इमस्स वि विरहे जियह' ति। 15 देवीए वि पुत्त-णेहेणमवलोइऊण भणियं 'धण्णा सा जुयई जीए एस पुत्तओ, दारुणा य सा जायस्स विरहम्म संधीरए 15 अत्ताणयं' ति। मंतीहिं भणियं 'देव, किं कुणउ, एरिसो एस विहि-परिणामो, तृह पुण्ण-विलसियं च एयं। अवि य। कस्स वि होंति ण होंति व अहोंति होंति व कस्स वि पुणो वि। एयाओं संपयाओ पुण्ण-वसेणं जणवयम्मि।

<sup>1&</sup>gt; P °णेण निद्ध°, P पम्छं-, P नयण जुयलेणं, P सविणय पण उत्ति ° 2> P has जुयल twice. 4> P °एसेण, P चिव दियहे, P सहसु °, P फुट्टमाण 5> प्रसंवाह, P कड्डमाणिदिसी °, P देवसत्तियं, P जुदं 6> P दरल °, P सल्लाह, P च्छणसं °.
7> प्रदेवम्हबलेण, J om. विवर्डेतछत्त्यं, P बिलतिययं 8> P रिपु-, P भंडायाराइं, J ताणिएहिं for सेणिएहिं 9> P चिरु, P सस्ति ° 10> P पियो, J °हि ति, P पवेसगु, P °वेस त्ति, J अ for य which P om. 11> J णियं व for भणियं च. 12> P गंधराओ, J विभ P विव, P om. दिट्टिवाएहि, P पलोयंतो, P उवागओं 13> J om. तओ, J राइणा वि, P °रंतिसणेह, P गिन्हि ° 14> P च राइणा, J किल्णों से 15> P देवीय, J जीय, P सा जा इमस्स, P तं धीरेह for संधीरयः 16> P मंतीहि, P विहसियं 17> P ह for वि, J वि for व, P अह हांति व कस्स वी पुणो हुंति ।, P फुन-18> P °वली, J नतेहि 19> J वाहा-, P -पवाहा °, P °लोवियं, P वयणं, P तरलजलरंपव्वा ° 20> J तओ बालस्स अहो कि, P जुयलयं, P पह for पयह 21> P देविय, P पलोट्टिओ बाहु , P निवाओ for वाओ, P ततो, P अद्धियं 22> P अद्धेतण, P om. य. 23> P नयणीह 24> P -पमुहा, J om. मह. 25> J वि भणिअं, J -पितिवि ° 26> P °भरिप ति, J ति ता इनिणा 27> P तहा ति समर ण याणीयह कत्य, J देवी वा कं P देवी य वा, P अवत्यंतरं अणुहवंति-28> P पुच्छामि, P om. य, J ताय for पुत्त, P साइमहं, J om. महं, J एयन्तए, P रुव्वइ त्ति, P इसि 29> P महुयर, P तारिसयस्स, P om. एयस्स उत्थंतर अणुहवंति-28 P नवारिसयस्स, P om. एयस्स उत्थंतर अणुहवंति श्री प्रवारिसयस्स, P om. एयस्स 30> P नगणस्स उत्थंग, P महुगण, P om. भे, P भंति for र्सि

क्रिंगे ते। तस्रो राहणा विम्ह्यावद्ध-रस-पसर-विष्यमाण-हियएण मणियं। 'सहो, बालस्स सहिमाणो, सहो सावहंभर्ताणं, 1 सहो वयण-विष्णासो, सहो फुढक्खरालावर्ताणं, सहो कजाकज्ञ-वियारणं ति।(सम्बहा विम्हावणीयं एयं, जं इमाए वि अव- अलाए एरिसो बुद्ध-वित्यरो वयण-विष्णासो य' ति भणमाणेण राहणा पळोइयाइं मंति-वयणाई)। तस्रो मंतीहिं भणियं। अ 'देव, को एत्य विम्हस्रो । जहा गुंजाहरू-फरू-प्यमाणो वि जरूणो दहण-सहावो, सिद्धत्थ-पमाणो वि वहर-विसेसो गुरू-सहावो, तहा एए वि महावंस-कुळ-प्यस्या रायउत्ता सत्त-पोरुस-माण-प्यम्य-गुणेहिं संबह्निय-सरीरा एव होंति। अण्णं च देव, ण एए पयइ-पुरिसा, देवत्तण-चुया सावसेस-सुह-कम्मा एत्य जायंति' ति । तस्रो राहणा भणियं 'एवं ६ चिय एयं, ण एत्य संदेहो' ति ।

१ २६) भणिओ य साणुणयं कुमारो राइणा 'पुत्त महिंदकुमार, मा एवं चिंतेसु जहा आहं तुम्हाणं सन् । जं सर्च ध्या १ आसि ण उण संपर्य । जत्तो चेय तुमं अम्हाण गेहे समागओ, तओ चेत्र तुह दंसणे मिन्तं सो राया संतुत्तो । तुमं च मम १ पुत्तो सि । ता एवं जाणिऊण मा कुणसु अदिहं, मुंचसु पिढिवेस्स-चार्ड, अभिरमसु एत्थ अप्पणो गेहे । अवि य जहा सब्वं सुंदरं होहिइ तहा करेमि' सि भणिऊण पिरिहिओ से स्यमेव राइणा रयण-कंटओ, दिण्णूं च करे करेणं तंबोछं । 12 'पसाओ' सि भणिऊण गहियं, समिप्पओ य देव-गुरुणो । भणिओ य मंतिणो 'एस तए एवं उवय्रियक्को जहा ण कुरुहरं 12 स्मर्प संभरइ सि । सब्वहा तहा कायव्वो जहा मम अउत्तस्स एस पुत्तो हवइ' ति । तओ कंचि कार्छ अध्छिऊण समुद्रिओ राया आसणाओ, कय-दियह-वावारस्स य अइकंतो सो दियहो ।

15 ई २७) अह अण्णिस दियहे बाहिरोवत्थाण-मंडवसुवगयस्स दरिय-महा-णिरंद-वंद्र-मंडली-परिगयस्स णरवहणो 15 सुर-गिरिस्स व कुल-सेल-मज्झ-गयस्स, आगया धोय-धवल-दुगुल्ल-जुवलय-णियंसणा मंगल-गीवा-सुत्तमेत्ताहरण-रेहिरा लिख-मुणाल-धवलुजल-केस-कलाविया सरय-समय-सित-दोसिणा-पवाह-पूर-पच्वाल-धवला इव छण-राई सुमंगला णाम राहणो लिज 18 अतेउर-महत्तरि ति । दिट्टा य राहणा पोढ-रायहंसी विय लिख्य-गाइ-मग्गा । आगंत्ण य ताए सिवणयं उविरम-बत्धवंत- 18 उद्य-वयणाए वर-रयण-कोंडलालंकिए विविद्द-सत्थरथ-वित्थर-सयण्णे दाहिण-कण्णे कि पि साहियं। साहिजण णिक्खता । उक्त तओ राया वि किंचि विभाविज्यमाण-हिययब्भतर-वियंभंत-वियुप्पणा-सुण्ण-णयण-जुयलो खणं अच्छिजण विसिज्यासेस- निर्द

\$ २८) चिंतियं च णरवहणा 'क्षहो इमं सुमंगलाए साहियं जहा किर क्षज देवीए पियंगुसामाए सुबहुं पि रूणण-माणाए अलंकारो विय ण गहिको आहार-वित्थरो, अमाणो विय अवलंकिको चिंता-भारो, परिमलिय-पत्त-लेक्सं पिव विच्छायं 24 वयण-कमलयं, माणसं पिव दुक्सं अंगीकयं मोणयं ति । किं पुण देवीप कोव-कारणं हवेज्ज' ति । कहवा सयं चेव चिंतिमि । 24 में 'महिलाणं पंचिहं कारणेहिं कोवो संजायह । तं जहा । पणय-वल्लोणं, गोत्त-खल्लेणं, अविणीय-परियणेणं, पिडवक्स-कल्लाणं, सासु-वियत्थणेणं ति । तत्थ ताव पणय-क्खलणं ण संभाविज्ञह ति । जेण मह जीवियस्स वि एस चेय सामिणी, 27 अच्छउ ता धणस्स ति । अह गोत्त-खल्णं, तं पि ण । जेण इमीए चेय गोत्तेण सयलमंतेउरिया-जणमहं सदेमि ति । अह श्रा परियणो, सो वि किंहिंच मम वयण-खंडणं कुणह, ण उण देवीए ति । पिडवक्स-कल्हो वि ण संभाविज्ञह । जेण सम्बो चेय मम भारियायणो देवयं पिव देवी मण्णह ति, तं पि णिरथ । सेसं सासू-भंडणं, तं पि दूराओ चेव णिरथ । जेण अम्ह 30 जणणी महाराहणो अण्णारुहिय देवी-भूय ति ता किं पुण इमं हवेज' । चिंतयंतो संपत्तो देवीए वास-भवणं, ण उण 30

<sup>1&</sup>gt; P रायणा वयणिव , J om. रस, P वस for पसर, J किखण . 2> P विज्ञासत्तणं, J रालवत्तणं, P वणीयमेयं, P रमाप व उबस्थारिप एरिसी बुद्धी . 3> J om. य, P पुली , P ततो. 4> P om. हल, P स्थप . 5> J प्यस्ता। रायपुत्ता। सेते पोहसे। माणप्यभूतीहिं सह संबद्धिय, P चेव for एव, J होति ति । 6> J om. ण, J चुआ एव, P सम . 8> P ता for पुत्त, P अम्हं, J तुम्हाण, JP सत्तु . 9> J जांव चेव तुम्हं अम्हाणं, P मित्तत्तं, P संवुत्तं । 10> P अद्धेदुं, P पिंडवज्ज-, अहिर , J om. एत्थ, J मेहं for मेहे, J om. अिव य . 11> P सब्वसुं , J होहि त्ति, J करीहामो, J राशणा वयणेन, J करें करेण P करं क . 12> P om. त्ति, P om. य, [ मणिओ ] added by Ed., P जह णं. 13> P हवव, J किचि . 14> J य after आसणाओ, P om. य, P om. सो. 15> P निरंत्वंद्र . 16> J र for व, P दुगूल, P om. जुवलय . 17> P om. समय, P पञ्छालण . 18> J महंतेवर महंतारिअत्ति।, P om. य . 19> ठश्य in J looks like a later correction, P टुश्य, P णाप व वर, J कोण्डला P वुंडला . 20> P कि for वि, J om. वि , J विअंभेत omitted by P, P पपणसूक . 21> P समुविद्धओ . 22> J शमं मम मु , P मत्त for रूखा . 23> J समाणी विअ P मोणी त्विय, P om. परि, P लेखं . 24> J क्यंमाणि ति । ता कि, J जं नि ।, J om. चेव . 25> J संजायहित्ता . 17> P त्वललणेण, P क्वल . 26> J सासवि , J क्वलणं P जलणं P जलणं पि for कलही वि, J विज्ञहित्ति । मित्रवि , म क्वलणं पि for कलही वि, J विज्ञहित्ति । सिभावीयह . 29> P om. चेव, J om. देवी, P om. ति, J om. ति। पिय, P नित्य सर्स, P दूरओ, P जेणम्ह . 30> P राहणा, P अणुहंभिय, P देवीवास, P तओ ण for ण डण .

Charly I

1 दिहा देवी । पुब्छिया एका विलासिणी 'कत्थ देवि' ति । तीए ससंभमं भणियं 'देव कोवहरयं पविह' ति । गमो कोव- 1 दर्य । दिहा य णेण देवी उम्मूलिया इव थल-कुमुलिणी, मोडिया इव वण-लया, उक्खुडिया इव कुसुम-मंजरी । पेक्स्माणो १७६, उ ववगमो से समीवं । तभो पहंसुय-मस्रक्षंत-णिमिय णिसह्नेकोमल-करयला गुरु-घण-जहण-भरुव्वहण-लेय-णीसास-णीसहा ३ द सिलयं सिणयं अलसायमाणी अवसुद्वियां आसणाओं । दिण्णं च राहणो णिययं चेय आसणं ति । उवविहो राषा देवी च ।

- § १९) तजो भणियं च राहणा 'पिए पिए अकोवणे, कीस एयं अकारणे चेय सरय-समयासार-वारि-धारा-ह्यं पिव

  16 प्रहारं कोमल-बाहु-छह्या-मुणाल-णालालीणं समुख्वहित वयण-कमल्यं ति । कीस एयं अणवरय-बाह-जळ-पवाह-णयण- 6

  प्रणाल-णाल-वसु-पच्चालियं पिव थणवटं समुख्वहित । णाहं किंचि अवराह-टाणमण्यणो संभरामि ति । ता पिसय पिए, साह किं तुक्भ ण संमाणिओ बंधुवणो, किं वा ण प्रहेओ गुरुवणो, किं ण महिओ सुर-संघो, किं वा ण संतोसिओ पणह
  9 वग्गो, अह्वाविणीओ परियणो, अह्वा पिवकूलो सवत्ती-सत्थो ति । सब्वहा किं ण पहुँ पहँ मण् भिवस्मि य पिययमाए, 9

  जेण कोवमवलंबिऊण ठियासि ति । अह्वा को वा वियद-दाठा-कोडि-कराळ-मीम-भासुरं कयंत-वयण-मज्झे पविसिऊण इच्छइ । अह्वा णहि णहि, जेण तुमं कोविया तस्स सुवण्णद्ध-सहस्सं देमि । जेण कोवायंब-णयण-जुवलं सयवत्त-संपत्ता
  12 हरित्त-सिरी-सोहियं किंचि णिवोल्लियाहर-दर-पुरंत-दंत-किरण-केसरालं कजल-सामल-बिलसमाण-मुमया-लया-भमर-सिंकोलि- 12

  रेहिरं चारु-णयण-कोस-बाह-जल-महु-बिंदु-णीसंदिरं अउच्यु-कमलं पिव अदिटु-उब्वयं मम दंसयंतेण अवकरेंतेणावि उवक्यं तेण ।
  - 15 § ३०) तक्षो इंसि-वियसिय-विहडमाणाहुर उदंतर-फुरंत-दंत-किरण-सोहियं पहिसऊण संख्तं देवीए । 'देव, तृह पसा- 15 एण सब्दं मे श्रात्थ किंतु णवर सयल-धरा-मंडल-णिरंद-वंद्र-मंडली-मउड-मिण-णिहसण-मसणिय-चलण-ज्रयलस्स वि महा-राहणो पिय-पणहणी होऊण इमिणा क्रजेण विस्रिमो, जं जारिसो एस तीए घण्णाए कीए वि जुयईए पिय-पुत्तको सिणेह- 18 भाषणं महिंदकुमारो तारिसो मम मंद-भागाए तह्यं पि णाहेण णिरथ । इमं च भावयंतीए अत्ताणयस्स उविरं णिक्वेको, 18 तुह उविरं मम कोवो संजाओ' ति । तक्षो राहणा हियएण पहिसऊण चितियं । 'अहो पेच्छह अविवेहणो महिलायणस्स असंबद्ध-पछिषणाई । अहवा,
- ; 21 एरिसं चेव अल्पा-मलियासंबद्ध-प्यलाविएहिं। हीरंति हिययाई कामिणीहिं कामुययणस्स' ति ॥ 21 चिंतपंतेण भणियं 'देवि, जं एयं तुह कोव-कारणं, एत्थ को उवाओ । देव्वायत्तमेयं, ण एत्थ पुरिसयारस्स अवसरो, अण्णस्स वा। भण्णह् य ।
  - 24 अत्थो विज्ञा पुरिसत्तणाईँ अण्णाईँ गुण-सहस्साई । देव्वायते कजे सच्वाईँ जणस्स बिहडंति ॥ 24 ता एवं वृव्थिए कीस अकारणे कोवमवर्छंबसि'। टमनियते
  - § ३१) तमो भणियं देवीए 'णाह, णाहमकजे कुविया, अवि य कके विषय । जेण पेच्छह सयल-धरा-मंहलब्भंतरे श्र जोय-जोयणी-सिद्ध-तंत-मंत-सेवियस्स महाकालस्स व तुज्य देव-देवा वि आणं पिट्छंति, तह वि तुह ण एरिसी चिंता १७ संपज्जह । किं जह महाराओ उज्जमं च काऊण किंपि देवयं आराहिऊण वरं पत्थेह, ता कहं मम मणोरहो ण संपज्जह ति । ता पसीय मम मंद-भागिणीए, कीरउ पसाओं 'ति भणमाणी णिविषया से चलण-जुवलए राहणो । णिवडमाणी चेव अवलं-80 विया दीहरोभय-बाहु-इंडेहिं पीणेसु भुवा-सिहरेसु । तभो वण-गएण व कर-पब्भार-कलिया मुणालिण स्व उक्किविऊण ३०

<sup>1&</sup>gt; P पुच्छिया य, P चेडिया for विलासिणी, J भणियं ति, P पिंदेहेत्ति. 2> P om. शल, P इव चलयणया, P 'डियाड. 3> J om. से, P 'स्एयइं', P करलया, J om. घण, P न्वतंय, P णीसास twice. 4> P 'णियमल', J णियं, P om. चेय, P om. ति. 5> J om. च, J कोवणे. 6> P -नालालीलं, P कयण, J 'यन्ति ।, P -प्यनाहप्पवाह. 7> P -प्यणाल, P नालयसर्पञ्चां, P 'वहमुन्व', P 'रावि त्ति. 8> J तुभ ण P तुह न, J 'अणो P जणो for यणो in both places, JP किण्ण, P सुरं, P ता for वा, P पणय-. 9> P आउण for अहवां, P अह प', P सवत्ति, J किण्ण P कि वा ण, P om. य. 10> P om. ति, P नियं, P 'मज्ज. 11> J सुवण्णह-, J कोवासंयंवण' P 'यंचण', P जुयलं, P स्वपत्तः 12> J सिरि, J हरहर P हरंत for हर, P om. दर, P विमलस', P -तुमयालिया, JP रिंच्छोलि. 13> P कोवसवाह, P निसं', P पुन्वं for उन्वयं, J अपकरेंते 'P अवकारंते'. 15> विहसिय, J 'उट्टंतर. 16> P किंतु एकं नवर, J मण्डव, P नारं, चंद्र, J 'हसणा. 17> P विहोलणा, J तीअ, P कीअ, P जुवईपिय, पियय-. 18> J 'दयकुं, P तप व for तह्यं पि, P णाहे णित्यि ति ।, P om. च. 19> P उवरि, J om. मम, J संजाओ P जाउ, P अविवेणिणो. 20> P om. अहवा. 21> P 'यादि कामिणीहि कामुअजणस्स य त्ति for the whole stanza: एरिसं...ति ॥ 22> P चितियं, J जं तप प्यं, J om. तुह, P कोव ओवा', P देवाय'. 24> J same marginal addition of missing words, P 'सत्तणं च अहाहं. 26> P om. णाह, P पेच्छ, P 'कंतर. 27> J जोयणी P जोयणो, P वि न तुह. 28> P महाराउ, P om. च, P om. वरं. 29> P पसिय, P माहणीय, J णिअडिआ, P निवडिया, P om. से, P जुवयले. 30> J डणडेहि P इंडोई, P भयासिह', P करिङभार, P उक्ख़िवं.

Я

18

1 भारोबिया वामिम उरुयम्मि । तभो ससअसस-सडकंप-रूजावणय-वयण-रूमका मणिया राहणा । 'पिए, जं तुमं भणिस 1 तं मए अवस्तं कायम्वं । तेण बिसुंच विसायं, मा कुणसु अद्भिष्टं, णिडभच्छेहि सोगं, परिहरसु संतावं, मजसु जहिच्छियं, अधीरता रेक्ट्रां **३ भुजसु भोय**णं ति ।

\S ३२) सम्बहा जह वि पिए,

<u>णिसियासि-छेय-घारा-गर्छत-रुहिर-छद-छिमिछिमायंतं । तिणयण-पुरस्रो हुणिऊण णियय-मंसं भुय-प्कलिहा ॥</u> तह वि तिस्छ-जिविडय-महिसोविर-जिमिय-चार-चळणाए । कचाइणीएँ पुरको सीसेण वर्छि पि दाऊण ॥ जइ वि दर-दर्ड-माणुस-पहरिस-वस-किलिकिलंत-वेयाले । गंतुं महा-मसाणे विकेडणं महामंसं ॥ डउझंत-बहरू-परिमल-फुरंत-सिर-सयरू-मिसिमिसायंतं । धरिकण गुग्गुलं सुयणु जद्द वि साहेमि भत्तीए ॥ णियय-बहु-रुहिर-विच्छट्ट-तप्पणा तुट्ट-भूय-सुर-संघं । भाराहिउं फुढं चिय रोहं जह माइ-सत्थं पि ॥ इय सुयणु तुज्ज्ञ कजे परथेऊणं पुरंदरं जड् वि । तह वि मण् कायम्बो तुज्ज्ञं पिय-पुत्तओ एक्को' ॥ इय णरवङ्गा भणियं सोऊणं हरिस-णिब्मरा देवी । भणिडं 'महा-पसाओ' ति णिवस्या चळण-जुवळक्मि ॥

🖇 ३३) तओ समुद्विओ राषा आसणाओ देवी थ । कय-मजण-भोयणा य संवुत्ता । णरवङ्गा वि बाङ्टा मंतिणो 12 'सिम्घमागच्छह' ति । माएसाणंतरं मागया उवइट्टा उवविट्टा जहारुहेसु मासणेसु सुहासणत्या य । भणिया य राहणा 'मो हो सुर-गुरु-पमुहा मंतिणो, अज एरिसो एरिसो य दुत्ततो'। देवीए कोव-कारणं अत्तणो पङ्जारुहणं सन्वं साहियं। 'तओ 16 एयम्मि एरिसे बुत्तंते किं करणीयं ति मंतिऊण साहह तुब्भे किं कीरउ' ति । तभो मंतीहिं भणियं 'देव, 15

तण-मेत्तं पिव कजं गिरि-वर-सरिसं असत्तिमंताणं । होइ गिरी वि तण-समो अहिओय-सकक्क्से पुरिसे ॥ तेण देव, जं तए चिंतियं

तं कुविय-कयंतेण वि हु भण्णहा णेय तीरए काउं। कुविओ वि जंबुओ कुणह किं व भण तस्स केसरिणी ॥ भण्णाइ य देव,

जाव य ण देंति हिययं पुरिसा कजाईँ ताव विहडंति । अह दिण्णं चिय हिययं गुरुं पि कर्ज परिसमत्तं ॥ 21 तओ देव, जं तए चिंतियं तं तह चेय । सुंदरो एस एरिसो देवस्स अज्झवसाओ । जेण भणियं किर रिसीहिं छोय-सत्येस 21 'अउत्तस्त गईं णिख' ति । अण्णं च देव, सम्बाईं किर कजाई पिइ-पिंड-पाणिय-पयाणाईणि विणा पुत्तेण ण संपर्डति पुरि-साणं । तहा महा-मंदर-सिहरोयरि-परूढ-तुंग-सहावंसो विय उम्मृलियासेस-तरु-तमाल-साल-मालेण पलय-कालुग्चाय-24 मारुएण विय रिवुयणेण राय-वंसी बहू हिं णाणुण्णामण-वियत्थणाहिं उम्मूलिजह्, जह ण पुत्ती दढ-मूल-बंधण-सरिसी हवह 24 त्ति। भण्णह्य।

जस्स किर णिथ पुत्तो विज्ञा-विक्कम-भणस्स पुरिसस्स । सो तह कुसुम-पिसद्धो फरू-रहिन्नो पायन्नो चेव ॥ 27 ता देव, सुंदरो एस देवस्स परक्कमो, फिंतु किंचि विण्णवेमि देवं। चिट्टंतु एए सिससेहर-सामि-महामास-विक्रय-कवायणी-अ समाराहण-प्यमुहा पाण-संसय-कारिणो उवाया । अत्थि देवस्स महाराय-वंस-प्यस्या पुग्व-पुरिस-संणेज्झा रायसिरी भगवई निक कुल-देवया । तं समाराहिउं पुत्त-वरं पत्थेसु'ति । तओ राइणा भणियं 'साहु, हो विमल-बुद्धि साहु, सुंदरं संलत्तं ति । 30 जेण सण्जङ् 30

<sup>1 &</sup>gt; P वामयंगि, J सेउकंप. 2 > J अवस्स, P "ब्वं ति ।, P अधिषं, J णिक्सत्येहि P निक्मच्छेहिं, P सीयं, P जहिच्छं. 4 > P पिए जह वि· 5) र -च्छेय, P -च्छिमिच्छिमायंतं, र वैंत, र पुरओ।, P कण हुयासणं नियमासं, र भांसं (१), P भुयफ्रित्याः। 6 > १ निवाहिय, र णियय 7 > र वेयाली 8 > १ फुट्टंत, र -सिहर-, १ -सिमिसिमायंतं, १ सुयलण्, १ वि वामंमि भित्तीए 9 > P नियबाहु, J विच्छडंत , P हियं, P माणसत्यं 10 ) J कए। for कजे 11 ) P जुयलंमि 12 ) P भोयणो, P om. य, P ैं बुत्तो ! 13 > P ° गच्छं ति ।, P om. उवहद्वा, P सहास° 14 > P भो for हो, P प्यमुद्दा, P जजार परिसो बु °, P प्रण्णारु ° Pom. सब्बं. 15) Jom. तुक्मे, Pदेवा. 16) P gives here the verse जाव...परिसमत्तं instead of तणमेत्तं... पुरिसे, P 'त्तिवन्नाणं, J होति थि', P व for बि, P तणसोमो, J सहिउब्बस P अहिओगस, P पुरिसो 17 > P तओ for तेण. 18) Pom. हु, Jअणहा, J जंबुओ किं कुणइ किं व भणह, Pच for ब, Jom. तस्स P तंसि. 20) Phas here the verse तणमेत्तं.....पृश्ति ॥ instead of जान.....परिसमत्तं ॥, P य नादंति, P ताई वि. 21 > P एसी, P om. एरिसी, J ैरसज्झवसाओ, P संखेसु जहा अ°. 22 > J देव किर सन्वाइं कज्जाइं, J पिति P पिई, J डंति त्ति पुरि° 23 > J सिहरोअरोअरिपडमतुंग, P ैरोयरप , J वि for विय, P तमालमाल, P पेलय-, J कारूपय 24 > J रिवुअणेण P रिवुजणेणा, P नामुन्नामण, P वियङ्कुणाहि, P om ण, J गूट for मूल. 26 > P समिद्धो for पसिद्धो, P पावयं चेव. 27 > P तेण for देव, P सुंदरी देवस्स एस पर , उ एससिसिर (some corretion seen), P सामिहामंस, उ विकाय कचाइणि. 28 > P मारुहण, J, om. व्यसुहा, J भगवह. 29 > P राहिय, P मणिओयं, J om. साहु ( second ).

17:3

27

1 पुष्व-पुरिसाणुचरियं वं कम्ममाणिदियं हवह लोए । पुरोण वि कायच्वं तं चिय एसी जणे णियमो ॥ भूभिक्षेत्र अच्छे ता वरो सि । दंसणेण क संयक्ष-तेलोक-गरिद-वंद्र-पत्थणिक-दिस्ताए भगवईए रायसिरीए दंसणं पि दुछहं, अच्छे ता वरो सि । दंसणेण अचेय तीए सन्वं सुंदरं होहि' ति भणिकण समुद्रिको राया महासणाओ मंतियणो य ।

\$ ३४) अह अण्णाम्म पूल-णक्खत्त-जुले भूय-दियहे असेस-तिय-चउक्क-चक्कर-सिवाहग-सिवाणं खेद-हंद-गोविंद-चंदतियसिंद-गहंद-णाहंदारविंदणाहाणं तहा जक्ख-रक्खस-भूय-पिसाय-किंणर-किंपुरिस-महोरगाईंणं देवाणं बिंह दाऊण
तहा चरग-परिवायय-मिक्सभोय-णिगांथ-सुक्क-ताबसाईंणं दाउं जहारुहं भत्त-पाण-णियंसणाईंयं, तहा दुग्गय-दुक्खिय-पंथ- 6
कप्पिबादीणं मणोरहे प्रिऊणं, तहा सुणय-सउण-का्युल-प्यमुहे पुण्ण-मुहे काऊण, आयंत-सुइ-भूओ भोय-धवल-दुगुल्लयणियंसणो सिय-चंदण-सुमण-मालाहरो पासद्विय-परियणोधिरय-कुसुम-बलि-पुण्डच-णिहाओ पविद्वो राया देवहरयं। तत्थ य पार्ट 
अहारिहं पूइऊण देवे देवीओ य, तओ विरह्ओ मणि-कोद्दिमयले चंदण-गोरीयणा-दोब्बंकर-गोर-सिद्धत्य-सिख्यक्खय- १
स्य-कुसुमोवयार-णिरंतरो परम-पवित्तेहिं कुसुमेहिं सत्थरो ति। तओ पेसियासेस-परियणो राया जिसणो कुस-सत्थरे,
जिसमिऊण य कमल-मउल-कोमलेहिं अणवरय-महाधणु-जंत-समायङ्गण-किणंक-किटिणिपृहिं करेहिं अंजिलं काऊण इमे
12 शुइ-कुलयं पिटउमारन्ते।

§ ३५) 'जय महुमह-वच्छत्थल-हारंदोलिर-ल्लंत-दुल्ललिए। जय कोत्थुह-रयण-विसहमाण-फुड-किरण-विच्छुरिए॥ जय स्नीरोय-महोवहि-तरंग-रंगत-धवल-तणु-वसणे। जय कमलायर-महुयर-रंगत-कल-कणिर-कंचिल्ल॥ जय खग्गग-णिवासिणि णरणाह-सहस्स-वच्छ-दुल्ललिए। जय कोमल-कर-पंकय-गंधायिष्ट्रय-मेर्मत-भगरउले॥ 15 देवि णिसुणेसु वयणं कमला लच्छी सिरी हिरी कित्ती। तं चिय रिस्ती णेब्वाणी णिब्बुइ-संपया तं सि॥ ता दायब्वं मह दंसणं ति अब्भंतरे ति-रत्तस्स । अहवा पिडच्छियब्वं सीसं मह मंडलग्गाओ'॥

18 सि भणिकण य अवणउत्तिमंगेणं कञो से पणामो । काऊण य णिवण्णो कुस-सन्थरे, ठिओ य रायसिरीए चेय गुण-गहण-18 वावड-हियओ एक्समहोरत्तं दुइयं जाव तइयं पि । तइय-दियहे य राइणा अदिण्ण-दंसणामरिस-बस-विलसमाण-कसिण-कुडिल-भुमया-रूएणं आबद्ध-भिउडि-भंगुर-भीम-वयणेणं लिय-विलासिणी-कमल-दल-कोमल-करयलालिहण-दुल्लिओ 21 कविलओ दीहर-कसिण-कुडिल-कंत-कोतल-कलावो, गिहयं च पउर-वहरि-करि-कुंभ-मुत्ताहलुइलणं दाहिण-हन्थेण खग्ग-रयणं। 21 भणियं च 'किं बहुणा

जइ सम्मे पायाले भहवा स्त्रीरोयहिन्मि कमल-वणे । देवि पडिच्छसु एवं मह सीसं मंडकम्माओ ॥

24 त्ति भणिकण समुक्तरितिको णियय-संधराभोए पहारो । ताव य हा-हा-रव-सह-गढिभणं काउं धंमिको से दाहिणो भुयादंडो । 24 उण्णामिय-वयणेण णियच्छियं राहणा, जाव पेच्छह

वयण-मियंकोहामिय-केमलं कमल-सरिष्छ-सुर्पिजर-थणयं । थणय-भरेण सुणामिय-मज्झं मज्झ-सुराय-सुपिहुल-णियंबं ॥ पिहुल-णियंब-समंधर-ऊरुं ऊरु-भरेण सुसोहिय-गमणं।

गमण-विराविय-णंडर-कड्यं णेडर-कड्य-सुसोहिय-चलणं ॥ ति । मबि य ।

27

30

√ 30 | भसलालि-सुद्दुल-दलबोल-वाउलिजंत-केसरूपीले। कमलिम पेसियर्चिछ लच्छी भह पेच्छइ णरिंदो॥ दहुण य अवणउत्तमंगेण कभो से पणामो।

1 > ग साण चं, P ंगंणिदयं सहइ, P य for वि, P जणो. 2 > P नहरूलेक, P नंद्र, P om. मगवईए, P वावारो for ता वरो, P ंगंणं तीए चेव सब्वं. 3 > P होहिइ ति, P समुवद्विओ, P सीहा for महा . 4 > P असंमि दियहे पू , P दियहो, P वचरे, P खंड-, J om. चंद. 5 > J गइंदारिव , J भूत for भूय, P देव्वाणं, P दाऊणं. 6 > P नरयपरिक्वाय भिक्सु , P पाणं, P दुगाह-. 7 > P ंडियाणं, J सुणया-, P कायप्प , P परितुट्वे for पुण्णमुहे, J सुन्धीहोउं, J दुगाह्वय- P दुगुलि . 8 > P ंडरणो, J पास परिअणधरिंग, J om. य. 9 > P om. देवे, P धिरईओ, P गोरोयणो, P व्वंकुरु, P सिद्धसस्थियकपसिय. 10 > J पेसिओ परिअणो, P य राया, J जुन्नम for जुन. 11 > J नाइसक हुणः, J किणकिंड , J om करेहि. 13 > P वत्यल, P जुलंत, P किरण repeated. 14 > P महोयहि, P रूणंत. 15 > P नाइस्स. 16 > P कमलच्छी सिरिहिरी तहा कित्ती, P णिब्वाणि निव्युई. 18 > P भाणिऊल, P om. य, P निसण्णो, P सत्यरो, P om. य, J सिरी तीए, P चेवागुणः 19 > P तह for तह्य, J राइणो, P नरिस for मरिस, J रस for रिस. 20 > J भंगुरु, J सिणि-, P लाणिहण. 21 > J कवलीओ, P क्लण. 23 > P सम्मोः 24 > P om. काउं. 25 > P य नियच्छियं, P जा for जाव. 26 > P मिणंथंको , P न्सिंजर. 28 > P सुमंथरकरं. 29 > P विराहय. 30 > J ममरालि, P रूप्लीलो. 31 > J अवणकुत्त .

- 1 § ३६) भणियं च रायलच्छीए 'भो भो णरिंद, अणेय-पहित्वस्त्व-संत्णुदुल्ण-पउर-रिउ-सुंदरी-वंद्र-बेह्ह्व-दाण-दुक्तं 1 कीस एयं तए सम्म-स्वणं जयसिरि-कोमल-भुय-ल्यालिंगण-फरिस-सुद्द-दुल्लिए णिय-संघराभोए आयासिज्ञद्द । तजो णर- 3 वहणा भणियं 'देवि, जेण तिरत्तं मम णिरसणस्य तद्द वि दंसणं ण देसि' ति । तजो ईसि-वियसिय-सिय-द्सण-किरण- 3 विभिजंताहर-रायं भणियं रायसिरीए 'अद्दो महाराय द्ववमम, तिरत्तेणं चिय एस एरिसो तवस्सी असद्दणो संवुत्तो'। भणियं च राह्णा 'देवि,
- मण्णह हु तण-समाणं पि परिभवं मेरु-मंदर-सरिच्छं। को ब्रि जणो माण-घणो अवरो अवरो श्विय वराओं।। 6 तओ भणियं रायलच्छीए 'सम्बहा भणसु मए किं कर्ज़' ति। राष्ट्रणा भणियं 'देवि,

सन्य-कलागम-णिलमो रजा-धुरा-धरण-धोरिमो धवलो । णिय-कुल-माणक्संभो दिज्ञउ मह पुत्तमो एको'॥

9 तमो सपरिहासं सिरीए संलत्तं । 'महाराय, किं कोइ मम समिष्यमो तए पुत्तमो जेणेवं मं परयेसि'। भणियं च राहणा 'ण 9 समिष्यमो, णिययं चेय देसु' ति । लच्छीए भणियं 'कुओ मे पुत्तमो' ति । तमो राहणा ईसि हसिऊण मणियं 'देवि, भरह-सगर-माहव-णल-णहुस-मंधाइ-दिलीम-प्यमुह-सन्य-धरा-मंडल-पश्चिव-सत्थ-बित्थ्य-वच्छत्थलामोय-पहुंक-सुह
12 सेजा-सोविरीए तुह एको वि पुत्तो णिय' ति । संलत्तं सिरीए 'महाराय, कभो परिहासो ।

रूएण जो अणंगो दाणे धणको रणम्मि सुरणाहो । पिहु-वच्छो मह वयणेण तुज्झ एको सुको होउ' ॥ त्ति भणिऊण अदंसणं गया देवी ।

- 15 ्र ३७) णरवर्ष्ट्र वि लख्र-रायिसरी-वर-प्पसाओ जिगाओ देवहरयाओ । तओ ण्हाय-सुद्द-भूओ महिळण सुर-संघं, पण-15 मिळण गुरुयणं, दिक्खिऊण विष्पयणं, संमाणिऊण पण्ड्यणं, सुमरिऊण परियणं, कं पि पणामेणं, कं पि पूयाए, कं पि विण- एणं, कं पि माणेणं, कं पि दाणेणं, कं पि समालिंगणेणं, कं पि वायाए, कं पि दिहीए, सब्वं पहरिस-जिब्भरं सुमुहं काऊण 18 जिस्पणो भोयण-मंडवे । तत्थ जहाभिरुद्धं च भोयणं भोत्तृण आयंत-सुद्द-भूओ जिगाओ अब्भंतरोवत्थाण-मंडवं । तत्थ 18 जिस्पणो मंतिणो । समागया कय-पणामा य उवविद्धा आसणेसुं । साहिओ य जहावत्तो सयलो सिरीए समुह्याचो । तओ भणियं मंतिष्ठिं 'देव, साहियं चेथ अम्हेहिं, जहा
  - ्य जावय ण देंति हिययं पुरिसा कजाईँ ताव विहडंति । मह दिण्णं चिय हिययं गुरुं पि कर्ज परिसमत्तं ॥ 21 ंतं सम्बहा होउ जं रायसिरीए संस्रतं रित ।
  - \$ २८) तओ समुद्विओ राया । गओ पियंगुसामाए मंदिरं । दिट्टा य देवी णियम-परिदुब्बलंगी । अब्भुट्टिऊण दिण्णे 24 आसणं, उवविद्दो राया । साहियं च राइणा सिरि-वर-प्पयाणं । तओ पहरिस-णिब्भराए भणियं च देवीए 'महापसाओ' ति । 24 तओ समाइटुं वज्रावणयं । जाओ य णयरे महूसवो । एवंविह-खज्ज-पेज-मणोहरो छणमओ विय वोल्लीणो सो दियहो । तावय,

कुंकुम-रसारुणंगो अह करथ वि पत्थिको त्ति णाउं जे । संझा-दूई राईप् पेसिया सूर-मुगोणं ॥ किं णिश्चं पसारिय-करो सूरो अणुराय-णिब्भरा संझा । इय चिंतिऊण राई अणुमुगोणेव संपत्ता ॥ किंद्रे 27 संझाप् समासर्च रत्तं दहुण कमल-वण-णाहं । वहइ गुरु-मच्छरेण व सामायंत मुहं रयणी ॥ पश्चक्ख-विलय-दंसण-गुरु-कोवायाव-जाय-संतावे । दीसंति सेय-विंदु व्व तारया रयणि-देहिम्म ॥

<sup>1 &</sup>gt; P निद्दल्ला, P नंद्रलेह्न्व. 2 > P जयसिरी, P लुय for भुय, J फर्स, P om. सुह, P नियकंघरा, 3 > P जेणं, P om. मम, P तहा वि, P विहसियदसण. 4 > P विहिज्जांता, P om. राय, P दहधंम तिरत्तेरणं निय परिसो तं सि असहणो नाओ।. 6 > P य for हु, P तणय-, P जीवियं for परिमवं, P मंदिर. 7 > P देवि मुणमु सन्व. 8 > P -धारिओ, P मह पोत्तओ. 9 > P कोवि, P तओ for तप, J ममं for मं. 10 > P चेव, P पुत्तिज, P विहसिकण. 11 > J महिव for माहब, J मंधाई P मंधाय, P दिलीपपमुह. 12 > P सेजो-, P दु for तुई, P om. त्ति, P हासो। अहवा. 13 > P स्त्रेण, P दाणेण धणजरंमि, P वच्छ मज्झ व°, J होहि. 15 > P सिरि-. 16 > P कि for कं (throughout). 17 > J om. कं (P कि) पि दाणेणं. 17 > P निक्मरसमुहं काऊणं. 18 > P ह्र्यं जहारहंच मुत्तूण भीयण, J सुमूई. 19 > J तत्थ वाहराविता, P य आसीणा आसणेसु!, J साहियं च जहावित्तं, P om. सयलो, P सिरिए, J सहमुद्धावो. 20 > P om. देव, P चेहिं for चेय. 21 > P नंदेति, P विय for चिय. 22 > P ता for तं, J om. ति. 23 > P समुविद्धओ. 25 > P च्छणमओ ब्विय. 26 > J सायणंगो P रसारणंगे, P अकृत्यव प°, P माउं for णाउं, P पिसिया स्रिन. 27 > P राई इयमग्गेणं व. 28 > J संझासमोसरंतं, J मुद्दं for मुद्दं. 29 > J निल्य-, P व्यास जायसंतावा.

8

27

- उत्तार-तारवाण् जिलुलिय-तम-णियर-किसण-केसीण् । चंद-कर-अवल-दसणं राईण् समच्छरं हिसयं ॥
   पुक्व-दिसाण् सहीय व दिण्णा णव-चंद-चंदण-णिढाली । रबि-बिरह-जलण-संतावियम्मि वयणम्मि रयणीण् ॥
- अस्तियर-पंडर-देहा कोसिय-हुंकार-राव-णित्थामा । अह झिजिउं पयत्ता रुपुण राई विणा रिवणा ॥ रूब अरुणारुण-पीउर्द्धि आमंबिर-तारयं सुरय-हुर्गुणं । दट्टण पुष्व-संझं राई रोसेण व चिल्रीणा ॥ शृधा इय राई-रवि-संझा-तिण्हं पि हु पेच्छिउं हमं चरियं । पल्हाध-दुद्ध-धवलं अह हसियं दियह-रूच्छीए ॥
- ६ १६०) तभो एयम्मि एरिसे भवसरे घोव-घवल-पडच्छाइए सुवित्थिण्णे पहुंके पसुत्ता दुःइ-घवल-जल-तरल-कहोलः ।
  माला-पब्चालिए चीरोय-सायरुच्छंगे व्व लच्छी पियंगुसामा देवी सुविणं पेच्छइ । तं च केरिसं ।
  - जोण्हा-पवाह-फीरोरू-पूर-पसरंत-भरिय-दिसियकं । पेच्छह् कुमुयाणंदं सयलं पि कलंक-परिहीणं ॥ अह् बहुळ-परिमलायह्वियालि-हलबोल-णिब्भर-दिसाए । कुवलयमालाऍ दढं अवगृढं चंदिमा-णाहं ॥

- \$ ४०) तको राया कयावस्सय-करणीको महिऊण सुर-संघं दिक्खिऊण य दिक्खिणिउने पृहुऊण प्यणिउने संमाणिऊण

  18 संमाणिको वंदिऊण वंदणिके णिक्नंतो बाहिरोवत्थाण-भूमिं, णिसण्णो तिवय-तवणिक्र-रयण-विणम्मविए महिरहे सीहासणे । 18

  कासीणस्स य भागया सुर-गुरु-सिरसा मंतिणो, उचविट्टा कण्ण-णारिंदस्स व महाणारिंदा, पणमंति दुग्गह्य-सिरसा महावीरा,
  उग्गाहेंति आऊ-सत्यं धण्णंतरि-समा महावेजा, सित्यकारेंति चउवयण-समा महाबंभणा, सुहासणत्था वास-महिरित-समा

  21 महाकहणो, विण्णवेति छम्मुह-समा महासेणावहणो, पविसंति सुक्र-सिरसा महायुरोहिया । णिय-कम्म-वावहाको अवहन्तिय-21

  सुर-सुंदरी-वंद्र-छायण्णाओ वारविलासिणीको ति । केण्ल्य पायय-पाद्या, केह्त्य सक्कय-पाद्या, अण्णे अवब्भंस-जाणिणो,

  अण्णे भारह-सत्थ-पत्तटा, अण्णे विसाहिल-मय-णिउणा, अण्णे इस्सत्थ-सत्थ-पाद्या, अण्णे चित्तयम्म-कुसला, २४

  अण्णे ह्य-कक्कण-जाणिणो, अण्णे गय-कक्कणण्णू, अण्णे मंतिणो, अण्णे धाउ-वाहणो, अण्णे जोह्रिणो, अण्णे उण सउणसरय-पादया, अण्णे सुविणय-वियाणया, अण्णे णेमित्तय ति । अवि य ।
  - 27 सा गरिय कला तं परिय कोउयं तं च परिय विण्णाणं । जं हो तत्थ ण दीसङ् मिलिए अत्थाणिया-मज्झे ॥
  - § ४१) तओ तिम्म प्रिसे वासव-सभा-संणिहे मिलिए महत्थाणि-मंद्रले भणियं राइणा । 'भो भो मंतिणो, अज प्रिसो प्रिसो य सुविणो देवीए दिहो पच्छिम-जामे, ता एयस्स किं पुण फलं ति । तओ भणियं सुविण-सन्थ-पाइएहिं । 30 'देव, एयं सुविणय-सन्थेसु पिटजाइ जहा किर महा-पुरिस-जणणीओ सिस-स्र-वसह-सीह-गय-प्रमुहे सुमिणे पेच्छंति, 30

<sup>1 &</sup>gt; P विद्धिल्सय-, J चंद्र P थंद, P -रंमण. 2 > P सिह्यं व, P चिर् for रिव. 3 > P पंड्र, P णिच्छामा. 4 > P पाणिट्ठिं आयंचिर, J संझा P संज्झं, P रोसेण वोलीणो. 5 > P उ for हु, P -इच्छीए [==द्रत्यीए?]. 6 > P धोद-, P पहनच्छाद्रहए, P सुविच्छिणणे. 7 > P सुमिणं. 8 > P -यीरोह, P स्यणं पि. 9 > P अद for अह, P अवकटं. 10 > P जाव दमं, J om. पह्य, P विजद्धसुद्धमंदिरुकाणो वावि-. 11 > P पद्दाओ य !, P क्सरस. 12 > P कंचउव्वहणरोहाए, P गंतूण विणयावणउत्तमंगाण. 13 > J हियअट्टियमहासंवयंत वर , P पसाउ त्ति, P मज्जमाणा, J भणिउं समाहत्तो. 14 > P भगवईए, P अजुत्तणं, P उअरत्थो, P संकति. 15 > P अणुग्गहो णं लच्छीय वरण्यहाणेणं महणाणं साणु , P गुरूणं आ , J चेव. 16 > P में for मए, J पसाओ ति महं, J om. राइणो, J जुवलत्ति. 17 > J om. य, P दक्खीणिको, P पूर्णिको. 18 > P भूमी, P तिविणिच्छो-, P विणम्मविद्द महरिह. 19 > P नरिंदसमा महा , P महा for महावीरा. 20 > P आउत्तत्यं, P कंभणो. J महारिसि, P om. समा. 22 > J वंद्रं P विंद्र, J णीयण्णाओ, P केदय पाद्य, P om. के दत्य सक्क्ष्यपाद्या, P अवभंस. 23 > P भरह, P हैस्त्यस्थिपाद्या, J om. सण्णे परावेद्वु उवज्ज्ञाया. 24 > J क्य for बाण, P भिट्ठिला. 25 > P गयङक्खणं अक्रे, J om. उण. 26 > P -बाढ्या अक्रे सुविणसत्य-, J वीणया for विया , P नित्तय. 27 > P हो जस्थ, P अस्थाणमञ्ज्ञामि. 28 > P सिक्रमे, P मंद्रवे. 29 > J om. य, P देवीए पच्छिमजामे दिट्टो, J पण इलन्ति, J प्रीमण, J om. सत्थ. 30 > P सुमिणसत्थे.

 $^{5}\widehat{1}8$ 

ा तेण एयस्स प्रिसस्स सवल-चंद-दंसणस्य महापुरिस-जम्मं साहेंति' ति । राह्णा भणियं 'दंबीए पुत्त-जम्म-फलं सिरीए । चेव साहियं भगवर्ह्ण । जो पुण सो ससी कुवलयमालाए अवगूढ़ों तं किंचि पुच्छिमो'। तओ भणियं सुमिण-सत्थ-पाढणहिं उ दव, तेण एसा वि तृह दुह्या धूया भविस्सह्' ति । तओ देव-गुरुणा भणियं 'दंब, जुज्जह एयं, जह कुवलयमाला उ केवला चेय दीसेज मिण्णा चंदाओं, ता होज हमं। एसा पुण तं चेय मियंकं अवगृहिजण टिया, तेण एसा का वि एयस्स राय-पुत्तस्स पुष्व-जम्म-णह-पडिबद्धा कुवलयमाला विय सब्व-जण-मणोहरा पिययमा होहि ति । तीए चेय 6 समालिंगिओं एस दिट्टो' ति । भणियं च राह्णा 'एयं संभाविज्ञह्'। तओ टिया किंचि कालं विविह-णरिंद-केसरि- 6 कला-कलाव-सत्थ-विण्णाण-विज्ञा-कहासुं । समुट्टिओं राया क्य-विषद्ध-वावारों क्य-राह-वावारों य अच्छिउं पयत्तो । विविद्या कृति

१४२) अह देवी तं चेय दियहं घेतृण लायण्ण-जल-प्पविद्वया इव कमलिणी अहिययरं रोहंउ पयत्ता । १ अणुदियह-पवद्वमाण-कला-कलाव-कलंक-परिहीणा विष चंदिमा-णाह-रहा सन्ध-जण-मणोहरा जाया । तहा परिवृद्वमाण-दाण- १ दया-दिक्खण्ण-विज्ञा-विण्णाण-विणय-णाणाभिमाणा सुसंमया गुरुयणस्स, पिययमा राह्णो, सुपसाया परियणस्स, बहुमया सवत्ति-सत्थस्स, दाण-परा बंधु-वग्गस्स, सुमुहा पउर-जणस्स, अणुकूला साहुयणस्स, विणीया तवस्सीणं, साणुकंपा १२ सन्ब-पाणि-गणस्स जाव गढभं समुज्बहृह ति ।

अह तीएँ डोहलो सुंदरीएँ जाओ कमेण चित्तिमा । जो जं मग्गइ तं चिय सब्वं जद्द दिजाए तस्स ॥ संपुष्ण-दोहला सा पणइयणब्भहिय-दिण्ण-धण-सारा । रुद्ध-रह्-प्पसरा वि हु सुपुरिस-गब्भं समुब्बहर् ॥

्रिश्च) सन्वहा महा-पुरिस-गब्भमुन्वहिउमाहता । कहं ।

अतो-णिहित्त-सुपुरिस-मुणाल-धवलुच्छलंत-जस-णिवहो । धवलेइ व तीएँ फुडं गब्भ-मरापंडु-गंडयले ॥

संदर-गिरि-वर-गरुयं तमुन्वहंतीय भार-सिण्णाए । अलसायंति अलंबिय-मुणाल-मउयाईँ अंगाई ॥

तुंगं समुब्भडयरं तीय वहंतीय अप्पणो गब्भं । सामायंति मुहाई कणिस-गहियाण व थणाण ॥

आप्रमाण-गब्भा अणुदियहं जह पवडुए देवी । तह सरय-जलय-माल ब्व रेहुए पुण्णयंदेण ॥

शह देल-थ्वणं पि क्यं संमाणिजंत-गुरुवणं रम्मं । णिचर-विलासिणीयण-जण-णिवहुद्दाम-पूरंतं ॥

अह तिहि-करणिम सुढं णक्सते सुंदरिम लग्गिम । होरासुङ्ग-मुहासुं उच्च-थाणिम गह-चक्के ॥

वियसंत-पंकय-मुहो कुवलय-कलिया-दुरंत-णयण-जुओ । सरय-सिरीए सरो इव जाओ रुद्दरो वर-कुमारो ॥

\$ 88) बह तिम जाय मेते हिरस-भिर्जंत-वयण-कम्माठाणं । अतिउर-विरुपाणं के बावारा प्रयष्टिति ॥

24 'हला हला पडमे, विरएसु मरगय मिण-भित्ति-रथलुच्छठंत-किसण-किरण-पिड प्फलंत-बहरुंधयार-पत्थार-रेहिरे मिण-पईवय-24

पित्राणः । पियसिंह पुरंदरदत्ते, सर्य चेव किंण पिडयगासि सयल-भवण-भित्ति-संकंत-कंत-चित्तयम्म-संकुलाओ पोण्णिमायंदरिक्छोलि-रेहिराओ मंगल-दप्पण-मालाओ ति । हला हला जयसिरि, किंण विरएसि सरय-समय-सिस-दोसिणा-मऊहोहा
र मिय-सिय-माहप्पे महाणील-कोट्टिम-तलेसु णिलणी-दलेसु धवल-मुणालिया-णिवहे व्व भूइ-रक्सा-परिहरंतए । पियसिंह 27

प्रतिम्ह इंसिए, इंसडल-पक्खावली-पम्ह-मडइयं किं ताण गेण्हिस चामरं । वयंसि सिद्धत्थिए, गोर-सिद्धत्थ-करंबियाओ दे विरएसु अहिणवक्खय-णंदावत्त-सयवत्त-पत्तलेहाओ । तुमं पुण सुहिष्ठए, रिउ-सुहड-करि-वियड-कुंभयड-पाडण-पदुं गेण्हसु बालयस्स

30 देवीए य इमं रक्खा-मंडलगंगं ति ।

<sup>1 &</sup>gt; प्रतिणेयरस, P व for चंद्र, J om. इंसणस्स, P साइइ, J om. ति, J राइणो, J जम्मइलं. 2 > P भगवतीए, P अवऊढो P किंपि, P गृविमणयपसत्थ. 3 > प्रदेवत्तेण P देवत्तण, P तुइ दृइया, J जुज्जए. 4 > प्रदिसेज्ज, P एमा उण, P चेयं, प्रमियंक्ष P मिथंका, J हिया. 5 > P न्वत्तस्स, P मणहरा, P होहिइ ति, J writes ति twice, P चेव. 6 > P om. पस, P संभारिज्जइ, P किंपि for किंचि. 7 > P कहासु, P राईवावारो. 8 > P चेव, P अह्यवर. 9 > प्रियं हुमाण. 11 > प्रस्थरस य द्राण, P वरा for परा, P समुद्दा, J साधुअणस्स. 12 > प्रणिश्रणस्स, J om. ति. 13 > P दोहलो, J सुंदरीय. 14 > P संपत्तदो, किंभव्य, P -पसरा, P सपुरिस. 15 > प्रनि तहा for महा, प्रकृ . 16 > प्रजहा (for जस) corrected as मह, प्रतिय, प्रजेवनण्डअले P पंडगंडयरे।. 17 > P om. ये, प्रमुज्जाई P समजयाई. 18 > P अत्तणो, P मृतिय for किंपिस. 19 > P आकरमाण, P हे देवी, P जलहर. 20 > P फलहुवणं व कथं सामाणिज्ञंत. 21 > P सुद्दो, P मगंमि, P होरासुद्धसुद्दासुं उद्यम्तयाणीम गहस्तरवे. 22 > P -पुरंत, P रुहिरो अह कुं, J has three letters after कुमारो॥ which look like the Nos. व and ३ with छ in the middle. 23 > P बहु for के, P पवहंति. 24 > प्रतिस्मर्त, प्रसिणामजद्दोहामियमाहप्य। 25 > P निवहे, J पुरंदरयते, J -मुअण, P कंति-, J चित्तयम्मस्स संजुजा. 26 > P रंछोलि, P जयसिरी, प्रसिणामजदोहामियमाहप्य। 27 > P न्लएमु for तलेषु, J om. णिलणीदलेसु, J मुणालिया एव्य, J मूई. 28 > J हंसीए, P मऊयं, P किन्न for कि ता ण, प्र सुरंदेहा for दे, J has a marginal note in a later hand: किं न विर्यास रक्षापुहिल्याओ। पाठांतरं. 29 > J क्ष्यणंदावत्ता, J om. सयवत्ता, P विदारण for वियह, P पुट्टां for पुट्टां

12

18

🖇 ४५) इय जा विलासिणियणो पडिहारीए णिउंजए ठाणे । वद्धाविया सरहसं उद्धावह ता गरिंदस्स ॥ 🛛 कहं ।

रहसुदाम-विसंदुख-गमणं गमण-खलंत-सुणेउर-चलणं । चलण-चलतुत्तावल-हिययं हियउत्तावल-फुरिय-णियंबं ॥

. मियं ही -लक्ष फुरिय-णियंब-सुवज्जिर-रसणं रसण-विलग्ग-पभोहर-सिचयं । दिला सिचय-पडेत-सुरुजित्-वयणं वयण-मियंकुजोइय-भवणं ॥ ति । भवि य ।

वित्थय-णियंब-गुरु-भार-मंथरुव्वहण-खेय-सुद्धिया वि । उद्धावह णरवहणो विलया वद्धाविया एका ॥ ताव य सा संपत्ता णरवङ्गो वास-भवणं । भिगयं च णाए 'देव, पियं पियं णिवेएमि सामिणो, सुहं-सुहेणं वो देवी संपर्य कमारं पस्य' ति । ताव य राहणो पियंवहया-वयण-परितोस-रस-वस-रोमंच-कंचुओग्वहण-समूससंत-भुयासु सविसेसं गाह-9 हुए वि समोयारिकण सर्य चेव विलएइ पियंव**ह्या**ए कडय-कंठय-कुंडलाइए आहरण-णिहाए । समाइट्टं च राइणा वदावणयं । 9 **मा**प्साणंतरं **च**,

पवण-पह्य-भीसणुष्वेल्ल-संचल-मच्छ-च्छडाचाय-मिजंत-गंभीर-घीरुच्छलंताणुसहाभिपूरंत-स्रोयंत-संखुद्ध-कीलाल-णाहाणुबोसं समुद्धाइयं तूर-सर्दु [तहा] 112

पवर-विलय-हत्थ-पम्मुक-गंधु दुक्दु व्यमाणुल्लमंतेण कप्पूर-पूरुव्छलंतेण कत्थूरिया-रेणु-राएण संख्रणण-सूरं दिसा-मंडलं तक्खणं चेय तं रेहिरं राहणो मंदिरं।

मय-रस-वस-घुम्मिरं णव्यमाणाण पीण-स्थणाभोग-घोलंत-हाराण तुर्दृत-मुत्तावली-तार-मुत्ता-गलंतेक-बिंदु व्व लायण्णयं 15 15 णश्वमाणाण विक्लिप्पए कामिणीणं तहा !

सरहस-विखया-चलंतावंडतेहिँ माणिक-सारंतराणेउ रहिं तहा तार-तारं रणेतेहिँ कंची-कलावेहिँ ता किंकिणी-ताल-माला-पर्वत - नामकरम् । गान रवारुद्ध-गंधव्य-पूरंत-सई दिसा-मंडलं ॥ अवि य । 18 णवंत-विलासिणि-सोहणयं मल्हंत-सुखुज्जय-हासणयं । गिजंत-सुसुंदर-मणहरयं इय जायं तं वृद्धावणयं ॥ 🔒 সুন্দু ক্রাস্ট্র

६ ४६) तावय खग्गग्ग-धारा-जलण-जालावली-होमियाइं णीसेस-ढङ्गाइं वइरि∕वैस-सुहुमंकुराइं ति । तेण णिथ 21 बंधणं । तह वि विमुकाई पंजर-सुय-सारिया-सउण-सत्थाई । दिर्जात मय-जलोयलिय बहल-परिमलायि ध्यालि-गुंजत-कोव-21 शन्य गुलेगुलेंताओ वियरंत-महामायंग-मंडलीओ । पणामिजिति सजल-जलय-गंभीर-सई हे<u>स</u>ी-स्वहं इसंतीओ इव दरिय-वर-तुरय-वंदुर-मालाओ । उवणिज्ञंति महासामंताणं गुरु-चक्क-जेमी-घणघणाराव-बहिरिय-दिसिवहाओ हारि-रहवर-णियर-पत्थारीओ । 24 समिप्पजंति सेवयाणं महापडिहारेहिं गाम-णयर-खेड-कब्बड-पट्टणाणं पत्तलाओ त्ति । भवि य । 🔍 🚈 🖫 अन्य

स्रो णिथ जस्स दिज्ञह लक्खं ऊणं च दिज्ञए णय । तह णरवङ्णा दिण्णं जह गेण्हंत श्विय ण जाया ॥ तह वि दिज्ञंति महामणि-णिहाए, विक्खिप्पिज्ञांत थोर-मुत्ताहरु, अवमण्णिज्ञंति तुगुह्रय-जुवरुए, उज्झिर्जात रह्रय-कवरुए, 27 फालिजंनि कोमले णेत्त-पट्टण, णियंसिजंनि चित्त-पडिणिहाए, पश्चिविजंति सुवण्ण-चारिमे, पसाहिजंति कडय-कोंडले, 27 ष्मवह्थिजंनि कणय-करुघोय-थाल-संकरे, कणच्छिजंनि नाम-रोयणईत-कडच्छिएहिं दीणार-णाणा-रूवय-करंबय-कयारकेर सि । अपविय।

30 तं पत्थि जं ण दिज्ञह पूर्णमभात्रो ण लब्भए जं च । ण य दिज्जह ण य लब्भह एकं चिय णवर दुव्वयणं ॥ 30 णबह णायर-लोओ हीरइ उवरिछयं सहरिसाहिं। भण्णोण्ण-बद्ध-रायं रायंगणयभ्मि विलयाहिं॥

<sup>1 &</sup>gt; र्रा विलासिणी अणी 🕑 विलासिणी य लेणो, Р पहिहारी निवंजए ट्वाणे, Р उट्टावइ ता, उल्लाफ ऋहं - 2 > Р "सुद्धाम P नरण 3) / हिययुत्ता . 4) P सल्जिर. 5) P कुः जाविय- 6) P बद्धावह. 7) P य संपत्ता स नर , J पियं only once, Pcm. वो. 8) गपम् अत्तत्ति, गराइणा, ग "तोसवसरसरो", P भुयासविसे पमाढइए वि समोआयरि" 9) गविल इए J ০াম- कडयकंठयकुंडलाइए, Р -निवहाए - 11> Р भीसण्ण्वेछसंचसमच्छत्थडा, P भिज्जंतर्मगीरवीर° - 13> J विलया-, J ष्यमुक P-पमुक, प्रभागळ भंतेण, प्र om. कत्थूरियारेणुराष्ट्रणः 14 > P रेहिरे राइणाः 15 > प्रमयवसरस, P नव्यमाणेण, P °भोयघोळतः 16⟩ प्रविक्तिष्पइः 17⟩ P वहन्ना for चलंना, P सारंतरं, प्रकिकिणि, P तालाः 19⟩ P -सुसुंदरुमणुद्दरयंः 20) P लग्गयथारा-, P भोमियाइं, P नदढाइं, P कुराइ वि । 21) P तहा वि विमुक्क पंजरि-, P जलोआलिय, P कोवगुणेताउ बिय मत्तमहाः 22) । जलयर-, P सद्दरंसार्वहसंतीओः 23) P उवणिजंतः 24) P पहिदारिष्टिं गामानयरः 25) P जहा, प्र गेण्हंते. 26 ) P विक्लिपंति, P कंबलयः 27 ) प्रकोमल, P नेत्तवहृष तियसिजंति, P चित्तविड , P सुवण्णंवारिमे 28 > P कणयकणाहायथालसकारे, J 'रुकेरोत्ति P क्वयारुकेवंति 30 > P जिज्जइ, J 'मभावे, J एकचिय, P नवरि

🖇 ४७) जावय एस बुक्ततो तावय राष्ट्रणा सद्दाविको सिद्धस्थ-संवच्छरिको । आएसाणंतरं च समागको धवल-जुवलय- 💵 णियंसणो वंदिय-सिद्धत्थ-रोयणा-रहिर-मुद्द-मियंको हरियाल-हरिय-(हरियाले फुडं दुब्वंकुरं)पवित्तत्तमंगो । भागत्ण य उण्णा-3 मिय-दाहिण-करयलेणं सत्थिकारिको राया, वद्धाविको पुत्त-जम्मब्भुद्रपूणं। उवविट्ठी य परियणीवणीए आसणे ति। तको अ भणियं राष्ट्रणा 'भो भो महासंवच्छर, साह कुमारस्स जम्म-णक्खत्तस्स गहाणं दिट्टि' ति। संवच्छरेण भणियं 'देव, जहाणवेसि ति, णिसुणेसु संवच्छरो एस आणंदो, उदू सरय-समओ, मासो कत्तिओ, तिही विजया, वारो बुहस्स, णक्खतं हत्थो, 6 रासी कण्णो, सुकम्मो जोगो, सोम-गाह-णिरिन्खियं लग्गं, उच-हाण-हिया सब्वे वि गहा। उड्ड-सुहा होरा, एकारस-ठाण-हिया 6 सुह्यरा पाव-गह्य ति । भवि य ।

गह-रासि-गुणिन्म सुहे जाओ एयिन एरिसे जेण । होइ कुमारो चक्की चिक्क-समो वा य राय' ति ॥

§ ४८) भह णरवहणा भणियं 'भहो महासंवच्छर, काओ रासीओ के वा रासि-गुण त्ति, जं भणिस एरिसे रासि- 9 गुणिम्म जाओ कुमारो' सि । भणियं संवच्छरेणं 'देव, रासीओ तं जहा । मेसो विसो मिहुणो कक्कडो सिंघो कण्णो तुलो विच्छिको धणू मगरो कुंभो मीणो त्ति । एयाओ रासीको, संपयं एयासु जायस्स गुणे पुरिसस्स महिलाए वा णिसामेह । 12 12 मेसस्स ता वदंते।

णिच्चे जो रोग-भागी णरवह-सयणे पूह्को चक्खु-लोलो, धम्मत्ये उज्जमंतो सहियण-वलिको ऊरु-जंघो कयण्णू । सूरो जो चंड-कम्मे पुणरवि मुउभो वल्लहो कामिणीणं, जेट्ठो सो भाउयाणं जल-णिचय-महा-भीरुओ मेस-जाओ ॥ ₹4 अट्टारस-पणुवीसो चुक्को सो कह वि मरइ सय-वरिसो । अंगार-चोइसीए कित्तिय तह अड्ड-रत्तिम्म ॥ ३ ॥ 15 भोगी अत्थस्स दाया पिहुल-गल-महा-गंड-वासो सुमित्तो, दक्खो सच्चो सुई जो सललिय-गमणो दुह-पुत्तो कलत्तो । तेथंसी भिच्च-जुत्तो पर-जुवइ-महाराग-रत्तो गुरूणं, गंडे खंधे व्व चिण्हं कुजण-जण-पिओ कंठ-रोगी विसम्मि ॥ चुको चुउप्पयाओ पणुवीसो मरइ सो सयं पत्तो । मग्गसिर-पहर-संसे बुह-रोहिणि पुण्ण-खेत्तरिम ॥ २ ॥ 18 मिट्रण्णू चक्खु-लोलो पिंडवयण-सहो मेहुणासत्त-चित्तो, कारुण्णो कण्ण-वाही जण-णयण-हरो मिड्समो कित्ति-भागी। र्गाघब्वं णष्ट-जुत्तो जुवह-जण-कए भट्ट-छाओ धणह्रो, गोरो जो दीहरंगो गुण-सय-कलिओ मेहुणे रासि-जाओ ॥ जह किर जलस्स चुक्कह सोलस-वरिसो मरेज्ज सो ऽसीती । पोसे मिगसिर-वारे बुहम्मि जलले जले वा वि ॥ ३ ॥ 21 रोगी सीसे सुबुद्धी धण-कणग-जुओ कज्ज-सारो कयण्णू, सूरो घम्मेण जुत्तो विबुह-गुरु-जणे मत्तिमंतो किसंगो । जो बालो दुक्ख-भागी पवसण-मणसो भिषा-कजेहिँ जुत्तो, खिप्पं-कोवी सधम्मो उदय-ससि-समो मित्तवंतो चउत्ये ॥ A ( 24 जह कह वि वीसमो सो चुकह प्रेंणस्स जियह सो ऽसीती । पोसे मिगसिर-सुके राईए भट्ट-जामिम ॥ ४ ॥ 24 मार्ग-माणी सुखंनी गुरुयण-विणभो मज्ज-मास-प्यिभो य, देसादेसं भमंतो वसण-परिगभो सीय-भीरू किवालु । विष्यं-कोबी सुपुत्तो जणिण-जण-पिश्रो पायडो सन्वलोए, सिंधे जाश्रो मणूसो सुर-गिरि-सरिसो णाण-विज्जाण पुज्जो ॥ जह जीवह पंचासो मरइ वसंते सएण वरिसाणं । णक्खत्तम्मि मघासुं सणिच्छरे पुण्ण-खेत्तम्मि ॥ ५ ॥ 27 धम्मिहो बुडु-भावे धण-कणग-जुओ सुब्व-लोयस्स इहीं, गंधन्वे कन्व णहे वसण-परिगओ कामिणी-चित्त-चोरो । Fall दाया दक्खों कवी जो पमय-जण-कए छाय-भंसेण जुत्तो, इहो दवाण पुज्जो पवसूण-मणसो कृण्ण-जाओ मणूसी ॥ सत्थ-जलाणं चुको तीसइ वरिसो जिएज्ज सो ऽसीती । मूलेणं वइसाहे बुह-चित्ता-पुण्ण-खेत्तस्मि ॥ ६ ॥

तओ देव, एरिस-गुण-जुत्तो रायउत्तो । एसो ण केणइ पाव-गहेण णिरिक्सिओ, तेण जहा-भणियं रासि-गुण-विश्यरं पावइ । जेण सुद्द-गुण-णिरिक्खिओ तेण अच्चंत-सुद्द-फलोदओ भवद्द्र' ति ।

<sup>1 &</sup>gt; P om. सिद्धत्थ, J om. च, J आगओ P समागतो, P धोयधवरूंसुय- for धवरू etc. 2 > J वंदिया, P सिद्धरोवणा, ा हरिताल हरिआले फुडं दुव्वंकुरं । अविचुत्त ° P हरियालहरियहरियालिया फुडं कुरु पविचुत्त °, P एन्नामिय व 3 > 1 °वणिए 4 > P जहाणवसे ति 5> P संवत्सरो, P उज, P कत्तिगोत्तिही, P बुद्धवारो for बुहस्स 6> J सुक्कम्मो, P निर्विखयं, P सन्वगहा, P-द्वाणः 7 > P-ग्गइ तिः 8 > ग चक्कीममी जहा राय, P महाराय for रायः 10 > P संवत्सरेणः 11 > P विंच्छिओ, P त्ति । अवि य । पसो उ रामीओ 12 > P जा for ताः 13 > P धम्मार्त्य, उ सिहणयवलिओ P म हेणवचलिओः 14 > उ कम्मो, P जो for सो. 15) गाछ॥ १॥१॥. 16) P लद्भ for दुट्ट. 17) P तेजस्सी, P जुयह, गक्रणो खंद्धे व for गंडे etc., P विध for न्विण्हं. 19 > P मिट्रुण्णो, ममेहुणासचु-, P नयणधरो. 20 > मकूए for जुत्तो, P महु-, JP च्छाओ. 21) P जम्मस्स, JP सो सीतो (अवग्रह is put here because J puts it once below), P मियसिर. 22) P कणय-, P मत्तिवंतो 23) P निश्चं for खिलं, P सुधम्मो 24) P किर जन्मस्स for तह वि वीसओ सो, P पडमेस्स, P सो सीति ।, P पत्ती for पोसे. 25 ) मांस, P परिगती. 26 > P सिंही जाओ, P गिरिसुर-, P नामधेजाण for णाणविज्ञाण. 27 > J वर्सतीसतेण. 29) प्रदक्षेक्कविज्जो, प्रच्छायब्भंसेण, P मणुस्सी. 30) प्रजएज सोडसीती (note uses अवग्रह here) P सोसीई, उ नेसाहे, P बुद्दिता. 31 > P गुणो for गुणजुत्तो, J om. रायउत्तो, P निरिक्खरओ, J य for जहा, J रासी-32) P निरिक्तिओ, P हवड for भव्य.

15

18

§ ४९) भणियं च राइणा 'श्रह केण एस एरिसो गुण-वित्यरो भणिश्रो' ति । भणियं च संवच्छरिएण 'देव, श्रासि 1 किस को वि सन्वण्णू भगवं दिश्व-णाणी, तेण एयं सुिसस्साणं साहियं तेहि वि अण्णेसि ताव, जाव वंगाल-रिसिणो । संपयं 3 तेहिं एयं भणियं । तेण एयं वंगाल-जायगं भण्णइ' ति । भणियं च राइणा 'सुंदरं एयं, ता सेसं पि उदाहरणं णिसुणेमि' 3 ति । संवच्छरेण भणियं 'देव णिसुणेसु ।

अत्थागे रोसमंतो फुड-वियड-वजी सोय-दुक्खाण भागी, पत्तट्टो जो विणिज्जे णिय-घर-महिला सूर-चित्तो विरागी। देवाणं भित्तमंतो चिर-सुहिय-महा-मित्त-वच्छल्छ-जुत्तो, णिड्च-क्खंती-पवासो चल-णयण-धणो बाल-भावे तुल्हिम्म ॥ कुड्ढाईणं चुक्को वीसइ-विरसे मरेज्ज सो सीती। जेट्टे सिव-खेत्तम्मि य अणुराहंगार-दियहम्मि ॥ ७ ॥ कूरो जो पिंगलच्छो पर-घर-मणसो साहसा साहियत्थो, सूरो माणेण जुत्तो सयण-जणवए णिटुरो चोर-चित्तो। बालो जो विष्प-पुत्तो जणणि-परिजणे दुट्ट-चित्तो मणूसो, भागी अत्थस्स जुत्तो पुणरवि विद्दलो विच्छिए होइ जाओ ॥ अट्टारस-पणुवीसो जइ चुक्कइ चोर-सत्थ-सण्पाणं। जेट्टिम्म सिवे खेत्ते अगारे सत्तरो मरइ ॥ ८ ॥

बहारस-पणुवीसो जद्द चुक्कड् चोर-सत्थ-सप्पार्ण । जेट्टिम्मि सिवे खेत्ते अगारे सत्तरो मरह् ॥ ८ ॥ सूरो जो बुद्धि-जुत्तो जण-णयण-हरो सत्तवंतो य सच्चो, सिप्पी णेउण्णवंतो घण-रयण-घरो सुंदरा तस्स मज्जा । माणी चारित्त-जुत्तो सङ्ख्यि-वयणो छिड्ड-पाओ विहण्णू, तेयस्सी थूळ-देहो णिय-कुळ-महणो होह् जाओ घण्णिम ॥

पढमहारस-दिवसे चुको सो सत्तसत्तरो मरइ । सवणे सावण-मासे अणसणपुणं मरइ सुक्के ॥ ९ ॥
सीयाल दंसणीओ जण-जणि-पिओ दास-भूओ पियाणं, चाई जो पुत्तवंतो पर-विसय-सुही पंडिओ दीह-जीवी ।

मण्ये को ऊहलो जो पर-महिल-रओ लंखिओ गुज्झ-भागे, गेजेसुं जुत्त-चित्तो बहु-सयण-धणो काम-चिंधिम्म जाओ ॥

वीसङ्-विरसो चुक्को सत्तरि-विरसो मरेज सूलेण । भद्दवयिम य मासे सयिभस-णक्खर्स सणि-दियहे ॥ १० ॥ दाया दिट्टीऍ लोलो गय-सुरय-सणो थद्ध-दिट्टी कथग्घो, आलस्सो अत्थ-भागी करयल-चवलो माण-विज्ञाहि जुत्तो । पुण्णो साल्हर-कुच्छी पर-जण-धणदो णिब्भको णिश्व-कालं, कुंभे जाओ मणूमो अबि पिति-जणणी-विक्किण सत्तिवंतो ॥

सो चुको बग्वाओ अट्टारसओ जिएज चुलसीति। रेवइ अस्सिणिमासे आह्ब-दिणे जले जाइ॥ ११॥ सूरो गंभीर-चेट्टो अह्पडु-वयणो सज्जणांण पहाणो, पण्णा-बुढी-पहाणो चल-चवल-गई कोव-जुद्ध-पहाणो। गडवेणं जो पहाणो इयर-जणवयं सेवण् णेय चाई, मीणे जाओ मणूसो भवह सुह-करो बंधु-वग्गस्स णिस्रं॥ १२॥

देव, एए गुणा थिरा, झाउ-प्पमाणं पुण काल-भेएणं जं सुयं नि भणियं। तं तिण्णि पह्याइं, दुवे पहे, एक पहं, पुच्व-कोडीओ, पुच्व-कोडीओ, पुच्व-किक्साइं, वास-कोडीओ, वास-लक्ष्याइं सहस्साइं सयाइं वा। णियय-कालाणुभावाओ जं जहा भणियाई तं तहा 1 24 भवंति। तओ देव, एरिसं एयं वंगाल-रिसी-णिहिटं। जह रासी ब्लिओ रासी-सामी-गहो तहेव, सब्वं सम्चं। अह एए ण 24 बिलिया कूरगाह-णिरिक्खिया य होंति, ता किंवि सम्बं किंवि मिच्छे' नि।

\$4.0) तजो भणियं राइणा 'एवमेयं ण एत्थ संदेहो'ति । 'ता वीसमसु संपयं' ति भाइटं च राइणा संवच्छरस्स
27 सत्त-सहस्सं रूवयाणं । समुट्टिओ राया कय-मज्जणो उविविट्टो भावाणय-भूमी । सिज्ञिया से विविद्द-कुसुम-वण्ण-विरयणा 27
20 भावाणय-भूमी, सिज्ञियाइं च अहिणव-कुंट्रोट्ट-रेणु-रंजियाइं महु-विसेसाइं, दिण्णाईं च कप्पूर-रेणु-परिसप्पंत-खवलाईं भासव- सिक्सिसाइं, पिज्ञंति अहिणव-जाईं-कुसुम-सुरहि-परिमलायिक्षयालि-रुयाराव-रूणरुणंताओ जिन्भर-रसमुकंठियाओ सुराओ
30 ति । पाऊण य जिह्न्छं संलीणो भोयणत्थाणि-मंडवं । तत्थ जहाभिरुह्यं भोत्तृण भोयणं उवगओ अत्थाण-मंडवं ति । एवं 30

<sup>1)</sup> प्रणा for एस, P संवत्सरेण, Jom. देव. 2) प्रकोइ, प्रभगवान् P भयवं, P सुसीसाणं, P साहितेण अन्नेसि, P वंगालं. 3) P om. एयं, P वंगाल एयं जायंगं भन्नई ति, J om. ति, P सिसं, J उद्दाई . 4) J om. ति, P संवत्सरेण. 5) P अत्थोणं, P पुड्वयणवनो, J रओ for वओ, P सोग-, P जो सविजो. 6) P भत्तिवंगो, P सुहिद-, P निश्चसंती. 7) P कुट्टीरीणं, P वीसितवित्मो, J सीनो P सीओ, J स for य, P अणुरायंगाए, J गारा- 8) प्रकृतिजो, P om. घर, प्रमातिभत्यो. 9) P विय for परि, P मणुस्सो, P जुत्तो for पुत्तो, P विविद्धण. 10) प्रश्नहारप , P जेट्टीम व सिवखेते. 11) P अणो for घरो. 12) प्रछिद्द (हु!) पानो, P पावो, P होति जाओ धणुमि. 13) P वियहे, प्रमति, P सुको. 14) P कुजणजगित्रो, प्रचन्ते पुत्त , P परवस्य. 15) P मछे कोकहले, प्रकोतृहले, P मावे for मागे प्रवृद्धजणसुषणो होई मगरिमा, P कामविषेमि. 16) P वीसित, P सत्तिरिवासो, प्रणवस्ति P तक्वते, P दियहो. 17) प्रदिष्टीय लोलो, P -णसणो चष्ट्रदिशे. 18) P धणओ, P मणुस्सो, प्रजणणो णिक्सववो सत्त्वंतो. 19) P धम्माओ for वग्धाओ, P रेवति, P वित कर्ज जाई. 20) P स्ती, प्रगंभीरकोट्टो, P अतिपडपवणो सेज . 21) प्रमेसवेते, P मणुस्सो, P सहस्ता सवाई, P ते for जं. 24) P भवणं ति, P om. एवं वंगालिरसी, P रासिचिलओ रासीसानीसगदो, प्रतदेव P ता देव, P ते for एए. 25) प्रकृरगह, P निरक्खिया, प्राण्यः 26) P तओ राइणा भणियं, P om. एवमेयं. 27) प्रसयसहस्सं, P विरयणी. 28) P om. च, प्रतिक्षित P धरपंत, P आसविसेसाई पिजाइ. 29) P कुमयसुरहिपरि, प्राण. स्था P क्या, प्रसुद, प्रजणि, म अल्लीणो for संलीणो, प्रभेआणरथाणमण्डवं ति एवं च P महवंसि.

15

1 च विविह-खज-वेज-दाण-विण्णाण-परियणालाद-कहासुं महकंतो सो दियहो । एएणं चेय कमेणं सेस-दिवसा वि ताव जाव 1 संपुण्णो बारसो दियहो । तत्थ राइणा सदाविया वास-महारिसि-समा महा-बंभणा । मंपूइऊण भणियं राइणा 'एयस्स 3 बालस्स किं णामं कीरउ'सि । तेहिं भणियं 'जं चेय महाराइणो रोयइ'सि । भणियं राइणा 'जइ एवं ता णिसामेह 3 दियाइणो ।

कुवलयमाला चंदो दोण्णि वि दिट्टाईँ जेण सुमिणिम्म । णामं पि होउ तम्हा कुवलयचंदो कुमारस्स ॥ जेण य सिरीऍ दिण्णो गुरु-साहस-तोसियाऍ रहुसेणं । सिरिदसो सि य तम्हा णामं बिहयं पि से होउ ॥'

हिंद १) एवं च कथ-णामधेओ पंच-धाई-परिक्लितो भणेय-णरवइ-विलया-सहस्स-धवल-लोयण-माला-कुमुय-वण-संड- र्थ्यूमि मुद्ध इ-मियंकओ विय विश्विउं पथत्तो । अति य ।

9 हत्थाहित्यं घेप्पद् पिज्जद् णयणेहिँ वसद् हिययिमा । अमयमद्भो व्व विदेशो एसो णूणं प्यावद्णा ॥

्राम्तः अह लिल्यक्तर-महुरं जं जं कुमरस्स णीद् वयणाओ । सुकद्द-मणियं व लोए तं तं चिय जाद्द वित्थारं ॥ किं बहुणा, चंकमिएहिं तह पुलद्दएहिँ हिसएहिँ तस्स लिल्एहिं । चिर्एहिँ राय-लोओ गयं पि कालं ण लक्खेद्द ॥

अर्थि अणुदियह-बङ्गमाणो लायण्णोयर-समुद्द-णीसंदो । अट्ट-कलो व्व मियंको अद जाओ अट्ट-वरिसो सो ॥

अह तिहि-करणिम सुहे णक्सते सुंदरिम लगामि । सिय-चंदण-वासहरो लेहायरियस्स उवणीओ ॥ जत्थ ण दीसह सूरो ण थ चंदो णेय परियणो सयलो । तिम पएसिम क्यं विज्ञा-घरयं कुमारस्स ॥ लेहायरिय-सहाओ तिमा कुमारो कलाण गहणहा । बारस वरिसाईँ ठिओ अदीसमाणो गुरुयणेणं ॥ अह बारसिम वरिसे गहिय-कलो सयल-सत्थ-णिम्माओ । उक्कंठियस्स पिउणो णीहरिओ देव-घरयाओ ॥

तो कय-मज्जणोवयारो घोव-घवल-हंसग्रह्म-णियंसणो सिय-चंदण-चिश्चय-सरीरो सुपसत्थ-सुमण-माला-घरो णियय-वेस-सरिस18 पसाहण-प्पसाहिय-गुरु-जण-मगालगो झागओ पिउणो चलण-जुयल-समीवं कुमारो । उयसप्पिजण य गरुब-सिणेह-णिह्म- 18 
रुकंठ-पूरमाण-हियय-भर-गरुइएण विय कओ से राइणो पणामो । तओ राइणा वि असरिस-णेह-चिर-विरह-वियंभमाण-बाहजल-णिह्मर-णयण-जुवलएणं पसारिय-दाहिण-बाहु-दंडेण संलत्तं 'उद्यज्ज्ञाय, किं अभिगओ कला-कलाओ कुमारेण ण व'
21 ति । भणियं च उवज्ज्ञाएण 'दंब, पुढं भणिमो, ण गहिओ कला-कलावो कुमारेणं' ति । तओ राइणा गुरु-वज्ज-पहार- 21
णिइउइलिय-कुंभत्थलेण विय दिसा-कुंजरेण आउड्डिय-धोर-दीहर-करेण भणियं 'कीस ण गहिओ' । उवज्ज्ञाएण भणियं 'दंब, मा विसायं गेण्ह, साहिमो जहा ण गहिओ' ।

१५२) 'आसि किर एत्थ पढम-पिथियो कय-धम्माहम्म-विवश्यायारो भयवं प्यावर्ह । तेण किर भरह-णिरंद-प्पमुहस्स 21 णियय-पुत्त-स्वस्स साहिओ एस कला-कलावो । तिहिं वि महा-मईहिं गिहिओ । तओ तेहि वि अण्णोण्ण-णियय-पुत्त-णत्त्वाणं । एवं च देव, कमेण णरणाह-सहस्सेसु रायपुत्त-सएसु राय-कुमारिया-णिवहेसु य महामईसु संचरमाणो पारंपरेण एस कला-27 कलावो एयं कालंतरमुवागओ । तओ अणुदियहं हाणीए कालस्स ण कोइ तारिसो कला-कलाव-गहण-धारण-समक्षो एत्थ 27 पुद्द-मंडले अश्वि ति । तओ देव, असरणेण पुर्लुण-कुल-वंस-णाहेण दुस्सील-महिला-सत्थेण विय कला-कलावेणं चेव संपयं स्वंवरं गहिओ कुमारो ति । तेण णाह, भणिमो ण गहिओ कुमारेणं कला-कलावो' ति । तओ सविसेस-जाय-पहरिसेण उग गहिओ कुमारो राहणा, ठविओ य उच्छंगे, उवऊढो य णह-णिडभरं, चुंबिओ उत्तिमंगे, पुच्छिओ य 'पुत्त कुमार, कुसलं 30 तह सरीरस्स' । तओ सविणय-पणउत्तमंगेण 'देवस्स चलण-दंसणेणं संपयं कुसलं' ति संलत्तं कुमारेणं ति । भणियं च राहणा 'उवज्ञाय, काओ पुण कलाओ गहियाओ कुमारेणं' ति । उवज्ञाएण भणियं 'देव, णिसुणिजंतु । तं जहा ।

<sup>1 &</sup>gt; P दिवसी पतेणं चेव, P सेसदियहा. 2 > P महरिसि, P महावंतणा, P भणिया. 3 > P चेव सं महा°, J एयं for एवं 5 > P कुवलयमाला वंदो कुमारस्स for the entire verse कुवलयमाला etc., J नामंमि. 6 > P जेणे य सिरीय, P रहसेणा, सिरिपुत्तो वि य, P बीयं for बिह्यं. 7 > P किय for कय, P धार, P आणेश्नरवर्षः 9 > P हत्थाहत्याहत्यं, P आमहम , P पयावश्णो. 10 > P वयणीओ, P च for a, P वित्यरमुवेह for जाह वित्थारं. 11 > J नंकंमिएहिं P वक्तमिं. 12 > P वहमाणो लायण्णोदर. 13 > J वासधरोः 14 > परियणे स्थणे, P विज्ञाहरहं. 15 > P वासाइं for वरिसाइं, J द्विओ, P असीसमाणो. 16 > P वारसमे, P कला. 17 > P धोयधवल, P गिडमिण , J सुपसत्थो, P समणमालाहरो, J णियपवेस, P सरियस - 18 > J पसाहणसमाहियगुरूणमग्गा , J om. जुयल, J कुमारो ति उवस , P om. य, P गुरुय, J णिडमरकंठ P निडमरकंठा. 19 > P हिययभगरण त्ति य. 20 > P संलक्तम्, P गहिओ for अभिगओ, J कुमारेण त्ति य । 21 > J कलाओ, P पहरनिहल्यिकुम . 22 > J रेण विय आउद्दियं, P om. थोर, P दीह for दीहर, P कीस न कहिओ. 23 > J जह for जहा, J गहिआओ. 24 > J परिथओ P पदमिथवो, P धमम for हम्म, J हम्मधवत्थारो, P पमुहस्स तिययस्स साहिओ. 25 > P तेहिं मित्तिमाहामहगहिओ, P तेहिं मि अन्नाणनियय. 26 > P नरनाह ससोग्ररायउत्त, P महामहसु, J परंपरेण, J एक for एस. 27 > J एवं for एयं, J गुनगओ, P न कोह, P धारणा - 28 > P दुत्तील, P कलावे य संपरं 30 > J om. उवरूदो य 31 > J पणतुत्त , P सविणसंपणामिओ उत्तिमंगेण, P कुमारेण त्ति 32 > P उण for पुण, J णिग्रुणेज्ञ तुमं for णिग्नुणिजंतु.

6

9

15

अमलेक्स णृटं जोइसं च गणियं गुणा य स्यणाणं । वागरणं वेय-सुई गंधव्यं गंध-जुत्ती म ॥ संखं जोगो वारिस-गुणा य होरा य हेउ-सर्थं च । छंदं वित्ति-णिरुत्तं सुमिणय-सर्थं सउण-जाणं ॥

भाउजाणं तुरयाणें लक्खणं लक्खणं च हत्थीणं । वत्थं वहा खेडूं गुहागयं ईदजालं च ॥
दंत-क्वं तंब-क्वं लेप्पय-कम्माहँ चेय विणिक्षोगो । क्वं पत्त-च्छेजं फुल्ल-विही भल्ल-कम्मं च ॥
धाउन्वाभो भक्खाह्या य तंताहँ पुष्प-सयही य । भक्खर-समय-णिघंटो रामायण-भारहाहं च ॥
कालायस-कम्मं सिक्क-णिण्णको तह सुवण्ण-कम्मं च । चित्त-कला-जुत्तीओ जूयं जंत-प्पभोगो य ॥
वाणिजं मालाइत्तणं च खारो य वत्थ-कम्मं च । भालंकारिय-कम्मं उयणिसयं पण्णवर-तंतं ॥
सद्वे णाडय-जोगा कहा-णिबंधं फुडं धणुक्वेओ । देसीओं स्व-सत्थं भारह्यं लोग-वत्ता य ॥
भोसोवणि तालुम्बाडणी य मायाओं मूल-कम्मं च । लावय-कुकुड-जुदं समणासण-संविहाणाई ॥
काले दाणं दक्खण्णया य मउयत्तणं महुरया य । बाहत्तरिं कलाओ वसंति समयं कुमारिम्म ॥'

हुप३) तक्षो भिणयं राइणा 'उवज्झाय, एताणं कलाणं भज्झे कयरा पुण कला विसेसओ रायउत्तेण गहिया परिणया

12 वा, कहिं वा भहिओ भव्भासो' ति । भणियं च उवज्झाएण 'देव,

जं जं दावेइ करूं हेलाएँ कह वि मंथरं राय-सुष्ठो । णजह ति ति विय बहिययरं एस णिम्माष्ट्रो ॥ तह वि सोहराा-पढम-इंधं सयल-कला-कामिणीण मण-दह्यं । सुपुरिस-सहाव-सुल्हं दिक्खणणं सिक्खियं पढमं ॥ तको देव, णियय-कुल-माण-पिसुणं गुरु-कुल-वासस्स पायुं कंजं । लच्छीएँ महावासं दुइयं विणयं अदुइयं से ॥ न्यून्य जाणह काले दां जाणह महुरसणं मुख्या य । एकं णविर ण-याणह वेसं पि हु अप्पियं भणिउं ॥ देव सब्ब-कला-पत्तद्वे एको दोसो णिरंद-कुमरम्मि । पणइयण-अमित्ताण य दाउं पि ण-याणए पिट्टं ॥'

18 ताव य राइणा 'सुंदरं सुंदरं' ति भणमाणेण जलहर-पलय-काल-वियलंत-कुवलय-दल-ललिय-लायण्णा वियारिया रायउत्त-18 देहिमा दिट्टी । दिट्टो य अणवरय-वेणु-वायणोगा-लगांत-लंळुणा-लंळिओ महासल-सिहर हंतो विय तुंगो वामो अस-सिहरो ति । पर्यत्त तहा अणुदियह-बाहु-जु.इ-जोगा समय-भुया-समफ्तोडण-किण-कंढिणयं दिट्टं लच्छीय मंदिरं पिव वच्छयलं, तहा अणवरय21 अणुक्रंत-कडुणा-किल्ण-गुण-घाय-कक्कसं वामं भुया-फिलहं, दाहिणं पि विविद् असिधेणु-अविसेस-बंधण-जोगगालिक्खजमाण-21
किणंकियं पेच्छइ ति । तहा अणवरय-मुरय-ताडण-तरिलयाओ दीह-किल्णओ पुल्एइ अंगुलीओ ति । अलेय-णष्ट-करणंगहार- हाब-भूव
चल्ला-कोमलाइं सेसयाइं पि से पलोएइ अंगयाइं । सिंगार-वीर-बीहच्छ-कर्ण-हास-रस-स्वयाइं णयणाणि वि से
24 णिज्ञाहुयाइं, अणेय-सत्थात्थ-वित्थर-हेऊदाहरण-जुत्ति-सावटुंभुं वयणुयं ति । अलि य ।

दीसंति कला कोसल-जोगगा संजणिय-लंळणं पयडं । पेच्छइं मुणिल-मउयं रायंगं अह कुमारस्स ॥

§ ५४) दट्टूण य णेह-णिब्सरं च भणियं राह्णा 'कुमार पुत्त, तुह चिर-विश्वोग-दुब्बलंगी जणणी तुह दंसणासा27 विमुज्यंत-संधारिय-हियया दढं संतप्पह । ता पेच्छसु तं गंत्णं' ति । एवं च भणिय-मेत् राहणा 'जहाणवेसि' ति भणमाणो 27
समुद्रिको राहणो उच्छंगाओ, पयद्दो जणणीए भवणं । ताव य पहावियाओ बर्ध्वर-वावण-खुज्जा-चडिभयाओ देवीए
वद्यावियाओ ति । ताव य कमेण संपत्तो जणणीए भवणं । दिद्वा य णेण जणणी । तीए वि चिर-विश्लोग-दंसणाणंद-बाह-भर-

80 पप्युयच्छीए दिहो। मंमुहं उयसप्पिऊण य णिविडओ से राय-तणको जणणीए चलण-जुयलए। तीए वि अवयासिको सुह- 30 सिणेह-णिब्भर-हिययाए, परिउंबिओ उत्तमंगे, कयाई सेस-कोउयाई। उयारिऊण य पलोडिओ से पाय-मूले दिह-फल-

<sup>1)</sup> P चूर्ट for णर्ट, P om. च, P वायरणं वेयसुती. 2) P यंखजोगो विरसणराणा, P वित्ती, P समणसत्थं. 3) प्र आउजाणं तुरअलक्ष्वणं, P वत्थुवङ्काखड्डं. 4) प्र दंतजालं दंतकयं P दंतकम्मं तंवकम्मं, प्र केप्पयं लेप्पयक , प्र च्लेष्जं अस्स (छ्री) कम्मं च फुछिविह्द धाउच्वायं, P फुछिविह्दी. 5) P अक्खाइयाइं तं, P पुष्फुसडी, प्र प्र for समय. 6) P सुवक्रकरणं च, प्र प्रभोगो P प्पओगा. 7) प्र अह for वत्थ, P किरियं-, प्र प्रहम for पण्णयर. 8) प्र णागर for णाड्य, P नाडयजोगो कहानिउद्धं, प्र लेअवत्ता P लोगजुत्ता. 9) प्र ओसोवणी ताल्याङणी, P तालुग्याङणा य पासाओ, P कुक्कड. 10) P वाहत्तरी. 11) P om. प्रताणं, J om. पुण, P रायपुत्तेण. 12) P च for वा, P अव्वासो. 13) P हेलाय विकह व, P नेष्कर. 14) P तदो for तओ. 15) P नियकुलकम्माण, P लच्छीय, प्र महावामं, प्र अव्हद्धअं. 16) P महझरत्तणं समउ , P नवर न जाणह, P विसि पि, P अप्पिउं. 17) प्र पत्तुहो, प्र पणिईयण P पण्डं पणिमत्ताण, P दाउं चिय नयण प्र्यहि. 18) P om. ति, प्र लायण्य. 19) P वायणलग्यंतलंखण, P वासो for वामो. 20) प्र जुक्कजोगो, P समकुया समप्कोङणंकेण, प्र मंदिरयं, प्र वच्छलयं. 21) P किष्ठणा, P ग्वायं, प्र वाममुआदिलहं, P मुयप्कलिहं, प्र असिषेणुं अविसेसं, P पत्रेस for अविसेस. 22) प्र तदा for तहा, P मुखताडण, प्र वल्किं रिप तर्तियाओ, P दीहर for दीह, प्र किरिणीओ, P पुलहर, P नष्टकरणमहाबद्दावरलक्खण. 23) P प्र सेसयाई से, प्र पुलप्र, P अनाइ, P बीभत्स, P स्वर्याइं, P वि सेस निज्दा . 24) P सत्थरथ-, प्र जुत्तीवयणं अत्ति, प्र om. अवि यः 25) P मुद्दं रायां अंगं कुमा . 26) P नेय for गेह, प्र णिक्सरं भणियं च, P विरद्दविङलियं for चिरविओगः 27) P एवं मिणियोत्तीः 28) P ताविय, P वामणयखुजा. 29) P विओयः 30) P मर्हण्यच्वलिय, प्र पर्पुवच्छीप, P समुदं, P om. य, P वियवयासिया, प्र अह for सुद्द. 31) P परिचंदिको उत्तिमंगे, प्र से for सेस, P om. य, प्र कुक्ल्य

अवस्त्रय-णियरो । तनो कयासेस-मंगलो परिसेस-माइ-जणस्य जद्दारिहोवपार-कय-विणय-पणामो णिवेसिको जणणीए णिय- १ उच्छंते । भणिको य 'पुत्त, दढ-वजा-सिलिंका-णिम्मवियं पिव तुह हिययं सुपुरिस-सहाव-सरिसं, ता दीहाउको होहि' । 'माऊणं ३ सईणं रिसीणं गाईणं देवाणं वंभणाणं च पमावेणं पिउणो य अणुहरसु' ति भणिऊणं अहिणंदिको माइ-जणेणं तु ।

§ ५५) ताव य समागओ पिंदहारों णरबह्णों सयासाओं। आगंत्ण य पायवहणुट्टिएणं विण्णतं महा-पिंदहारेणं 'कुमार, तुमं राया आणवेह जहां किर संगाम-समय-धावण-वहण-खरूण-खरूण-चरूण-पिंदित्य-जोग्गाणिमित्तं धोवं-थोवेसुं चेय किंदि हैं। विद्वाहेसुं णाणा-तुरंगमा आवाहिर्जात, ता कुमारों वि आगच्छा, जेण समं चेव वाहियालीए णिगच्छामों' ति । तसो 'जं किंदि आणवेह ताओं'ति भणमाणेण पेसिया कुवलय-दल-दीहरा दिट्टी जणणीए वयण-कमरूम्मि । तओ भणियं च से जणणीए । 'पुत्त, जहां मेहाबीओ आणवेह तहां कीरउ' ति भणमाणीए विसिज्ञों, उवागओं राहणों स्थासं । भणियं च राहणा । (भीदिं भी भी महासवह, उयुद्ववेह तुरंगे। तत्थ गरूलवाहणं देसु महिंदकुमारहों, रायहंसं समप्पेह वोष्परायहों, रायसुयं । सूरसेणहों, ससं पुणं देवरायहों, भंगुरं रणसाहसहों, हूणं सीलाहचहों, चंचलं चारुदत्तहों, चवलं बिलरायहों, पवर्णं च भीमहों, सेसे सेसाणं उवद्ववेह तुरण् रायउत्ताणं, महं पि पवणावत्तं तुरंगमं देसु ति । अवि य

12 कणयमय-घडिय-खिलणं रयण-विणिम्मिवय-चारु-पञ्चाणं । तुरियं तुरंगमं देह कुमारस्स उयहिकछोलं ॥' 12 ताव य आएसाणंतरं उवट्टविओ कुमारस्स तुरंगमो । जो व करिसओ । वाउ-सिरसओ, गमणेक-दिण्ण-माणसो । मणु-जह्सओ, खण-संपत्त-वूर-देसंतरो । खुवह-सहायु-जहसओ, अइणिरह-चंचलो । खल-संगह-जहसओ, अत्थरो । चोरु-जहसओ, 15 णिख्वियागो ति । अवि य खिलु-णिरिद-जहसेण णिखुत्थद्धेण कण्ण-जुवलुछुएणं, पिष्पल-किसलय-समेण चलबलंतेण सिर- 15 चमरेण, महामुरुक्खु-जहसियए खमलमैतियए गीवए, परिहव-कुविय-महामुणि-जहसएण फुरुफुरंतेण णासउदेण, महादहु. जहसएण गंभीरावत्त-मंहिएण उरत्थलेण, विमुणि-मग्गु-जहसएण माणप्यमाण-जुत्तेण मुहंण सुपुरिस-बुद्धि-जहसियए 18 थिर-विसालए पट्टियए, वेस-महिल-पेग्म-समेण अणवट्टिएण चलण-चउक्केणं । अवि य न्यरा-मि ११ भि जलहि-तरंग व्व चलं विज्ललया-विलसियं व दुखुक्लं । गजिय-हसा-रावं अह तुरंथ पेच्छए पुरओ ॥

🖣 ५६) दट्टण य तुरंगमं भणियं राइणा 'कुमार, किं तए णजाए तुरय-रुक्खणं'। ताहे भणियं कुमारेणं 'गुरु-चरुण-21 सुस्सूसा-फलं किंचि णजाइ' ति । भणियं च राइणा 'कइवय तुरयाणं जाईको ति, किं वा माणं, किं वा लक्खणं, अह 21 अवलक्खणं' ति । कुमारेण भणियं 'देव, णिसुणेसु । तुरयाणं ताव भट्टारस जाईओ । तं जहा । माला हायणा करूया खसा ककसा टंका टंकणा सारीरा सहजाणा हूणा सेंधवा चित्तचला चंचला पारा पारावया हंसा हंसगमणा वत्थव्वय त्ति 24 एत्तियाओ चेव जाईको । एयाणं जं पुण वोह्याहा कयाहा सेराहाहणो तं वण्ण-लंखण-विसेसेण भण्णइ । अवि य । उलम अरव भासस्स पुण पमाणं पुरिसंगुल-णिम्मियं तु जं भणियं । उक्किट्टवयस्स पुरा रिसीहैँ किर लक्खणण्णूहिं ॥ बत्तीस अंगुलाई मुहं णिडालं तु होइ तेरसयं । तस्स सिरं केसं तो य होइ अट्टट्ट विच्छिण्णं ॥ चउवीस अंगुलाइं उरो हयस्स भणिओ पमाणेणं । असीति से उस्सेहो परिहं पुण तिउणियं बेंति ॥ तओ देव, 27 27 एयप्पमाण-जुत्ता जे तुरया होंति सन्व-जाईया । ते राईणं रज्जं करेंति लाहं तु इयरस्स ॥ भण्णं च । fabi रंधे उवरंधिम्म य भावत्ता णूण होंति चत्तारि । दो य पमाण-णिडाले उरे सिरे होंति दो दो य ॥ दस णियमेणं एए तुरयाणं देव होति आवत्ता । एत्तो उजिहिया वा सुहासुह-करा विणिहिट्टा ॥ 30

<sup>1 &</sup>gt; र परिसमागयस्स जगरस जहारिहोवयारा-, P जणसीए उत्संगे. 2 > र वज्जले for वज्ज, P हियवयं सपुरिस, र दीहाउयं होदः З > Pस्तीणं, ग्रमाइजणेण । तावः 4 > P °रो त्ति नर°, ग्रणरवइसया° 5 > Pom. तुमं, Pमहाराया for राया, Pom. बहण, Jom. चरूण, Pचचरूण परिहत्य, Pथोययोषसुं, बिश्य for चेय. 6> Pबाह्यालीप, P तहाओ जहाणवेर. 7) उ वैत्ति ताओ त्ति, उ णित्रेसिया for पेसिया, Pom दल. 8) उ जहाणत्रेष्ट तहा, उ वनगओ, Pराइणा सगासं अवद्धवेह तुरंगमे, P रायहंस, J om. रायमुर्यः 10 > उसेर्स for ससं, P रणसाइसहूण, उसिला°, P चारुयत्तहो, P om. च. 11) उसेमो सेसाण उबहुवेहा, १ पवणवेजुं. 12) २ खुलुणं, १ °गमं तु देय कुमररस य उअहिं°. 13) उ उबहुिओ, १ जो ताव सो केरिसी वाओ जहसओः 14) प्रसहाउ, Pom. अइ, Pसंगी for संगइ, Pअधिरचीरीः 15) Pom. अविय, ग जहसेणा P जहसरण, P निचात्थद्वएणं, P जुवलहाँ, P किसलजहसरणं सीसेण चलचलं, P om. सिरचमरेणः 16> P महामुरुक्खुरुक्खुजरसिभाष खर्मखमंतीए गीवाष, J जहसिए, P पुरुपुरंतेण, P महद्दहो. 17> P विवणि, P जुत्तेण अंगेण खु पुरिस<sup>\*</sup>, P जहसियाए थिरविलासीए पट्टीए. 18 > P महिला, P पेमं for पेम्म, P चउक्करण. 19 > P चं for ब्व, P हसारावं, उ दुरिओ for पुरओ. 20 > P नज्जह किंचि तुरंगलक्खणं। तओ भणियं, Jom. चलण. 21 > P सुरस्साराहणफलं, P कह for कहनय, P om. सि, P om. वा before लक्स्तर्ण, P om. अह. 22) P च सि for ति, P सुणेसु, J हुरियाणं, P अहारसु , J साला for माला, P भाइला कलाया for हायणा etc. 23 > P साहजाणा, P सैंधना, P जित्ता , P पेरा पेरानत्ता. 24) Pom. एति, P वत्तलंभणं, J मणंति for भण्णह. 25) J सुण for पुण, P रगुणनिम्मयं, P कर for किर. 26) P तेरसया, P स for य. 27 > P ऊरो, P य for प°, P अस्सीति, J om. से, P om. तओ देव. 28 > J प्यपम्माण, P जाईओ, 29) P व for य, I has a marginal note प्रपान उपरितानीय: possibly for the word आवता, I उरं. 30) I एते, P आवत्तो, J अहिया वा P कणहिया य वसुहा-

शीकाता रहेंचे 21

27

30

1 पेटिंग लोयणाण य मज्झे बोणाएँ जस्स शावतो । रूसइ श्रवस्स सामी श्रवारणे बंधु-वग्गो य ॥

श्रुय-णयण-मज्ज्ञयारे शावत्तो होइ जस्स तुरयस्स । सामी घोडय-पालो य तस्स भत्तं ण श्रजेह ॥

श्रुय-णयण-मज्ज्ञयारे शावत्तो होइ जस्स तुरयस्स । सो सामियं च णिहणइ स्रलिय-प्रिष्ट् ण संदेहो ॥

श्रुय-णयण-मज्ज्ञयारे शावत्तो होइ जस्स तुरयस्स । सो सामियं च णिहणइ स्रलिय-प्रिष्ट् ण संदेहो ॥

श्रुप्त जस्स दोसु वि शावत्ता दो फुडा तुरंगस्स । खलिय-पिडण्ण णिहणइ सो भत्तारं रण-मुहिग्म ॥

कण्णेसु जस्स दोसु वि सिप्पीओ होंति तह णुळोमाओ । सो सामियस्स मिहलं दूमेइ ण एत्य संदेहो ॥

ता देव, एते श्रसुद्द-लक्ष्वणा, संपयं सुद्द-लक्ष्वणेमे णिसामेहि ति ।

संघाडएसु जह तिण्णिसु द्विया रोमया णिडालम्म । जण्णेहिँ तस्स पहु दिक्खणेहिँ णिखं जयह सामी ॥

उवरंघाणं उवरिं शावत्तो जस्स होइ तुरयस्स । बहेइ कोट्टयारं घणं च पहणो ण संदेहो ॥

श्रुप्त जस्स दोसु वि शावत्ता दो फुडा तुरंगस्स । मंडेइ सामियं भूसणेहिँ सो मेहली तुरओ ॥'

हय-गय-रह-जोहेर्हिं य बहु-जाण-सहस्स-बाहणाइण्णं । रायंगणं विरायइ हंदं पि हु मडह-संचारं ॥ अत्याहास्याहणी सेंद्र

15 तओ उद्दंड-युंडरीय-सोहिओ चलंत-सिय-चारु-चामरागय-हंस-सणाहो हर-हार-संख-फेण-धवल-णियंसण-सलिल-समोत्थओ 15 सरय-समय-सरवरो विय पयदो राया गंतुं। तस्स मग्गाणुलगो कुमार-कुवलयचंदो वि। तम्म पयदे सेसं पि उद्धाइयं बलं। क्रों तभो णिद्दय-पय-णिक्सेव-चम्हणा-भीया णराणं णरा, खराणं खरा, वेसराणं वेसरा, तुरयाणं तुरया, करहाणं करहा, रहवराणं 18 रहवरा, कुंजराणं कुंजरा वि,पहाविया भीया णियय-हृत्यारोहाणं ति। ताव य केरिसं च तं दीसिउं पयत्तं बलं। अवि य। 18

) तुंग-महागय-सेलं चलमाण-महातुरंग-पवणिलं । णजह उप्पायम्मि व पुढवीए मंडलं चलियं ॥

तओ फुरंत-खगायं चलंत-कुंजरिखयं । सुतुंग-चारु-चिंधयं फुढं तुरंगमिख्यं ॥ विक् सुसेय-छत्त-संकुलं खलंत-संदणिखयं । तुढंत-हार-कंठयं पहाचियं ति तं बलं ॥ भोसरह देह पंथं भह रे केह णिहुरो सि मा तुर्। कुन्पिहिइ मज्झ राया देह पसाएण मगां मे ॥

जा-जाहि त्र पसरसु पयह विश्वाहि अह करी पत्तो । उच्छलिय-कलयल-रवं मग्गालग्गं बलं चिलयं ॥ १४ विश्वो एवं च रह-गय-णर-तुरय-सहस्स-संकुलं कमेण पत्तो राय-मगंग। ताव य महाणई-पूरो विय उत्थरिउं पयत्तो महा-राय- 24

तका एव च रहनावन्यर-तुरथन्सहस्स-सकुल कमण पत्ता राय-मगा । ताव य महाणइ-पूरा विय उत्यार्ड पयत्ता महान्यय- । मगा-रच्छाको त्ति । अह णयरीऍ कलयलो परियट्टइ जिय समुद्द-णिग्वोसो । कुवलयर्चद-कुमारे चंदग्गि व णीहरंतग्गि ॥

णीहरइ किर कुमारो जो जत्तो सुणइ कवलं वयणं । सो तत्तो श्विय धावइ जहुजायं गो-गहे व्व जणो ॥ भइकोउय-रहस-भरंत-हियय-परियलिय-रुज-भय-पसरो । भह धाइ दंसण-मणो णायर-कुल-बालिया-सत्थो ॥

ताव य कुमारो संपत्तो धवलद्दालय-सय-सोहियं णयरी-मज्झुदेसं रायंगणाश्रो ति ।

५५८) ताव य को वुत्तंतो णायरिया-जणस्स विद्वे पयत्तो ।
एका णियंब-गरुई गंतुं ण चएइ दार-देसिमा । सिहयायणस्स रुस्सइ एढमं चिय दार-पत्तस्स ॥
अण्णा धावंति चिय गरुय-थणाहार-भोय-सुढियंगी । णीससइ चिय णवरं पिययम-गुरु-विरह-तविय व्व ॥

<sup>1)</sup> प्रसुशवत्ता P होइ आवत्तो I, P आकरणे 2) P सुययाणे मज्झयाए, P तो जस्स होइ तु, P बालो for पालो, प्रसंजद P अर्जेति 3) प्रसामाय P णाद्दीए पासनगो, P तो जस्स होइ तु, P तो for सो, P om. च, P निहणए 4) प्र-विद्यल. 5) P वि सिष्पिओ होति आणुलो, P दूसेइ. 6) P मुहलक्खणा मेति निसामेइ त्ति 7) P सिंघाड, प्रदित्ता, P ता जाण for जण्णेहिं, प्रबहु for पहु, P जयित 8) प्रवरंगाणं, P आवत्ता, P होति, P वृद्धुद्द कोद्दायारं, P पृष्णो शिक्षा 9) P यस्स, प्रदुद्ध for पुद्धा, P मुंखेहिं, P मूसणाहिं, प्रतुर्गो 10) P एयं च एत्तियं, P जआहरद कुमार, P पुणो बीसत्था 11) P समारू कि जिल्हा, P य for चेव 12) P om. केइत्थ रहवरेसं, प्र om. केइत्थ गथवरेसं के एत्थ वेसरेसं 13) P होलियासु ति 14) P वाहणाइनं, P वियार 15) P पुंडिरय, P चामररायहंस, प्रसात्थओ 16) प्रतिम पयद्दी, P सेसं पसेसं पि 17) P निद्धय, P om. णराणं, प्र वेगसराणं वेगसरा 18) P य for भीया णिययः, P दृत्धि for हत्था 19) P उप्पायं पिव पुहईए 20) P खुगगग्यं, प्र om. चलंतकुंजरिष्ठयं 21) प्रसिद्धिक्यं P से हुक्ष, प्र तृद्धंत P उद्धंत, प्र प्रविचं ते बलं ति P चलति for बलंति 22) P कुष्पिही 23) प्रवो for रवं, प्रतओ (on the margin) for बलं 24) P संपत्तं for पत्तो, प्र महाणइपहो 25) P मगाच्छाउ 26) P कुमारो 27) P जुत्तो for जत्तो 28) P रहमरित, प्रस्प for अह 29) P सयलसाहिजं नयरिमग्युदेसं 30) P विद्धुवपयद्दी 31) P न एका नियंवगरयी तुंगं न, P इसर्थ रावते, P थणाभायभोय

 एका सजाए वरं भाविज्ञइ कोउएण दारदं । अदोलइ व्य बाला गयागएहिं जण-समक्खं ॥ अण्णा गुरूण पुरको हियएणं चेय णिग्गया बाहिं। लेप्यमद्दय व्य जाया भणिया वि ण जंपए किंचि ॥ गुरुयण-वंचण-तुरियं रच्छा-मुह-पुरुयणे य तिह्नुच्छं । एकाए णयण-जुयलं सुत्ताहुर्द्धं व घोलेह ॥ > १भाना गमण-रय-खुर्डिय-दारा धणवट-लुढंत-मोत्तिय-पयारा । भण्णा विमुचमाणी धावह लायण्ण-विंदु व्य ॥ पसरिय-गईए गलिया चलणालग्ना रसंत-मधि-रसणा। मा मा भगणिय-क्रजे कीय वि सहिय न्व बारेइ ॥ वियलिय-कडि-सुत्तर्य-चलण-देस-परिखलिय-गमण-मिगला। करिणि व्य सहह अण्णा कणय-महा-संकर्ल-बुह्या॥ मुन्निया इय जा त्रंति दढं णायर-कुल-बालियाओ हियएणं। ता णयरि-राय-मग्गं संपत्तो कुवलयमियंको ॥ ताव य का वि रच्छा-सुहम्मि संठिया, का वि दार-देसन्द्रए, का वि गवक्खएसुं, अण्णा माल्एसुं, अण्णा चींपालएसुं, ९ भण्णा रायंगणेसुं, भण्णा णिजूहएसुं, भण्णा वेह्यासुं, भण्णा कभोलवालीसुं, भण्णा हम्मिय-तलेसुं, भण्णा भवण-सिहरेसुं, १ भण्णा धयरगेसुं ति । अवि य । अभीताः नियतने में इस्मत जत्तो पसरइ दिट्टी णजह पुर-सुंदरीण वयणेहिं । उप्पाउग्गम-ससि-बिंब-संकुलं दीसए भुयणं ॥ 🔑 🕬 🖓 12 तओ के उण भालावा सुव्विउं पयुत्ता । 'हला हला, किं णोलेसि इमेणं दिसा-करि-कुंभ-विब्भमेणं ममं पनोहर-भारेणं'। 12 🔉 'सहि, दे आमुंच सुपट्टि-देसिम ते हुविय-सिहंडि-कलाव-सच्छहं केस-भारं'। 'अह सुत्थिए, मण्यं वालेसु कणय-कवाड- अरूप संपुड-वियडं णियंबयडं । पसीय दें ता अतरं, किं तुह चेय एकीए को उयं । 'अइ अहुन्दें, उक्खुडियाए हारलयाए दारुणे ार्थं कि मा मोडियाई कणय-तल-बत्ताई' । 'मह वज मे मुसुमृरियं कुंडलं' । 'दा मबडिय-णिरिवणे, जियउ कुमारो । भलजिए, 15 संजमेस थण-उत्तरिजं' ति । ''में में में में मिली अस्ति में मिली अस्ति में मिली अस्ति में मिली अस्ति में में में संजमेसु थण-उत्तरिजं' ति। अह सो एसो व्विय पुरको मग्गेण होइ सो बेय । कत्थ व ण एस पत्तो णूणं एसो व्विय कुमारो ॥ इय जा मृहिला-लोओ जंपइ अवरोप्परं तु तुरमाणो । ता सिरिदत्तो पत्तो जुवईणं दिद्वि-देसिम्म ॥ ताब य, 18 एकम्मि अंगयाओ सलोणए तम्मि दीह-धवलाओ । सरियाओ सायरम्मि व समयं पश्चियाओं दिट्टीओ ॥ 🖔 ५९) तओ केरिसाहिं उण दिट्टीहिं पुलइओ कुमार-कुवलयचंदो जुबईयणेणं । णिइय-सुरय-समागम-राई-परिजग्गणा-किछंताहिं । वियसंत-पाडलापाडलाहीँ काणं पि सवियारं ॥ 15/1 दृइयाणुराय-पसरिय-गंडूसासव-मण्ण मत्ताहिं। रसुप्पल-दल-रत्ताहिं पुलहुओ काण वि विलक्षं ॥ पिययम-विदिण्ण-वास्य-वंडण-संताव-गार्लय-बाहीहिं। पउम-दलायंबिर-तंबिराहिँ काणं पि दीणाहिं॥ ,साहीण-दह्य-संगम-विचार-विगलंत-सामलंगीहिं के णीलुप्पल-मालाहिँ व ललियं विख्याण काणं पि ॥ 24 🏬 🚑 ईमि-पसरंत-कोउय-मयण-रसासाय-घुम्ममाणाहिं । णव-वियसिय-चंदुज्जय-दल-मालाहिँ व काणं पि ॥ रहस-वलंतु व्वेह्निर-धवल-विलोलाहिँ पम्हलिह्नाहिं। णव-वियसिय-कुंद-समप्पभाहिँ सामाण जुवईणं॥ 🍦 २७ 🌣 दिश्चिंदिलियाण पुणो पर्सारयमासण्ण-कोउह्छाहिं । कसणोयय-तारय-सच्छहाहिँ ताबिच्छ-सरिसाहिं ॥ 27 एवं च णाणा-विह-वण्ण-कुसुम-विसेस-विणिम्मविय-मालावलीहिं व भगवं अइट्टउब्वो विव विरूध-विरूविय-रूवो भोमालिओ दिट्टि-मालाहिं कुमारो । अवि य । विनिक्रित 45 5 2 May णीलुप्पल-मालियाहिँ कमल-दलेहिँ संगेहयं वियसिय-सिय-कुसुमएहिँ भहिणव-पाडल-सोहयं। 30 रतुष्पल-णिवदृएहिँ तह कुंद-कुसुम-सोहयं अश्वियओ णयणएहिँ कुसुमेहिँ व सो मयणओ ॥ अंगम्मि सो पएसो णिथ कुमारस्स बाल-मेत्तो वि । भुमुया-धणु-प्यमुक्का णयण-सरा जम्मि णो पढिया ॥ 🏾 🎘 33 तओ कुमार-कुवलयचंदं उद्दिसिय किं माणिउं पयत्तो जुबइ-जणो। एकाए भणियं 'हला हला, रूबेण पजइ अणेगो कुमारो। 33 भण्णाए भणियं 'मा विरुष मुद्धे,

10 . . . . . Cast-

<sup>1&</sup>gt; P लजाइ, P दारंतं for दारंडं. 2> P गुरुषण, P चैव. 3> P पुल्यणेण तिच्छ्छा, P नमणजलं. 4> J (ग) मिंगिरयण, P रइ for रय, J वहु-, P लुठंत, P लावणण. 6> P विद्विष्ठय, P धिलयतुरियगमणिछा, P करणि, P कणयमयं संखलं. 8> P मुहं संठिया, P दारमदेसद्वंतपसुं, P आलयमुं. 9> P रायासण्णेसु, P कवोलवासीसुं, P अमियपलेसुं for हिम्मय , P omosomi before भवण-. 10> P थयगण्सु ति. 11> J सुर for पुर, P दीसह भुवणं. 12> P omosomi, J विभवेणं, P omos ममं. 13> J देवासुं च, P पहुदेसंमि, P सुथिप, P कवालसंपुंडं नियंबयः. 14> P तादं for दे ता, P णय for चैय, P उनकाडिया हारल्या दारुणो मोहियाइं कणयवत्ताइं. 15> P वज्जा मे, P हा हा यविष्ठयाः. 16> J संजमसु थणुत्तरिज्यं ति. 17> P चैय for चेय. 18> P omos तु, P तुर्यमाणो, J जुवईयणः 19> P धवलो. 20> J पुण पुल्हओ दिट्टीहिं, J कोर्च for काणं. 22> P मयण for मयण, J कोवि व for काणं वि. 23> P विद्वत्त, J गंहण, J खिल्यवासाहिं, J कार्ह for काणं. 24> P -विल्यवंतसामलत्ताहें, J विल्याहिं कार्हें पि । 25> P विद्विष्ठयंदुज्जल-, J कार्हि for काणं. 26> P पम्हलीलाहिं, J समप्पदाहिं. 27> J दिख्लियाण, P पमरियमासंतु कोजयहिं हार्हिं, P कसिणोअहतरेय, P ताष्टिक्त. 28> P अदिहुपुच्चो, P विक्वविष्कारेयः 34> P लव for विल्व. 44

होज भणंगो जइ पहरह दीण-जुबइ-सत्थम्मि । एसो पुण बहरि-गइंद-दंत-मुसुमूरणं कुणइ' ॥ अण्णेकाए भणियं 'सिंह, पेच्छ पेच्छ णजह वच्छत्यलाभोगेण णारायणो' ति । अण्णाए भणियं । 'सहि होज फुडं णारायणो सि जइ <u>गबल-कजल-सवण्णो । एसो पुण तिवय-सुवण्ण-सच्छहो बिहुडए</u> तेण ॥' Ħ अण्णेक्काण् भणियं 'कंतीण् णजाइ इसा, पुण्णिमायंदो' ति । अण्णाण् भणियं । 'हूँ हूँ घडह मियंको सामलि जह झिजह जह य मय-कलंकिल्लो। एसो उण सयल-कलंक-विज्ञानो सहह संपुण्णो ॥' **६ भण्णेकाए भणियं 'सत्तीए पुरंदरो य णजह'। भण्णेकाए भणियं।** 6 'भो ए पुरंदरो 📦 य जह भन्छि-सहस्स-संकुलो होज । एसो उण कक्सड-वलिय-पीण-दढ-सललिय-सरीरो ॥' अण्गेकाए भणियं 'अंगेहिं तिणयणो णज्जइ'। अण्णेकाए भणियं 'हस्रा हस्रा, मा एवं अलियं पस्रवह । होज हरेण समाणो जह जुवई-घडिय-हीण-नामदो । एसो उण सोहह सयल-पुण्ण-चउरंस-संठाणो ॥' 9 भण्जेकाए भणियं 'सिंह, णजाइ दित्तीए सूरो' ति । भण्णाए भणियं । 'सिंह सब्बं चिय सूरो चंडो जह होज तविय-भुवणयलो । एसो उण जण-मण-णयण-दिहियरो भ्रमयमहुओ ब्व ॥' 12 मण्णाप् भणियं 'हरू। हरू।, णजह मुद्धत्तणेण सामिकुमारो'। भण्णाप् भणियं। 12 'सर्च होज कुमारो जह ता बहु-संब-संघडिय-दही । रूवाणुरूव-रूवो एसो उण कक्कसो सहह ॥' wift इय किंचि-मेत्त-घडिको देवाण वि कह वि जाव मुद्धाहिं। विहडिजइ ता बहु-सिक्खियाहिँ जुवईहिँ सिरिणिलको ॥' \S ६०) ताव य कुमार-कुवरूयचंद-रूब-जोब्वण-बिलास-लायण्ण-इय-हिययाओ किं किं काउमाढसाओ णायर-तरूण- 15 जुवाणीओ ति। ATMITE STA एका वायइ बीणं भवरां वस्वीसयं मणं छिवइ । भण्णा गायह महुरं भण्णा गाहुक्षियं पढह ॥ देइ मुरविमा पहरं अण्णा उण तिसरियं छिबइ । वंसं वायइ अण्णा छिबइ मंउंदं पुणो तहा अण्णा ॥ १९८० 18 उच्च भासइ मण्णा सद्दावइ सहियणं रूणरुणेह् । हा ह ति हसइ मण्णा कोइल-रहियं कुणह भण्णा ॥ जइ णाम कह वि एसो सद्दं सोऊण कुवलय-दलच्छो । सहसा विलोल-पम्हल-स्रलियाईँ णिएइ अच्छीणि ॥ 21 तओ कुमार कुवलयचंदस्स वि जत्तो वियरइ दिही मंथर-धवला मियंक-लेइ स्व । भुस्तो वियसंति तहिं जुवईयण-णयण-कुमुयाई ॥ ट्रेंबे- अरहार्यः तमो कुमार-कुवलयचंद-पुलइयामो कं भवत्थं उवगयामो णायरियामो ति । अंगाईँ वलंति समूससंति तह णीससंति दीहाई । लजंति हसंति पुणो दसणहिँ दसंति अहराई ॥  $^{24}$ दंसेंति णियंबयडं विलियं पुरूएंति ईसि वेवंति । अत्यक्क-कण्ण-कंड्यणाईँ पसर्रति अण्णाओ ॥ x Car आर्किंगयंति सिह्यं बालं तह चुंबयंति अण्णाओ । दंसेंति णाहि-दंसं सेयं गेण्हंति अवराओ ॥ इय जा सुद्रिय-जणो मयण-महा-मोह-मोहियाहियओ । ताव कमेण कुमारो वोलीणो राय-मग्गाओ ॥ ति । कमेणं संपत्तो विमणि-मग्गं अणेय-दिसा-देस-विणय-णाणाविह-पणिय-पसारयाबद्ध-कोलाहरूं । तं पि वोलेऊण पत्तो वेगेणं चेव वाहियाछिं । भवि य । विसंधनहरू ् सखिलय-मास-प्पसरं समुजुर्य णि<u>र्व्</u>विलीय-परिसुद्धं । दीद्धं सजण-मेति व्व वा<u>हियालिं</u> पछोएइ ॥ दट्टण य वाहियालि धरियं एक्किम्म पदसे सयल-बलं । णीहिसेको पवणावस-तुरंगमारूढो राया, समुद्द-कल्लोल-तुरयारूढो कुमारो य । ताव य ZECTATE Flori कुमारो य । ताव य 33 तको णाऊण तूरमाणे तुरंगमे प्रमुक्तो राइणा कुमारेण य । णवरि य कह पहाइउं पयत्ता । पवणो व्य तुरिय-गमणो सरो व्य दढ-भ्रणुय-जंत-पम्मुको । भावइ पवणावत्तो तं जिणइ समुहकह्लोलो ॥ 36 तं तारिसं दट्टण उद्धाइयं बलम्मि क्लयलं। 36

<sup>1)</sup> P होज्जणंगो, P उण. 2) P om. पेच्छ पेच्छ णज्जह, P सिंह च्छत्थलाभोएण नज्जह णारा. 3) P गवलस्स वन्नो. 4) P पुण्णिमाइंदो. 5) P जय अमय, P स्पर्छः 6) J om. य. 7) P होज्जा. 8) P नज्जित, P पलवह अलियं. 9) JP जुवह, P एसो पुण. 10) P om. सिंह, णज्जह दित्तीए etc. to सामिनुमारो । अण्णाए भणियं । 11) J दीहियरो. 14) P om. वि after देवाणं. 15) P जुवल्य-गंदो, P om. ह्य, P om. one कि. 16) P जुवई इत्ति. 17) J वायई, J अण्णा for अवरा. 18) P मुर्ग्यम, P अण्णाउ तिसरियं, P छिवह मुद्धा ।, P om. तहा. 19) P सद्दानेह, P रूणक्षणित, J हा, हंति. 20) P निमेह. 22) P रेह for लेह, J जुवह्यण. 25) P दंसेह, J निअंशत डं, P दुलाएंति, J अत्थकण्डकण्डुअणाई, P क्डुयाई पकरेंति, P अवराओ for अण्णाओ for अल्पाओ राज्ञ. 27) P जाव मुंदरियणो, J om. मोह, J मोहिय. 28) P विवणि, P अन्ने य, P विणया-, P पण्य, J वोलेक्जा, P वेषण, J om. चेव. 30) P अन्वतित्व आसपसरं, P मेर्ति वाह्यार्लि. 31) P om. य, P वाह्यार्लि, J धारिअं, P पएसे, P स्वलंबणनीह, P कह्नोल्यास्त्तो. 33) J पश्चर. 34) P om. णाऊण, P तुरमाणो, P पहाइवं पयत्तो. 35) J तिरिय for तुरिय, JP पमुक्को. 36) J om. कल्यलं.

15

18

अय जय जयह कुमारी कुवलयचंदी समुद्दक्क्षोले । लच्छि-सहोद्र-तुरए भारूढो तियसणाही व्य ॥

§६१) जावय जय-जय-सह-गिर्ध्भणं जणो उल्लवह तावय पेष्छंताणं तक्खणं समुप्पहंको तमाल-दल-सामलं अग्रयगयलं तुरंगमो ।

भावह उप्पह्नभों विय उप्पह्नभों एस सम्बंग तुरको । एसेस एस वृत्तह दीसह अहंसण जानो ॥ इय भाणितस्स पुरको जणस्स उच्छित्य-बह्छ-बोलस्स । अभियानो तुरएण देवेण व तक्खण कुमरो ॥

6 अह णह-रुंघण-तुरिको उद्धावह दिन्छणं दिसा-आगं । पिट्ट-णिवेसिय-चक्की गरुलो इव तक्खणं तुरको ॥ धावंतस्स य तुरियं अणुधावंति व्य महियले रुक्खा । दीसंति य धरणिधरा ओमधिय-महाय-सिरच्छा ॥ तमेहर् पुरिसा पिपीलिया इव णयराई ता ण णयर-सिरसाई । दीसंति य धरणियले सराय-अहाय-मेसाओ ॥ अभिनेद प्रण

পুঠা ও दीसंति दीहराओं धवलाओं तुंस-वंक-वित्याओं । वासुइ-णिम्मोर्य पिव महा-णईओ कुमारेणं ॥ तुं व हीरमाणेणं चितियं कुमार-कुवलयचंदण ।

'अब्बो जह ता तुरको कीस हमो णहयरूम्मि उप्पद्दको । अह होज कोह देवो कीस ण तुरयत्तर्ण मुयह ॥

12 ता जाव णो समुई पावह एसो रएण हरि-रूबो । असिचेणु-पहर-विहलो जाणिजाउ ताव को एसो ॥

जह सर्व चिय तुरको पहार-वियलो पढेज महि-पीढे । अह होज को वि अण्णो पहन्नो पयढेज णिय-रूबं ॥'

एवं च परिचितिऊण कुमारेण समुक्खया जम-जीह-संणिहा झुरिया । णिवेसिओ य से णिइयं कुष्कि-पएसे पहरो

15 कुमारेण । तन्नो

णिवडंत-रुहिर-णिवहो लुलंत-सिरि-चामरो सिढिल-देहो। गयणयलाभौ तुरंगो जिवडह मुच्छा-णिमीलियच्छो॥ धोवंतरेण जं चिय ण पावए महियलं सरीरेण। ता पासम्मि कुमारो मचु व्व तेण से पिडेशो॥ तुरक्षो वि णीसहंगो धरणियलं पाविजण पहरंतो। मुसुमूरियंगमंगो समुज्जिक्षो णियय-जीएण॥

तओ तं च तारिसं उजिमय-जीवियं पिव तुरंगमं पेष्छिकण चिंतियं कुमारेण।

'अब्बो विम्हयणीयं जइ ता तुरको कहं च णह्नामणो । अह्वा ण एस तुरको कीस विवण्णो पहारेण ॥'

24 गंतच्यं ते अज वि गाउय-मेतं च दिक्कण-दिसाए। तत्य तए दृष्टचं अहट्ट-पुच्यं च तं कि पि॥'

हमं च सोऊण चिंतियं कुमार-कुवलयचंदेण। 'अहो, कहं पुण एस को वि णामं गोतं च वियाणह महं ति। अहवा कोह्
एस देव्वो अस्वी इह-द्विओ विय सब्वं वियाणह। दिव्व-णाणिणो किर देवा भवंति' ति। भणियं च इमिणा 'पुरओ ते
27 गंतच्वं। तत्थ तए कि पि अहिट्ट-पुच्वं दृष्टच्वं' ति। ता कि पुण तं अदिट्ट-पुच्वयं होहि ति। दे दिक्सण-दिसाहुत्तो चेय 27
वशामि। 'अलंघणीय-वयणा किर देवा रिसिणो य होंति' ति चिंतियं च तेण। पुल्हया णेण चउरो वि दिसि-विदिसी-विभागा, जाव पेच्छह् अणेय-गिरि-पायव-विद्यी-ल्या-पुविल-गुम्म-दूसंचारं महा-विद्यां वित । जा व कहिसया। पंडव30 सेण्ण-जहिसया, अजुणालंकिया सुभीम व्व। रण-भूमि-जहिसया, सर-सय-णिरंतरा स्वग्ग-णिचिय व्व। णिसायरि-जहिसया, अभिसण-सिवारावा द्व-मसि-मङ्लंगा व। सिरि-जहिसया, महागईद-सणाहा दिव्व-पउमासण व्व। जिणिद-आण-जहिसया,
महव्वय-दूसंचारा सावय-सय-सेविय व्व। परमेसरत्थाणि-मंडलि-जहिसया, रायसुयाहिट्टिया अणेय-सामंत व्व।
33 महाणयरि-जहिसया, तुंग-सालालंकिय सप्पागार-सिहर-दुलंघ व्व। महा-मसाण-भूमि-जहिसया, मय-सय-संकुला जलंत- 33

<sup>1&</sup>gt; P कलोलो. P सहीयर. 2> P जाव जयासह. 4> P वच्च for धावइ J चेय for एस. 5> P मामिरस्स, P हल for बहल, P om. a. 6> P उउद्घावइ, P भायं, P गरुटो. 7> P वि for य तु, J मिल्छ्य but मंथिय is written on the margin. 8> P पिबीलिया, J यव for इव, J ण्रयाई (corrected as तयराई on the margin) P तयणाई, J सराय (इ?) 11> P नहयलं समुप्पइओ, J कोवि. P दिन्वो for देवो. 12> P नएण for रएण, J विअलो. 13> P विहलो, P वीढे, P कोइ. 14> P जमह for जम, P विवेसिओ सो निह्यं, P पहारो. 16> J ललंत सिअचा, J गयणाओ. 17> P थोयंतरेण इक्षिय २. P मच्छु, JP तेण. 18> P वी for वि, P पहहरतो. 19> P जीयं, P om. पित्, P om. वितियं. 20> J ताओ for ता, J om. तुरओ. 21> P एव, P repeats पयत्तो. 22> P अदीणमा, P om. कस्स, P सहा, P वीस for वंस, P निमुणे महत्वयणं. 24> P तरशु तए, P अदिटु. 25> J कुमारेण for कुमार, P एयं for एस, J कोवि for कोइ. 26> P अरूई रूडिओ हुवे सन्वं, P एवंविहा for देवा. 27> J om. तप, P पुन्वं for एक्यं, J ित होहिति त्ति, P दढिमखणा for दे eto. P विय for चेय. 28> P अलंघणिय, P देवया for देवा, P य हवंति, P om. कहिता, J ित होहिति त्ति, P दढिमखणा for दे eto. P विय for चेय. 28> P अलंघणिय, P देवया for देवा, P य हवंति, P om. कहिता . 30> J सेण्णो, J अज्जुण्णालंकिय- सुभीमं च P अज्जुणोलं, P सिरनिरंतर, J णिचिअं च P निचय व्य. 31> P सिवारावदवदमिसमहलंगव्य, JP सणाह, JP परमासणं च 32> J दूसंचारय P दुस्संचारा, P सा साविया सवियं वा, J सेवियं च, J सामंतं च 33> P हेसागारसीहदुछं च, J संकुलं च P संकुल.

1 घोराणल ब्व । लंकाउरि-जइसिया, पवय-वंद्र-भर्जात-महासाल-पलास-संकुल ब्व ति । अवि य कहिंचि मत्त-मायंग- 1 भजामाण-चंदण-वण-णिम्महंत-सुरहि-परिमला, कहिंचि घोर-वग्ध-चवेडा-घाय-णिहय-वण-महिस-रुहिरारुणा, कहिंचि दरिय-3 हरि-णहर-पहर-करि-सिर-णीहरंत-तार-मुत्तावयर-णिरंतर-रेहिरा, कहिंचि पक्क-महा-कोल-दाढाभिघाय-घाइजंत-मत्त-वण- 3 महिसा, कहिंचि मत्त-महा-महिस-जुञ्झंत-गवल-संघट्ट-सइ-भीसणा, कहिंचि पुर्लिद-सुंदरी-वंद्र-सुमुचीयमाण-गुंजाहला, कहिंचि दव-डजामाण-वेण-वण-फुडिय-फुड-मुत्ताहलुजला, कहिंचि किराय-णिवहाणुहम्मीण-मूर्य-कुला, कहिंचि प्वय-ति वंद-संचरत-बुकार-राव-भीसणा, कहिंचि खर-फरूस-बीरि-विराव-राविया, कहिंचि उदंड-तड्डविय-सिहंडि-कलाव-रेहिरा, ह कहिंचि मह-मत्त-मुइय-अमिर-अमर-अंकार-राव-मणहरा, कहिंचि फल-समिद्धि-मुइय-कीर-किलिक्लित-सइ-सुंदरा, कहिंचि ্বে) वाल-मेत्त-मुज्यंत-हम्ममाण-चमर-चामरि-गणा, कहिंचि उद्दाम-संचरंत-वण-तुरंग-हेसा-रव-गब्भिणा, कहिंचि किराय-दिंभ-9 हम्ममाण-महु-भामरा, किहंचि किंगर-मिहुण-संगीय-महुर-गीयायण्णण-रस-बसागय-मिलंत-णिश्चल-द्विय-गय-गवय-मयउल 9 कि । अवि य । त्ति। असविय। सललिय-वण-किंकिराया तहा सल्लई-वेणु-हिंताल-तालाउला साल-सजजुणा-णिब-बब्बूल-बोरी-क्यंबंब-जंबू-महापाडला-सोग-पुण्णाग-णागाउछा । 12 12 कुसुम-भर-विभग्ग-फुल्लाहिँ साळाहिँ सत्तच्छयामोय-मजंत-णाणा-विहंगेहिँ सारंग-वंदेहिँ कोलाहलुदाम-संकार-णिदाय-माणेहिँ ता चामरी-सेरि-सत्थेहिँ रम्माउला । पसरिय-सिरिचंदणामोय-लुद्धालि-मंकार-रावाणुबज्झंत-दृष्पुद्धुरं सीह-सावेहिँ हम्मंत-मायंग-कुंभत्थलुच्छल्ल-मुत्ताहलुग्<u>धाय</u>- 15 15 दर भारत-गुजत-साराह का राष्ट्रा । सबर-णियर-सह-गहरूभ-पूरंत-बोहार-बीहच्छ-सारंग-धावंत-बेयाणिलुद्ध्य-फुल्लिल-साहीण-साहा-विल्माावंदेतिहैं फुल्लेहिँसा साहिय, ति । अवि य । सीहिंग, ति । अवि य । 18 18 बहु-सावय-सेविय-भीसणयं बहु-रुक्ख-सहस्स-समाउलयं । बहु-सेल्ड-णई-सय-दुग्गमयं इय पेच्छइ तं कुमरो वणयं ॥ ति § ६३) तं च तारिसं पेच्छंतो महा-मीसणं वणतरं कुमारो कुवलयचंदो मसंभंतो मेयवह-किसोरओ इव जाव धोवंतरं 21 वश्वह ताव पेच्छइ MIN. AM सिर्दित सेहंति वग्ध-वसहे मुद्दए कीलंति केसरि-गइंदे । म्य-दीविए वि समयं विहरंति असंकिय-प्यारे ॥ पेच्छइ य तुरय-महिसे सिंगग्गुल्लिहण-सुह-णिमीलच्छे । कोल-वराहे राहे अवरोप्पर-केलि-कय-हरिसं ॥ हरि-सरहे कीलंते पेच्छइ रिण्णं-दुरेह-मजारे । अहि-संगुसे य समयं क्रोसिय-काए य रुक्खमो ॥  $^{24}$ अण्जोण्ण-विरुद्धाईँ वि इय राय-सुन्नो समं पलोएइ । वीसंभ-णिब्भर-रसे सयले वण-सावए तत्थ ॥ तनो एवं च प्रिसं वुसंतं पुलोइजग चिंतियं कुमार-कुवलयचंदेण । 'भव्बो, किं पि विम्हावणीयं एयं ति । जेण अण्णोण्ण-विरुदाईँ वि जाईँ पढिजंति सयस्र-सत्थेसु । इह ताईँ चिय रइ-संगयाईँ एयं तु अच्छरियं ॥ ता केण उण कारणेण इमं पुरिमं ति । अहवा चिंतेमि ताव । हूं , होइ विरुद्धाण वि उप्पाय-काले पेम्मं , पेम्म-परवसाण कलहो त्ति । अहवा ण होइ एसो उप्पाओ, जेण सिणिइ-स्सरा अवरोप्परं केलि-मुइया संत-दिसिट्टागेसु चिट्टंति, उप्पायए पुण 30 दित्त-सरा दित्त-ट्टाण-ट्टिया य अणवरयं सुइ-विरसं करयरेंति सउण-सावय-गणा । एए पुण एवं ति । तेण जाणिमो ण 30 उप्पाओं ति । ता किं पुण इमं होजा । अहवा जाणियं मए । कोइ एत्य महारिसी महप्पा संणिहिको परिवसइ । तस्स भगवओ उवसम-प्यभावेण विरुद्धाणं पि पेम्मं अवरोप्परं सउण-सावयाणं जायह्'ति । एवं च चिंतयंतो कुमार-कुवलयचंदो 33 जाव वश्वइ थोवंतरं ताव 33

**बाइ-णिद्ध-ब**हरू-पत्तरू-णीलुम्बेष्ठंत-किसलय-सणाई । पेच्छइ कुवलयचंदो महावडं जलय-बंदं व ॥

<sup>1&</sup>gt; प्रव for ब्व, P संद for बंद्र, J संकुछं सः 2> P सुर्राभ, J हृद्द for बाय, J om. णिह्य. 3> P नियर for णिरंतर, P om. मत्तः 4> P गुंजाफला. 5> P बेणुधण for वेणुवण, P किह निराय, P जुगममाणमयल्ला. 6> J सिरिवराय, J तृहृ्वि, P तृह्वियट. 7> P om. भिर, J दल for फल, P किलिणिलंत. 8> P तुरंगमिह्सार्वः 9> P हियागयः 11> P नव for वण, JP किकिराय, P माजला for तालालला, P स जुजणा, P वन्भूल्या-, P क्यंवर्जन्यहवाह्यसारोयपुण्णायनायालला. 13> P विहग, J फुलहिंह, P नवंत for मज्जत, P इंकाराणिहायमणिहृद्दोः 14> P सार for सिरे. 15> P नुष्ट्यंतदुष्पुद्धरं, J मुत्ताहलुष्पाय, P मुत्ताफलुग्यायाफेरंतकुज्जतारिहें च सा. 16> J om तारेहिं सा. 17> P बोह्माहिं बीभच्छ, J बेताणिलुहून, J बिहीलया for फुलिछ, P विवग्गावर्डं, P om. फुलेहिं, J सु for सा. 18> P om. अवि य. 19> P सहस्मल समा, J om. ति. 20> P कुमारकुवं, P मयमवर्द किसोरोडविजह जाव. 22> P खेलंति, P मुद्र्या, P मेयदीवप्रहिं समयं, P पयारो. 23> P तुरियमहिसो, P केहणा, P वराहराहे 24> P कीलंतो, J दुरेय P दुरेहि, P मंगुसेहि, P om. य. 25> J व for वि, P रायमुयनुयं पलों. 26> J पर्य for प्रवं, P पुलहकण, P इमं ति। तेण for एयं etc. 27> J कह for एइ. 28> P हुं. 29> P एरिसो for प्रसो, J जेण ण, P जेणासनिद्धं, P हाणे महप्पा, P om. भु चिहंति, उत्पायप to एत्य महारिसी. 32> J अगवतो, J सवण for सज्ज, P जाय त्ति, J एयं for प्रवं, P विवित्यतो. 34> P निद्धता, P नीलवेलंत, J चेद्द ब P चंदं व.

पत्थ य एस को वि महिरसी, दोण्ह वि णार्रिय-महेदाणं मञ्ज्ञाद्विको तव-तेएण दिप्पमाणो साहंतो विय 30 अत्तणो मुणिंदत्तणं दीसह । सुम्बद्द य सत्थेसु जहा किर देवा महारिसिणो य दिग्ब-णाणिणो होति । ता इमं 30 सयल-तेलोक-वंदिय-वंदणिजं वंदिय-चलण-जुवलं गंत्ण पुष्किमो अत्तणो अस्सावहरणं । केणाहं अवहरिओ, केण वा कारणेणं, को वा एस तुरंगमो ति चितयंतो संपत्तो पिहुल-सिलावष्ट-संठियस्स महामुणिणो सयासं । आयरिओ य सजल-जलय-33 गंभीर-सह-संका-उद्दंद-तंद्वविय-सिहंदिणा धीर-महुरेणं सरेणं साहुणा 'भो भो ससि-वंस-मुहबंद-तिलय कुमार-कुवलयचंद, 33

<sup>1 &</sup>gt; उ कुलाव, Р वर्षेत. 2 > उ कल for कय, P सीहा for साहपमाहा, उ न्यसाहा, P नेम्र्हं, P पारोव्वं 3 > उ चेय, उ तियबलिय for ित्त स्वलिय. 4 > P om. ता, उ जयणमणोरहो, P चितंयतो. 6 > P धर्म स्वसस्त्रेण स्वं िय चडसमंसाह । 7 > P हाणं, P आयरयं, P साणी विय, उ कित्तीय for संतीय, P मंदरं. 8 > P णिक्कवणं िपव. 9 > P मयं, P रिह्यं 10 > उ ताव वितियं P ताव य विद्यं, P om. ित. 11 > P सीमं. 12 > उ मजद P मयूर. 13 > उ णिव्वण for िणमल, P कम्मो वि णिव्वज्तण, P गुत्तेह. 14 > P व्व for िव, P रिस्पिट्ट. 15 > P मुवंकिएण. 16 > उ अद्यिहलपीणकक्षड, P सिलालोय, P वत्वेण, P विज्ञिओ हामणाय. 17 > P व्यत, P लज्जाय मुवंकिएण. 16 > उ अद्युवलपीणकक्षड, P सिलालोय, P वत्वेण, P विज्ञिओ हामणाय. 17 > P व्यत, P लज्जाय मुवं. 18 > उ विहंदित P विहंदित. 19 > P पसी for सी, P नूण निम्मविओ. 20 > P चितियं तेण, P वंदेणक for दल, P om. य. 21 > P नंगूल, उ तण्यूय, उ उद्दुअ P अद्धुय, P सीहं अह inter. 22 > उ मुत्तोहं, P जुलंत. 23 > P वित्तिय for कित्य, P कुल्यिन, P पम्हत्थिय. 24 > P पसरंतमणहरं रिसिणा, P न्यमावेण. 26 > उ किंच होज्जाओ P किंचि होज्जाणु, P तिण्ण, P सारो, P दिरांच. 27 > P यतं for ययं तं. 28 > P मुहं for व तं. 29 > P महारिसि, P माइंदाणं, P साहेतो विअत्तर्णो. 30 > P om. य, P किरि, P मिहिरिसिणा. 31 > P चल्णगणजुयलं, P आसावहरणं, उ केण अहं. 32 > P om. ति, P चितियं तो, J om. संपत्तो, P आयासिओ, P om. य, P om. जल. 33 > P उद्देहतद्विय, उ सिहिण्डणा P विहंडिणा, P कुवल्य for कुमार.

1 सागयं तुह, आगच्छस्' ति । तओ जाम-गोत्त-कित्तज-संभाविय-णाणाईसएण रोमंच-कंचुब्बहण-रेहिरंगेण विजय-पणएण 1

27

30

83

इय कुमार, किं वा भण्णड ।

80

पणिमयं णेण सयख-संसार-सहाव-मुणिणो महामुणिणो चल्लण-जुयलयं ति । भगवया वि सयल-भव-भय-हारिणा सिद्धि-3 सुइ-कारिणा कंभिओ धम्मलाइ-महारयणेणं ति । तेण वि दिग्ब-पुरिसेण पसारिओ ससंभमं सुर-पायव-किसलय-कोमलो माणिक- 3 कडयाभरण-रेहिरो दाहिणो करयलो। तभो राय-युएणावि पसारिय-भुय-करयलेण गहियं से ससंभमं करयलं, ईसि विणउत्तमंगेण कओ से पणामो । मयवङ्गा वि दरिय-मत्त-महावण-करि-वियड-गंडयल-गलिय-मय-अलोक्कणा-णिम्महंत-बहल-6 केसर-जडा-कडप्पेण उप्बेह्ममाण-दीह-गंगूलेण पसंत-कण्ण-जयलेणं ईसि-मउियस्क्रिणा अणुमण्णिको राय-तणको । कुमारेण ६ वि हरिस-वियसमाणाए स्हर्जंतंतर-सिगेहाए पुलइओ जिद्ध-अवलाए दिट्टीए। उवविट्टो य जाइदूरे मुजिजो चलज-जुवलय-संसिए 'चंदमणि-सिलायले ति । सुहासणत्यो य भणिको भगवया 'कुमार, तए चिंतियं, पुच्छामि णं एयं मुर्णि जहा कणाई 9 अवहरिओ, किं वा कारणं, को वा एस तुरंगमो ति । एयं च तुह सम्बं चेय सवित्थरं साहेमो, अवहिएण होयब्वं' ति । 9 भणियं च सविणयं कुमारेण । 'भयवं, अइगरुओ खेय पसाओ जं गुरुणा मह हियइच्छियं साहिजाइ' ति भणिजण कर-यलंगुली-णह-रयण-किरण-जाला-संवलियंत-कयंजली ठिको रायउत्तो । भगवं पि अविलंबिओ अचवलो वियार-रहिओ अणुब्भडाडोवो । अह साहिउं पयत्तो भव्वाणं हियय-णिब्ववणं ॥ 12 \S ६६ ) संसारम्मि अंगते जीवा तं णित्य जं ण पार्वेति । णारय-तिरिय-गरामर-भवेसु सिर्डि अपार्वेता ॥ जस्स विभोए सुंदर जीयं ण धरेंति मोद्द-मृद-मणा । तं चेय पुणो जीवा देसं दुई पि ण चयंति ॥ कह-कह वि मृद-हियएण विश्वको जो मणोरह-सएहिं। तं चिय जीवा पच्छा ते चिय ख्रुयर व्व छिंदंति ॥ 15 जो जीविएण णिश्वं णियएण वि रक्सिओ सससीए । तं चिय ते श्विय मुढा खग्ग-पहारेहिँ दारेंति ॥ जेणं चिय कोमल-करयलेहिँ संवाहियाईँ अंगाईं । सो श्विय मूढो फालइ भव्वो करवस-जंतेहिं ॥ 18 आसा-विणाडिय-तण्हालुएहिँ पिय-पुत्तको ति जो गणिओ । संसारासार-रहट्ट-भामिओ सो भवे सत्त् ॥ 18 पीयं थणय-च्छीरं जाणं मुढेण बाल-भावम्मि । विसमे भव-कंतारे ताणं चिय लोहियं पीयं ॥ जो चलण-पणामेहिं भत्तीएँ थुओ गुरु ति काऊणं । णिइय-पाय-प्पहरेहि चुण्णिओ सो श्रिय वराओ ॥ 21 जस्स य मरणे रुव्वइ बाह-भरंतोत्थएहि णयणेहि । कीरइ मय-करणिजं पुणो वि तस्सेय मंसेहिं ॥ 21 मत्ति-बहु-माण-जुनेण पूइया जा जणेण जणिण ति । संजाय-मयण-मोहेण रमिया एस महिल ति ॥ पुत्तो वि य होइ पई पई वि सो पुत्तमो पुणो होइ । जाया वि होइ माया माया वि य होइ से जाया ॥ 24 होइ पिया पुण दासो मरिउं दासो वि से पुणो जणको । भाया वि होइ सत्तृ सत्तृ वि सहोयरो होइ ॥ 24

मिक्को वि होइ सामी सामी मरिकण हवइ से भिक्को । संसारम्मि असारे एस गई होइ जीवाणं ॥

ण य कस्स वि को वि पिया ण य माया णेय पुत्त-दाराई । ण य मिसं ण य सत्तृ ण बंधवो सामि-भिच्चो वा ॥ णिययाणुभाव-सिरंसं सुहमसुहं जं कयं पुरा कम्मं । तं वेदंति अहुण्णा जीवा एएण मोहेण ॥ बद्धंति तत्थ वि पुणो तेसिं चिय कारणेण मूद-मणा । भव-सय-सहस्स-भोजं पार्व पावाए बुद्धीए ॥ अहवा । जह वालुयाए बाला पुलिणे कीलंति अलिय-कय-धरया । अलिय-वियप्पिय-माया-पिय-पुत्त-परंपरा-मूढा ॥ कलहं करेंति ते चिय भुंजति पुणो वराधिं जेति । बाल ब्व जाण बाला जीवा संसार-पुलिणिम्म ॥

<sup>1)</sup> P कंचउब्बहण, P विणयपण . 2) P जुवलयं, J सय for भय. 3) P धम्मलाभिओ for लंभिओ, P धम्मलाभ. 4) P कडयाहरण, P पसारिजभय. 5) P विणिमिजत्त , P मह्वयणा, P om. गंड. 6) P जडाजडप्पेण, P दीहरलंगूलेणं पसमंत, P अणुमओ, P कुमारेणा. 7) J हरी वियसमाण सह , P पुलोहओ, J om. धवलाए, P दिहाए। उयविदिहो, P मुणेणा, P जुयलसं . 8) J has a marginal note: समीवे-पा. on the word संसिए, P सिलायलए ति, P भयवया. 9) P om. ति, P एयं वा तुरंगमाहरणापेरवलंत कयंजली for एयं च तुह सब्वं eto. to संविलयंतकयंजली. 10) J चेए for बेच. 11) P रायपुत्तो, J adds something like भगवं पि in later hand. 12) P अवलंबिओ, P साहियं, P निब्बहणं. 13) P पावंति, P अपावंता. 14) P जायं for जीयं. 15) P om. two lines: तं लिय जीवा to रिक्खओ ससत्तीए. 16) P विय जीवा मुद्धा. 17) P om. three lines from य कोमल to गणिओ सं. 20) P चल्यण-, P पहारेहिं. 21) P स्थएण वयणेण. 22) P जणणजणिण, P मिहल for महिल. 23) P सो for विय, P होई, P से for सो, P विय से पुणो जाया. 24) P पुण दोसो. 25) P सो भवे for हवह से, J om. संसारिम्म to जीवाणं।. 27) P प्रवणाइंड, J वसमं, P परिहिद्धिओ. 28) P इमं संभावे . 29) J सत्तं. 30) P वेयंती अन्न जीवा. 31) P वंथंति. 32) P बाले, J अणियकयघरए, J पिद for पिय. 33) P भंजीत, P धिर धिर जीते, J बाले व्य.

21

24

27

30

1 तथी कुमार कुवलयचंद, एयम्मि एरिसे मसारे संसार-वासे पुण कोह-माण-माया-लोह-मोह-मूढ-माणसेहिं भग्हेहिं चेय जं 1 समणुसूर्य तं तुमं तुरंगावहरण-पेरंतं एगमणो साहिजंतं णिसामेहि सि ।

- ह ६७) बस्थि बहु-जण्णवाद-जूय-संकुलो बणवरय-होम-धूम-धूसर-गयर्गगणो महिसि-वंद्र-सय-संचरंत-कसिण-च्छवी ३ गो-सहस्स-वियरंत-धवलायंबिर-पेरंतो णील-तण-घण-सास-संपया-पम्हलो लोयण-जुयलं पिव पुदृई-महिलाए वच्छो णाम जणवनो । जस्थ य
- 6 पवण-पदक्षिर-पुंडुच्छु-पत्त-सिलिसिलिय-सह्-विसत्थं । पसरह् रण्णुदेसं मय-जूहं पुण्ण-तरलच्छं ॥ पुण्ण-तरलच्छ-दंसण-णिय-दह्या-संभरंत-णवण-जुओ । अच्छह् लेप्प-मओ विय सुण्ण-मणो जत्य पहिचयणो ॥ पहिचयण-दीण-पुलयण-विम्हय-रस-पम्हुसंत-कायच्वो । अच्छह् पामरि-सत्थो चल-णिश्चल-घरिय-णयण-जुओ ॥
- १ शिवल-णयण-जुवं चिय कुवलय-संकाएं जस्थ बहिलेइ । अगिगय-केयइ-गंघा पुणो पुणो भमर-रिंछोली ॥ महुयर-रिंछोलि-मिलंत-भमर-रुणुरुणिय-सह-जिपएण । मयगेण जुवाण-जणो डक्कंडुरुवं रुणुरुणेइ ॥ इय किंचि-मेत्त-कारण-परंपरुपण्ण-कज्ञ-रिंछोली । जिम्म ण समप्पइ चिय विम्हय-रस-गिम्भणा णवरं ॥
- ार्थ 12 जत्थ य पिसुणिकंति सालि-नृण-महाखलेहिं कलम्-रिद्धीओ, साहिकंति सुर-भवण-मंहवेहिं जणस्स धम्म-सीलत्तणाइं, सीसंति 12 उच्छिद्वाणिट्ट-मल्लएहिं गाम-महा-भे।जाइं, उप्पालिकंति उद्ध-भुय-दंद-जुवल-सिरोहिं केवल-जंतवाएहिं उच्छुवण-साम-गाओ, लंघिकंति महा-समुद्द-सञ्छमेहिं तलाय-बंधिहं जणवय-विद्ववहं पि, सूद्द्वंति जत्थ पिष्पया-मंहवासत्तायारेहिं दाण15 वहत्तणाइं, वज्ञरिकंति खर-महुर-फल्स-महाघंटा-सद्देहिं गोदृण-सिमिद्धीओ ति । जहिं च दिय-वर-खंडियाइं दीसंति कमल- 15 केसरइं विलासिणीयण-भद्दरथं व, राय-हंस-परिगयाओ दीसंति महत्थाण-मंहलीओ दीहियाओ व, कीलंति राय-सुया पंजरेसु रायंगणे व, दीसंति चक्कवायाइं सरिया-पुलिणेसु रहवरेसुं व, सेवंति सावया महारण्णाइं जिण-भवणइं व ति । अर्वि य ।

  - हिम्मय-तलेसु जिम्म य मिण-कोहिम-विष्फुरंत-पिडिबा। पिडिसिहि-जायासंका सहसा ण णिलेंति सिहिणो वि॥ इय के तियं व मिणामों के जे चियं तत्थ दीसए णवरं। अण्ण-णयरीण तं चियं णीसामण्णे हवह सन्वं॥ जत्थ य फरिहाओं वि णिख जाउ ण विमल-जल-भिरयओं। विमल-जलहँ जे णिख जाईँ ण सरस-तामरस-विदूसियहं॥ सरस-तामरसई जे णिख जाईँ ण हंस-कुल-चंचु-चुण्णियहं। हंसउलईँ जे णिख जाईँ ण णीलुप्पल-दल-मूसियहं॥ णीलुप्पलईँ जे णिख जाईँ ण भिमर-भमरउल-चुंचियहं। भमरउलईं जे णिख जाईँ ण कुसुम-रेणु-पिंजरियहं॥ कुसुमईँ जे णिथ जाईँ ण णिम्महंत-बहल-मयरंद-परिमलाई ति। अवि य।
    - जलहि-जलोयरिम रहेज व महु-महणस्स वल्लहा । भहव तिकूद-सेल-सिहरोयरि लंका-णयरिया इमा ॥ भहव पुरंदरस्स भलया इव रयण-सुवण्ण-भूसिया । इय सा भमरएहिँ पुलङ्जह विम्हियएहिँ णयरिया ॥
      - § ६९) तं च तारिसं महाणयरिं पिय-पणहणिं पिव परिश्वंजह पुरंदरदत्तो णाम राया ।
  - <sup>33</sup> तुंग-कुल-सेल-सिहरे जो पणई-सउणयाण विस्सामो । जह सिंतिय-दिण्ण-फलो दढ-मूलो कप्प-रुक्खो व्व ॥

<sup>1&</sup>gt; P संसारे. 2> P तुरंगमापहरण, J णिसाहेमि. 3> P जन्नवाडु ज्लुआसंकुलो. 4> P वियलंत, J धवलायंपिर P धवलायंचिर, J बहलो for पृष्टलो, J जुवलं, P पृष्ठइ, J वच्छा P वच्छ. 5> J om. य. 6> J पृष्णुच्छु, P सिलिसिय, P पहसर, P चुन्न for पृष्ण. 7> P चुन्न for पृष्ण, P सुन्नजणो. 8> P पुल्डय-, J पामरी. 10> P महुरवर, J भिर, P उक्कुटुलयं रूणरूणोइ, 12> P तत्थ for जत्य, P तण for तृण (a line is added here on the margin), P सीलत्तणइं. 13> P मिलि सि गाम, P भोजाई, P उप्पालिजांति उद्दः, P कंबल for केवल, P उत्थुरवणसमिगिओ संघिजांति. 14> P om. पि, J सिणिजांति, P तत्थ for जत्थ, P मंडवसप्यायारेहितो पावइत्तणइं. 15> P वयरिजांति, P धंट-, P जिं विदियखरखंखिय हं. 16> P विलासिणी अहरइं, J om. व, P परिगयओ, P महत्थाणि, P दीहिअउच्च, J य for व, P सुयसु पंजरोयरेमु रायंगणेमुं. 17> P चक्कबाइयइं, P पुलणीसु, P सावयमहारन्नइं, J om. अवि य. 18> J सोहव्व, P सुहं च for व वहइ. 19> J कोसंबि, P भवणे. 20> P सिहण- 21> J दरिहा for फरिहा. 22> J धवलाए, P पहाया- 23> P सारियतो, P उयलहंति. 24> P हंमिययलेसु. 25> P दीसए, P नीसमण्ण वहइ. 26> J जत्थ व फरिहज, J भरियाओ, P विभूसियइं. 27> P नवहंसज्ल, J चुण्णिआइं, P हंसउलयं, J om. ण, P दलदूसियइं. 28> P अमर for अमिर, P नव for ण. 29> P कुमुमयं, P परिमल्यं. 30> P कि होज्ज for रेहेज, J तिज्ह. 31> P रवण for रयण, P पुल्डब्ज, J विम्हयपण णय°. 32> P पीयपणइणी, J om. णाम. 33> P पणईभयण सज्ज , P बीसम्मो।, P जय for जह, P मुढो for मूलो.

ा जो आकि हिय-करवाल-किरण-जालावली-करालो रिउ-पणहणीहिं जलओ सुदुस्सहो पिय-विभोशस्मा, दिरय-पुरंदर-किर-कुंभ- 1 विद्यमा-स्थण-कलसोविर मुणाल-माउय-बाहा-लया-संदाणिओ णियय-कामिणि-जणेण, पश्चक्ल-मंतु-दंसण-कथ-कोष-पसायण- 3 चलणालगो माणंसिणीहिं, णिश्च-पयत्तिय-दाण-पसारिय-करो पणईयणेणं, सद्याय-णेह-पिरहास-सहत्य-ताल-हिसरो मित्त- 3 मंडलेणं, सद्य-पसाय-सुमुहो भिश्च-वर्गण, सविणय-भित्त-पणओ गुरुयणेण। तस्तेय गुण-सायर-परिपयत्त-खेय-सुविध-पसुत्तिहें सुविणंतरेसु वि एरिसो एरिसो य दीसइ ति। जस्स य अत्ताणं पिव मंतियणो, मंतियणो इव सहिययणो, सहिययणो विय कि महिलायणो, महिलायणो विय विद्यासिणियणो, विलासिणियणो इव परियणो, परियणो विय णरिंद-लोओ, णरिंद-लोओ हव सुर-सत्थो, सुर-सत्थो इव जस्स सञ्च-गओ गुण-सागरो, गुण-सागरो इव जस-प्यभावो ति।

श्रह एको श्रिय दोसो तिम्म परिंदिम्म गुण-समिद्धिम्म । जं सुह-पायव-मूले जिण-वयणे पत्थि परिवत्ती ॥ १ तस्स य राहणो पारंपर-पुष्व-पुरिस-कमागओ महामंती । चउित्रहाए महाबुद्धीए समालिंगिय-माणसो सुरू-गुरूणो हव गुरू १ सब्ब-मंति-सामंत-दिण्ण-महामंति-जय-सहो बासवो णाम महामंती । तं च सो राया देवयं पिव, गुरुं पिव, पियरं पिव, मित्तं पिव, बंधुं पिव, गिद्धं पिव मण्णह ति । अवि य

12 विज्ञा-विण्णाण-गुणाहियाइ-दाणाइ-भूसणुक्केरे । चूडामणि ब्व मण्णइ एकं चिय णवर सम्मतं ॥ 12 जिण-वयण-बाहिरं सो पडिवज्जइ कास-कुसुम-छहुययरं । मण्णइ सम्मिहिट्टं मंदर-भाराओं गरुययरं ॥ तस्स य राइणों तेण मंतिणा किंचि बुढीए किंचि दांगेणं किंचि विक्कमेणं किंचि सामेणं किंचि भेएणं किंचि विण्णाणणं किंचि 15 दिक्त्वण्येणं किंचि उवयारेणं किंचि महुरत्तेणणं सब्वं पुहइ-मंडलं पसाहियं पालयंतो चिट्टइ ति । 15

\$ 90 ) तओ तस्स महामंतिणो वासवस्स अण्णिम दियहे कयावस्सय-करणीयस्स ण्हाय-सुईभूदस्स अरहंताणे भगवंताणं तेलोक्क-वंधूणं पूया-णिमित्तं देवहरयं पविसमाणस्स दुवार-देसिम ताव णाणा-विह-कुसुम-परिमलायिद्वयालि-माला-18 गुंजंत-मणहरेणं वंधावलंबिणा पुष्फ-करंडएंगं समागओ बाहिरुजाण-पालओ थावरो णामं ति । आगंत्ण य तेण चलण-पणाम- 18 पच्चुटिएगं उग्वाडिऊण पुष्फ-करंडयं 'देव, वद्धाविज्ञासि, सयल-सुरासुर-णर-किंगर-रमणीय-मणोहरो कुसमबाण-पिय-वंधवो संपत्तो वसंत-समओ ति भणमाणेण महु-मय-मत्त-भिमर-भमर-शिक्कोलि-पंखावली-पवण-पिक्खपमाणुद्भुय-रय-णियरा समप्पिया 21 महामंतिणो सहयार-कुसुम-मंजिर ति । अण्णं च 'देव, समावासिओ तिम चेइय-उज्जाण बहु-सीम-गण-पिवारो धम्मणंदणो 21 आयरिओ' ति । तं च सोऊण मंतिणा अमरिस-चस-विलसमाण-भुमया-लएणं आबद्ध-भिउडि-मीम-मासुर-वयणणं 'हा अणजं ति भणमाणणं अच्छोडिया स चिय विसहंत-मयरंद-विंदु-णीसंदिर-सहयार-कुसुम-मंजरी, णिवडिया य सेय-लओवार कय-24 रेणु-लंखणा । भणियं च मंतिणा 'रे रे दुरायार, असयण्णाणिब्विचेय मचं थावरय, वद्धावेसि मं पढमं, पहाणं सायरं च 24 वसंतं साहिसि, भगवंतं पुण धम्मणंदणं पच्छा अप्पहाणं अणायरेण साहिसि । कथ वसंतो, कत्य वा भगवं घम्मणंदणो । जो सुरभि-कुसुम-मयरंद-लुद्ध-झंकार-मणहर-रवेण । भमरावलीहि हिययं मयणिग-सगिविभं कुणह ॥ 27 संसार-महाकंतार-केसरी जो जणह रे रायं । मृद वसंतो कत्य व कत्थ व भगवं जिय-कसाओ ॥ ता गच्छ, एयस्स असणो दब्बि-विलसियस्स जं भुजस फल्यं 'ति । 'रे रे को एत्य दवारे' । पिडहारेण भणियं 'जिय देव' ।

ता गच्छ, एयस्स भत्तणो दुबुद्धि-विलसियस्स जं भुजसु फलयं' ति । 'रे रे को एत्य दुवारे' । पिंडहारेण भणियं 'जिय देव' ।

30 मंतिणा भणियं । 'दवावेसु इमस्स चम्म-रुक्चस्स दीणाराणं भद्ध-लक्खं, जेण पुणो वि एरिसं ण कुणह्' कि भणमाणो 30

महामंती घेत्तृण तं चेय सहयार-मंजरिं भारूढो तुरंगमे, पिथिओ य राय-पुरंदरदत्तस्स भवणं, कजित्यणा-जण-सय-सहस्सेहिं

भणिणजमाणो ताव गओ जाव राहणो सीह-दुवारं। तत्थ य भवहण्णो तुरंगाओ । पह्टें य जत्थच्छह पुरंदरदत्तो । उवसप्पिऊण य

33 'कुसुम-रय-पिंजरंगी महुयर-क्षंकार-महुर-जंपिहा । दूह व्य तुन्झ गोंदी माहव-लच्छीए पेसविया ॥'

1) । किरिडे for रिउ, P our. जड में मुदुरसही वियविभीयाँन (which is added in 1 on the margin perhaps later). 2) प्रथमयरसोवरि, P वाहालिया. 4) P समुहो, P परिवर्धतक्खेय. 5) P omits one परिस्रो, P repeats जस्स, J मुहिययणो इव. 6) J इव for विव throughout, P विलासिणिजणो (in both the places). 7) J सर् (in both the places), P सन्वंगओ, Pom. गुणसागरी, P जसपन्भारी. 8) Pविय्tor चियः for महा, 10) P मंतिसामंतिसामंत, P om. 'मंति, P जं for तं, P गुरुयणं for गुरुं, P adds सहोयरं पिव before मित्तं 11 > Pom. बंधुं पिव, Pom. त्ति 12 > P°णुकेरो, Pनविर. 13 > P°दिद्वी, Pगुरुय°. 14 > Pom. य 15) प्रदक्तिवणेणं, P छ for त्ति 16) P om. महा, P ण्हाइगृईभूयस्स. 17) प्रभयवं , P जाव for 18) P पुष्प, P वालभो, P पुष्प. 19) P om. गर. 20) P महुमत्त्रयमेत्त, J om. भिनर, P रिछोलीपनखावली. 21) P तिनासिओ, P चेव for चेह्य, P सरस for सीमगण, P नेदणी नाम. 22) P वियसमाण, र भुमलयालपण. P भिउडिंभगभीमभासुवर्णणं 23) P विसद्दमयरंद बिदुनीसंदिरा, P सेअलिओ for सेवलडवरि. 24) P अस्विण्ण, J पढमं for मं. 25 > P साहेमि for साइसि, P भगवं, P अप्पहाणेणं अणायणेणं अणा . 26 > P सुरहि, J वलीहिययं, 27) P तिविजीति, P नयर for णवरि. 28) J भयवं. 29) P एयरस बुद्धी, P om. जं, P फलं for फलयं ति, Jom. दुवारे 30 > Jom. मंतिणा भणियं, J दवापसु, P सुरुक्खरस केआरणे अद्ध°, Jom. वि. 31 > P वेत्तंचेय, म मंजरी, J तुरंगमो, P om. य, P राष्ट्रणो पुरंदरयत्तरसः 32) P om. य, P तुरंगमाओ, P पविद्वी, P om. य, P जत्थच्छप राया पुरंदरयत्तो उयसप्पिकण या। 33> P दूब्ब, P तुज्झ गंदी.

24

27

ा एवं भणमाणेण राहणो समस्पिया सहयार-ऋसुम-मंजरी। राहणा वि सहरिसं गहिया। भणियं च। 'अहो सम्बद-जिय-सोक्ख-जणभो वम्मह-पिय-बंधवो उक-राया। महुयर-जुबइ-मणहरो अन्वो किं माहवो पत्तो॥' अभीणयं च मंतिणा 'जहाणवेसि दंव, एह वद्यामो बाहिरुज्ञाण-काणं। तत्थ गंतूण पुरुष्मो जहिच्छं बाल-माहव-लिख' ति। उ राया वि 'एवं होउ' ति भणमाणो समुद्विको, आरूढो य एकं वारुआसजं करिणि। अगेय-जण-सय-सहस्स-संवाह-संकुलं फालेंतो राय-मग्गं संपत्तो वेगेणं तं चेय काणणं। तं च करिसं।

सहित्स-णरवइ-चिर-दिण्ण-दंसण-पसाय-गारवग्ववियं। उज्ञाण-सिरीऍ समं सहसा हिययं व उसिसंयं॥
 अवि य णज्ञंत पित्र पवणुव्वेल्ल-कोमल-लया-भुयाहिं, गायंतं पित्र णाणा-विहंग-कलयल-रवेहिं, जयजयावंतं पित्र मत्त-कोइला-राव-कंठ-कृतिपृहिं, तर्जातं पित्र विलयमाण-चूएक्ल-किलया-तर्ज्ञणीहिं, सदावंतं पित्र रत्तासोय-किसलय-दलग्ग-हत्थपृहिं,
 पणमंतं पित्र पवण-पहय-विणमंत-सिहर-महासालुत्तमंगोहिं, हसंतं पित्र णव-वियसिय-कुसुमदृहासहिं, रुपंतं पित्र वंधण-खुढिय- १
 णिवडंत-कुसुमंसु-धाराहिं, पढंतं पित्र सुय-सारिया-फुडक्खरालावुल्जावेहिं, धूमायंतं पित्र पवणुद्धय-कुसुम-रेणु-रय-णितहेहिं, पज्जलंतं पित्र लक्खा-रस-राय-सिलिप्तिलंत-मुद्ध-णव-पल्लवेहिं, उक्कंठियं पित्र महु-मत्त-माहवी-मयरंदामोय-मुद्दय-रुणरुणंत महु-मत्त-महुयर-जुयाणहिं ति । अति य ।

उमाइ हसइ णबइ रूयइ धूमाइ जलइ तद पढह । उम्मत्तओ व्व दिहो णखइणा काणणाभोको ॥

§ ७९ ) तं च तारिसं पेच्छमाणो जरवई पविद्वो चेय उजाणे। वियातिया य जेज समंतको कुवरूष-दरू-दीहरा 15 दिद्वी, जाव माहवि-मंडविन्म परिमुक्सइ, धात्रइ बउल-रुक्खए, रत्तासोययिन्म आरोहइ, सजाइ चूय-सिहरए, दीहर-15 तालयिन्म आरोहइ, विजाइ सिंदुवारए, णिवडइ चंदणिन्म, वीसमइ खणे एला-वणुछए।

इय णस्वहणो दिट्टी णाणा-विह-दुम-सहस्स-ग्रहणिम । वियरह भप्पडिफलिया महु-मत्ता महुयराण पंति स्व ॥ 18 पेच्छइ य णव-कुसुम-रेणु-बहल-मयरंद-चंद-णीसंद-बिंदु-संदोह-लुद्ध-सुद्धागयालि-हलशोल-वाउलिजंत-उप्फुलु-फुलु-सोहिणो 18 साहिणो । तं च पेच्छमाणण भणियं वासव-महामंतिणा । 'दंव दरियारि-सुंदरी-वंद्य-वेदस्व-दाणक्क-वीर, पेच्छ पेच्छ, गुणु महुयरा णाणावर्थतराविष्ठया महु-पाणासव-रस-वसणा विणिडिया । अवि य ।

उय माहवीय कुसुमे पुणरुत्तं महुयरा समिल्लियह । अहवा कारण-वसया पुरिसा वंकं पि सेवंति ॥
 पत्त-विणिगृहिषं पि हु भमरो अिल्यह कुज्ञय-पसूर्य । दुज्जण-णिवहोत्यह्या णर्जात गुणेहिँ सप्पुरिसा ॥
 चंपय-किल्यं मयरंद-चिज्ञयं महुयरो समिल्लियह । आसा-वंधो होहि ति णाम भण कत्य णो हरह ॥
 थवलक-कुसुम-संसं कुंदं णो सुयह महुयर-जुवाणो । विमल्लक-गुणा वि गुणण्णुण्हिँ णूणं ण सुंचित् ॥
 अर्थाणं वि प्रकारि प्रकारकंत्व कुल हो समुद्र । अहव अरुपेश सुदृष्णिकप्रिय अल्लाहित्यं एएं ॥

अलीणं पि महुयरि पवणुब्वेलंत-दल-हयं कुणइ । अहव असीए अइणिइयम्मि भण कित्तयं एयं ॥ चूय-कलियाए भमरो पवणाइदाइ कीरए विमुहो । णूणं स्ट्रण-मीलो जुवईण ण वल्लहो होइ ॥

मोत्तृण पियंगु-लथं भमरा धार्वात बउल-गहणेसु । अह्वा वियलिय-सारं मलिण श्विय णवरि मुंर्चात ॥ भम रे भम रे अङ्भामिर-भमर-भमरीण सुरय-रस-लुहो । इय पणय-कोव-भणिरी भमरी भमरं समिलियह ॥ एवं साहेमाणो णरवङ्णो वासवो महाभंती । महुर्यार-भमर-विलसियं लोव-सहावं च बहु-मग्गं ॥

30 पृतं च परिभममाणणं तिम्म काणणं महामंतिणा वियारिया सुहमत्थ-दंसणा समंतओ दिट्टी । चिंतियं च वासवेणं । 'सन्वं 30 इमं परिस्भिमयं पित्र काणणं, ण य भगवं सो धम्मणंदणो दीसह, जं हियए परिट्टविय एस मए इहाणिओ राया । ता किहीं पुण सो भगवं जंगमो कप्प-पायवो भविस्सह । किं वा सुत्तत्य-पोरिसिं करिय अण्णत्थ अहकंतो होहिइ ति । ता ण 33 सुंदरं कयं भगवया ।

1 र ति for एवं. 2 र मुक्क जिय, उक्ताया for उक्ताया, P जुयह. 3 र वित्र जहाणवेति एहि, उ हज्जाणे, P जिह्न पर 4 र पर के वाह्मपिक्षियं करिणीं, P om. सहस्स 5 र विषणं, P चेव. 6 र विस्मा, उ सिरीय समयं, 7 र पवणुनेलं P पवणुनेलं, P लयाहिं, P कल्टरविहिं, P कोहलाकलाकलाराव. 8 र P नोविएहिं त जंतं, P सहावंतं, P हत्येहिं, 9 र वणमंत, उक्कांतं, उ पिव वहणः 10 र उ कुनुमंगुएहिं, उ सून-, P ह्वाविएहिं. 11 र पिलिसेलेंत, P मास for मत्त. 12 र जुवाणपिह ति, J om. ति. 14 र P नरवई तंमि चिय पविद्वो उ, P om. य, P दीहिंदिद्वी. 15 र माहवमंडवं ति, J आगेहरः 16 र उ विज्ञाह for खिज्ञह, P वीसम खणं पलावण्णुह्नपः 17 र पिलिसेलेंत, P गहणवंमि, P अप्कारिकायाः 18 र उ om. णवकुनुम eto. to विणाख्या। अवि य उ, P मयरित्रचंदनीतंत्राः, P वलबोलवाउलिजांत उपस्क , P कुल्याहिणों सोहिणों 19 र पिल्छमाणेण, P मंतिणों. 20 र महुराः 21 र पुणारुत्तं, P समुद्धियहः 23 र माम तण किंच नो, उ मरह for हरहः 24 र उ कुंदं तो, उ जुआणों, P गुणा वि twice. 25 र मित महुयरि, P पवणुवेहिंत, P अमोप ह्य णित्रयंगिः 26 र उ महुअरो for अमरो, उ कंटण P हंढण, उ चेय for होहः 27 र मलिणी, उ णवर मुचंतिः 28 र मुर्यमुरलेलो । 29 र वासओं, P लोय- 30 र उ om. च, उ परिगवनाणेण P परिज्यमा , उ सुहमसत्थ , P दंसमणा, P सन्व- मिमं 31 र उ परिमवियं, उ om. पिव, P काणेणं, P परिहावियाः 32 र मुत्तत्वरपोसिसी, P होहि त्तं, P ण य मुंदरयं

12

15

18

21

21

27

30

1 कण्णाणं अमय-रसं दाऊण य दंसणं अदेतेणं। दावेऊणं वर-णिहिँ मण्णे उप्पाढिया अच्छी॥

अहवा जाणियं मण्। एत्थ तण-वच्छ-गुम्म-वछी-छया-संताणे सुपुष्फ-फल-कोमल-दल-किसलयंकुर-सणाहे बहु-कीडा
उपयंग-पिवीलिया-कुंधु-तस-थावर-जंतु-संकुले भगवंताणं साधूणं ण कप्पइ आवासिउं जे। ता तम्मि सन्वावाय-विरिहेष् ३

फासुण् देसे सिंदूर-कोट्टिम-तले सिस्स-गण-परिवारो होहिइ भगवं ति वितयंतेण भणिओ महामंतिणा णरवई । 'देव, जो सो

तए कुमार-समण् सिंदूर-कोट्टिमासण्णे सहत्थारोविओ असोय-पायवो सो ण-याणियइ किं कुसुमिओ ण व' ति । राइणा

6 भणियं। 'सुंदरं संलत्ते, पयष्ट तिर्हे चेव, वद्यामो' ति भणमाणेण गहियं करं करेण वासवस्स । गंतुं जे पयत्तो णरवई ६

सिंदूर-कोट्टिमयलं, जाव य थोवंतरमुवगओ ताव पेच्छइ साहुणो ।

## १ं ७२ ) ते य केरिसे।

- 9 धम्म-महोविह-सिरेसे कम्म-महासेल-किल्ण-कुलिसत्थे । स्रित-गुण-सार-गरुए उत्रसग्ग-सहे तरु-समाणे ॥ पंच-महब्वय-फल-भार-रेहिर गुत्ति-कुसुम-चेंचइए । सीलंग-पत्त-किल् कप्पतरू-रयण-सारिच्छे ॥ जीवाजीव-विहाणं कजाकज-फल-विरयणा-सारं । साधूण समायारं भाषारं के वि झार्यात ॥
- 12 स-समय-पर-समयाणं सूइज्जइ जेण समय-सब्भावं । सूत्यडं सूयगडं अण्णे रिसिणो अणुगुणेति ॥ अण्णेत्य सुट्टिया संजमिम णिसुणेति के वि ठाणंगं । अण्णे पढंति अण्णा समवायं सब्व-विज्ञाणं ॥ संसार-भाव-मुणिणो मुणिणो अण्णे वियाह-पण्णत्ती । अमय-रस-मीसियं पिव वयणे श्विय णवर धारेति ॥
- गाया-धम्म-कहाओ कहेंति अण्गे उवासग-दसाओ । अंतगड-दसा अवरे अणुत्तर-दसा अणुगुणेंति ॥ जाणय-पुच्छं पुच्छइ गणहारी साहए तिल्लोय-गुरू । फुड पण्हा-वागरणे पर्वति पण्हाइ-वागरणं ॥ वित्थरिय-सयछ-तिह्यण-पसत्थ-सत्थन्थ-सत्थाइं । समय-सय-दिट्टिवायं के वि कयत्था अहिजंति ॥
- 18 जीवाणं पण्णवणं पण्णवंशं पण्णवंशि पण्णवया । सूरिय-पण्णितं चिय गुणेशित तह चंद-पण्णितं ॥ अण्णाइ य गणहर-भासियाईं सामण्ण-क्विलि-क्व्याई । पश्चिय-सर्यबुद्धिः विरङ्याई गुणेशित महिरिसिणो ॥ कत्थइ पंचावयवं दसह च्विय साहणं पर्व्वति । पश्चक्वणुमाण-पमाण-चउक्कयं च अण्णे वियारिशि ॥
- 21 भव-जलहि-जाणवत्तं पेम्म-महाराय-णियल-णिइलणं । कम्मट्ट-गंटि-वर्जं अण्णे धम्मं परिकर्हेति ॥ मोहंधयार-रविणो पर-वाय-कुरंग-दरिय-ऋसरिणो । णय-सय-खर-णहरिक्ठे अण्णे अह वाइणो तत्थ ॥ लोयालोग-पयासं दूरंतर-सण्ह-वस्थु-पजोयं । वेवलि-सुत्त-णिबर्द्धं णिमित्तमण्णे विधारंति ॥
- 24 णाणा-जी उप्पत्ती-सुवण्ण-मणि-रयण-घाउ-संजोर्य । जार्णात जिणय-जोणी जोणीणं पाहुई अण्ये ॥ श्रद्धि-सय-पंजरा इव तव-सोसिय-चम्म-मेत्त-पडिबद्धा । श्राबद्ध-किडिगिडि-रवा पेच्छइ य तवस्मिणो क्षण्ये ॥ छल्यि-वयणत्थ-सारं सब्वालंकार-णिब्बडिय-सोहं । अमय-प्पवाह-महुरं श्रण्ये कव्वं विहंतित ॥
- 27 **बहु**-तंत-मंत-विज्ञा-वियाणया सिद्ध-जोय-जोइसिया । अच्छंति अणुगुणेता अवरे सिद्धत-साराई ॥ मण-वयण-काय-गुत्ता णिरुद्ध-णीसास-णिचलच्छीया । जिण-वयणं झायंता अण्णे पडिमा-गया मुणिणो ॥

भवि य कहिंचि पडिमा-गया, कहिंचि णियम-द्विया, कहिंचि वीरासण-द्विया, कहिंचि उकुडुयासण-द्विया, कहिंचि गोदोह-30 संटिया, कहिंचि पडमासण-द्विय ति । भवि य ।

इय पेच्छइ सो राया सञ्झाय-रए तवस्सिणो धीरे । णिधिण्ण-भव-समुद्दे हंदेण जिणिंद-पोएणं ॥

🖇 ७३ ) ताणं च मज्झे सब्वाणं चेय णक्लत्ताणं पिव पुण्णिमायंदो, रयणाणं पिव कोत्थुओं कंतीए, सुराणं पिव 33 पुरंदरों सत्तीए, तरूणं पिव कप्पपायवों सफल्लगणं, सब्बहा सब्व-गुणहीं समार्शिगिओं चउ-णाणा भगवं भूय-भविस्स-33

<sup>1 &</sup>gt; P सतंसणं for तंमणं, P णिही, J अन्छि. 2 > P न एत्थ, J सणाह, J कीटपयंग. 3 > P साहूणं, P आविशिंव, J om. जे, P सन्वावयरिद्ध्या. 4 > J om. देसे, P कोर्ट्रिमयलो, J यण for गण, JP निर्तियंतेण, J गणियं. 5 > P संभगण for समय, P सहत्यरों, P न याणइ. 6 > P पयट्टा, J चंय, P om. जे. 7 > P om. य, J थोवंनरं गओं. 8 > P केरिसो. 9 > P महोयिहि, P उपसम्म. 11 > P साहूण, J आयारे. 12 > P मृद्धज्ञह, P मृद्धग्रहं, J सृप्रयहं P सृथ्यहं P सृथ्यहं. 13 > J हाणंग P ठाणामं, P l पढित अन्ने थणा. 14 > P विवाह-, J िर्पात पिव, P नविर. 15 > P कहित. 16 > P जाणह, J तिलीय, P नवागरण, P पण्हाण वागरण. 17 > P सत्थसत्थत्य for सत्थत्य, P सत्य for अत्थ, P वि वयत्था, J अभिजीत. 18 > P पन्नति चिय, P -पन्नति. 19 > J पचेयदस्यबुद्धिह विर्याहं, P पत्त्य, P महारित्यणो. 20 > P साहारणं for साहणं, J पचक्ताणुं, P चउक्कमणो. 22 > P बाह for वाय, P -नविरिद्धे, P वाहणा. 23 > P लोयालोय, P पज्जेतं, J भिनंधं, P विवारित. 24 > जीवुप्पत्ती, J जाणित. 25 > P अद्विमय, P पच्छह. 26 > P धणयच्छ for वयणत्य, P निविडिया, P विहेतित, J has a marginal note: च विरहं पा (which means that च विरहंति हि म पाठान्तर). 27 > P जोईसा, P अच्छेति अणुगुणेसा. 28 > P विरद्ध for णिकद्ध, P झाएंता. 29 > P पटिनं दिया, P नियमं दिया, P बीरासणं दिया किं उक्कियासणं दिया. 30 > P पोमासणं दिया ।, P om. ति. 31 > P तिल्ह्याय, P विविच्छन्नतवसमुरे. 32 > P om. च, P चेव, P पुण्णिमाहंदो, P कोर्ड्युरे. 33 > P om. सम्बद्धा.

9

12

15

27

30

33

े अन्ब-वियाणओं दिहो णरवहणा धम्मणंदणों णाम आयरिओं । दहुण य पुच्छियं णरवहणा 'भो भो वासव, के उण हमें । पुरिसे पुरिसे'। भणियं च वासवेणं 'एए सयल-तेलोक-वंदिय-वंदिणज-चलण-जुयले महाणुभावे महाणाणिणों मोक्ख-माग- अमुणिणों भगवंते साहुणों हमें' ति । भणियं च राहणा 'एसो उण को राया हव सिस्सिओं हमाणं मज्झ-गओं दीसह' ति । अभियं च मंतिणा 'देव, एसो णं होइ राया देसिओं । कहं । संसाराडवीए जर-मरण-रोगायर-मल-दोगगञ्च-महा-वण-गहणे मृद-सोगगइ-दिसि-विभागाणं णिहय-कुतित्य-तित्थाहिव-पावोवएस-कुमग्ग-पत्थियाणं कंदुग्छुसिय महा-णयर-पंथ-देसिओं भव्व- 6 जीव-पहियाणं भगवं धम्मणंदणों णाम आयरिओं ति । ता देव, देवाणं पि वंदणीय-चलण-जुयलों हमो, ता उव- 6 सिपऊण वंदिमों, किंचि धम्माहम्मं पुच्छिमों' ति । 'एवं होउ'ति भगमाणो राया पुरंदरदत्तो वासवस्स करयलालगों वेय गंतुं पयत्तों । गुरुणों सयासं उवंगत्ण य मंतिणा कथ-कोमल-करयल-कमल-मउलेण भणियं।

अय तुंग-महा-कम्मट्ट-सेल-मुसुमूरणिम वज्ञ-सम । जय संसार-महोवहि-सुघिष्ठिय-वर-जाणवत्त-सारिच्छ ॥ जय दुज्जय णिज्ञिय-काम-बाण खंतीय धरणि-सम-स्व । जय घोर-परीसह-सेण्ण-छड्-णिइ्छण-जय-सइ ॥ जय भविय-कुसुय-वण-गहण-बोहणे पुण्ण-चंद-सम-सोह । जय अण्णाण-महातम-पणासणे सूर-सारिच्छ ॥ देव सरणे तुमं चिय तं णाहो बंधवो तुमं चेव । जो सन्व-सोक्ख-मूछं जिण-वयणं दिसे सत्ताणं ॥

ति भणमाणो तिउण-पयाहिणं करेऊणं णिवडिओ से भगवओ चलण-जुवलयं वासवो ति राया वि पुरंदरदत्तो । दरिसण-मेत्तेणं विय जण-मणहर-वयण-सोम्म-सुद्द-रूव । सद्द-वंदिय-बहुयण-चलण-कमल तुज्झं णमो घीर ॥ ति

15 भणिए, भगवया वि धम्मणंद्रणेणं सयल-संसार-दुक्ख-क्खय-कारिणा लंगिओ धम्मलाह-महारयणेणं ति ।

९ ७४) भणियं च भगवया 'सागयं तुम्हाणं, उविसह' ति । तओ 'जहाणवेह' ति भणमाणो पणउत्तमंगो भगवओ णाइद्रे तिम्म चेय पोमराय मणि-सरिसुल्लसंत-िकरण-जाले सिंद्र-कोट्टिमयले णिसण्णो राया। वासवो वि अणु १८ जाणाविउं भगवंते तिहें चेय उविवद्धो । एयम्मि समये अण्णे वि समागया णरवर-चट्ट-पंथि-कप्पडियाइणो भगवंते १८ णमोक्कारिजण उविवद्धा सुहासणन्या य । गुरुणा वि जाणमाणेणावि सयल-तिहुयण-जण-मणोगयं पि सुह-दुक्लं तह वि लोय-समायागे ति काऊणं पुष्टियं सगर-सुह-वट्टमाणि-बुत्तंतं । विणय-पणय-उत्तमंगेहिं भणियं 'भगवं, अज्ञ कुसलं तुम्ह २१ चलण-दंमणेणं ति । चिंतियं च राइणा । 'इमस्स भगवओ मुणिंदस्स असामण्णं रूवं, अणण्ण-सिरमं लायण्णं, असमा हि २१ कित्ती, असाहारणा दित्ती, असमा सिरी, सविसेसं दिक्लण्णं, उद्दामं तारुण्णं, महंता विज्ञा, अहियं विण्णाणं, साइसयं णाणं । सन्वहा सन्व-गुण-समालिंगण-सफल-संपत्त-मणुय-जम्मस्स वि किं वेरग्ग-कारणं समुष्पण्णं, जेण इमं प्रिसं प्रांत-दुक्खं २४ पत्वज्ञं पवण्णो ति । ता किं पुच्छामो, अह्वा ण इमस्स प्रतियस्स जणस्स मज्ज्ञे अत्ताणं गाम-कूढं पिव हियण्णं हसावेस्सं २४ ति चिंतयंतो गुरुणा भणिओ ।

'गृत्थ णरणाह णवरं चउगइ-संसार सायर घोरे । वेरग्ग-कारणं चिय सुल्हं परमत्थ-रूवेणं । जं जं जयम्मि मण्णइ सुह-रूवं राय-मोहिओ लोओ । तं तं सयलं दुक्खं भणंति परिणाय-परमत्था ॥ तिण्हा-सुहा-किलंता विसय-सुहासाय-मोहिया जीवा । जं चिय करेंति पावं तं चिय णाणीण वेरग्गं ॥ जेण पेच्छ, भो भो णरणाह,

जे होंति णिरणुकंपा वाहा तह कूर-कम्म-वाउरिया । केवट्टा सोणहिया महु-घाया गाम-घाया य ॥ णरवड्-सेणावड्णो गाम-महाणयर-सत्थ-घाया य । आहेडिया य अण्णे जे विय मासासिणो रोहा ॥ देंति वणम्मि दवग्गिं खणंति पुहईं जलं पि बंधंति । धाउं धर्मति जे च्चिय वणस्सईं जे य छिंदंति ॥ अण्णे वि महारंभा पंचेदिय-जीव-घाड्णो मृढा । विउल-परिग्गह-जुत्ता खुत्ता बहु-पाय-पंकम्मि ॥

<sup>1 &</sup>gt; ग आयरिओ त्ति, P इमे केरिसा पुरिसा. 2 > P om. च, P एए तियलीकं स्वलं वंदिय, P सोगाइ for मोक्ख. 3 > ग मज्झे गओ. 4 > P om. णं होर राया देसिओ। कहं।, P संसाराडहंए, J रोगरयमल. 5 > J दिसी, P निक्क्य, P तिरशहिवोवपस, J कडुज्झुम्पियमहा P कंडुजुर्थ सिवमहा. 6 > P पयाहिणं for पिह्याणं, P वंदणिय, J ताओ अवस्थिकण, P उस्सिथिकण वंदामो. 7 > P कंचि घम्माधम्मं, J एवं ति होउ, P पुरंदत्तो, P कर्यल्कमो. 8 > P मंतिणि. 9 > J समा P समं, P महोयिह, P om. वत. 10 > P खंतीयं, J क्वा P क्वं, J सेण. 11 > P समसोहे, J सारिच्छा. 12 > P वि तं for the second तुमं. 13 > P तिउणं, J वासओ, P om. ति. 14 > P दंसण for द्रिमण, P मृयणसोम, J सुहक्ते, J सई P सय. 15 > P om. वि, P धम्मलाभ, P om. ति. 16 > P उवित्तमुं, P जहाणवेनु, P पणयउत्तिमंगो. 17 > P नारइ दूर्रम चेत्र, P सरमृत्तसंत, P जाले कोहिमसिंदूरमयले नीसण्णो. 18 > P चेव, P नरवईचटुपंथ, P भगवंतं. 19 > J om. वि after गुरूणा, P om. त्रण. 20 > P पुन्छिओ, P वृहमाणी, J पणमुत्त. 21 > P नरवहणा for राहणा, P असामज्ञक्षं, JP अण्यण्ण-, P om. सिरसं, P om. हि. 22 > J हि कन्ती (?), P असाधारणा, J अविसेसं, J कारणणं for तारुणं, J विष्णाणं ति, J om. साइस्वं णाणं P साइसणं नाणं 23 > J समालिंगणं, P दुरुत्तरं for दुक्खं. 24 > P om. ति, P पुन्छिओ, P एवस्सव एत्तियमज्ञे अत्ताणवं गानवज्ञं, J हसएससं. 26 > P सागरे. 28 > P तण्हा, P नाणेण. 29 > P विच्छा. 30 > P कोवहा सोणिह्या. 31 > P नरवर-, P गंसासिणो. 32 > P दहग्यी for दविनंग, P खणं च पुँ, P च for पि, P जे विय वणस्सवं. 33 > P च for वि, P मूला.

|             | बहु-काहा बहु-काहा साईखा साजनाद-याज्यका । जिल्लानारहनाराह्या जालावनालवना-यारहाना ॥                                            |      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|             | पुपु करेंति कम्मं मह कुळ-णीइ त्ति णिच्छिय-मईया । अवरे भणेति वित्ती अम्हाण कया प्यावहणा ॥                                     |      |
| 3           | अवरे वि व्वय-रहिया अवरे धम्मो ति तं चिय पवण्णा । अवरे अवरं दाएंति मूढ्यं चेय मूढ-मणा ॥                                       | 3    |
|             | जीविय-हेर्ड एवं करेंति भग्हाण होहिइ सुहं ति । ण य जार्गित वराया दुक्खमसाहारणं णिरए ॥                                         |      |
|             | पिय-पुत्त-भाइ-भइणी-माया-भजाण जा-कए कुणइ। ते वि तडे बिय ण्हाया भुंजइ एक्क्सुओ दुक्खं॥                                         |      |
| 6           | गुरु-वेयण-दुक्खक्तो पुरभो श्विय सयल-बंधु-वग्गस्स । मरिकण जाइ णरयं गरुएणं पाव-कम्मेणं ॥                                       | ŧ    |
|             | 🖇 ७५) केरिसा ते पुण णरया । अवि य ।                                                                                           |      |
|             | णक्खत्त-सूर-रहिया घोरा घोरंधयार-दुप्वेच्छा । अइउण्हा अइसीया सत्तसु पुढवीसु बहु-रूवा ॥                                        |      |
| 9 क         | हिंचि मेअ-मज-वस-प्केप्फसाउला । कहिंचि रत्त-पित्त-पूर-पसरंत-णिण्णया । कहिंचि मास-खेल-पूय-पूरिया । कहिं                        | चे 9 |
| व           | ज्ञ-तुंड-पक्खि-संकुला । कर्हिचि कुंभीपाय-प <mark>श्चंत-जेतुया । कर्हि</mark> चि संचरंत-वायसाउला । कर्हिचि घोर-सीह-सुणय-संकुल | []   |
|             | हिंचि चलमाण-चेचु-कंक-मीसणा । कहिंचि णिवडंत-सत्थवाह-संकुला । कहिंचि कडूमाण-तंब-तउय-ताविया । कहिं                              |      |
| 12 <b>प</b> | श्वमाण-पाणि-दुरगंथ-गंध-गब्भिणा । कहिंचि करवत्त-जंत-फालिज्जमाण-जंतुया। कहिंचि णिवडंत-घोर-कसिण-पत्थरा                          | 1 12 |
| क           | हिंचि णरयवालायद्विय-खुब्भमाण-जलण-जालालुक्खिय-दुक्ख-सद्द-सय-संकुल त्ति । अवि य ।                                              |      |
|             | जं जं जयम्मि दुक्लं दुक्ल-हाणं च किंचि पुरिसाणं । तं तं भणिति णरयं जं णरयं तत्थ किं भणिमो ॥                                  |      |
| 15          | अह तिम भणिय-पुब्वे पत्ता सत्ता खणेण दुक्खता । पद्दमंति णिक्खुडेसुं संकड-कुडिल्रेसु दुक्खेण ॥                                 | 15   |
|             | जह किर भवगे भित्तीय होइ घडियालयं मडह-दारं । णरयम्मि तह चिय णिक्खुडाहूँ वीरेण भणियाहं ॥                                       |      |
|             | मुत्त-जलु-जलु-सलोहिय-पूय-वसा-वश्च-खेल-बीहच्छा । दुइंसण-बीहणया चिलीणया होंति दुग्गंघा ॥                                       |      |
| 18          | <b>अ</b> ह तेसु णिक्खुडेसुं गेण्हह अंतोमुहुत्त-मेत्तेण । कालेण कम्म-वसओ देहं दुक्खाण आवासं ॥                                 | 18   |
|             | <b>अड्भी</b> म-कसिण-देहो अच्छी-कर-कण्ण-णासिया-रहिओ । हो <b>ड् णपुंसग-</b> स्त्रो अलक्खियक्खो कह वि किंचि ॥                   |      |
|             | जह जह पूरइ और तह तह से णिक्खुडे ण माणुइ। जह जह ण माइ अंगे तह तह वियणाउरो होइ॥                                                |      |
| 21          | कह कह वि वेयणत्तो चल-चलणब्लेख्यं करेमाणो । अह लंबिउं पयत्तो कुडुकुडिच्छाओ तुच्छाओ ॥                                          | 21   |
|             | ता दिहो परमाहम्मिण्रीहैं अण्लेहिँ णरय-पालेहिं । धार्वति ते वि नुहा कलयल-यहं करेमाणा ॥                                        |      |
|             | मारेह लेह छिंदह कडूह फालेह भिंदह सरेहिं। गेण्हह गेण्हह एयं पार्व पासेहिं पाएसुं॥                                             |      |
| 24          | एवं भणमाण चिय एके कुंतेहिँ तत्थ भिंदंति । अवरे सरेहिँ एत्तो अवरे छिंदंति खग्गेहिं ॥                                          | 24   |
|             | एवं विलुप्पमाणो कड्किजंतो वि काल-पासेहिं। णिवंडतो वज्ञ-सिलायलम्मि सय-सिक्करो जाइ ॥                                           |      |
|             | णिवडंतो श्विय अण्णे लोह-विणिम्मविय-तिक्ख-सूलासु । भिजाइ अवरो णिवडइ धस त्ति घोराणल पाओ ॥                                      |      |
| 27          | णिवडिय-मेत्तं एकं सहसा छिंदंति तिक्ख-खग्गेहिं । अवरे मरेहिँ तह पुण अवरे कोंतेहिँ भिज्ञंति ॥                                  | 27   |
|             | मुसुमूरेंति य अण्णे वजेणं के वि तत्थ चूरेंति । के वि णिसुंभंति दढं गय-पत्थर-रुउड-घाएहिं ॥                                    |      |
|             | जंतेसु के वि पीलंति के वि पोएंति तिक्ख-सूलासु । कर-कर-कर त्ति छिंदंनि के वि करवत्त-जंतेहिं ॥                                 |      |
| 30          | छमछमछमस्स भण्णे कुंभीपागेसु णवर पद्मंति । चडचडचडस्स भण्णे उक्कतिर्ज्ञाति विलवंता ॥                                           | 30   |
|             | 🖇 ७६) एवं च कीरमाणा हा हा विलवंति गरुय-दुक्खत्ता । कह कह वि बुडवुर्डेता सणियं एवं पग्रंपंति ॥                                |      |
|             | पसियह पसियह सामिय दुक्खत्तो विण्णवेमि जा किं चि । किं व मणु अवरखं साहह किं वा कयं पात्रं ॥                                   |      |
| 33          | दाऊण सिरे पहरं भह ते जेंपंति णिट्टर-सरेण । रे रे ण-यणह मुद्धो एस वराओ समुज्जूओ ॥                                             | 33   |

1> P नयण for णियम. 2> प्र कुळणीति त्ति, P मईय. 3> P om. अगरे वि व्ययस्थिया, प्र वि वय-, P धममं ति, P दाणं ति for दाएंति. 4> P हेऊ, प्र एं, P तम्हान for अम्हाण, P नरए. 5> P जं for जा. 6> P गुरुएणं पुढ्य. 7> P उण ते for ते पुण. 8> P उय सीया for अहसीया. 9> P वसापुण्कमा, प्र मं प (१) खेल. 10> P कुंभ for कुंभी. 11> P कि वि बळमाणचं चुकंक, प्र वि विण्यं हिन ते तुरुप. 12> प्र एं for पाणि, P दृहंध, P om. गंध. 13> प्र ग्रंथालों पंथिय खुङ्ममाण, P छत्तमाण for खुङ्ममाण, P स्पर्य for सह. 15> P निकडें संकळ. 16> P महहवारं नयरंमि तह किय निकु हाई वीरेहिं. 17> P om. वच. 18> P निक्क हे सुं. 19> P om. कण्ण, P नपुंस्य. 20> P निक्क हे ण, प्र मायाइ. 21> P वेथणिहो वळवहतेंछयं, P अव for अह, P कुळ्छाओ for तुळ्छाओ. 22> P अह रोह for अणोहिँ, P निरय for णरय, P पावंति ते य तुट्टा. 23> P छिरह for भिरह, P एं ने for एयं, P पाडेमु for पाएमुं. 24> P भणमाणे, P एकेक्तेहिं, P करोवंड सरे before मोहिँ, P om. एत्तो. 25> P य for वि, P जायह. 26> P अहो for अण्णे, P पावो for पाओ. 27> P भैत्ती एक्हो, P om. तह पुण, P भिरंति. 28> P अवरे for अण्णे, P पूरंति for छमस्स, P कुंभीपारस नयिर, P तरिसंता for विळवंता. 31> P विळवंति गुहय. 33> P अवरे for अह ते, P सरेहिं, JP याणह for यणह (emended). प्र समुज्जओ P समुज्जों के कि कि विक्वेंति गुहय. 33> P अवरे for अह ते, P सरेहिं, JP याणह for यणह (emended).

<sup>1)</sup> P रह for रे, P has some additional lines after अब्रद्ध like this: नेण्हिम अदिश्रयं चिय जर वा रे मूढ निग्यणो हो उं। तहया न पुच्छिसि चिय करस मए किंचि पारदं॥ 2) J om. the gatha: मंस etc., P क्तिलं 3) P om. ten lines from नहया मुद्ध etc. to पीडिसि रे तुमं जहया. 9) J जाहमयम्मत्तो, P संजणं for सेसयं. 10) P मारेसि. 11) प्रहित्तहराइं, प्रअयाणओं for मुद्धओं. 13) P अयाणओं. 14) P धम्मो, P तहया for जहया, P मम for मं, P न याणए. 15) प्रण आणए P न याणए. 16) P अव्चान्डस्स, P मंसामि for मासिम्म, प्र मांसाओं P मीसाउ. 17) P य हु for बहु, P खहरों व्व. 18) P जालउले, P तत्तों. 19) P आणह आणह जलं, P जंपंति, प्रआणंति तज्ञ नं वं कढ 20) प्रम् पलंत for जलंत (emended), P जीहाला, P सामिय सामिय नहाउ में. 21) P तह for अह, P भणमाणा for जंपंता, P देती for गलए, P विडिंबि . 22) P गलयं, प्रालियीम, प्रते सित लोहं, P से लोहं, P तेण वि विभिन्नमाणा, P दिसादिमिं. 23) P निवह for तंब, P किंडिलं for तडिलं, P नेति for णाम. 24) P लग्गंति ज घोर. 25) प्रदेति तावंता, प्रणिबंदिति. 26) प्रते for ती, प्रजलंत for ललंत. 28) P सिमिसिगंता रेणूए मंसखंड वा. 29) P धावंन. 30) P पावंति for धावंति, P सरसा, P उद्धावई, प्र-प्यहार, P वामीसो. 31) P पयारं छिंदंति. 32) P ललंतं च गुरुभारा. 33) P सीयजल.

| 1  | जाव असि-चक्र-तोमर-पूरे पूय-वसा-रुहिर-मुत्त विच्छिङ्के । अग्गिगाला-मुम्मुर-णिवहे भइ वरिसए जलभो ॥     | 1  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | तह तेण ते परद्धा वेयालिय-पच्चए गुहाहुत्ता । धावंति धावमाणा दीणा सिंहोहिँ हम्मंता ॥                  |    |
| 3  | पत्ता वि तत्थ केई गुरु-वज्ज-सिलाभिघाय-दिलयंगा । पविसंति गुहाऍ मुहं बितियं णरयं व घोर-तमं ॥          | 3  |
|    | § ७७) अह परुय-काल-जलहर-गज्जिय-गुरु-राव-दूसहं सदं । सोऊण परं भीया प <b>डिव</b> ह-हुत्तं पलार्यति ॥   |    |
|    | तत्थ वि पंछायमाणा भीम-गुहा-कडय-भित्ति-भाएहिं। मुसुमॄरियंगभंगा पीसंते साछि-पिट्टं व ॥                |    |
| 6  | कहकह वि तत्थ चुका णाऊणं एस पुष्त्र-वेरि ति । वेउव्तिय-सीह-सियाल-सुणय-सउणिहेँ घेप्यंति ॥             | 6  |
|    | तेहिँ वि ते खर्जाता औछ-वियंछं खरं च विरसंता। कहकह वि किंचि-सेसा वज्ज-कुडंगं अह पविद्वा॥             |    |
|    | भह ते वियण-परद्धा खण-मेत्तं ते वि तत्थ चिंतेंति । हा हा अही अकर्ज मूढेहिँ कयं तमंधिहिं ॥            |    |
| 9  | तङ्को चिय मह कहियं णरए किर पुरिसीओ वियणाओ । ण य सहहामि मूढो ए णिंह अणुहोमि पचक्षं ॥                 | 9  |
|    | हा हा भणिओ तह्या मा मा मारेसु जीव-संघाए । ण य विरमामि अहण्णो विसयामिस-मोहिओ संतो ॥                  |    |
|    | मा मा जंपसु भलियं एवं साहूण उवह्मंताणं। को व ण जंपइ भलियं भणामि एयं विमूद-मणो ॥                     |    |
| 12 | साहंति मज्ज्ञ गुरुणो पर-दन्त्रं णेय घेष्पए किंचि । एवमहं पडिभणिमो सहोयरो कत्थ मे दस्त्रं ॥          | 12 |
|    | साहंति साहुणो मे पर-लोय-विरुद्धयं पर-कलत्तं । हा हा तत्थ कहंतो पर-लोओ केरिसो होइ ॥                  |    |
|    | जह जे भजंति गुरुजो परिग्नहो जेय कीरए गुरुओ। ता कीस भणामि अहं ज सरद अम्हं विजा इमिजा॥                |    |
| 15 | जइ णे भणंति साधू मा हु करे एत्तियं महारंभं। ता कीस अहं भणिमो कह जियउ कुडंबयं मज्झ ॥                 | 15 |
|    | संपद्द तं कत्थ गयं रे जीव कुडंबयं पियं तुज्झ । जस्स कए अणुद्यिहं एरिस-दुक्खं कयं पावं ॥             |    |
|    | तह्या भंगंति गुरुणो मा एए णिहण संबर-कुरंगे। पिडभणिमो मूहप्पा फल-साग-सरिच्छया एए ॥                   |    |
| 18 | इय चिंतेंति तहिं चिय खण-मेत्तं के वि पत्त-सम्मत्ता । गुरु-दुक्ख-समोच्छइया अवरे एयं ण चाएंति ॥       | 18 |
|    | <b>अह ताण तक्खणं चिय उदावइ वण-दवो धमधमें</b> तो । पवणाइद-कुडेगो दहिउं चिय तं समाढतो ॥               |    |
|    | बह तत्थ डज्झमाणा दूमह-जालोलि-संवलिय-गत्ता । सत्ता वि सउम्मत्ता भर्मात णरयम्मि दुक्खत्ता ॥ अवि य । 💎 |    |
| 21 | सर-केंति-समागम-भीसणए दुसहाणल-जाल-समाउलए । रुहिरारुण-पूय-वसा-कलिए सयर्थ परिहिंदह सो णरए ॥            | 21 |
|    | इय दुक्ख-परंपर-दूसहए खण-मेत्त ण पावइ सइ सुहए । कय-दुक्कय-कम्म-विमोहियया भम रे सुद-विज्ञययं जियया।   | ł  |
|    | सध्य-त्थोवं कालं दंस-वास-सहस्साइँ पढमण् णरण् । सन्व-वहुं तेत्तीसं सागर-णामाण सत्तमण् ॥              |    |
| 24 | एयं च एरिसं भो दिदं वर-णाण-दंसण-घरेहिं। तं पि णरणाह अण्णे अछियं एयं पर्यपंति ॥                      | 24 |
|    | 🖇 ७८) अण्णे भणित मूढा सम्मो णरभो व्य वे.ण भे दिहो । अवरे भर्णात णरस्रो वियङ्ग-परिकिपाओ एसो ॥        |    |
|    | जे चिय जाणंति इमं णरयं ते चेय तत्थ वर्चति । अम्हे ण-याणिमो चिय ण विचमो के वि जंपंति ॥               |    |
| 27 | अण्णाणं अण्णाणं ण-याणिसो को वि एस णरको त्ति । अवरे भर्णात अवरा जं होही तं सहीहासी ॥                 | 27 |
|    | संसार-णगर-कयवर-सूयर-सरिसाण णित्थ उन्वेओ । किं कोइ डोंब-डिंभो पडहय-सद्दस्स उत्तसङ् ॥                 |    |
|    | अणुदियहम्मि सुणेता अवरे गेण्हंति णो भयं घिट्टा । भेरी-कुलीय पारावय व्व भेरीएँ सहेणं ॥               |    |
| 30 | णरय-गद्द-णाम-कम्मं अवरे बंधंति णेय जाणंति । ता ओदियंति मृदा अवरे जस्मोवरि रोसो ॥                    | 30 |
|    | अवरे चिंतेंति इमं कल्लं विरमामि अज विरमामि । ताव मरंति अउण्णा रहिया ववसाय-सारेणं ॥                  |    |
|    | दे विरम विरम विरमसु पावारंभाको दोग्गइ-पहाओ। इय विलवंताणं चिय साहूणं जींत णरयभ्मि ॥                  |    |
| 33 | ता णरणाह सयण्णो जो वा जाणाइ पुण्ण-पावाई । जो जाणइ सुंदर-मंगुलाइँ भावेइ सो एयं ॥                     | 33 |
|    | णरपु णेरइयाणं जं दुक्खं होइ पश्चमाणाणं । अरहा तं साहेज्ज व कत्तो अम्हारिसा मुक्खा ॥                 |    |
|    |                                                                                                     |    |

<sup>1 &</sup>gt; उ कुंत for तोगर, P पूर for पूय, P om. मुत्त, P अधिगाला, P नियरे for णियहे. 3 > P गुहामिमुइं वायंतरयं च घोर. 4 > उभीता P मीया. 5 > P वंगवंगी, उ पिस्मंते, P सालिंपिंडं. 6 > P तयणिहं for सउणिहें. 7 > P तहं मि ते खंजाना अच्छिविअच्छक्त्यारं, P वज्जकुंडंगेन पटमंति ॥ वज्जकुंडंग्निट्टा खणमेत्तं तत्थ किंचि वितेति ।. 8 > P अहा for अहो, उ धम्मेहिं for मंधिहं. 9 > P तत्तो for तत्त्रओ. 10 > P संपायं, उ विस्माविस, P संते. 11 > P मूढं for प्यं. 12 > P om. °ए किंचि, P सहोजरं. 13 > P om. पर, P भणामो for कढ़ंतो. 14 > P नो for णे, P परिगमओ, उ गरुओ, P तरइ for सरइ. 15 > P णो for ले, P साहू साहुकारे, P जियह. 17 > P सायरसिक्छ्या एते. 18 > P वितेति, P गुरुदत्तसमोप्यतेच्छ , P चायंति. 19 > P उव्वावह. 20 > P भाणो, P संगिर्टित्तंगा, P निर्यंमि. 21 > उ हीसणए P भीसणाए, उ पूमसमा P पूइवसा. 22 > P पाविय, P भमिरे, P विजय जं. 23 > P त्थोयं, P सहस्ताइं में. 24 > उपसिनो, P दिद्धि, P नारनाह, P एयं ति लेपेनि. 25 > उ वियदपरियापओ. 26 > P बुचंते. 27 > P होहि ति तं. 28 > P नयर, P repeats कयवर, P उव्वेवो, P के वि for कोइ, P पिटेहयसहस्ताहेवयइ. 29 > उ दहा for धिट्टा, P कुलाय पारावह व्व भीरीय सद्धेण. 30 > उ गई, P ता for ताओ, उ अहसंति P उद्दितंतु, उ ज्जरसोवरी P जरसावरिं. 31 > P वितंति इमो, P थिरमामि सक्तयसंकेया।, P ववसारेयसारेण. 32 > P om. विरम. 33 > उ जे वा जाणंति, P जो जीणह, P सो एवं. 34 > P जुं for जं, P मुक्ता.

| ì   | 🖇 ७९) कह-कह वि भाउयंते उथ्वहो किंचि-मेत्त-कम्म-मरुो । पहसह तिरिक्ख-जोणि मणुओ वा जो इमं कुणह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | तव-भंग-सील-भंग काम-रई-राग-लोह-कूडतं । कूड-तुल-कूड-माणं कूडं टंकं च जो कुणइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 3   | पसु-महिस-दास-पेसा जे य किलिस्सिति दुक्ख-तण्हत्ता । पर-छोय-णिरावेक्खा लोयं खाएंति दुस्सीला ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3   |
|     | एएं सन्वे मरिउं अकय-तवा जंति तिरिय-जोणिम्मि । तिरियाणुपुन्वि-रज्जू-कड्डिजंता बद्दल ब्व ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|     | तस्य तस-थावरत्ते संपुण्णापुण्ण-थूल-सुहुमत्ते । वियलेदिय-पंचेदिय-जोणी-मेए बहु-वियप्पे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 6   | जल-जलणाणिल-भूमी-वणस्सई चेय थावरे पंच । विय-तिय-चउ-पंचेदिय-भेए य जंगमे जाण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6   |
|     | दुवय-चउप्पय-भेया अपयापय-संकुला चउ-वियप्पा । पसु-पश्चि-सिरीसिव-भगर-महुयराई बहु-वियप्पा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|     | जल-थल-उभय-चरा वि य गयण-चराई य होंति बहु-भेया । णरणाह किंचि सोक्खं इमाण सब्वं पुणो तुक्खं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 9   | खोड्डण-खणण-विदारण-जळण-तह-द्वमण-बंध-मोडेहिं। अवरोप्पर-सत्थेहि य थावर-जीवाण तं दुक्खं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9   |
|     | छिर्जात वणस्सइणो वंक-कुहाडेहिँ णिद्दय-जणेणं । लुब्वंति ओसहीओ जोब्वण-पत्ता दुहत्ता य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|     | छुब्भंति कढयढंते उयए जीवा उ बीय-जोणिम्मि । मुसुमूरिर्जात तहा अवरे जंत-प्पओगेणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 12  | णिइय-समत्थ-दढ-बाहु-दंड-पव्विद्ध-असि-कुद्दाडेहिं। णरणाद्द तरुयरत्ते बहुसो पल्हत्थिओ रण्णे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12  |
|     | खर-पवण-वेय-पश्विद्ध-गरुय-साला-णमंत-भारेण । भग्गो वणस्मि बहुसो कडयड-सद्दं करेमाणो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|     | पज्जलिय-जरुण-जाला-कराल-डउझंत-पत्त-पटभारो । तडतडतडस्स डड्डो णरवइ बहुसो वण-दवेण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 15  | कत्थइ वजासणिणा कन्थइ उम्मूर्त्ठओ जल-रएगं । वण-करि-करेण कत्थइ भग्गो णरणाह रुक्खते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15  |
|     | <ul><li>८०) गंत्णमचाणंतो लोलंतो किलण-घरणिवट्टिमा । कत्यद्द टस त्ति खहओ दुईदियत्तिमा पक्तिहिं ॥</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|     | खर-णर-करह-पस्हि य रह-सयद-तुरंग-कटिण-पाएहिं। दिहि-विहूणो तेइंदियएसु बहुसो णिसुद्धो हं॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 18  | उरग-भुयंगम-कुक्कुइ-सिहि-सउण-सपृहिँ असण-कज्ञामा । बिलवंतो चिय खद्भो सहसाहुत्तो भय-विसण्णो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18  |
|     | खर-दिणयर-कर-संत <sub>।व-सोसिए</sub> तणुय-विरय-जंबाल । मच्छत्तणम्मि बहुसो कायरु-सउगेहिँ खडुओ हं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|     | बहुमो गलेण विहो जाल परहो तरंग-भाइहो । जलयर-सपृद्धिँ खहो बहो पावेण कम्मेणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 21  | मयर-खर-णहर-दाविय-तिक्खरग-कराल-दंत-करवत्ते । कत्थइ विसमावत्ते पत्तो णिय-कम्म-संतत्तो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21  |
|     | कत्थइ अहि त्ति दहं मारे-मारह पाव-पुरिसेहिं। खर-पत्थर-पहरेहिं णिहुओ अकयावराहो वि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|     | कत्थइ मिहीहिँ खड्ओ कत्थइ णउलेहिँ खंड-खंड-कओ । ओसहि-गढ़ाइढ़ो बढ़ो मंतेहिँ उरयत्ते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 44  | " the second of | 24  |
|     | ाणुदुर-वम्ब-चवडा-फुड-णहर-विदारिसा मेशा रणणा महिसत्तणाम्म कत्यद्दं गुरु-दृसह-मार-दुक्खता ॥<br>हरि-खर-णहर-विदारिय-कुंभत्यल-संगलंत-रुहिरोहो । पडिओ वणम्मि कत्यद्दं पुक्खि-वलुत्तो सउणणुर्हि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| , - | गुरु-गहिर-पंक-खुत्तो सरवर-मञ्झम्मि दिणयर-परद्धो । ताव तहिं चिय सुक्को तावस-घरो व्य जुण्ण-गओ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 27  | कत्थइ वारी-बहो बहो घण-लोह-संकल-सपुहिं। तिक्खंकुस-वेलु-पहार-तज्जणं विसहियं बहुसो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27  |
|     | भद्रभारारोहण-णिसद्वियस्य रण्णे बद्धाद्य-स्वरस्य । जीय-सणाहस्य वि कोल्हपहिँ मासं महं खद्दयं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|     | कत्थइ विसमाविडओ मुसुमृरिय-संधि-बंधणो दुहिओ । तण्हा-खुहा-किलंतो सुसिऊण मओ अकय-पुण्णो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 30  | कत्थह णंगल-जुत्तो सयड-धुरा-धरण-जूरण-पयत्तो । तोत्तय-पहर-पर हो पडिजण ठिक्रो तिहें चेय ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30  |
|     | डहणंकण-बंधण-तादणाईँ वह-छेज्ञ-णत्थणाईं च। पसु-जम्मसुवगण्णं णरवह बहुमो वि सहियाईं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|     | हरिणत्तर्णास्म तक्खण वियायई-सय-तणं पमोत्तणं । सावय-सहस्स-पडरे वणस्मि विवलाइयं बहुसो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 3   | कत्थह् य जाय-मेत्तो मुद्धत्तणएण जर्णाण-परिहीणो । दढ-कोडंडायिंड्ड्य-बाणं वाहं समक्षीणो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33  |
| ,,, | कर्म है च नाच साम <b>बिले</b> यनदेन सामानानादियामा । लेक-साक्ष्याता क्षेत्र-सान तार्थ <b>सम</b> ियामा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.J |

<sup>1&</sup>gt; P कह व आउणंते, P पहस्ति, P जोणी, J जं for जो, P कुणए. 2> P कामरती, P कुहुंतं. 3> J जे किलिस्संति P जोई किलेसेड, P निरापेक्खा, P खायंति. 4> J निर्धाणपुन्तिरजा. 5> P थावरत्तो ते पुत्रापुत्र. 6> P तेय for चेय, J विद्द, P भेषणं for भेष य. 7> P दुष्पय, J अपयापद, P सिरीसवनमरामहुयरवहुविह्वयण्या. 8> P गयणचरा चेय. 9> P खोहण, P वियारणजालणतह्थमण. 10> P स्राहणो कुद्दािश्वाण्ण निह्य, P छुंति, P वि for य. 11> P कहकढेंते उद्य जीवा तु बीय. 12> J पविद्ध, P सिथ for असि. 13> P पविद्ध, P साला निमंतनावेग. 14> P दृष्टुो. 15> J रयेणं, P करकरेण. 16> P वायंतो, P वसत्थि for दस त्ति, J विद्दियं तिमा. 17> P रह्मल. 18> P om. भुवंगम, P विवलाहत्तो खहओ. 19> J विअर for विरय, P जंबोले, P काहल. 21> P दारिय for दाविय. 23> P ओसिह गंधाबही. P उयरत्ते. 24> P वियारिओ, P सार for भार. 25> J कर for खर, P वियारिय, P पत्थिवलुत्तो. 26> P गुरुपण. 27> P कत्थद बीराबंधो, P तिक्खुंकुसाबलपहार, P विसहिदं पयसो. 28> P मयं for महं. 29> J असिक्जण for सुसिकण. 30> P नंगलहुजुत्तो, P चेव for चेय. 31> P तहा for वह. 32> P इरित्तणंमि, J विआयमयतण्णयं, P मयतण्यं, P विवला हओ. 33> P om. य, P कोयंहा, P बाणवाहं.

| 7               | alatel the actual decate total total title and total total to a second second total total                 |    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                 | कत्यह धावतो चिय पित्रजो विसमिम गिरि-वर-मुसिम । कत्यह वण-दव-जाळावलीहिँ बही णिरुच्छाहो ॥                    |    |
| . 8             | णो णिडभएण चिण्णं तणं पि जो चेय पाणियं पीयं । ज य णिडमएण सुत्तं जरणाह मयत्तणस्मि मए ॥                      | 3  |
|                 | सस-संबर-महिस-पसुत्तगम्मि पुरिसेहिँ मंस-छोहेणं। मंसं बहुसो खड्यं फालेउं अंगमंगाई ॥                         |    |
|                 | सर-सत्ति-सेल्ल-सन्वरू-णिइय-णिक्सिन-सर-पहारेहिं। बहुसो अरण्ण-मज्झे औएण णिएण वि विमुक्को ॥                  |    |
| 6               | सुय-सारिय-सउणते लावय-तित्तिर-मयूर-समयम्मि । पंजरय-पास-मइयं बहुसो मे बंघणं पत्तं ॥                         | 6  |
| ,, e. ^         | तण्हा-छुहा-किलंतेहिँ णवर वृद्धं पि वंफियं बहुसो । जो उण णिवसह गब्से आहारो तस्स तं चेय ॥                   |    |
| 11,             | कजाकजं बहुसो गम्मागम्मं भयाणमाणेण । णरवइ भक्खाभक्खं परिहरियं णो भमंतेण ॥ भवि य ।                          |    |
| 9               | दुक्लं जं णारयाणं बहु-विविद्य-महा-घोर-रूवं महंतं, होज्जा तं तारिसं भो तिरिय-गइ-गयाणं पि केसिं चि दुक्लं । | 8  |
|                 | छेजे बंधे य घाए जर-मरण-महावाहि-सोगुर्याणं, णिचं संसार-वासे कह-कह वि सुहं साह मञ्ज्ञं जियाणं ॥             |    |
|                 | अंतोसुहुत्त-मेत्तं तिरियत्तं को वि एत्थ पावेहँ । अण्णो दुह-सय-कल्जिओ कालमणंतं पि वोलेइ ॥                  |    |
| 12              |                                                                                                           | 12 |
| exting.         | 🖇 ८१) ण य हिंसओ जियाणं ण य विरइं कुणइ मोह-मूढ-मणी । पयइ-मिउ-मदवो जो पयइ-विणीओ दयाल. य ॥                   |    |
|                 | तणु-कोह-माण-माया जीया विरमिति जे कसाएसु । मूढ-तव-णियांगिहिँ य जे होंति य पाव-परिणामा ॥                    |    |
| 15              | दहुण य साहुयणं ण वंदिरे णेय णिंदिरे जे य । रंडा दूभग तह दुक्लिया य बंभं धरेमाणी ॥                         | 15 |
| I               | सीउण्ह-खुप्पिवासाइण्हिँ अवसस्स णिजाराण् उ । तिरियाण य मणुयत्तं केलि पि अकाम-वसयाणं ॥                      |    |
| 14. " L b . P . | दारिद्देण वि गहिया धणिय-परद्धा तहा सया थद्धा । सणियाण् पिडऊणं मरंति जलले जल वा वि ॥                       |    |
| 18              | जे पर-तत्ति-णियत्ता णवि थद्धा णेय दोस-गहण-परा । ण महारंभ-परिगाहण-इंभया णेय जे चोरा ॥                      | 18 |
|                 | ण य वंचया ण छुद्धा सुद्धा जुणे ण दुस्सीला । मरिकण होति एए मणुया सुकुले समिद्धे य ॥                        |    |
|                 | जे उण करेंति कम्मं णरय-तिरिक्खसणस्य जं जोग्गं । पच्छा विरमंति तिहें कुच्छिय-मणुया पुणो होति ॥             |    |
| 21              | मणुयाउगं णिबंह पुर्व्वि पच्छा करेंनि जे पार्व । ते णरय-तिरिक्ख-समा पुरिसा पुरिसम्थ-परिहीणा ॥              | 21 |
|                 | णरणाह इमे पुरिसा तिरिया वा एय-कम्म-संजुत्ता । देवा णेरहया वा मरिउं मणुयत्तणे जंति ॥                       |    |
|                 | जायंति कम्म-भूमीसु अहम-भूमीसु के वि जायंति । आरिय-जणिम एके मच्छा अवरे पुणा होति ॥                         |    |
| 24              | सक-जवण-सबर-बब्बर-काय-मुरुंडोड्ड-गोंड-कप्पणिया । अरवाग-हूण-रोमस-पारस-खस-खामिया चेत्र ॥                     | 24 |
|                 | डोंबिलय-लउस-बोक्स-भिल्ल-पुलिदंध-कोत्थ-भररूया । कोंचा य दीण-चंचुय-मालव-दविला कुडक्खा य ॥                   |    |
|                 | किक्कय-किराय-हयमुह-गयमुह-म्बर-तुरय-मेंढगमुहा य । हयकण्णा गयकण्णा अण्णे य अणारिया बह्वे ॥                  |    |
| 27              | पावा पर्यंड-चंडा अणारिया णिग्घिणा णिरासंसा । धम्मो ति अक्खराई णित्र ते सुविणे वि जाणंति ॥                 | 27 |
|                 | एए णरिंद भणिया अण्णे वि अणारिया जिणवेरिहें । मंदर-सरिसं दुक्कं इसाण सोक्कं तण-समाण ॥                      |    |
|                 | चंडाल-भिल्ल-डोंबा मोयरिया चेय मच्छ-बंधा य । धम्मत्थ-काम-रहिया सुद्द-हीणा ते वि मेच्छ व्व ॥ 🦿              |    |
| 30              | 🖇 ८२) भारिय-कुलं वि जाया अंधा बहिरा य होंति ललाया । रुखा अजंगम श्विय पंगुलया चलण-परिहीणा ॥                | 30 |
|                 | धणमंतं दहुणं दूरं दूमेंनि दुक्खिया जे य । रूविं च मंद-रूवा दुहिया सुहिवं च दहुणं ॥                        |    |
|                 | णरणाह पुरिस-भावं महिळा-भावं च के वि वश्वति । मोहगिग-सिमिसिमेंता णपुंसवर्त च पावेति ॥                      |    |
| 33              | दीहाउया य अप्पाउया य आरोग्ग-सोक्ख-भागी य । सुभगा य दूभगा वि य अवरे अयसाईँ पावेंति ॥                       | 33 |
|                 | er out videour factor acces                                                                               |    |

<sup>1&</sup>gt; प्रदिण्णयण्णो, P तत्थह धाययमाणोः 2> P णह for वर, P द्रङ्कोः 3> प्र णिखण्ण for णिक्सण्णः 4> P मांस लोभेण, P मांसं 5> प्रधारिहें, P मांज जीए नीएणः 6> P सजगतों, प्रधानहिंदं, प्रणे for मे, प्र पत्तोः 7> P णाम for णवर, P भिन्खां for वंक्षियं, P जो पुण, P गत्तो for गक्तः 9> P गमाणं for गयाणं 10> P महावोहिशोगङ्क्ष्याणं 12> P तिरियत्तणंभी लुक्को, प्र कर्षि पि, P पि नच्छुक्सए, P अणु उ for मणुओ P om. होहः 13> प्र विरई, P न विरई, प्र प्रयहिम मह्वो, P नि उ for मिंडः 14> प्र अह for तणु, प्र लोहेण क्या वि for जीया, प्र णियाणहिः 15> P साहुणयं, P रेडायर-दुष्मगा दुः 16> P वासाहयां अवसस्स, प्र वि for यः 17> प्रव for वि, P इद्धा for थद्धाः 18> प्रपरिग्गहर्दभयाः 19> P सुकुले सुमिद्धेः 20> P जे पुणः 21> प्र मणु भाउभं, P पुच्छी पुच्छा करेतिः 23> प्र अकम्म for अहमः 24> प्र स्व for सक, P खसखोसिया, P चेवः 25> P डोंबय, प्र वोक्स P वोक्स्स, प्र पुर्लिय औष, P पुर्लिय क्या प्र मम्परस्या, P य वीण, P कुलक्खाः 26> P किक्क्षयकराय, P इयमुद्दा गयमुद्दा, प्रश् तुरयाः 27> P दंदा for वेदाः 28> P मंदिरः 29> P मेश for चेयः 30> प्र होति कल्लाय P हो ल्लाखा, प्र स्लायंरामिचय, P कल्ला for रुखाः 31> प्र दूमेर, प्र स्वं for स्विं 32> P मोइपि मिसिमिसंता, प्र व्यंति for पावतिः 33> P उ for य in the first two places.

खुजा य पंगुछा वामणा य अवरे य होंनि हीणंगा । मूया बहिरा अंधा कई वाहीहिँ अभिभूया।। 1 संजोय-विष्पओगं सुह-दुक्खाइं च बहु-पगाराई । बहुसो णरवर जम्मण-मरणाणि बहुणि पावंति ॥ एयं चिय पजात्तं गरवर वेरगा-कारणं पढमं । जं असुर्हिम वसिजाइ णव-मासे गष्भ-वासिम ॥ 3 असुइ-मल-मुत्त-पडरे छिवाडिया-मास-पेसि-समयम्मि । बहुसो अहं विलीणो उवरे श्विय पाव-कम्मेहिं ॥ बहुसी पबुत्यवहुया-गयवहुयाणं च गव्भ-संभूओ । खर-खार-मूख-इही गलिओ रुहिरं व णिक्खंती ॥ अण्णो गढभ-गओ बिय जण्णीएँ मयाँ जीवमाणो वि । बज्झह चडप्फडंतो दुसह बिय जलण-जालाहिं ॥ 6 अवरो संपुण्णंगो कह वि विवण्णो तहिं सकय-पुण्णो । परिछेइ यंगमंगो कड्रिजाइ जणणि-जोणीए ॥ कह-कह वि विणिक्खंतो अतो-संतोस-सासमुञ्झंतो । बुण्णो सत्थ विवण्णो बहुसो रुण्णो अकय-पुण्णो ॥ 💛 जायंतेण मए विय अणंतसी गरुय-वेयणायला । जीया जणजी णिहणं चलचलुव्वेलिर-ससला ॥ 8 कत्थह य जाय-मेत्तो पंसुिक समणी-कुमारियाहिं च । चत्तो जीवंतो चिय फरिहा-रच्छा-मसाणसु ॥ तत्थ वि विरसंतो स्विय खड्ओ बहु-साण-कोल्ह्याईहिं। थण्यं स अलभमाणो कत्थद्व सुसिओ तहिं चेय ॥ करथइ जायंती श्चिय गहिओ बालग्गहेण राहेण । तत्थ मुझो रुयमाणी माऊए रोयमाणीए ॥ 12 कत्थइ कुमार-भावं परिवण्णो पुण्ण-लक्खणावयवो । सयण-सय-दिण्ण-दुक्खो विहिणा जम्मंतरं णीओ ॥ कय-दार-संगहो हं बहुसी बहु-सयण-मणहरो पुन्वि । दुग्गय-मणोरहो इव सय-हुत्तं मचुणा णीओ ॥ जुवईयण-मणहरणो बहुसो दढ-पीण-सललिय-सरीरो । सिद्धस्थ-कंदली विय टस ति भग्गो कयंतेण ॥ 15 पर-दार-चोरियाइसु गहिओ रायावराह-कजेण । छेयण लंखण-ताडण-डहणंकण-मारणं पत्तो ॥ बहु-रह्य-चीर-मालो उच्छिट्टाणिट्ट-खप्पर-करम्मो । कथ-डिंभ-कछयलो हं बहुसो उम्मत्तओ भिमेओ ॥ पूर्णियो सहुसामिको ॥ पूर्णियो दुविभक्त-रक्त-खद्दए जणम्मि णरणाह मे खुहत्तेण । खद्दयं माणुस-मंसं जण-सय-परिणिदियं बहुस्रो ॥ 18 खरुया-मेात्थय पहराहको वि दीणत्तणं अमुंचंतो । सरणं अविंदमाणो जणस्स पाएसु पिडको हं ॥ कत्थइ महिलत्तणण् दूसह-दोहगा-सोय-तिवयाए । दालिइ-कलह-तिवयाएं तीएँ रुण्णं धव-मणाए ॥ वेहब्ब-तृमियाण् दूसह-पड्-णेहमसहमाणीण् । उर-पोट्ट-पिट्टगेणं णिरत्थयं तं कयं बहुस्रो ॥ 21 पिययम-विलीय-दंसण-इंसा-वस-रोस-मोहिय-मणाए । णरणाह मए अप्पा झस ति अयडिम्म पिन्खत्तो ॥ दुस्मीलत्तण चिंघं पाव-फलं कुसुम-पह्नबुब्भेयं । णासाहर-कण्णाणं छेयं तह भेयणं सहियं ॥ त्रियम-सवत्ती-संतावियाएँ पहणा अलीह-गणियाए । णरणाह मए अप्पा विलंबिओ दीण-वयणाए ॥ बहुली व परिगयाणु सिसिर जर कंथ-उत्थय-तणूणु । दुरगय-घरिणीणु मणु बहुसो तण-संस्थर सुइयं ॥ विसयं विसमावते हुलिर-कल्लोल-बीइ-पउरस्मि । तिमि-सयर-मच्छ-कच्छव-भमंत-भीमे समुद्द्ग्मि ॥ एयाणि य अण्णाणि य णरवर मणुयत्तणिम दुक्खाइं । पत्ताइँ अणताइं विसमे संसार-कंतारे ॥ 27 27 मिर-दुह-जर-वाहि-भगंदराभिभूएहिँ दुक्ख-कलिएहिं। सास-जलोदर-भरिसा-ऌया-विष्फोड-फोडेहिं॥ णिटभच्छण-अवमाणण-तज्जण-दुष्वयण-बंध-घाणुहिं । फेडण-फाडण-फोडण-घोलण-घण-घंसणाहिं च ॥ साणकोडण-तोडण-संकोयण-डहण-झाडणाहिं च । सुलारोवण-बंधण-महण-करि-चमढणाहिं च ॥ 30 सीस-च्छेयण-भेयण-लंबण-तुबिवडण-तच्छणाहिं च । सहस्रकृत्यु-बोडण-जरुणाविल-बहण-वियणाहिं ॥ णरवइ णरय-सरिच्छं बहुसो मणुयत्तणे वि णे दुक्खं । सहियं दूसहणिजं जम्मण मरणारहद्दुम्मि ॥ अवि य । 33 ∮८३) दृसइ-पिय-विभोय-संताव-जलण-जालोलि-तावियं । भष्पिय-जण-संगमेण गुरु-वज्जासणिए व्व ताडियं ॥ 33 अइदारिइ-सोय-चिंता-गुरु-भार-भरेण भग्गयं । भीसण-खास-सास-वाही-सय-वेयण-दुक्ख-पउरयं ॥

<sup>1 &</sup>gt; गय मंगुला, ग अद्धा केई, ए अहिहूया. 2 > ए संजोग-, ए "ओगा मुहुदु", ए पयाराइं, ए मरणाणि य पावइ बहूणि ।. 3> ए अनुयंमिव अज्ञाट 4 > ए मासपिति, ए उपरे. 5 > ए पत्रव्यवद्धागद्ययायाणं, ए मून्द्र हुंगे, ए रुहिरुं. 6 > ग जणणीय मयाय ए जणणीइ समाइ. 7 > ग उण्णो for पुण्णो, ए कहिज्जह. 8 > ए संत for सास, ए बुब्बो for बुण्णो. 9 > ग वेयणायहां, ए चहुवेह्निर. 10 > ए कुमारियाणं च, ए रच्छा सुसाणे य ।. 11 > ए कोल्हुयादीहिं, ए चेव. 12 > ए तत्थ मओ. 14 > ए भणहरें चिय सय". 15 > ए सुलिल्य, ए विय दम ति. 16 > ए राहावराह, दहणं . 17 > ए जणिम्म ए "णाह रे मे. 18 > ए उच्चिद्धां . 19 > ए खहुवा, ए पहणहंओ. 20 > ए परिपृरियाए for तिवयाए, ग्रतीय रुण्णं, ग्रपित (?) for धव, ए रुणं चिक्र विणोउ।. 21 > ए परणोहम , ए उरपोद्दिष्टुणंमिनर . 22 > ए निक्खत्तो for पिखत्तो. 23 > मितं विषं, ग्रिकेय लुएणं मे सहियं, ए तह भोयणं . 24 > ए परणो . 25 > ए बहुलीए परिग्यहियाए, ग्रकंथरीत्थ्य. 26 > ए भीमावच्ने for विसमावत्ते, ए कल्छभममंति . 28 > ए जल for जर, ए भगंदराहिंभू , ए सल for सास, ए जलोयरहरिसाल्याहिं वि . 29 > ए निक्भच्छणाव , ग्रतह for धण. 30 > ए साहणफोडण, ए संकोडण, ग्रह्माडणाई ए उद्घोडणाहिं, ग्रचमडणा किंव. 31 > ए च्छेदणभेदण, ग्रतत्थहाणि च, ए ख्छुकृत्तण, ए दहणा . 32 > ए बहुसो व मणु , ए मए for वि णे . 33 > ग्रालोल-अतविश्वं, ए ताविश्वं, ए वज्ञाअस , ग्रताडिअवं ए ताडिअवं . 34 > ए गिरि for ग्रह, ग्रसोस for सास, ए वाहि .

णरवर एरिस-दुक्खयँ मणुयत्तणयं पि णाम जीवाण । वीसमउ कत्थ हिययं वायस-सरिसं समुद्द-मज्झस्मि ॥ एको मुहुत्त-मेत्तं सन्व-त्थोवं तु भुंजए बाज । पल्लाइँ तिष्णि पुरिसा जियंति उक्कोस-भावेण ॥ तम्हा देवत्तणयं इमेहिँ कम्मेहिँ पावए मणुओ । तिरिओ व्व सम्मादिही सुर-णारइया ण पार्वेति ॥ 3 जल-जलण-तडीवडणं रज्ञ-विस-भक्तंगं च काऊणं । कारिसि-बाल-तवाणि य विविदाईँ कुर्णात मूढ-मणा ॥ सीउण्ह-खुप्पिवासाय सकाम-अकाम-विजाराणु य । मरिजण होति देवा जइ सुद्धा होति भावेण ॥ जे उग संगियाण-कडा माया-मिच्छत्त-सह्न-पडिवण्णा । मरिजण होर्ति तिरिया अट्टज्झाणिमम वट्टंता ॥ 6 तत्थ वि वंतर-देवा भूय-पिसाया य रक्खसा अवरे । ज मणुयाण वि गम्मा किंकर-णर-सरिसया होति ॥ सम्मत्त-बद्ध-मूला जे उण विरया व देस-विरया वा । पंच-महब्वय-धारी भणुब्वए जे य धारेंति ॥ कम्म-मल-विमुक्काणं सिद्धाणं जे कुणंति वंदणयं । पूर्वं अरहंताणं अरहंताणं च पणमंति ॥ 9 पंचायार-रयाणं भायरियाणं च जे गया सरणं । सुत्तत्थे।ज्ञायाणं उज्झायाणं च पणमंति ॥ सिद्धि-पुरि-साहयाणं संजम-जोएहिँ साहु-करणाणं । पयईए साहूणं साहूणं जे गया सरणं ॥ ते पुरिस-पोंडरीया देहं चइऊण कलमलावासं । दिय-लोय-विमाणेसुं मणहर-रूवंसु जायंति ॥ 12 चल-चवल-कं।डल-धरा पलंब-वण-माल-रहिर-सरीरा । वर-रयणाहरण-धरा हवंति देवा विमाणिस्म ॥ ताण वि मा जाण सुहं सययं णरणाह कामरूत्रीणं । होइ महंतं दुऋवं देवाण त्रि देव-स्रोयम्मि ॥ 15 जे होंति णाडह्हा गोना तह किंकरा य पिंडहारा। भिच्चा भडा य भोजा अभिओगाणं इमं दुक्खं ॥ **अह**निक्ल-कोडि-धारा-फुरंत-जालावली-जलायंतं । तं पुरिस-वज्जहरं वज्ञ हरंते सुरा दहं ॥ पच्छायाव-परना हियएण इमाइं णवरि चितेति । हा हा अही अकर्ज विसयासा-मोहिएण कयं ॥ जइ तहया विरमंतो अविराहिय-संजमो अहं होंनो । इंदो व्व होज इहइं इंद-सरिच्छो व्व सुर-राया ॥ 18 अन्त्रो संपइ एसो किंकर-पुरिसो इमाण हं जाओ । तव-सरिमं होइ फरुं साहू सर्च उत्रइसंति ॥ सरिसाण य सम्मत्तं सामण्णं सेवियं समं अम्हे । अञ्ज्ञवसाय-गुणेणं एयो इंदो अहं भिन्नो ॥ विसयासा-मोहिय-माणसण रुढे: जिलिंद-वयणिमा । ण कओ आयर-भावो चुको एयं विसय-सोक्वं ॥ 21 21 बहु-काल-संचिओ मे जो वि कओ संजमो बहु-वियप्पो। सो वि अकारण-कृविएण णासिओ णवर मृदेण॥ लोए पुया-हेर्ड दाण-णिमित्तं च जो तवो चिण्णो । सो धम्म सार-रहिओ भुस सिग्यो एरिसो जाओ ॥ तिब-जलण-वारि-मर्गे बाल-तवे अजियं च जं धरमं । तं कास-कृसुम-सरिमं अवहरियं मोह-वाएण ॥ 21 स चिय संजम-किरिया तं सीलं भाव-मेत्त-परिहीणं । तं कीड-खड्य-हिरिभिथ सच्छहं कह णु णीमारं ॥ विबुद्द-जण-णिदिएसुं असार-तुच्छेसु असुद्द-पडरेसु । खण-भंगुरेसु रज्जद्द भोण्सु विदंबण-समेसु ॥ जीवो उण मणुयत्ते तहया ण मुंगह विसय-मृद-मणो। जह एयं जाणंतो तं को हियएण चिंतंतो॥ 27 27 इय ते किंकर-देवा देवे दहुण ने महिङ्गीए । चिंताणल-पर्जालया अंतो-जालाहिँ डज्झेति ॥ §८४) जे तन्थ महिद्रीया सुरवइ-रारिसा सुरा सुकय-पुण्णा । छम्माम-संस-जीविय-समए ने दुक्तिवया होति ॥ कुसुमं ताण मिलायइ छाया परिमलइ आसणं चलइ । विमणा य वाहणा परियणो य आणं विलंघेइ ॥ 30 एरिस-णिमित्त-पिसुणिय-चवणं णाऊण अत्तणो देवो । भय-बुण्ण-दीण-वयणो हियएण इमाईँ चितेइ ॥ हा हंस-गदभ-मउए देवंग-समोत्थयभ्मि सयणस्मि । उववज्जिजण होहिइ उप्पत्ती गदभ-वासम्मि ॥ वियसिय-संयवत्त-समे वयण दट्टण नियम-विलयाणं । हा होहिइ दट्टव्वं थुडुक्टियं पिसुण वगास्स ॥ 33 तामरस-सरस-कुवलय-माले वाबी-जलम्मि ण्हाऊण । हा कह मजेयव्वं गाम-तलाए असुइयम्मि ॥

1 > उ जीवयाण 2 > उ मेत्त्यं, ए त्योयं, ए आउं. 3 > ए नुर्तेन्छ्या न पावंति. 4 > उ तवावि यः 5 > उ वामाअसकामसकामाणि १ वासाअकामसकाम, ए हियएणं for भावेण 6 > ए सह्वपिनिता । 7 > ए भृया य पिसाय रक्खसा 8 >
ए विरियन्त, ए भारंति 9 > ए विष्मुका जे सिद्धाणं कु 10 > ए उवज्ञायाणं 11 > ए प्रसाधयाणं 12 > ए पोंढराया, ए
उ रूपमु 13 > ए भण for वण 14 > ए सययं य नरनाह कामरूवाणं, ए छोगंमि 15 > ए अभिज्याणं 16 > ए अतितिक्ख, ए जलयर्छनं 17 > ए चितंति, उ विस्वाविसमो 1 18 > उ णिरसंको for विरमंतो, ए महं for अहं 20 > उ सामणणु
21 > उ भाओ 23 > ए प्याहिडं, ए तुस for अस 24 > ए तिज्ञालान्छमरणे 25 > उ हिरिमच्छ ए हिरिमंथ, ए णु निस्सारं
27 > ए जीवो पुण, ए मोड for विसय 28 > ए पज्जलिए, ए उज्जल for अंतो 29 > ए तो for जे, ए महिङ्खिया 30 >
ए परियणा 31 > ए नलणं for चवणं, उ भयदीणपुण्णवयणो ए भयनुक्षदीणविमणो 33 > ए सिय for स्थ, ए वियलाणा
for विख्याणं, ए शुडुंकियं 34 > ए मालो वाबी-

| 1    | मंदार-पारियायय-विथिसिय-णव-कुसुम-गोच्छ-चेचहए । विसिउं दिग्वामोए हा कह होहं असुइ-गंधो ॥                               | 1          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | फालिय-मणि-णिम्मबिए जरुंत-बेरुलिय-मंडिए भवणे । बसिऊणं वसियव्वं जर-कृदय-कए उडय-वासे ॥                                 |            |
| 3    | तेस्रोक-तुंग-।चेंता-दुमे ब्व णमिऊण जिणवर एत्थ । णूण मए णवियब्वं मूढाणं भण्ण-पुरिसाणं ॥                              | ą          |
|      | वित्थय-णियंब-पुलिण रमिर्ड हंसो व्व तियस-विलयाण । हा मणुय-लोय-पत्तो होहं महिलो कुमहिलो व्व ॥                         | •          |
|      | वर-पोमराय-मरगय-कुक्केयण-रयण-रासि-विक्खितो । णूणं किविणो घेच्छं वराडियं घरणिवट्ठाओ ॥                                 |            |
| в    | गंभ्रब्ब-ताल-तंती-संबल्धिय-मिलंत-महुर-सद्देणं । बुज्झंतो होही सो संपद्द खर-णिटुर-सरेहिं ॥                           | 6          |
|      | सुर-सेल्जिम पयासं जिण-जम्मण-मंगलिम वहंते । तं तत्थ णिश्वयं मे तं कंण ण सलिहियं बहुसो ॥                              |            |
|      | हा दिणयर-कर-परिमास-वियसियंबुरुह-सरिस-मुह-सोहं । सुरगिरि-सिर-मउड-समं कद्दया उण जिणवरं दच्छं ॥                        |            |
| 9    | 🛊 दर-दलिय-कुवलउप्पल-विसट्ट-मयरंद-बिंदु-संदुमियं । थण-जुयलं हो सुर-कामिणीण कइया पुणो दच्छं ।।                        | 9          |
|      | ितियसिंद-विलासिणि-पणय-कोव-पब्विद्ध-कमल-राइल्लं । पडम-महापडमाइसु दहेसु मह मज्जलं कत्तो ॥                             |            |
|      | तं णवर खुडइ हियए जं नं णंदीसरे जिणिद-महे । तीय महं पेसविया दिट्टी घवलुंजल-विलोला ॥ 🕏 🖰                              |            |
| 13   | सुंदरयर-सुर सय-संकुले वि रंगम्मि णश्चमाणीए । सिंह-वयण-णिवेसिय-लोयणाएँ तीए चिरं दिट्टो ॥                             | 12         |
|      | समवसरणिमा पत्तो विविद्द-विणिम्मविय-भूसणावयवो । सुरलोय-णिमिय-लोयण-धवलुजल-पम्हलं दिहो ॥ 🕐                             |            |
| ,    | हा सुर-णरिंद-णंदण हा पंडय रुइ-भइ-सालवण । हा वक्खार-महागिरि हिमवंत कहिं सि दहव्वो ॥                                  |            |
| 15   | हा सीज़ सीओए कंचण-माणे-घडिय-तीर-तरु-गहणे । हा रम्मय घरणीहर फुरंत-मणि-कंचण-घराणे ॥                                   | 15         |
|      | हा उत्तर-देव-कुरू हा सुर-सरिए सरामि तुह तींर । रयणायर-दीवेसुं तुज्झं मे कीलियं बहुसो ॥                              |            |
|      | इय विरुवंतो श्रिय सो धोवत्थोवं गलंत-कंतिहो । पवणाहुओं व्व दीवो झिंत ण णाओ किहें पि गओ ॥ अवि य ।                     |            |
| 19   | ्वं पलावेहिँ दुहं जणेंतो, पासद्वियाणं पि सुराण णिञ्चं । वजासणी-घाय-हक्षो व्व रुक्त्वो, पुण्णक्त्वए मञ्चु-वसं उवेइ ॥ | 18         |
|      | दस वास-सहस्साइं जहण्णमाउं सुराण मज्झस्मि । उक्कोसं सन्त्रहे सागर-णामाइँ तेत्तीसं ॥ 🕽                                |            |
|      | ్రం కృష్ణు अरे भो भो पुरंदरदत्त महाराय, जं तए चिंतियं 'एयस्स मुणिणो सयल-रूव-जोब्वण-विण्णाण-लायण्ण                   | ( <b>-</b> |
| 21.7 | तंपण्ण सफल-मणुय-जम्मस्य वि किं पुण  वेरग्गं, जेण एयं एरिसं एयंत-दुक्खं पब्वजं पवण्णां' ति । ता किं इमं पि एरिस      | <b>†21</b> |
| Ŧ    | iमार-दु <del>वसं</del> अणुहविऊण अण्णं पि वेरग्ग-कारणं पुच्छिज्ञह ति ।                                               |            |
|      | णरणाह सन्व-जीवा अणंतसो मन्व-जाइ-जोणीसु । जाया भया य बहुमो बहु-कम्म-परंपरा-मृढा ॥                                    |            |
| 24   | एयं दुह-सय-जलयर-तरंग-रंगेत-भासुरावत्तं । संसार-सागरं भो णरवर जद्द इच्छसे तरिउं ॥                                    | 24         |
|      | भो भो भणामि सब्वे एयं जं साहियं मण् तुज्झ । सद्दस्माणिहिँ इमो उवएसो मज्झ सोयब्वो ॥ अवि य ।                          |            |
|      | मा मा मारसु जीए मा परिहव सज्जने करेसु दयं । मा होह कोवणा भो खलेसु मेर्ति च मा कुणह ॥                                |            |
| 37   | अिंछण् विरममु रमसु य सच्चे तव-संजमे कुणसु रायं । अदिण्णं मा गेण्हह मा रज्जसु पर-कलत्तिमा ॥                          | 27         |
|      | मा कुणह जाइ-गब्वं परिहर दूरेण धण-मयं पावं । मा मजसु णाणेणं बहु-माणं कुणह जह-रूवे ॥                                  |            |
|      | मा हससु परं दुहियं कुणसु दयं णिश्वमेव दीणिम्म । पूण्ह गुरुं णिश्वं वंदह तह देवण इहे ॥                               |            |
| 30   | संमाणसु परियणं पणइयणं पेसवेसु मा विमुहं । अणुमण्णह मित्तयणं सुपुरिस-मग्गो फुडो एमो ॥                                | <b>3</b> 0 |
|      | मा होह णिरणुकंपा ण वंचया कुणह ताव संतोसं । माण-त्यद्धा मा होह णिव्हिवा होह दाण-परा ॥                                |            |
|      |                                                                                                                     |            |

मा कस्म वि कुण णिंदं होजासु गुण-गेण्हणुजाओ णिययं । मा अप्पयं पसंसह जह वि जसं इच्छसे धवलं ॥

पर-वसणं मा णिंद्ह णिय-वसणे होह वज्ज-घडिय व्व । रिद्धीसु होह पणया जइ इच्छह अत्तणो रुच्छी ॥

33 बहु-मण्णह गुण-रचणे एकं पि कयं सयं विचितेसु । आलवह पढमयं चिय जद्द इच्छह सज्जणे मीर्त्ते ॥

<sup>1&</sup>gt; P चिचड्ए, P वसिओ. 2> उत्तहय for उहय. 3> P om. तुंग, P निमयव्वं, P अन्नदेवाणं ॥ 4> उ होहम for होहं. 5> P पउम for पोम, P कंकेयण, P किमिणो घेत्यं वहाणियं. 6> P वोहिस्सं for होही सो. 7> P साहियं for सल्हियं 8> P दाहिणकरपिर for हा दिणयर वर परि , P सुहहोहं, P om. सिर, P समें से कर याओ जिणवित्दिर थे। 9> P दिर्श for दर P मिंद for संद , P om. हो, P गुरं वरकामि 10> उ दूहें महु गज्जणं. 11> P नरवर for जवर, P महं for महे. 12> P om. सुरस्य, P नच्चमाणीओ, P निमेसिय. 13> उ लोयणिम्मय. 14> P नंदण for णिरंह, उ जंदण पंहय तरकाम दुस्तालनणे. 15> उ सीतोदे, P धरिणयरा सोहियफुं हकंचण. 16> P नुज्झ मध् कीलियं. 17> P थोवंथोवं, P चि for पि. 18> P वुं हुं जुर्णेतो, उ वज्जासिण, P क्रस्तो पुणवस्त्रय वच्चवसं. 20> P पुरंदरयत्त. 21> P पण्णा for संपण्ण, उ सफलजम्म-मणुयस्स बि, P वेरयं for वेरगां, P यतं for एयं, P प्यवंशो ति। तो कि. 22> P अणुअविज्ञणं अन्नमि वे 24> P नुरंग, for तरंग, P तो for भी. 25> उ सं for जं, उ तुक्सं for तुज्झ, P मज्ज for गज्झ. 26> P मारेस जिए, P कोहणाहो खेलेंहि. 27> P तह for तव, P अगिन्न for अदिणं. 28> P माणेणं बहुमायं मा कुणग हो for the 2nd line. 29> P परं for परं, उ दयं णिच्च विच्च दी , P गुरू for गुरुं. 30> उ पुंड for पुंडो. 31> उ P न्यदा. 32> उ करसह कुण णिंदं होज्ज गुण, P नेण्डस जुओ, P नह सि for जइ वि. 33> P मण्णय for मण्णह, P पि चिंतेमु for विचितेसु. 34> P लिंडा.

|            | ·                                                                                                               |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1          | अलियह धम्म-सीलं गुणेसु मा मच्छरं कुणह तुब्भे । बहु-सिक्खिए य सेवह जह जाणह सुंदरं लोए ॥                          | 1          |
|            | मा कर्ना भणह जो महर्ग पश्चिमणह कडय-भणिया वि । जड़ गेण्हिकण इंच्छह लाए सुहयत्तण-पदाय ॥                           |            |
| 3          | हासेण वि.सा भण्णड जबरं जे सम्म-वेहर्य वयणे । संब भणामि एता दाहरम जात्य छायान्य ॥                                | 3          |
| ð          | अस्परित्र कणह बसम् । बाबो सत्थेस जिउज-भणिएस । पुणरुत्तं च कलासु ता गणिजना सुवण-मन्ध्र ॥                         |            |
|            | हुय प्रायंत हुद लोए एयं चिय पूज होड़ कीरंतं। धम्मत्थ-काम-मोक्खाण साह्यं पुरिस-कजाण ॥                            |            |
| 6          | ता क्यास आयरं भी पढ़मं काउरण जे इसे भणियं । तत्ती सावय-धम्मं करेसु पच्छा समण-धम्म ॥                             | 6          |
| U          | मा महित्यसम्भयल-कलंक-विजयो विमल-णाण-कंतिलो । विश्वहिसि सिव्हि-बसही संयल-किलसाण विच्छ्य ॥                        |            |
|            | जल्य ण जरा ण म <b>र्थ</b> ण बाहिजो णेय सब्ब-दुक्खाई । निहुयण-साक्खाण पर णबर पुण अणुवम सक्खि ॥ आब य ।            |            |
| 9          | कंकार हर-पारे जलहि-जल-पमे भीमणावत्त-दक्षे. अर्बत-वाहि-पीडा-जर-मरण-मर्पाबद-दुश्लाह-चक्क ।                        | 9          |
|            | मुनंत्राणं निमाणं तुष्ट-सम्बन्धारे मोह-सम्राण ताणं, मोत्तं तं कवलं भो जिणवर-वसणं णिरिध हत्थावलंबा ॥' ति         |            |
|            | ८८६) एरथेतरस्मि कहेतरं जाणिङ्गण भावङ करयलंजलिणा पुरिद्धमा भगव धरमणदणा वासव-महामातणा, भाणय                       |            |
| 12 স্ব     | ्षेण । 'भगवं. जो एस तए अम्ह एयंतं-रूक्त-रूवो साहिओ चउ-गह-रूक्स्मा संसारी, एयस्स पढम कि जिमित्त, जेण एए          | 12         |
| ভ          | ोवा एवं परिभमंति' ति । भणियं च गुरुणा धम्मणंदगेण । 'भो भो महामंति, पुरंदरदत्त महाराय, णिसुणेसु, संसार-परि       | •          |
| 37         | प्राणस्य जं कारणे भूणियं तेलोक-बंधिहें जिणवेरिहें नि ।                                                          |            |
| 15         | ुकोहो य माणो य अणिगाहीया, माया य छोहा य पवडूमाणा । चत्तारि एए कसिणा कसाया, सिंचीन मुलाई पुणब्भवस्स ।            | 15         |
|            | अप्रणाणेचो जीवो पश्चिवज्ञह लेण विसम-दोगगर्ड-मरगे । सहो वज्ञाकले एयाणं पंचमा मोहो ॥                              |            |
| त          | त्थ कोहो णाम जं केणह अवर हे वा अणवरद्धे वा मिच्छा-वियप्पेहिं वा भावयंतस्स परस्स उवर्रि बंध-घाय-कस-च्छेय-        | •          |
| 18 त       | जणा-मारणाइ-भावो उववज्ञइ तस्स कोहो ति णामं । जो उण अहं एरिसो एरिसो ति तारिसो ति य जाइ-कुळ-बळ-विज्ञा-             | 18         |
| ধ          | णाईहिं एयो उण ममाहमो किं एयस्स अहं विसहामि ति जो एरिसो अञ्जवसाओ अहं नि णाम सो माणो ति भण्णह् ।                  |            |
| जो         | ा उण इमेणं पक्षोगेणं इमेण वयण-विण्णागेणं इमेणं वियप्पेणं एयं परं वंचेमि त्ति, नं च सकारणं णिकारणं वा, सब्वहा    | ,          |
| 21 वं      | क्णा-परिणामो जो एसो सब्व-संसारे माया माय सि भण्णइ । जो उण इमं सुंदरं इमं सुंदरयरं एयं गेण्हामि इमं ठावेमि       | 21         |
| <b>ए</b> र | यं रक्खामि ति सन्वहा मुच्छा-परिणामो जो सो लोहो ति भण्णइ । तत्य जो सो कोवो यो चउप्पयारो सन्व <b>ण्णू</b> हिं भग- |            |
| वंश        | नहिं पर्स्तविको । तं जहा । क्षणंताणुबंची, बप्पचक्खाणत्ररणो, पश्चक्खाणावरणो, मंजरूणो चेय । तत्थ य                |            |
| 24         | पन्वय-राई-सरियो पढमो बीओ उ पुढिव-भेय-समो । वालुय-रहा तइओ होह चउत्था य जल-रेहा ॥                                 | 24         |
|            | पन्वय-राइ-सरिच्छो कोवो जम्मे बि जस्स जो हवइ । सो तेण किण्ड-लेखो णरवर णरयं समिलियइ ॥                             |            |
|            | खर-पुढवी-भेय-समो संवच्छर-मेस-कोह-परिणामो । मरिऊण णील-लेमो पुरिसो तिरियनण जाइ ॥                                  |            |
| 27         | वालुय-रेहा-सरिसो मास-चउक्केण कोह-परिणामो । मरिऊण काउ-लमो पुरिसो मणुयत्तणमुबेह ॥                                 | 27         |
|            | जल-रेहा-सारिच्छा पुरिसा कोहेण तेउ-लेस्याए । मरिऊण पक्ख-मेसे भह ते देवसणमुर्वेति ॥                               |            |
|            | माणो वि चउ-वियप्पो जिगेहिँ समयम्मि णवर पण्णविभो । णामेहि पुब्न-भणिओ जं णाणतं तयं सुणह ॥                         |            |
| 30         | ण णमइ सेलत्यंभो ईसिं पुण णमइ अध्यिको थंभो । कह-कह वि दारु घडिको सबसो चिय होइ वेसमनो ॥                           | <b>3</b> 0 |
|            | सेलत्थंभ-सरिच्छेण णवर मरिऊण वश्चए णरए । किंचि पणामेण पुणो अद्विय-थंभेण निरिएसु ॥                                |            |
|            | दारुय-थंभ-सिरच्छेण होइ माणेण मणुय-जम्मम्मि । देवत्तणम्मि यञ्चइ वेत्तलभो णाम सम-माणो ॥                           |            |
| 33         | माया वि चउ-वियप्पा वंस-कुडंगी य मेंढग-विसाणा । धणुओरंप-सरिच्छा ईमिं वंकाउ गप्पडिया ॥                            | <b>3</b> 3 |
|            |                                                                                                                 |            |

<sup>1&</sup>gt; Р अअजिसहिय for अलियह, Р ह for य before सेनह 2> Р जणं for जगे, Р पहायं. 3> Р व for वि, Р तरवर जं. 5> Р नरवर for णरपड, उ चिय होड णूण कीरंतं, Р साइसं for साइयं. 6> Р तो for भी, Р जड for जं. 7> Р वसरं for वसही. 8> Р वाहिणा णेय, Р तहुयणसोक्खाउ परं. 9> Р जलहंससमहाभी, Р मयाणेक्षतिक्खाडं. 10> Р ते for तं. 11> Р от. कहंतरं, उ भयवं. 12> Р एमो for एस, Ј от. अम्ह, Р от. एयंतं, Р लक्खणं, उ एवण् for एए. 13> Ј от. एयं, Р पुरंदरयत्त, Р परिभवणस्म. 14> Р बंधू for बंधूहिं, Р от. हिं जिणवरेहिं etc. to अणवरद्धे वा. 15> Ј अणिमाहीया. 17> Р वध्यायतज्जणमा. 18> Р कीवो for कोहो, Р от. ति तारिमो ति. 19> Ј कीस for किं, Р от. अहं, Ј विसहिम Р विसहामो, Ј एरिस अज्ञावसाओं सो माणो. 20> Р जो पुण, Р वयणिमञ्जलेण, Р एयं परतंनित्ति 21> Р सा for जो एसो, ЈР संसारमाया, Р इमं न सुंदरं इमं च न सुंदरं एयं, Р ठावेमि इमं न देमि एयं. 22> Р लोमो, Ј от. अमवंतिहिं. 23> Ј अप्यच्यक्खाणो, Р от. तत्थ य. 24> Р विद्यो, Ј बdds उ later, Ј पुटबीभेय, Ј जलरेहो. 25> राई for राइ, Р जस्स नो घटड़ । 26> Р तिरियत्तणं, Ј जाई Р जावड़ 27> Р मरिसा मास, Р परिणामा, Р को उलेमा, Р मणुयत्तणे जीते । 28> Ј जलरेहासिरसो उण पुरसा कोहेण तउ तेउ, Р सारिच्छा कीलंतपण्ड कोवसक्यावो । मरिकण तेउलेसा पुरिसा देवत्तणे जीत । 29> Р नामेण for णामोह, Ј णाणं तं for णाणत्तं. 30> Р उण for पुण. 31> Р उणो for पुणो. 32> Р दाक्रधंम, Ј सममाणे. 33> Р मेढंगवसाणा, Р अणउर्वसरिव्छा ईसी च काउ खप्पटिया, Ј सरिच्छा ईसी.

30

33

- वंस-कुंडगो भइवंक-वित्य-समाभौ भवस्स णरयिमा । जाइ तिरिएसु णवरं मय-सिंग-समाप् लेसाए ॥ 1 धणुओरंप-सरिच्छो माया-बंबेहिँ होइ मणुयत्तं । होइ अवस्सं देवो ईसी-वंकाऍ मायाए ॥ लोहो वि चउ-वियप्पो किमि-राओ होइ पीलि-राओ य । कइम-राय-सरिच्छो होइ चउत्थो हलिहि व्व ॥ 3 पढ़मेण होड्ड णर्य बीएण भणित णवर निरियत्तं । तहएण मणुय-जोणि होड्ड चउरथेण देवत्तं ॥ कोवो उच्वेयणको पिय-बंधव-णासणो णरवरिंद । कोवो संतावयरो सोग्गइ-पह-रुंभ भो कोवो ॥ 🖇८७) अवि य कुविओ पुरिसो ण गणेह अत्थं णाणत्थं, ण धम्मं णाधम्मं, ण कम्मं णाकम्मं, ण जसं णाजसं, ण 🔞 किसी णाकिसी, ण कर्ज णाकर्ज, ण भक्खं णाभक्खं, ण गम्मं णागम्मं, ण वश्चं णावर्धं, ण पेयं णापेयं, ण बर्छ णाबर्छ, ण दोग्नाई ण सोग्नाई, ण सुंदरं णासुंदरं, ण पच्छं णापच्छं ति । अवि य । बुह्यण-सहस्स-परिणिंदियस्स पर्याहेषुँ पाव-सीलस्स । कोवस्स ण जंति वसं भगवंते साहुणो तेण ॥ जेण, 9 मिच्छा-वियप्प-कृविओ कोव-महापाव-पसर-पहिबद्धो । मारेइ भायरं भइणियं पि एसो जहा पुरिसो ॥'
- भिषयं च णरवहणा 'भयवं, ण-याणिमो को वि एस पुरिसो, केरिसो वा, किं वा इमेण कयं' ति । भिणेष च गुरुणा ।
- ''जो एस तुज्ज्ञ वामे दाहिण-पासम्मि संठिओ मज्ज्ञ । भमरंजण-गवलाभो गुंजाफल-रत्त-णयण-जुओ ॥ तिवलि-तरंग-णिडालो-भीयण-भिउडी-कयंत-सारिच्छो । भुमयावलि-भंगिल्लो रोस-फुरंताहरोट्ट-जुओ ॥ दढ-कढिण-णिहुरंगो बीओ कोवो व एस संपत्तो । एएण कोव-गहिएण जं कयं तं णिसामेहि ॥
- 15 🖇 ८८) अिथ बहु-कणय-घडियं फुड-रयण-फुरंत-विमल-कृतिह्यं । दमिलाण कंचि-देसं पुरुईय व कोंडलं एकं ॥ उत्तत्त-कणय-मङ्या फरिहा पायार-रुचिर-गुण-सोहा । तम्मि पयासा णयरी कंची कंचि व्य पुरुईए ॥ नीए बि य महाणयरीए पुन्वदक्षित्रणा-भागु निगाउय-भेत्ते रगडा णाम संणिवेयो । सो य केरिसो । विंझाडड्-जइसभो द्रिय-18 मत्त-महिस-मंकुलो, हर-णिलको जङ्सको उद्दाम-वसह-ढेकंत-रेहिरु, मलय-महागिरि-जङ्सको दीहर-साहि-सय-संकुलु, 18 णहंगणाभोउ जइसभा पयड-गहवइ-सोहिभो त्ति । अवि य ।

धण धण्ण-सालि-कलिओ जण-सय-विवरंत काण्णो रम्मो । रगड ति मंणिवेमो गोउल-सय-मिलिय-गोट्टयणो ॥ तिमा य जम्म-दलिही वहलीय-रुयंत-परिगओं चंडो । कलहाबद्ध-कलयलो सुसम्मदेवो ति वसइ दिओं ॥ 21 तस्स य भइसम्मो णाम जेट्टउत्तो । सो य बालतांग चेय चंडो चवलो असहणो गव्विको थहो णिट्टरो णिट्टर-वयणो सन्व-ार्डभाणं चेय दुढ़िरसो अणवराहिणो अण्णे ढिंमे य परिताडयंतो परिभमइ । तस्स तारिसस्स दहण सब्भावं पयई व **डिंमे**हिं 24 कयं जामं चंडलोमां ति गुज-जिप्फर्णं जामं । ता जरणाह, मो उज एतो । इमस्त य गुरुयंज्जं सरिस-गुज-कुल-सील-माज- 24 विहव-विष्णाण-विज्ञाणं बंभण-कुलाणं बालिया बंभण-कण्णया पाणिं गाहिया । ते वि तस्सेव कुढुंब-भारं णिक्खिबिजण मूह-लोग-वाया-परंपरा-मुढा हुसह-दालिह-णिब्वेय-णिब्विणा गंगाए तित्थयत्ता-णिमित्तं विणिगगया माया-पियरो ति । एसो वि 27 चंडप्रोमो कय-णियय-वित्ती जाव जोध्वणं समारूढो । सा वि णंदिणी इमस्य महिला तारिसे असण-पाण-पावरण-णियंसणा- 27 दिए असंपडंते विविह-विलास तहा वि जोव्वण-विसष्टमाण-लायण्णा रेहिउं पयत्ता । अवि य ।

भुंजउ जं वा तं वा परिहिज्ञउ जं व तं व मिलिणं वा । आऊरिय-लायण्णं तारुण्णं सन्वहा रम्मं ॥ 30 तओ तम्मि तारिसे जोब्बण बद्दमाणा सा गंदिणी केरिसा जाया । जत्तो जत्तो वियरद्व तत्तो तत्तो य कमिण-धवलाहिं । अश्विजद्व गाम-जुवाण-णयण-णीलुप्पलालीहिं ॥

§८९) तओ इमो चंडसोमो तं च तारिसं पेच्छमाणो अखंडिय-कुल-सीलाय वि तीय अहियं ईसा-मच्छरं 33 समुब्बहिउमाहत्तो । भण्णाइ य,

1 > P अह्रवेगविलयओ वन्धः अवस्म, P जाति for जाई, P संग for सिंग, P मायापः for लेसापः 2 > P घणउरंव-, र मायावद्धे उ हो ह, P ईसि · 3 > J राइ for राय, P हिलद व्य. 4 > J बितिएल for बीएल, P सबत्ति for भलेति, P तहए माणुसजीणी · 5 > 3 कोहो, P उब्बेवणओ, J रूंभओ कोओ. 6) J ण अणत्थं P नागेत्थं, J om. णाधम्मं, P नकामं for ण कम्मं, J णासकम्मं P नोकामं, P न यसं, गणा अजसं प्रणोयसं 7) गणा अकित्ती, गणा अकर्जं, गणा अभक्खं, गणा अगम्मं 8) प्रसोयई for सोग्गई, प्रन पंथं नापंद्रं ति 9) P बहु for बुद्ध. 10) उसेच्छामिअप्प, उपावपटलपसरदो 11) Pom. केरिसो वा, उकिमेण for किंवा इसेण-12) प्र P वामो (१), प्र वासीम for पासिम, P गवलातो for गवलाभो. 13) प्रभुगयावल- 14) P ह्वी for बीओ, P व्व for व, P हिययण for गहिष्ण, P निसामेहः 15 > उदमिलोण कंपि देसं पुहवीय P दमिलाकंति निवेसं पु. 16 > उहार for रुचिरः 17) म तीय य कंचीय महा , म दिक्खणे P पुण्वमिखणाः 18) P उम्मत्त for मत्त, P हरिणल थो, P वसमढेंकंतरेहिरोः P सिंह for साहि 19) P नहंगनाहोड 20) P विवरत्तकाणरणारामी, P ओल for गोउल 21) P बहुतीव , J कलहोवबद 22) P रहसी भी for भहसम्मी, P चेव भंडो 23) P जो वि अण्णे, P om. य, P तस्स य नारिसयस्स, P समावपद्यं च डिमेहि. 24) P निष्फन्नं नामं I, P ताण for ता, P om. य, P सीलनाणबिह्वविज्ञाविक्षाणं 25) P पाणी गहिया, उ तस्सेय P तस्सेवि 26) P बाय for वाया, P दारिइनिव्नेय, P तिरथयत्ताए निमित्तं, P मापियरी. 27) P सी for सा, P पाणे for पाण, J णिजसणादि अ असं°. 28) P वि विहव , P -वीसहुमाणस्रायण्ण रेहिउं पयत्ते 1, J om. अवि यः 29) P भुज्ज 3, P परिहिज्जिंड इं व वत्यं वा ।, P रूण्णं for रम्मं 30 ) प्रवृद्धमाणे, P मो for सा. 31 ) P वत्तो for the first तत्तो. 32 ) P अक्लंडिय, J कुलसीलाय वि तीय यहिअयं 1º कुलसीलयवित्तीय अहियं 33 > 1 om. भणाइ यः

1 जे धणिणो होंति गरा बेस्सा ते होंति गवरि रोराणं । दट्टण सुंदरयरं ईसाए मरंति मंगुलया ॥ णरवर, अहिंको इमाणं अहम-णर-णारीणं ईसा-मच्छरो होइ । अवि य । अत्थाणाभिणिवेसो ईसा तह मच्छरं गुण-समिद्ध । अत्ताणिम पसंसा कुपुरिस-मगो फुडो एसो ॥ तओ एवं णरणाह, तीय उवर्रि ईसं समुब्बहमाणस्स वश्वह कालो । अह धवल-कास-कुसुमो णिम्मल-जल-जलय-रेहिर-तरंगो । सरएण विणिम्मविको फलिय-म**इको ब्व** जिय-लोको ॥ 6 जोण्हा-जलेण पञ्चालियाइँ रेहंति भुयण-भायाइ । पलभोब्वेल्लिर-भीसण-खीरोय-जलाबिलाइं व ॥ दर-लुब्बमाण-कलमा दर-कुसुमिय-सत्तिवण्ण-मयरंदा । दर-वियसमाण-णीमा गामा सरयम्मि रमणिजा ॥ णिष्फण्ण-सन्व-सासा आसा-संतुद्र-दोग्गय-कुद्धंबा । ढेकंत-वसह-रुइरा सरयागम-मुहिया पुहर्ई ॥ ९ तओ एयं च एरिसं पुहइं अवलोइ उण परितुट्टा णड-णट्ट-सुट्टिय-चारण-गणा परिभमिउं समाढत्ता। तम्मि य गामे एकं <sup>9</sup> णड-पेडयं गामाणुगामं विहरमाणं संपत्तं। तस्थ पहाण-मयहरो हरयत्तो णाम । तेण तस्स णडस्स पेच्छा दिण्णा, णिमंतियं च णेण सन्वं गामं । तथ्य छेत्त-बद्द्ञ-जुय-जंत-जोत्त-पग्गह-गो-महिस-पसु-वावडाण दिवसभो भणवसरो दृद्र्ण 12 तेण राईंणु पढम-जामे पस्संते कलयले संठिए गो-वग्गे संजमिए तण्णय-सध्ये पसुत्ते डिंभयणे कय-सयल-घर-वावारा गीय- <sup>12</sup> मुरय-सह-संदाणिया इव णिक्खंतुं पयत्ता सब्व-गामउडा । अवि य । गहिय-दर-रुइर-लीवा अवरे वर्षात मंचिया-हत्था । परिहिय-पाउय-पाया अवरे ढंगा य धेन्ण ॥ 15 \S९०) एसो वि चंडसोमो णिय-जाया-रक्खणं करेमाणो । कोऊहलेण णवरं एयं चिंतेउमाढत्तो ॥ 'अब्बो जइ णडं पेच्छओ वचामि, तभो एसा मे जाया, कहं भह इमं रक्खामि। ता णडो ण दृहुब्बो। भह एयं पि णेज, ण जुजाइ तम्मि रंगे बहु-सुंदर-जुवाण-सय-संकुल-णयण-सहस्स-कवल्तियं काउं जे । सो वि मम भाया तिहं चेव तं णडं 18 दहुं गओ ति । ता जंहोउ तं होउ । इमीग् सिरिसोमाग् मेणीग् समप्पिऊण वश्वामि णडं दहुं । समप्पिऊण, कोंटिं <sup>18</sup> घेतृण गओ एसी चंडसोमो सो । चिर-णियाए य तम्मि सिरिमोमाए भणियं 'हला पेदिणि, रमणीओ को वि एसो णश्चिउं समाढतो, ता किं ण खणं पेच्छामो'। णंदिणीए भणियं 'हला सिरिसोमे, किं ण-याणिस णिययस्य भाउणो चरिय-21 चेट्ठियं जेण एवं भणित । णाहं अत्तणो जीएण णिव्विण्णा । तुमं पुण जं जाणिस तं कुणसु' ति भणमाणी ठिया, सिरिसोमा 21 पुण गया तं णडं दहुणं ति । तस्स य चंडसोमस्स तम्मि रंगे चिरं पेच्छमाणस्स पट्टीण एकं जुवाण-मिहुणगं मंतेउं समाढत्तं । भणियं च जुवाणेणं। 24'सुंदरि सुमिणे दीससि हियए परिवससि घोलमि दिसासु । तह वि हु मणारहेहिं पचक्वं अज दिट्टासि ॥ तुह सोहगा-गुणिधण-विद्वय-जलणावली महं कामो । तह कुणसु सुयणु जह सा पर्सामजह संगम-जलेण ॥ ' एयं मंतिज्ञमाणं सुयं चंडमोमेण आसण्ण-संठिएणं । दिण्णं च णेण कण्णं । एत्यंतरम्मि पडिभणिओ तीए तरुणीए सो जुवाणो 'बालय जाणामि अहं दक्को चाई पियंत्रओ तं सि । द्रह-मोहिओ क्यण्णू णतरं चंडो पई अम्ह' ॥ \S९१) पुर्य च सोऊण चंड-सद्दायण्णणा जाय-संकण चिंतियं चंडसोमेणं । 'ण्णं पुसा सा दुरायारा मम भारिया ।

५९१) पुर्यं च सोऊण चंड-सहायण्णणा जाय-संकण चिंतियं चंडसोमेणं । 'णुणं पुसा सा दुरायारा मम भारिया । ममं इहागयं जाणिऊण इमिणा कण वि विडेण सह मंतयंती ममं ण पेच्छइ । ता पुणा णिसुगमि किमेश्थ इमाणं णिष्फणणं 30 दुरायाराणं' ति । पिडेभणियं च जुवागण ।

'चंडो सोम्मो व्य पई सुंदरि इंदो जमो व्य जह होइ। अज महं मिलियव्यं घेत्तव्या पुरिस-वज्झा या'॥

<sup>1)</sup> प बेमानो for बेम्सा ते, J inter. णवरि होति, प नवर रोराण, प संदर्यणं. 2) प इमाणमहम, J न्णारीणं इमाणं हेमा. 3) प अत्थाण अभि. 4) प एवं for एवं, प वचाए. 5) प फलियमइय प फालिहमइड 6) प पजालियाइं, प पलश्रोवेहिंग, प व्य for य. 7) प कलमाणकलमादर कुमुमयसत्त्रिवण्णे मरंदा, प णीवा for णीमा. 8) प तिएवत्त, प संतुद्धाणयकुर्वुगा। देकतवसहिं, प गहिया for मुहिया. 9) प मुहिय for मुहिय, प मासे for गामे. 10) पण्डवेटयं, प गामिवयरमाणं, प तिमा य for तत्थ. 11) प स से णण सक्वगामं, प ते य for तत्थ, प व्यक्षज्ञ्चयं प छयछज्ञ्चयं, प गामिवयरमाणं, प तिमा य for तत्थ. 11) प स से णण सक्वगामं, प ते य for तत्थ, प व्यक्षज्ञ्चयं प छयछज्ञ्चयं, प ठामा ति प प विचान कि प

21

24

27

30

) भिणियं च तरुणीए । 'जह एवं तुह णिच्छभो ता जाव महं पहें हह किहिं पि णड-पेच्छणयं पेच्छह ता अहं णिय-गेहं गच्छामि, 1 तस्य तए मम मग्गालग्गेणं चेय आगंतव्वं 'ति भणिऊण णिग्गया, घरं गया सा तरुणी । चिंतियं च चंडसोमेणं 'अरे, स 3 चिय एसा दुरायारा, जेण भणियं इमीए 'चंडो मह पह' ति । अपणं च 'इह चेय पेच्छणए सो किहिं पि समागओ' ति । 8 ण तील एत्थ आहं दिहो ति । ता पेच्छ दुरायारा दुस्सीला महिला, एएणं चेय खणेणं एमहंतं आलप्पालं आढतं । ता किं पुण एत्थ मए कायव्वं 'ति । जाव य हमं चिंतेह चंडसोमो हियएणं ताव हमं गीययं गीयं गाम-णडीए ।

क जो जसु माणुसु वहार तं जह अण्णु रमेह । जह सो जाणह जीवह व सो तहु प्राण कण्ड ॥

§ ९२) एवं च णिसामिजण आयद्ध-तिविल-तरंग-विरह्य-भिउडी-णिडालबहेण रोस-फुरफुरायमाणाहरेण अमिरस-वस-विक्समाण-सुवया-कण्णं महाकोव-कुविण्णं वितियं । 'किह में दुरायारा सा य दूसीला वहाइ अवस्सं से सीसं गेण्हामि'

शित वितेतो समुद्धिओ, कोंटिं घेलूण गंतुं च पयत्तो । महा-कोव-अमधमायमाण-हियओ णियय-घराहुत्तं गंत्ण य बहल- १
तमोच्छद्दण स्वले भूमि-भागे घर-फिलहस्स पिट-भाणु आयारिय-कोंटी-पहार-सज्जो अच्छितं समादत्तो । हओ य उक्खेड्डे पेच्छणण् स्ते तस्स भाया भइणी य घर-फिलह्य-दुवारण पित्समाणा दिट्टा णणं चंडसोमेणं । दट्टण य अवियारिकण पर
12 लोयं, अगणिकण लोगाववायं, अयाणिकण पुरिस-विसेसं, अबुद्धिकण णीई, अवहत्यिकण सुपुरिस-मगं, सब्बहा कोव-विस- 12
वय-अंधेण विय पहओ कोंकीण् सो भाया भइणी वि सिरिसोमा। ते य दुवे वि णिवहिया धरणिवट्टे। 'किर एसो सो पुरिसो, एसा वि सा मम भारिय' ति 'आ अणज्ञ' ति भणमाणो जाव 'सीसं छिंदाभि' ति कोंटी आभामिकणं पहाविओ ताव

15 य झण ति फिलहण् लग्गा कोंटी । तीय य सहेण विजद्धा सा कोट्टय-कोणाओ णेदिणी इमस्स भारिया । भणियं ससंभमाण् 15
तीए 'हा हा दुरायार, किमेयं तण् अञ्चवसियं' ति घाइया ते णियय-बहिणि ति भाया वि' । तं च सोकण ससंभमेण णिकविया जाव पेच्छह पाडियं तं भहणीयं ति ते वि भाउ यं ति । तशो संजाय-गरुय-पच्छायावेणं वितियं णेण ।

ें 'हा हो मए अकर्ज कह णु क्यं पाव-कोव-वसएणं । मिच्छा-वियप्प-कप्पिय जाया अख्यावराहेणं ॥ हा बाले हा वच्छे हा ४इ-माया-समिष्पिए मज्झ । अह भाउणा वि अंते करिसयं संपयं रह्यं ॥' एयं च विंतिऊर्ग 'हा हतोम्हि' नि भगमाणो मुच्छिओ, पढिओ घरणि-वट्टे । णंदिणी वि विसण्णा ।

हा मह देयर बल्लह हा बाले मह वयंसि कत्थ गया । हा दइय मुंच मा मा तुमं पि दिण्णं ममं पात्रं ॥ ६९३) खण-मेत्तस्स य लद्ध-सण्णो विलविउं पयत्तो चंडमोमो ।

हा बालय हा वच्छय कह सि मण् णिम्घिणेण पावेणं। भाउय वच्छल मुद्धो णिवाइओ मूढ-हियण्णं॥ हा जो किंद्रयल-बूढो बालो खेलाविजो संगहेणं। कह णिइण्ण मो बिय छिण्णो सख्येण पुरमाणो ॥ हा भाउय मह वल्लह हा भइणी वच्छला पिउ-विणीया। हा माइ-भत्त बालय हा मुद्धय गुण-सयाइण्ण॥ चिलयस्म निष्ययसं मग्गालग्गो जया तुमं पिउणो। पुत्त तुमं एस पिया भणिऊण समिप्यो मज्झ॥ जणणीण पुण भणिजो जो अंतालहणो ममं एसो। पुत्त तुमे दहच्वो जीयाओ वि वल्लहो वस्सं॥ ता एवं मज्झ समिप्यस्स तुह एरिसं मण् रह्यं। पेच्छ पियं पिय-वच्छय कोव-महारक्ख-गहिण्णं॥ वीवाहं वच्छाण कारेंतो संपर्य किर अउण्णो। चिंतिय-मणोरहाणं अवसाणं केरिसं जायं॥

किर भाउणो विवाह णव-रंगय चीर-बद्ध-चिंघालो । परितुट्टो णबिस्सं अप्पोडण-सह-दुञ्जलिओ ॥ जाव मए बिय एयं कुर्विएण व पेरछ कयं महकम्मं । अण्णहयँ चिंतियं मे घडियं अण्णाए घडणाए ॥

<sup>1 🕽</sup> Р कर्ड िक किह्न, ए ल िक लड, ए ताब िक ता, प्रणिश्र अधिक लिय, ए बच्चामि कि गच्छामि. 🛛 2 🗦 प्र om. घर गया, J अवरे for भरे. 3) Рक्क पेक्खणण चेय कहि. 4) P अहमेत्य for एत्थ अहं, P ता for त्ति । ता, J महिलाए for महिला, J एमहर्न आलपार्ल P महंते पर्य आलपाल, P समादत्ते for आहत्ते. 5 > उ inter. मए एत्य, P गायनडीए. 6 > P माणस for माणुसु, P om. सो, P वि for व, J सो looks like सो, P तहो पाण. 7> P एवं च, P तिवली-, P विलदय, JP "बहुँगे, J फुरुफुरा", P om. चस-8) अविलस् for विलसमाण, P भुभया, P "कोबेण कुविए जितियं च १, P om. सा, P दुरमीला, P om. से. 9) P om. त्ति, P जितितो र कोंकी P कोंद्वी, P om. च, P डियओ आगओ निययपराहुत्तोः 10 > P नमोत्थईए, र भूमिनाए, P फलिंडरपपट्टि°, र कोंकी for कोंटी, P अज्ञिउं for अन्छिउं, P उक्सिव्हिए पेन्छणए. 11> P भइणीया घरफरिह्य, उ दहुणं अवि , P परिलोयं. 12> उ 'ऊण य पुरिस, र अवउज्ज्ञिकण य णीई, P णीई, P कोवि विसर्वेथंभण वियः 13) P om. कोंकीए, P परणी for भईणी, P सिरिसेएमा, P बिनिबिडिया, P एम for एसो, P repeats पुरिसो. 14 > J om. आ, J अगब्ज ति, J कोंकी for कोंटी, P आभाविकण 15) Jom. य, P खण for झण, J कोंकी for कोटी, Pom. य, Pom. सा. 16) P किमयं तए अज्जवसियं, J v for ते, र भइणीए ति, र om. भाया वि. 17> P पाडियं तं भइणिभायरं ति। 18> P हा हा मए, र क्यं पेच्छ पाववसएणं। मिच्छावियप्पियं पिय जायाः 19) P पिय for पिइ, P पियं ते for वि अंते, उसीयं for रह्यं. 20) P repeats हा. 21 > उ मुंच इमा मा, P दीणं मए पार्वः 22 > P बिलविडं पलविडं पयत्तोः 23 > उ हा बाला य, P वच्छ न नाओ निवाडिश्रोः 24) P कडियह, P सिणेहेणं, P फरु for फ़ुर. 25) प्र पिउविणीए, J माए for माइ, P गुणसमाइन. 26) प्र मग्गाभग्गो. 27) P पुणो for पुण, J एसो for वरसं. 29) P पुन्वाहं for बीवाहं, J अवसारणं 30) J चिद्धालो, J णश्चीसं, P उप्फोडण. 31) Jom. क्यं, P पेच्छह पूर्ध क्यंतेण । हा अण्णह (चितिअं घडाविजं अण्णाए (the page has its ink rubbed very much).

6

12

27

30

जह वि पड़ामि समुद्दे गिरि-टंह वा विसामि पायाले । जलाणे ह्य समारुहिमो तहा वि सुद्धी महं णिर्य ॥ कह गोसे बिय पढमं कस्स व हलियस्स णवर ययणमहं । दंसेहामि अहण्णो कय-भइणी-भाइ-णिहणं तो ॥ ता णवरं मह जुत्तं एयं चिय एत्थ पत्त-कालं तु । एएसिं चेय वियाणलग्मि अप्पा विछोड्ढं जे ॥ इय जाव विखविए बिय ता द्सह-कलुण-सद-विदाणो । जल-ओ दारं दाउं अवर-समुद्दं गओ चंदो ॥ सोऊण रूण्ण-सद्दं महिलत्तण-थोय-मउय-हिययाए । बाह-जलं-थेवा इव तारा वियलंति रयणीए ॥ ताव य कोवायंबो दुज्जय-पिडविक्त-पिडहय-पयावो । पाडिय-चंडयर-करो उद्दशो सूरो णरवइ व्य ॥

§ ९४) तओ मए इमाए पुण बेलाए णाइदूरमुगाए कमलायर-पिय-बंधवे चक्काय-कामिणी-हियय-हरिसुप्पायए सूरे समाससिया मुख्छाए तओ भणिओ जगणं। 'मा एवं विलवसु, जह वि मया इमे' ति। तह वि पच्छायाव-परहो जलणं १ पविसामि ति कय-णिच्छओ हमो चंडसोमो दीण-विमणो भरण-कय-ववसाओ गुरु-पाव-पहर-परहो हव णिक्क्तो गामाओ, १ गक्षो मसाण-भूमि, रह्या य महंती महा-दारुएहिं थिया। तत्थ य तिल-धय-कप्पास-कुसुंभ-परभार-बोच्छाहिओ पजलिओ जलिओ जलण-जलावली-परभारो। एरथंतरम्मि चंडसोमो आबद्ध-परियरो उद्धाइओ जलियं चियं पविसिदं। ताव य

2 ) नेण्हह नेण्हह रे रे मा मा वारेह लेह णिवडंत । इय णिसुय-सद-समुद्रं बलिय-जुवाणेहिँ सो घरिओ ॥ भणियं च णण 'भट्टा भट्टा, किं मण् पाव-कम्मेण जीविण्णं । अवि य ।

धम्मत्थ-काम-रहिया बुह्यण-परिणिदिया गुण-विहूणा। ते होति मय-सरिच्छा जीवंत-मयछ्या पुरिसा॥

15 ता ण कजं मह इमिणा पिय-बंधव-णिहण-कछुसिएणं बुह्यण-परिणिदिएणं अणप्यणा इव अप्यणा'। भणियं च हरु- 16
गोउछ-छछ-संबिहुएहिं पिय-पियामह-परंपरागएकेकासंबद्ध-ग्वंड-संबिह्य-मणु-वास-बम्मीय-मकंड-महरिसे-भारह-पुराणगीया-सिलोय-वित्त-पण्णा-सोतिय-पंडिएहिं 'अन्थेत्थ पायच्छितं, तं च चरिऊण पाय-पिहीणो अच्छसु' ति । भणियं च

18 चंडमोमेणं 'भगवंतो भट्टा, जइ एवं ता देसु मह पायच्छितं, तेण इमं महापावं सुज्झइ' ति । ता एकेण भणियं । 'अका- 18
मेन कृतं पापं अकामेनैव शुद्धवित'। अण्णण भणियं असंबद्ध-पलाविणा । 'जिघांसंतं जिघांसीयाम्न तेन बहाहा भवेत्'।
अण्णण भणियं। 'कोपेन यन्कृतं पापं कोष एवापराध्यित'। अण्णण भणियं। 'ब्राह्मणानां निवेधात्मा ततः शुद्धां भवि21 व्यित'। अण्णण भणियं। 'अञ्चानाद्यकृतं पापं तत्र दोषो न जायते'।

५९५) एवं पुष्वावर-संबंध-रहियवरोष्पर विरुद्ध-वयणमणुगाहिरेहिं सब्बहा किं कयं तस्स पायिष्छत्तं महा बढर-भद्देहिं। सयलं घर-सब्बह्मं धण-धण्ण-वत्थ-पत्त-सयणासण-डंड-भंड-दुपय-चडप्पयाइयं वंभणाणं दाऊण, हमाइं च घेतुं, जय २४ जिय ति महव महिताइं मिक्लं भमेतो कय-मीस-तुंड-मुंडणो करंका-हत्यो गंगा-दुवार-हमेत-ललिय-महेम्पर-वीरभद- ४४ सोमेसर-पहास-पुक्तराइसु तित्येसु पिंडयं पक्तालयंतो परिभमसु, जेण ते पावं सुज्जाइ ति ।

तं पुण ण-यणेन चिय जेण महा-पाव-पसर-पिडवहो । मुच्चइ एस फुडं चिय अप्पा अप्पेण कारेण ॥
जइ अप्पा पाव-मणे बाहिंजल-धोवजेण किं तस्स । जं कुंभाग सूया लोहांग किं घर्ष पियउ ॥
सुज्ज्ञ जाम मलं चिय णरणाह जलेण जं सरीरिम्म । जं पुण पार्च कम्मं नं भण कह सुद्धाए तेण ॥
किंतु पिवत्तं सय-सेवियं इमं मण-विमुद्धि-कम्यं च । एत्तिय-मेनेण कभी तस्य भगे धोय-वर्त्ताए ॥
जं ते नित्यम्मि जलं नं ना भण केनिमं सहावेण । किं पाव-केडण-पगे नस्म महावो अह ण व ति ॥
जइ पाव-केडण-परो होज सहावेण तो दुवे पक्खा । किं अंग-संगमेणं अहवा परिचितियं हरइ ॥
जइ अंग-संगमेणं ना एए मयर-मच्छ चक्काई । कविट्टिय-मच्छेवा पढमं सग्गं गया णेना ॥

| 1    | अहव परिर्वितियं चिय कीस इमो दूर-दिक्खणो लोओ। आगच्छइ जेण ण चितिऊण समां समारुहरू ॥                                | 1          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | अह पावणो ति ण इमो विसिट्ठ-बुद्दीऍ होज परिगहिको । तत्य वि विसिट्ठ-बुद्दी-परिगहियं होज कूव-जलं ॥                  |            |
| 8    | अह भणित होजा ते पि हु तिस्थे गमणे णिरस्थयं होजा । अह ते ण होजा तिस्थं पुण होहिइ एत्थ को हेऊ ॥                   | 3          |
|      | जुत्ति-वियारण-जोगं तम्हा एयं ण होइ विबुद्दाण । मृढ-जण-वयण-वित्थर-परंपराए गयं सिद्धी ॥                           | •          |
|      | जं पुण मयस्स अंगट्टियाईँ खुडभंति जण्हवी-सिलेले । तं तस्स होइ धम्मं एत्थ तुमं केण वेलविको ॥                      |            |
| 6    | ता एत्य णवर णरवर एस वराओ अयाणुओ मुद्धो । पाव-परिवेडिओ श्विय भामिज्ञह मंद-बुद्धीहिं ॥"                           | 6          |
| Ų:   | यं च सोऊण सब्वं सच्चंयं तं णियय-पुच्च-बुत्तंतं, पुणो वि                                                         |            |
| •    | विणय-रहअंजिठिउडो भित्त-भराजरमाण-सब्भावो । संवेग-लबु-बुद्धी वेरगं से समहीणो ॥                                    |            |
| 9 ड  | द्वाइओ भगवओ चलण-जुय-हुत्तं, घेतूण भगवओ चलण-जुयलं करयलेहिं, भवि य,                                               | 9          |
|      | संवेग-रुद्ध-बुद्धी बाह-जरुगेयलण-घोय-गुरु-चलगो । मुणिणो चलणालग्गो अह एयं भणिउमादत्तो ॥                           |            |
|      | 'भयवं जं ते कहियं मह दुखरियं इमं अउण्णस्य । अक्खर-मेत्तेण वि तं ण य विद्दुड् तुम्ह भणियाओ ॥                     |            |
| 12   | ता जह एयं जागसि तह णूण विद्याणसे फुडं तं पि । जेण महं पार्वामणं परिसुज्झइ भक्य-पुण्णस्स ॥                       | 12         |
|      | ता मह कुणसु पसायं गुरु-पाव-महा-समुद-पिडयस्स । पणिवइय-बच्छल श्चिय सप्पुरिसा होति दीणिम्म ॥'                      |            |
| ú    | वं च पायवडिओ विरुवमाणो गुरुणा भणिओ 'भद्मुह, णिसुणेसु मज्झ वयणं । एवं किल भगवंतेहिं सन्वण्णूहिं सन्व             | ſ <b>-</b> |
|      | त्थयरेहिं पण्णवियं परूवियं 'पुन्तिं खलु भो कडाणं कम्माणं दुप्पडिकंताणं वयइत्ता मोक्लो, णित्य भवेयइता, तवरू      |            |
| व    | । झोसइत्ता' । तेण तुमं कुणमु तर्व, गेण्हमु दिक्कं, पडिवजसु सम्मत्तं, णिंदसु दुच्चरियं, विरमसु पाणि-वहाओ, उउझ    | ब          |
|      | रिग्गहं, मा भणसु कल्यिं, णियत्तसु पर-दब्वे, विरमसु कोवे, रज्जसु संजमे, परिहरसु मायं, मा विंतेसु लोहं, अवमण्ण    |            |
|      | हंकारं, होसु विणीओ सि । अवि य ।                                                                                 | 18         |
|      | एवं चिय कुणमाणो ण हु णवर इमं ति जं कयं पावं । भव-सय-सहस्स-रइयं खोण सब्वं पणासंसि ॥'                             |            |
| n,   | यं च मोऊण भणियं चंडमोमेण 'भयवं, जह दिक्का-जोग्गो हं, ता महं देमु दिक्खं' ति । गुरुणा वि णाणाहसण्णं उवसंत        | <b>1</b> - |
| धा ख | विय-कम्मो जाणिडण पवयण-भणिय-ममायारेण दिक्तिको चंडसोमो ति ॥ 🕫 ॥                                                   | 21         |
|      | 🖔 ९६) भणियं च पुणा वि गुरुणा धम्मणेदणेणे ।                                                                      |            |
|      | 'माणो मंतावयरो माणो अन्यस्य णासणो भणिओ । माणो परिहव-मूळं पिय-बंधव-णासणो माणो ॥                                  |            |
| 24 H | ाणन्य हो पुरिसो ण-याणइ अप्पणं णाणप्पणं, ण पित्रं णापियं, ण बंधुं णाबंधुं, ण सक्तुं णासक्तुं, ण मिक्तं णामित्तं, | ज 24       |
|      | जणं णासज्जंण, ण सामियं णासामियं, ण भिचं णाभिचं, ण उत्रयारिणं णाणुवयारिणं, ण पियंत्रयं णापियंत्रयं, ण पण         |            |
|      | पपणयं, ति । अति य                                                                                               |            |
| 27   | लहुयत्तणस्य मुर्ल सोग्गइ-पह-णासणं अणव्ययरं । तेणं चिय साहृहिं माणं दृरेण परिहृरियं ॥                            | 27         |
|      | माण-महा-गह-गहिओ मरमाणो पेच्छए ण वारेइ । अवि सायरं पियं भारियं पि पुसी जहा पुरिसी ॥'                             |            |
| भ    | ाणियं च राइणा 'भयवं, बहु-पुरिस-मंकुळे ण-याणियो को वि एस पुरिस्तो' ति । भणियं च धम्मणंदणेण ।                     |            |
| 30   | ''जो एस मज्ज्ञ वामे दाहिण-पायम्मि संठिओ तुज्ज्ञ । एक्ष्ण्णामिय-भुमजो विन्थारिय-पिहुल-वच्छयलो ॥                  | 30         |
|      | गब्व-भर-मउन्त्रियच्छो परियंकाबद्ध-उब्भडाद्वीचो । ताद्वेतो धरणियलं पुणो पुणो वाम-पाएण ॥                          |            |
|      | उत्तत्त-कणय-वण्णो आयंत्रिर-दीहरच्छिवत्त-जुओ । रीढा-पेसवियाणु तुमं पि दिट्टीणु णिज्झाइ ॥                         |            |
| 41   | हमिणा रूपेण हमो माणो हव समागुओ हुई होता । एकण माणा-महेण के कमे ने णियामेह ॥                                     | 33         |

इमिणा रूपण इसी साणो व्व समागभा इहं होजा। एएण साण-मुद्रेण जं क्यं तं णिसामेह ॥

<sup>2)</sup> म वामणी for पायणी, म बुद्धीय होडा, उ होऊल for होडा, उ तरब बिसिट्टा बुद्धी, उ होड for होडा (sometime उ und ज look similar). 3 > ए मंना for तिरथे, म जिएत्यओं, ए मंने for तिरथे. 4 > ए नय, ए has here the verse जिल्ल पित्तं तियमिरसेवियं मणविन्द्विकरयं च । एतियमेत्तेण वाभो तस्स भरो वो अवंतीए - compare the readings with the verse in J noted above, p. 48, foot-note, 29. 5) पुण एयरम. 6) P om. जबर, P जयाणओ मुद्धो, P परिवेड्डिओ, J पाव for मंद. 7) म सचयं P सम्मयं, P तिययं for णियय, म om. वि. 8) म रइयविणय अंजली उटो, म संब्वेयलद्धः 9) P जुयलहुत्तो, Pomits अबि यः 10 > उ संदेय, Pom. धीय, P चलणज्ञ्यललगारे 11 > P मगवं, P तेहि for ते, उ मत्तेण for मेत्रेण. 12) P मि for नि. 14) P मह मह मुणेमु मह वयणं, P किए for किल. 15) र दुधरफंनाणं, P वेहता. वा, उ ज्जोसदत्ताः 17 > P भणेसु, P विरुक्तमुः 18 > उ अहंकारोः 20 > P भगतं, P दिक्ताए जोगो अहं ता महं, P om. ति, P नाणाइसप उव°. 21> P खइय. 22> उ तु for च before पुणी. 23> P मूली, P बंधुविणासणी. 24) P माणथद्धो, P अव्पयं नाणव्पयं, P न बंधू नाबंधू, J ण सत्त् णासन्तू. 25) P नाउवयारिणं, P पियं for वियं in both places. 27) P पणनासणं अणत्थकरं. 28) P मारियं for मायरं, र निया for वियं. 29) P भगवं. 30) P वामी िए वामे, P एकुन्नामियभमि शोवत्यारिय, P वत्थयलो. 31) J लंघ for गव्व, P उत्तटाडोवो, P -प्पाएण. 32) P वेत्त for वत्त, P निज्ञायर 33) प्रहं for इसी, P समागमी, P होजा, P निसामेहि

1 § ९७) अस्थि णर-णारि-बहुलो उववण-वण-पउम-संह-रमणिको । गाउय-मेत्त-ग्गामो गामासण्ण-द्विय-तलावो ॥ जो सूसम-पढम-णरिंद-णियय-सुय-दिण्ण-णाम-चिंघालो । छक्खंड-भरह-सारो णाममवंती-जणवभो ति ॥ असो य केरिसो अवंति-जणवभो । जस्थ य पहिएहिं परिभममाणेहिं सयले वि देसे दिहुई एको व दोण्णि व तलायहं जाई ७ ण घण-घडिय-कसण-पत्थर-णिबद्धई, दोण्णि व तिण्णि व दिहुई रुक्खई जाई ण सरस-साउ-महस्र-पिक-घण-फरुई, तिण्णि व चयारि व दिहुई गामई जाई ण गणिक्रंति थोव-वीहियई, च्यारि व पंच व दिहुई देखउलई जाई ण सुंदर-विलासिणी- व यणाबद्ध-संगइ-गीयई, पंच व छ व दिहुउ विलासिणिओ जाओ ण धरिय-घवलायवत्त-माऊर-छत्त-चामराइंबराओ ति । ६ अवि य ।

बहु-स्यण-णियर-भरिजो वियरंतुहाम-मुहय-संखउलो । णिम्मल-मुत्ता-पउरो मालव-देसो समुहो ध्व ॥ १ तस्स देसस्य मञ्ज्ञ-भाप्

धवलहर-णिम्मलब्भा फुरंत-मणि-विमल-किरण-तारङ्गा। सरण् व्य गयण-लब्छी उज्जेणी रेहिरा णयरी॥
जा य गिम्ह-समण् जल-जंत-जलहर-भरोरिल-णिसुय-सहिरस-उदंड-तङ्कृविय-पायिक्जित-घर-सिहंडि-कुल-संकुला फुड-पोमराय12 इंदोवय-रेहिरि व्य पाउस-सिरि-जहिस्य। पाउस-समण् उण फलिह-मणि-विणिम्मविय-घर-सिहरब्भ-धवला विमलिंदणील-12
फुरमाणी इंदीवर-संकुलं व सरय-समय-सिरि-जहिस्य। सरय-समण् उण दृसह-रिब-किरण-णियर-संताविय-पज्जलंत-सूरकंतजिप्य-तिब्बायवा आसार-वारि-धारा-धोय-णिम्मल-सिय-किसण-रियण-किरण-संवित्य-सिरीस-कुसुम-गोच्छ-संकुल व्य गिम्ह15 समय-सिरिहि अणुहरह ति। जिहें च णयरिहिं जुवइ-जुवाण-जुवलहें ण कीरित सुद-मंडणहं। कण कज्जेण। सहाव-लायण्ण- 15
पसरंत-चेदिमा-कलुसत्तण-भण्ण। जिहें च कामिणियणेण ण पिजेति विविद्यासवहं। केण कज्जेण। सहाव-सुरय-विलासवित्थर-भंग-भण्ण। जिहें च विलासिणीहें विवरीय-रिमिरिहें ण बज्जेति रिजेत-महामणि-मेहलउ। कण कज्जेण। सहाव18 कलकेठ-कुविय-सदामयासा-लुदेहि ति। अवि य।

अइतुंग-गोउराइं भवणुजाणाईँ सिहर-कलियाइं । एकेकमाईँ जीए णयरि-सरिच्छाईँ भवणाईं ॥

- ६९८) तील् य महाणयरीण् उजेणील् पुब्बुत्तरे दिसाभाग-विभाण् जोयण-मेत्ते पण्से कृतवंदं णाम गामं अगेय-धण-21 धण्ण-समिद्धि-गव्विय-पामर-जणं महाणयर-सरिसं । तत्थ एको पुब्व-राय-वंग्म-पस्भो कहं पि भागहेज-परिहीणो सयण- 21 संपया-रहिओ खेत्तभडो णाम जुण्ण-ठक्कुरो परिवसह । एरिस श्विय एसा मुणाल-दल-जल-तरल-चंचला मिरी पुरियाणं । अवि य ।
- 24 होऊण होइ कस्स वि ण होइ होऊण कस्सइ णरस्स । पढमं ण होइ होइवि पुण्णंक्स-किंद्र्या लच्छी ॥ 24 तस्स य एको श्विय पुत्तो वीरभडो णाम णियय-जीयाओ त्रि बह्नह्यरो । सो तं पुत्तं घेतृण उक्रेणियस्स रण्णो ओलिंगाउं पयत्तो । दिण्णं च राइणा ओलिंगानं तं चेव कूबवंद्रं गामं । कालेण य सो खेत्तभडो लोग्य-रण-सय-संघट-वहरि-वीर-27 तरवारि-दारियावयवो जरा-जण्ण-सर्गरो पिस्सिक्कण असमत्यो तं चेय पुत्तं वीरभडं रायउले समिष्प्रण घरे चेय चिट्टिउं 27 पयत्तो । रायउले वि तस्स पुत्तो चेय अच्छिउं पयत्तो । तस्स य से पुत्तस्स सिक्तिको णाम । सो उण सहावेण यद्दो माणा अहंकारी रोसणो विह्वुमत्तो जोव्वण-गव्विओ रूब-माणा विलास-सइओ पुर्तसाभिमाणा । तस्स य प्रिसस्स सब्वेणं चेय 30 उज्जेणण्णं रायउत्त-जणणं सिक्तिभडो ति अवमण्णिऊण माणभडो ति सं कयं णामं । तेण णरणाह, मो उण एसो माणभडो । अह अण्णिम दियहे उबविट्टे स्वयले महाराय-मंद्रिले णिय-णिय-स्थाणेसु समागओ माणभडो । तओ राइणो अवंतिबद्धणस्स कय-इत्ति-णमोकारो णिययासण-ट्राण-पेनियच्छि-जुओ जाव पेच्छइ तिम ठाणे पुलिंद-रायउत्त उबिट्टे । तओ विलओ तं 33 चेय दिसं । भणियं च णण 'भो भो पुलिंद, मज्झ संतियं इसं आसण्डाणं, ता उट्टसु तुमं'। पुलिंदेण भणियं 'अहं अयाणतो 33

30

33

1 इहोदबिट्टो, ता खमसु संपर्ध, ण उणो उवविसिस्सं'। तभो भण्गेण भणियं 'शहो, एवं परिभवो कीरह वरायस्स'। चिंतियं 1 च माणभडेण 'शहो, हमिणा मह पुलिंदेण परिहओं कओ। ताव जीवियं जाव इमाणं परिभवं सहिजाइ ति। अवि य।

3 जाव य अभगा-माणं जीविज्ञष्ट् ताव जीवियं सफलं। परिहव-परिमलिय-पयावस्स भण किं व जीवेणं॥ अण्णं च। 3 ताव य मंदर-गरुओ पुरिसो जा परिहवं ण पावेह्। परिभव-तुलाऍ तुलिओ तणु-तणुय-तणाओं तणुययरो॥' एवं एरिसं चिंतिज्ञण समुक्खया जम-जीहा-संणिहा खुरिया। ताव य अवियारिज्ञण कज्ञाकः अयाणिज्ञण सुंदरासुंदरं 6 आर्चितिज्ञण असणो मरणामरणं 'सब्वहा जं होउ तं होउ' ति चिंतिज्ञणं पहुओ वच्छत्थलाभोए पुलिंदो इमिणा रायउत्तो ६ ति। अवि य।

ण गणेह परं ण गणेह अप्पर्य ण य होतमहाहोंतं । माणमउम्मत्त-मणो पुरिसो मत्तो करिवरो व्व ॥ १ तं च विणिवाह्यण णिक्खंतो छहुं चेव अस्थाणि-मंडवाओ । ताव य

गेण्हह गेण्हह को वा केण व मारेह लेह रे धाह। उदाइ कलयल-रवी खुहियत्थाणे जलणिहि व्व ॥

्र९९) एत्थंतरिम एसो माणभडो उद्धाइओ णियय-गामहुत्तं । कयावराहो अयंगो इव झत्ति संपत्तो णियय-घरं 12 भणिओ य तेण पिया 'बप्पो बप्पो, मए इसं एरिसं बुत्तंतं कयं । एयं च णिसामेउं संपयं तुमं पमाणं किमेत्थ कायब्वं' ति । 12 भणियं च वीरभडेणं 'पुत्त, जं कयं तं कयं णाम, किमेग्थ भणियब्वं । अति य ।

कर्जं जं रहस-कयं पढमं ण णिवारियं पुणो तिमा। ण य जुज्जह् भणिऊणं पच्छा लक्खं पि वोलीणं ॥

16 पृथ्य पुण संपयं जुत्तं विदंस-गमणं तयणुप्पवेसो वा। तत्य तयणुप्पवेसो ण घडह्। ता विदंस-गमणं कायव्वं। अण्णहा 15

णिश्य जीवियं। ता सिग्वं करेह् सर्जं जाण-वाह्णं'। सिज्जयं च। आरोवियं च णेहिं सयलं सार-अंडोवक्खरं। पिथ्या य

णम्मया-कूलं बहु-वंस-कुडंग-रुक्ख-गुम्म-गुविलं। इमो पुण कह्वय-पुरिस-परिकय-परिवारो वारिजंतो वि पिउणा कुलउत्तयाण्

18 पुरिसाहिमाण-गहिको तहिं चेव गामे पर-बलस्स थको।

अन्त्रो दुहा वि लाहो रणंगणे सूर-वीर-पुरिसाण । जह मरइ अच्छरान्नो अह जीवह तो सिरी लहइ ॥ एवं चिंतयंतस्य समागयं पुलिंदस्स संतियं बलं। ताव य,

24 \$100) एवं च जुन्झमाणेणं थोवावसेसियं तं बठं इमिणा। तह दूसह-पहरंतो-गुरु-क्खय-णीसहो पाडिको तेहिं 24 उच्छूदो य तस्स णियण्हिं पुरिसेहिं मिलिओ णियय-पिउणो। ते वि पलायमाणा कह कह वि संपत्ता णम्मया-तीर-रुगां अंगय-वेलुया-गुम्म-गोच्छ-संकुलं वण-मिहस-विसाण-भज्जमाण-वइ-वेढं उद्दाम-वियरंत-पुल्लि-भीसणं एकं पश्चंतिय-गामं। तं 27 चय दुगां समस्सइकणं संठिया ते तत्थ । इमो य माणभडो गुरु-पहर-परुद्धो कह कह वि रूढ-वणो संवुत्तो। तत्थ तारिसे 27 पश्चंते अच्छमाणाणं बोलिओ कोइ कालो। ताव य

किंदुय-मुहल-सिलीमुह-दुप्पेच्छो कोइला-कलयलेणं । चूय-गईदारूढो वसंत-राया समलीणो ॥

अल्लीणिम्म वसंते णव-कुसुमुक्रभेय-रइयमंजिल्या । सामंता इव पणया रुक्ला बहु-कुसुम-भारेण ॥

रेह्र किंसुय-गहणं कोइल-कुल-गेजमाण-सदालं । णव-रत्तंसुय-परिहिय-णव-वर-मिरसं वणाभोयं ॥

साहीण-पिययमाणं हरिसुप्पुल्लाईँ माहव-सिरीण् । पिह्य-घरिणीण णवरं कीरंति मुहाईँ दीणाई ॥

सुब्वइ गामे गामे कय-कलयल-डिंभ-पडिहया-सहो । विविह-रसत्थ-विरह्नो चश्चरि-सहो समुट्ठाइ ॥

पिजह पाणं गिजह य गीययं बदु-कलयलारावं । कीरइ मयणारंभो पेसिजइ बल्हे दुई ॥

1) P अन्निर्द्ध for अण्णेण, P परिह्वो कवरायरस. 2) P om. च, P परिह्वो, P ता जीविनं जाव, J परिह्वं P परिम्नवो 3) P परिमलय-, J पयावयस्स, P भण कस्स जीरणं. 4) P मंदरगुरुजो, P परिह्व-, P तणुयात्र for तणुयत्णाओं. 5) J एयं च परिसं, P उक्ष्वया for समुक्वया, J जमजीहमण्णिह, P अवयारिकण, P गुदरं नितिकणः 6) P सक्वहा जं होउ ति, P रावपुत्तो 8) J अप्पयं णो य होन्तमहर्ति, P दांते for हांतं, J माणमएउम्मत्त P माणं मडम्मत्त- 9) J च णिवाहकण, P रायत्थणे for अत्थाणि. 10) J धावह P धाय, P खुहि भो अत्थाणे. 11) P मो for एसो, P गामाहुत्तो, J च्छअंगो for भुयंगो, P अत्ति for हात्ति. 12) P om. य, P णेण for तेम, P वप्पो वटा, P om. एरिसं, P एवं च. 13) म मणिअं for भिष्यवं 14) P जं कह वि रहसरक्यं पहनं. 15) P णस्थं पुण, P वि एस for विदेस, P तणुयपवेसो वा. 16) P आहोहियसयलसार, J भंडारवक्तरं 17) म जम्मयाकुलं, P कुंडुंग, P om. परिक्य, P कुणउत्तया पुरिसाभिमाणः 18) में चेय गामें 19) म लाभो, P रणंगणो धीरवीर, म सिरि लहह. 20) P नितियंतरस, P पुलिइसंतियं. 21) P om. रे. 22) म चिय for च, P संमरित्न for समुत्वरित्र, P वि for य, P पयत्तो for समादत्तोः 23) P इव for श्चिय, P पायालहलंमि, म चक्काइंद्धं वः 24) म от. तं, म प्यरंतो गुरु, P पहरंतो खुरप्पेणं नीसद्दा पाष्टिओं तेक्षि उक्द्वित्ता तस्सः 25) P om. पुरिसेक्षि, P मिलिय- for मिलिओ, P सीरं लगां. 26) म वेसलया for वेलुया, P नियंत्त for वियरंत, म पत्रंतियागार्गः 27) P दुर्गो, P वि for य after एमो), म पहरपारको, P तारिसोः 29) मुहरपेविल्लओङ्गाः 30) P नवकुनुमुक्लेयग्रयमंजित्याः 31) म केसुमगर्ण, P निर्यस्ताणपण्डित्या, P विरहेशो, म समुद्धाः 34) P om. व, P वल्लहोः

27

1 § १०१) तओ एयम्मि एरिसे वसंत-समण् तहवर-साहा-णिबद्ध-दढ-दीह-माला-वक्कलय-दोला-हिंदोलमाण-वेह्नहरू- 1 विलासिणी-विलास-गिजमाण-मणहरे महु-मास-माहवी-मयरंदामोय-मुइय-मउम्मत्त-महुयर-हहराराव-मणहर-रुणरुणंत-जुवल-3 जुवह-जिमे सो माणभडो गाम-जुवाण-वंद-समग्गो अंदोलण् अंदोलेउमाढत्तो । भणियं च जुवाण-जिमेण तालं दाऊण 'भो भो 3 गाम-वोद्यहा णिसुणेह एकं वयणं ।

'जो जस्स हियय-दइओ णीमंकं अज तस्स किर गोत्तं । गाएयव्यमवस्सं एत्थ हु सवहो ण अण्णस्स ॥' ७ पडिवण्णं च सक्वेणं चेय गाम-जुवाण-जगेणं । भणियं च सहत्थ-ताल-हिसरेहिं 'रे रे सच्चं सच्चं सुंदरं सुंदरं च संलत्तं । जो ७ जस्स पिओ तस्स इर अज गोत्तं गाएयव्वं अंदोलयारूढएहिं ण अण्णस्य । अबि य ।

सोहरग-मजम्मत्ता जिस्य जा दूहवाओं महिलाओं । ताण इमाण णवरं सोहरगं पायंड होइ ॥'

9 एवं च भणिए णियय-पियाणं चेय पुरक्षो गाइउं पयत्ता हिंदोलयारूढा। तओ को वि गोरीयं गायइ, को वि सामलियं, 9 को वि नणुयंगी, को वि णीलुप्पलच्छी, को वि पउम-दलच्छि ति ।

\$१०२) एवं च परिवाडीए समारूढो माणभडो अंदोलए, अक्लितो य अंदोलए जुवाण-जणेण । तओ णियय-12 जायाए गोरीए मय-सिलंबच्ळीए पुरओ गाइउं पयत्तो इमं च दुवइ-खंडलयं ।

परहुय-महुर-सह्-कल-क्विय-सयल-वर्णतरालण् । कुसुमामोय-मुह्य-मत्त-भमरउल-र्णत-सणाहण् ॥ बहु-मयरंद-चंद-णीसंदिर-भरिय-दिसा-विभायण् । जुवड्-जुवाण-जुवल-हिंदोलिर-गीय-रवाणुरायण् ॥

<sup>5</sup> एरिसयम्मि वसंतर्, जह सा णीलुप्पलच्छिया पमर्, । आर्लिगिज्जह मुहिय सामा विरहूसुप्हिँ अंगेहिं॥ 15 एयं सामाप् गोत्तं गिज्जमाणं सुणिऊणं सा तस्स जाया सरिस-गाम-जुवईं-नरुणीहिं जुण्ण-सुरा-पाण-मउम्मत्त-विहलालाव-जंपिरीहिं काहिं वि हमिआ, काहिं वि णोल्लिया, काहिं वि पहया, काहिं वि णिज्झाइया, काहिं वि णिदिया, काहिं वि तज्जिया,

18 काहिं वि अणुसोइय ति । भणिया य 'हला हला, अम्हे चिंतेमो तुम्झ जोव्वण-स्त्य-लायण्ण-विण्णाण-णाण-विलास- 18 लास-गुण-विणयक्खित्त-हियओ एस ते पई अण्ण महिलियं मणसा वि ण पेच्छह । जाव तुम गोरी मयच्छि च उन्झिउं अण्णं कं पि साम-सुंदरं कुवलय-दलच्छि च गाइउं समाहत्तो, ता संपयं तुम्झ मरिउं तुम्झ रे ति भणमाणीहिं लोलिजमाणी।

21 ते खेल्लाविउं पयत्ता। इमं च णिसामिऊणं चिंतिउं पयत्ता हियण् णिहित्त-सल्ला विव तवस्मिणी 'अहाँ हमिणा मम पिययमेणं 21 सिह्ययणस्म वि पुरश्रो ण च्छाया-रक्त्वणं कयं । अहो णिइक्तिकण्णया, अहो णिल्लावा, अहो णिएपवा-स्या, अहो णिष्धणया, जेण पडिवक्त्व-वण्ण-खल्लण-पडिभेयं कृणमाणण महेतं दुक्त्वं पाविया। ता 24 महं एवं वियाणिय-सोहग्गाए ण जुत्तं जीविउं । अवि य ।

पिडवन्त्व-गोत्त-कित्तण-वजासणि-पहर-घाय-दिलयाए । दोह्ग्ग-दृमियाए महिलाए किं व जीएणं॥ इमं च चिंतिऊण तस्स महिला-वंदस्य मञ्ज्ञाओ णिक्त्वमित्रं इच्छइ, ण य से अंतरं पावइ । ताव य

बहु-जुवईयण-कुंकुम-वास-रउद्धय-धृलि-सहलंगो । वच्चइ छणिम ण्हाउं अवर-समुद्द-द्वहं सूरो ॥ जह जह अल्लियइ रवी तुरियं तुंगिमिम अत्थ-सिहरिम । तह तह मग्गालग्गं धावइ तम णियर-रिबु-सेण्णं ॥ सयल-णिरुद्ध-दिसिवहो पुरिय-कर-पसर-दूसह-पयावो । तिमिरेण णीरेंद्रण व खोण सूरो वि कह खिबेओ ॥ अत्थमिय-सूर-मंडल-सुण्णे णहयल-रुणंगणाभोण् । वियरह कजल-सामं रक्खस-वंदं व तम-णिवहं ॥

अत्यामय-सूर-मडल-सुण्ण णहयल-रणगणाभाग् । ावयरह् कजल-साम रक्खस-बह्न व तम-ाणवह् ॥ 30 ६१०३) एयम्मि एरिसे भवसरे द्रिउम्मत्त-दिसा-करि-कसिण-महामुहवडे विय पलंबिए अंधयारे णिग्गया जुवह्-सन्थाओं सा इमस्स महिला । चिंतियं च णाग् । 'कहिं उण इमं दोहग्ग-कलंक-दृत्तियं अनाणं वावाइउं णिब्बुया होहं । 33 भहवा जाणियं मण्, इमं वण-संडं, एत्थ पविसिऊण वावाइस्मं । अहवा ण एत्थ, जेण सम्बं चेय अज उज्जाण-वणंतरालं 33

<sup>1)</sup> तस्यर, P डोला for दोला. 2) मणहरो, म om. मुख्य, म मुख्यनत, P मुख्यनणुत्त for मलम्मत्त, म P रूड्रावमण्ड, उ रुणुरुणेतः 3> जणो for जले, P अंदोलिए, P मी भी भी. 4> मनामबादुताः 5> मृदियप्यदक्ती, P समदाः 6> मण्या डिवण्णं for परिवण्णं, P जुवाणवणेग, र सहन्धयाल, P हिमएहिं, J om. च. 7) P तरम किर, P om. अज, P अदोलयार देहिं. 8) म अोम्मत्ताः 9) म चेव, अपवत्ता म पयत्तो, म हिंदोल्यास हो कं कोबि गोरियं, अकोई for कोबि, अगाययह, म सामिल्छ. 10) J सामलंगि for तणुर्यगी. 11) J om. च, P अविवत्तओ, J वंदोलड 12) P जाए for जायाए, P सिलियच्छीए. 13) P व नंतरालीए, P भगरानि for भगर उठ, J रर्णतमयमणाइण. 14) P मंदं for चंद, P दिसाविशायए, P स्वाण्याईए. 15) P जहया for जह मा, र णिलुप्पश्चिख्या P नीलुप्पश्चिख्या, र पयनएण P पयत्तम्प for प्रसर्गे (emended), राष्ट्र सुद्धिया, उ विरह्मर्शहं अगर्राहं, P विह्मुर्गहं, 16) P एवं च सा, P om. सा, उ मिरसा-, उ मसुम्मत, P पाणमत्त्रविहन्त्रालीयः 17) प्र कार्ट वि in all places, P कार्ट मि in all places, P om. कार्ट वि परया, P मिज्झार्ट्या, J om. कार्ट वि णिदिया काहि वि तिज्ञया. 18 र प्रअणुसोश्चिय, र अम्हेहि चितेमो, १ तुर for तुन्त्र, १ लावणा विन्नाणेण य वि शससालगुगविणयविकवत्त-हियया अर्जः 19 र १ तुमं गोरि, १ उज्ज्ञिय अर्ज कि पि समानंदरि 20 र १ पयत्तो for समाउत्तो १ नोलिज्ञामाणी खेळा . 21) P पहत्ता for पयत्ता, P मम पिएण सहियायणस्म पुरक्षीः 22) P निदक्षिवस्या अही निलच्छयाः 23) उ निरिधणययाः 24) र एयं 26) P निकिय्वित्री for विक्यमित्र, P निय for व य 27) र वासरशुष्ट्रिक्टरेगों (note the form of आ ), P रहद्य. 28) P निवु for सिवु. 29) J अथल for सयल, P महिंदेण, P सरी कर्त. 30) P सुण्ण for मुण्णे, P र्णमणोहीए, P रक्ष्यंतं 31 > J om. दरि, P दरियुमत्त, P महामुख्यदे वि वेबिए अंध , J om. अध्यारे, J ताओ before जुवह -. 32 > P ह only for इमस्स, P विभितियं, P कर पुण, J दूसिनं, P हत्ताणं for अत्ताणं. 33> P अवि य for अहवा. J om. अज्ञ, P om, उज्जाण-

33

- 1 उववणं पिव बहु-जण-संकुळं । एत्थ मह मणोरहाणं विग्धं उप्पजह ति । ता घरे चेय वासहरयं पविसिउं जाव एस एत्थ 1 बहु-जुवईयण-परिवारो ण-याणह ताव अत्ताणयं वावाएमि ।' चिंतयंती आगया गेहं । तत्थागया पुच्छिया सासुयाए 'पुत्ति, 8 कत्थ पहें'। भणियं च तीए । 'एस आगओ चेय मह मग्गालग्गो ति' भणमाणी वासहरयं पविद्वा । तत्थ पविसिज्जण गुरु- 3 बूसह-पिवक्ख-गोत्त-बज्ज-पहर-दिलयाए य विरह्ओ उविरिक्षणण पासो, णिबहो य कीलए, समारूढा य आसणेसुं, दाजण य अत्रणो गलए पासयं भणियं हमीए ।
- 6 'भो भो सुणेह तुरुभे तुरुभे श्विय लोग-पालया एत्थ । मोत्तूण णियय-दृह्यं मगसा वि ण पश्यिओ अण्णो ॥ तुरुभे श्विय भणह फुडं जह् णो एत्थं मए जुवाणाणं । धवलुब्वेह्निर-पंभल-णयण-सहस्साहँ खलियाई ॥ मज्म्नं पुण पेच्छसु वह्नहेण भ्रह एरिसं पि जं रह्यं । पिय-सिह-समृह-मज्झ-ट्टियाए गोत्तं खलंतेण ॥
- 9 ता तस्स गोत्त-खलणुह्नसंत-संताव-जलण-जलियाए। कीरइ इमं अउण्णाएँ साहसं तस्स साहेजा॥'
  भणमाणीए चलण-तलाह्यं पिक्खतं आसणं, पूरिओ पासओ, लिबिडं पयत्ता, णिग्गया णयणया, णिरुद्धं णीसासं, वंकीकया गीवा, आयिट्वं धमणि-जालं, सिटिलियाइं अंगयाइं, णिग्बोलियं मुहं ति। एग्यंतरिम इमो माणभडो तं जुबई-बंदे 12 अपेच्छमाणो जायासंको घरं आगओ। पुन्छिया य णेण माया 'आगया एत्य तह यहु' ति। भणियं च तीए 'पुत्त, आगया 12 सोवणयं पिबट्वा'। गओ इसो सोवणयं जाव पेच्छइ दीवुज्ञोए तं वीणं पिव महुरक्खरालाविणी णिय-उच्छंग-संग-दुङ्खलियं वील-कीलयावलंबिणी। तं च तारिसि पेच्छिजण ससंभमं पहाविओ इसो तत्तोहुत्तं। गंत्ण य णेण छर ति लिण्णो पासओ 15 छुरियाए। णिविडया धरणिवट्टे, सित्ता जलेणं, वीइया पोत्तएणं, संवाहिया हत्थेणं। तओ ईसि णीसिसियं, पिबट्टाइं 15 अच्छियाइं, चिल्यं अंगेण, बिल्यं बाहुलयाहिं, फुरियं हियएणं। तओ जीविय त्ति णाऊण कहकह वि समासत्था।

§ १०४) भणियं च णेणं।

18 'सुंदर्श कि कि केण व कि व वरहं कया तुमं कुविया। कह वा कण व कत्थ व कि व कर्य केण ते होजा।। 18 जिण तए अत्ताण विरुंबर्यतीएँ सुयणु कोवेण। आरोवियं तुरुग्गे मज्झ वि जीयं अउण्णस्स ॥'

पुर्व च भणिया पिययमेणं ईसि-समुद्वेल्लमाण-मुणाल-कोमल-बाहुलह्याप् ईनि-वियसंत-रत्त-पम्हल-धवल-विलोल-लोय-21 णाप् दट्टण पिययमं पुणो तक्क्षणं चेय काबन्द-भिउडि-भंगुराप् विरज्ञमाण-लोयणाप् रोस-वस-फुरमाणाधराप् संलत्तं तीप् । 21

'अब्बो अबेहि गिल्लज वच तत्थेव जत्थ सा वसइ । कुवलय-दल-दीहर-लोल-लोयणा साम-सामलंगी ॥' इमं च मोऊर्ग भणियं माणभडेणं ।

24 'सुंदरि ण-याणिमो िचय का वि इमा साम-सुंदरी जुवई । कत्थ व दिहा कह्या किंह व केण व ते किह्यं ॥' 24 इमं च णियामिऊण रोसाणल-सिमिसिमेत-हिययाण् भणियं नीण् ।

'भह रे ण-यार्णाम बिय जीए अंदोलयावलग्गेणं । वियमंत-पम्हलच्छेण अज्ञ गोत्तं समणुगीयं ॥' 27 एवं च भणिऊण महासुण्णारण्ण-मुणी विय मोणमवलंबिऊण ठिय ति । 'भहो मे कुविया एसा, ता किमेत्थ करणीयं । 27 अहवा सुकुविया वि जुबई पायवडणं णाइवत्तइ ति पडामि से पाएसु' चिंतिऊण भणियं च णेणं ।

'दं परिय परितय सामिणि कुणसु दयं कीस में तुमं कुविया । एयं माणस्य इं सीसं पाएसु ते पडह ॥' 80 ति भणमाणो णिवडिओ से चलण-जुवलए । तओ दुगुणयरं पित्र मोणमवलंबियं । पुणो वि भणिया णेण ।

'दं सुयणु प्रसिय प्रमियसु णराहिवाणं पि जं ण पणिवद्दयं । तं पणमद् मह सीमं पेच्छसु ता तुज्झ चलणेसु ॥' तओ तिउणयरं मोणमवलंबियं । पुणो वि भणिया णेण ।

<sup>33</sup> 'दरियोरि-मंडलग्गाहिघाय-सय-जज्जरं इमं सीसं। मोत्तृण तुज्झ सुंदरि भण कस्स व पणमण् पाण् ॥'

<sup>1&</sup>gt; P सम for मह, P वास्पारयं. 2> प्रजुवईअणविरिअणयाणद् ताव य अत्ता, P परिवारा य ण-, प्र तथागया, P सासूए प्र पुत्तय for पुत्ति. 3> P चेय महालम्मो क्ति. 4> P दिश्मा इव विर, प्र उपिल्लियेण, P स्वीलए, P om. य in both places. P मले पासं भिणयमिमीए. 6> प्र जिमुणह for सुणेह, P तुबंग तुबिम, प्र लोअपाच्या, प्र णिअअदद्यओं. 7> P धवलुवेलिरपम्हर्ग्वयण. 8> प्र पिश्नं P पिथं (पि अं ed.). 9> P स्वच्युल्लिसंत्राव, प्र जिव्याए, P कह वि ता for साहसे, प्र महोजां. 10> प्र पित्रवं, P आसण्णं, प्र णिग्गया प्रभायणाया, P निरुद्धा निसासो । वकीगया. 11> P आयिष्टियं धिणजालं, प्र धम्मिणालं सिढिल्याः, P अंगाः, प्र णिब्योलिअं मुदं मि । P निवीलिमज ति ।, P जुवकः, प्र वंदे for वंदे. 12> P om. य, P वहुय त्ति, प्र पुत्तय for पुत्त, 13> प्र गथी य इमो, प्र महुरा-अविणी णिययुक्लंग, P जिल्लंग 14> P लील for बील, P तारिसं, P पढाइओं, P तत्ताहुत्तो, J om. जेण, P ज्लाह for छर, P पासाओं. 15> P वीया पोत्तेणं, P हत्येहिं । 16> P अंगीहिं, P वातुल्ल्ब्याहिं. 18> प्र केण व, करस व किम्ब अवग्रदं, प्र कर्ष वा किं, प्र होज्जाः 19> प्र विल्विंशतीए, P विलंबंत्रवीय गुपण कोवेणः 20> प्र om. च, P समुचेल्लाण, P-धववल- 21> P आबद्धाः, प्र फुरंतमाणधराए P कुरमाणावसाएहराए, P om. सं उत्तं तीएः 22> P तत्थ य for तत्थेव, प्र दीवृक्लोलः 24> प्र कत्थ वि दिष्टा, प्र करि व्व, P कहं व तेणं. 26> प्र याणह for याणिस, P समणुगोधं । 27> P दिय त्ति, P मम for में 28> प्र जुश्हरं, प्र णाहिवत्तर त्ति P नाहवत्त्रप तिः 29> P माणवद्धं, P तं for ते 30> प्र om. त्ति, P जुपलए, प्र तेण for जेण. 31> P om. मुयणु, P यं for अं, P पणवपः

१९०५) ता एवं भणिया ण किंचि जंपइ। तओ समुद्धाइओ इमस्स माणो महंतो । 'बहो, एसा प्रिसी जेण 1 एवं पि पसाइज्ञमाणी वि ण पणाम-पसार्थ कुणइ। सन्वहा प्रिसाओ चेय इमाओ इत्थियाओ होंति सि । बवि य ।

अखण-रत्त-विरत्ताओ खण-रूप्तण-खण-प्यज्ञणाओ य । खण-गुण-गेण्हण-मणसा खण-दोसग्गहण-तिल्लच्छा ॥ असम्बद्धा चल-चवल-विज्ञ-रुह्याणं पिव दुव्विलिसियं इमाणं । तं वश्वामि णं बाहिं । किमेसा ममं वश्वंतं पेच्छिऊण प्रसज्ज्ञह ण व' ति विवितिऊण प्रयद्दो माणभडो, णिक्षंतो वास-घराओ । णीहरंतो य पुच्छिओ पिउणा 'किं पुत्त, ण दिण्णं से पिड-६ वयणं'। णिग्गओ बाहिं गंतुं प्रयत्तो । तओ चिंतियं इमस्स महिलाए 'अहो, एवं वज्ञ-किषण-हिषया अहं, जेण भत्तुणो तहा ६ पाय-पिडियस्स ण प्रसण्णा । ता ण सुंदरं कयं मए । अवि य ।

अकय-पसाय-विलक्तनों पुणहत्त-पणाम-सन्वहा-स्विवयनों वि। अन्तो मज्य पियल्लाों ण-याणिमो एस पिथानों कि पि॥

9 ता हमस्स चेय मगगालगा। वसामों ति चिंतिऊण णीहिरिया वास-घरयानों । पुन्छिया य सासुयाए 'पुत्ति, कृष्य चिलयां'। 9 तीए भणियं। 'एसो ते पुत्तों किहीं पि हुने पिथानों' ति भणमाणी तुरिय-पय-णिक्लेवं पहाह्या। तभो ससंममा सा वि थेरी मगगालगा। चिंतियं च तेण हमस्स पिउणा वीरभडेणं। 'अरे सन्वं चेय कुई वयं कृष्य हमं पिथ्ययं' ति चिंतयंतों 12 मगगालगा। चिंतियं च तेण हमस्स पिउणा वीरभडेणं। 'अरे सन्वं चेय कुई वयं कृष्य हमं पिथ्ययं' ति चिंतयंतों 12 मगगालगा। सो वि वीरभडो। इमो य घण-निमिरोत्थइण् कुहिणी-मगो वस्तमाणों कह-कह वि लिक्त्वओं तीए। बहु-पायव-12 साहा-सहस्मंघ्यारस्स पस्तत-गाम-कूवस्स तहं पत्तो। तथ्य अवलोइयं च णण पिट्ठओं जावोवलिक्त्वया णियय-जाय ति। तं च पेच्छिअण चिंतियमणेण। 'दे पेच्छामि ताव ममोविर केरिसो हमीए सिणहो' ति चिंतयंतेण समुक्त्वित्ता एका गाम-कूव-15 तह-मंठिया सिला। समुक्तिविकण य दह-भुय-जंत-पिक्ता पिक्तिसा अयडे। पिक्तिविकण य लहुं चेय आसण्ण-संठियं 15 तमाल-पायवं समलीणो। ताव य आगया से जाया। सिला-सह-मंजिण्य-मंकाण अवलोइयं च हमीए तं कृष्यं। जाव दिटुं विश्वण्ण-सिला-घाउच्छलंत-जल-तरल-वेविर-तरंगं। कृष्यं तं पिव कृष्यं सुन्वंतं पिडसुय-रवेण॥

18 तं च तारिसं दहुण पुलह्याइं तीए पासाइं । ण य दिट्टो हमी तमाल-पायवंतरिओ । तओ चिंतियं । 'अवस्यं एत्य कृवे मह 18 दहुएण पक्लितो अप्पा होहिंह् । ता किमेल्य करणीयं । अहवा

सो मह पसाय-विमुद्दो अगणिय-परिसेस-जुबइ-जण-संगो । एत्थ गओ गय-जीवो मज्झ अउण्णाण पेम्मंघो ॥ सयण परिभूयाओ दोहगा-कर्लक-दुक्ख-नवियाओ । भत्तार-देवयाओ णार्गओ होति लोयम्मि ॥' 21 चिंतिजण तीए अप्पा पक्तितो तिर्हे चेय अयडे । दिट्टा य णिवडमाणी तीए थेरीए । पत्ता ससंभमंता । चिंतियं तीए 'अहो, णूण मह पुत्तओ एत्थ कूवे पडिओ, तेण एसा बहु णिवडिय ति ।

21 हा हा अही अकल देव्येण इसे कयं णवर होजा। दावेडं णवर णिहिं मण्णे उप्पाडिया अच्छी॥
24 ता जह एवं, मण् वि ता किं जीवमाणीण दृस्द-पुत्त-सुण्हा-विओय-जलण-जालाविल-तिवयाएं ति भणिऊण नीण् थेरीण् पिक्तितो अप्पा। तं च दिहं अणुमग्गालग्गेणं थेर-वीरभडेणं। चिंतियं च णेणं। 'अरे, णूणं मह पुत्तो सुण्हा महिला य 27 णिवडिया। अही आगओं कुलक्त्वओं। ता सब्वहा वहित-गईद-दंत-सुसलेसु सुहं हिंदोलियं मण्, उद्भाड-सहस्स-अमि 27 घाय-घणिम वि वियारियं, पुणो धणु गुण-जंत-पमुक-निलीमुह-संकुर्य रणे। एणिंह एथ्ध दृद्ध-दृह्वेण वसाणिमणं णिरूवियं। ता मह ण जुजह एरियो मच्च। तहा वि ण अण्णं करणीयं पेच्छामि' ति चिंतिऊण तेण वि से पिक्तिसो अप्पा। एयं च 30 सब्वं दिहं बुत्तेतं इमिणा माणभडेणं। तहा वि माण-महारक्त्यस-गराहीणणमणिवारियं, ण गणिओ पर लोओ, ण संमरिओ 30 धम्मो, ण सुमरिओ उवयारो, अवहत्थिओ निणेहो, अवमाणिओं से पेम्म-बंधो, ण कया गुरू-भत्तां, वीसरियं दिक्खणं, पम्हृदा द्या, परिचत्तो विणओं ति । ते मण् जाणिऊण संजाय-पच्छायाओं विलिविडं पयत्तो।

<sup>1)</sup> P एपिं for एवं, प्रश्ना जिंग. 2) P कुणह ति सन्वद्धा, P चेव उमाइओ अन्यियाओ, P om. ति. 4) P सन्वद्धा, प्रता for नं, प्रक्रिमेस. 5) प्रति नितंत्रण, P गन्भप्रयाओ for यास्त्राओं, प्र om. य, P पुन्छि उणो कि. 6) P हं for अहं, प्रणा for जिंग, प्रता वि पां. 7) प्रमे िए सए. 8) P पण्यत्त, P स्ववृत्त for सन्वहा, P स्वविओ, प्रिएछओं, P एस क्यं पि पश्यिओं. 9) प्रवासहरयाओं, P साम्ए, प्रपुत्त for पुत्ति. 10) प्रवि से धेरी. 11) P पिंउणो, प्रकृष्ठंबर्य, P om. कथा. P पश्यिय ति, प्र om. नितंयों मग्गालग्यों etc. to णियगजाय ति । 13) P पाया for साहा (ed.), P अवलोइ जे च णणापिट्टिओं, P निययजाइ ति । 14) P दे पन्छामि, प्र om. इसीए, P नितंय तेग, प्र एगाम 15) P संसिया for संदिया, प्र om य, P भुया for भुय, P पविद्वा for पविद्धा, P कर्षेष्ठ, P क्षेत्र के before अयहे. 16) P संक्षा for संकाए, प्र कृषे। जावय दिहं. 17) P धायलच्छकेत, प्र ने पि कृत्यस्व्ययहागुन, P गुस्वंते 18) प्रतीय, P एत्यं 19) प्र पविद्वो for पवित्वत्ती, P होहीई. 20) प्र गयजीओं, प्र पेम्मडो P पेमंधो 21) P देवयाए. 22) P धित्यं for भितंकण, P तेर्ष चेव, P दिहों, P तीय थेरीय, P सम्मेती चित्यंती. 23) P सा for एमा. 24) P दक्षेण, P दावेकर णवर निही मण्ण उप्पाक्तिण अच्छीणि 25) P एव, P जल करणजातवियाएउ ति, P om. थेरीए. 26) P परिन्वत्ती 27) P ताव for ता. 28) P जंतु for जंत, प्र जनमुक्त्रभोक्त, प्र दृष्टएण, P वस्लमिणं, P निह्नियमहं. 29) P ता हा for तहा वि. 30) P om. बुत्तंतं P माणमाणरक्त्रसा पराहीणेण न निवारियं।, प्र प्रजेमो 31) P उथ्यारहरों, प्र पेम्माबडो P पेमावंधो 32) प्र चत्ती विणओ ते य मए जाणि.

33 भणियं च णेण । 'भगवं

33

🖣 १०६) 'हा ताय पुत्त-वच्छल जाएण मए तुमं कहं तविश्रो । मरणं पि मज्य कजे णवरं णीसंसयं पत्तो ॥ घी घी बही अक्जं आयर-संबद्धियस्य मायाए । बुद्धत्तगम्मि तीए उवयारी करिसी रह्ओ ॥ हा हा जीए भप्पा विसंबिमो मज्झ णेह-कलियाए । तीएँ वि दइयाएँ मए सुपुरिस-चरियं समुन्बूढं ॥ 3 बजा-सिर्लिका-घडियं णूण इमं मज्ज्ञ हियवयं विहिणा । जेणेरिसं पि दृहं फुट्टइ सय-सिक्हरं णेय ॥ ता पुण किमेत्य मह करणीयं । किं इमिन्स अयडे अत्ताणं पिक्खवामि । अहवा णहि णहि, जलणिम सत्त-हुत्तं जलिम बीसं गिरिमिम सय-हुत्तं । पक्लितं अत्तागे तहा वि सुद्धी महं णिथ ॥ \S १०७) 'ता एयं एत्य जुत्तं कालं। एए मण्लुए कूवाओं कड्डिजण सङ्कारिकणं मय-करणिजं च काकणं वेरग्ग-मग्गा-विक्रियों विस्तराओं विसयं, णयराओं णयरं, कब्द शाली कब्दर्ड, महंदाओं महंबं, गामाओं गामं, महाओं महं, विहाराओं 9 विद्वारं परिभममाणो कहिं पि तारिसं तुलगोणं के पि गुरुं पेच्छिहामो, जो इमस्स पावस्स दाहिइ सुद्धिं' ति चिंतिऊण तम्हाओ 9 चेय ठाणाओं तिरंथ तिरथेण भममाणों सयलं पुरुई-मंडलं परिभमिऊण संपत्तो महुराउरीए । एत्थ एक्कम्मि अणाह-मंडवे पिबद्धो । अवि य तत्य ताव मिलिएस्रण् कोईाण् वलक्ख खड्यण् दीण दुग्गय अधरूय पंगुलय मंदुलय मङहय वामणय 12 हिण्ण-णासय तोडिय-कण्णय हिण्णोद्रय तडिय कप्पडिय देसिय नित्य-यत्तिय लहाराय धम्मिय गुग्गुलिय भोया । किं च 12 बहुणा । जो माउ-पिउ-स्ट्रेझुओ सो सो सब्दो वि तत्थ मिलिपुछुओ। ति । ताई च नेत्थु मिलिपुछुयई समाणहं पुकेकमहा आलावा पयत्ता। 'भो भो कयरहिं तित्थे दं चेवा गयाहं कयरा वाहिया पावं वा फिट्टइ' ति । एकेण भणियं। 'अमुका 15 वाणारसी को हिएहिं, नेण वाणारसीहिं गयहं कोढे। फिट्टइ' ति । अण्रोण भणियं। 'हुं हुं कहिओ वुत्तंतओ तेण जंपि- 15 पुछुउ । किह कोढं किहें वाणारिस । मूरुत्थाणु भडारउ कोढई जे देह उदालहको लोयहुँ । अण्गेण भणियं । 'रे रे जह मुलत्थाणु देइ जे उदालहुजे कोढ़ई, तो पुणु काई कज़ भप्पाणु को हियलुड अच्छह ।' अण्मेण भिणंय । 'जा ण को हिएलुड 18 अच्छइ ता ण काइं कज्, महाकाल भडारयहं छम्मासे संवण्ण कुणइ जेण मृलहेजे फिट्ट । अण्णेण भणियं। 'काई 18 इमेण, जन्य चिर-परूढु पाबु पिट्टइ, तं मे उहिसह तित्थं'। अण्णेण भणियं। 'प्रयाग-वड-पडियहं चिर-परूढ पाय वि हत्य वि फिट्टंनि'। अण्येण भिषयं। 'पाव पुच्छिय पाय साहिंह'। अण्येण भिष्यं। 'खेड्ड मेख्रहं, जइ पर माइ-पिइ-वह-कयई पि 21 महापावाई गंगा-संगमे ण्हायहं भइरव-भडारय-पडियहं णासंति ।' 🖔 १०८ ) तं च सुर्व इमेणं माणभडेणं । तं स्रोऊण चिंतियं मगेण । 'बहो सुंदरं इमिगा संलत्तं । ता अहं माइ-पिइ-वह-महापाव-संतत्तो गंगा-संगमे ण्हाइऊण भइरवम्मि अत्ताणयं संजिमो जेण इमस्स महापावस्स सुद्धी होइ' ति चिंतयंतो 24 महुरा-णयरीओ एस एयं कोसंबी संपत्तो ति । ता 24 णस्वर ण-याणह चिय एम वराओ इमं पि मृढ-मणो । जं मृढ-वयण-वित्थर-परंपराए भमह लोयं ॥ पंडियस्य गिरियडाओं सो विहंडह णवर अद्गि-संघाओं । जे पुण पात्रे कम्मं समयं ते जाइ जीवेण ॥ 27 पडण पडियस्स पश्यित पार्व परियलड् एत्य को हेऊ । अह भणिस सहावी श्विय साहसु ता केण सी दिही ॥ 27 पद्मक्षेण ण घेष्पद्द किं कर्ज जेण यो अमुत्तो ति । पद्मक्षेण विउत्ते ण य अणुमाणं ण उत्रमाणं ॥ भह भगति भागमेणं तं पुण सन्वण्णु-भागियं होजा । तस्स पमाणं वयगं जह मण्णांस तो हमं सुणसु ॥ 30 पडण-पडियस्स घम्मो ण होइ तह मंगुलं भवइ चित्तं । सुद्ध-मणो उण पुरिसो घरे वि कम्मक्खयं कुणइ ॥ 30 तम्हा कुणह विसुद्धं चित्तं तत्र-णियम-सील-जाएहिं। अंतर-भावेण विणा सब्वं भुस-कुट्टियं एयं ॥" \S १०९ ) एवं च णिसामिकणं माणभद्रो विउडिकण भाण-बंधं णिवडिओ से भगत्रओ धम्मणंदणस्स चलण-जुवलए ।

<sup>1 &</sup>gt; ग महा for करं 2 > P चिद्धी, ग नह्या for आया. 3 > P जीए अध्यो, P तीय for तीए, P om. मए, P सल्बुरिस, P समबूर्ड 4 > P सिरंबा, P ज एसिं, उ रहुं हुटूं, P सियसकर निय । 5 > ता उण, P मजी for मड, P करणीयं ति, उ तो for कि 6 > P समहुर्त 7 > उ जत्ते का हे P जुत्तका है, P क्याओ, P om. च, P मगगदिओं 8 > P नग्याओं नग्यं. 9 > P कि पि गुह्यं पे , P om. पावस्स, P ताहीय for राजिर, उ हुद्धि ति (?) P हृद्धि ति, P तो ने चे हुएणाओं 10 > ए पुन्हमंडलं, P तथा for एका 11 > उ सिल्यालण, P सिल्पिल्य को दियंबल्यव्याण दी गर्मायं, P मंद्रत्य 12 > P नास्यताडियक्षण, उ देविय for देशिय, P लेहारिय, P गुम्मुल्याओय. 13 > P गाउपीर, P om. मी तो, P खिय for बि, P सिल्यं को, P तत्य for तेत्यु, उ सिल्पिल्य सरसमाणड, P एक्षक्रमहं. 14 > उ देवा for दे चेवा, उ वाहि कि बादिया, P व for बा, उ पिट्टूं 15 > उ वाणागसी गयाणं को दु क्लिट्ट्रं ति, P om. ति, P का दे उव उत्तं हो ते का जिल्ला, उ ति है के ते हैं, उ उद्दाल लोगहुं, P लोयहं । अण्णेका. 17 > P मूलुद्धायाणु, उ दे इ उद्दालहज्जं, उ ता for तो, P पुण, P कज्ज अप्पणु को दृष्ट उद्धाल लोगहुं, P लोयहं । अण्णेका. 17 > P मूलुद्धायाणु, उ दे उद्दालहज्जं, उ ता for तो, P पुण, P कज्ज अप्पणु को दृष्ट हु हु ति हु हु एस्ट पाउ, उ तु की for ते से, उ तिर्थ, P प्रयागवेद पिडहयं चिरं 20 > उ अरे पाव, P पावे पुन्छितं पाद सोहित, P खदु में हिंदू जर परमायिभयवहुक्तयाहं वि पावाहं, उ माहं पिट्टें 21 > P किट्टेंत कि कि का पाव, P पावे पुन्छितं पाद सोहित, P खदु में हिंदु जर परमायिभयवहुक्तयाहं वि पावाहं, उ माहं पिट्टें 21 > P किट्टेंत कि कि का पाव, P पावे पुन्छितं वे ति 22 > P च निस्तं, P तं च सोजजा, P ता अलं माहियवद्यायमहासीनता. 23 > उ अतार्थ, P अत्ताव्य सेमि मिजमी, P हो ज, P दिखेंते 24 > उ प्य कि को, P वि उत्तो 29 > P मिण कि मणि, P होज्जा, P repeats वयणं. 30 > P पहणवहियसस, P जह for तह, P यह वि कि भयह, P वि पावक्ष कर उ अ ) तेण for केण.

18

उनुस्य-सय-णीर-पूरिय-तरंग-संसार-सागरे घोरे । भन्व-जण-जाणवर्त चळण-जुयं तुज्झ अहीणो ॥ जं पुण एयं किह्यं मह वुत्तंत तए अपुण्णस्स । तं तह सयळं वुत्तं ण एत्थ अिळयं तण-समं पि ॥ अता तं पिस्यसु मुणिवर वर-णाण-महातवेण दिण्यंत । पाव-महापंक-जलोविहिन्मि घारेसु खिण्यंतं ॥' अभिण्यं च गुरुणा धम्मणंदणेणं । 'सम्मतं णाण तवो संजम-सिह्याइँ ताईँ चत्तारि । मोक्ख-पह-पवण्णाणं चत्तारि इमाइं अंगाईं ॥ पिडवजाइ सम्मतेणं जं जह गुरु-जणेण उवइहं । कजाकजे जाणइ णाण-पईवेण विमलेणं ॥ कं पावं पुन्व-क्यं तवेण तायेइ तं णिरवसेसं । अण्णं णवं ण वंधइ संजम-जिम्बो मुणी कम्मं ॥ ता सयळ-पाव-कलिमल-किलेस-परिविज्ञिओ जिओ सुद्धो । जत्थ ण दुक्खं ण सुहं ण वाहिणो जाइ तं सिर्द्धि ॥' १ इमं च सोऊण भणियं माणभडेणं । 'भगवं, कुणसु मे पसायं इमेहिं सम्मत्त-णाण-तव-संजमेहिं जह जोग्गो' ति । गुरुणा वि १

§ ११०) भणियं च पुणो वि गुरुणा धम्मणंद्रणेण ।

भाया उन्त्रेययरी सज्जण-सत्थिमि णिंदिया माया । माया पावुष्पत्ती वंक-विवंका भुयंगि व्य ॥ । माया-पिरणाम-पिरणामे पुरिस्तो अंधो इव बहिरो विव पंगू इव पसुत्तो विय अयाणओ विय बालो विय उम्मत्तो विय भूय-गिहिओ इव सब्वहा माइलो । िकं च ।

सज्जण-सरल-समागम-वंचण-परिणाम-तग्गय-मणाण् । मायाण् तेण मुणिणो णरणाह् ण अप्पयं देंति ॥
माया-रक्खिस-गिहिओ जस-धण-मित्ताण णासणं कुणइ । जीयं पि तुलग्गं मिव णरवर एसो जहा पुरिसो ॥'
भिणियं च णरवङ्णा 'भगवं, ण-याणिसो को वि एस पुरिसो, िकं वा इमेण क्यं' ति । भिणेयं च धम्मणंदणेण गुरुणा ।

'जो एस तुज्झ वामे पच्छा-भायस्मि संठिओ सज्झ । संकुइय-मडह-देहो संदो कसण-च्छत्री पात्रो ॥ जल-बुट्बुय-सम-णयणो दिट्टो जो कायरो तए होइ । णिज्झाइ य पेच्छंतं बगो व्य जो कुंचिय ग्गांश्रो ॥ कम-सजो सजारो माया इव एस दीसए जो उ । माया-मगण एएण जं कयं तं णिसामेहि ॥

णाणाइसण्णं उवसंत-कसाओ जाणिऊण पव्वाविओ जिग-वयण-भणिय-विहीए माणभडो ति ॥ 🛞 ॥

21 § १११) अध्य बहु-गाम-क्रलओ उज्जाण-वर्णतराल-रमणिजो । आढत्त-महाभोजो भोज-सउग्गीय-गोजयणो ॥ 21 जो य रेहइ णिरंतर-संठिएहिं गामेहिं, गामइं मि रेहंति तुंग-संठिएहिं देव-कुंग्रेहिं, देवउलई मि रेहंति धवल-संटिएहिं तलाएहिं, तलायइं मि रेहंति पिहुल-दलेहिं पडमिणी-संडेहिं, पडमिणि-संडेहं मि रेहंति वियमिय-दलेहिं अरविंदिहिं, 24 अरविंदेइं पि रेहंति महु-पाण-मत्त-मुह्य-महुयर-जुवाणएहिं ति ।

इय एकेकम-सोहा-संघडिय-परंपराण रिंछोली । जम्मि ण समप्पइ श्चिय मो कासी णाम देमो ति ॥ तम्मि य णयरी अइ-तुंग-गोउरा कणय-घडिय-वर-भवणा । सुर-भवणाणिरंतर-साल-मोहिया सम्ग-णयरि व्व ॥

27 जिहें च णर्यारहिं जणो देयणओं अत्थ-संगह-परो य, कुर्णात बिलासिणीओं संडणह्ं असय-वियारहं च, ण सिक्खविजीत 27 कुळयण-लिजियन्वहं गुरुयण-भक्तिओं य, सिक्खिविजीत जुवाणा कला-कलावहं चाणक-सत्थहं च । अवि य । जा हरिस-पणय-सुरवह-सउड-सहा-रयण-रह्य-चलणस्य । वस्मा-सुयस्य जस्मे-णयरी वाणारसी णाम ॥

30 § ११२) तीय य महाणयांगए वाणारसीए पश्छिम-दक्क्यिंग दिसा विभाए सालिग्गामं णाम गामं । तिहं च एको 30 वहस्स-जाई परिवसह गंगाहची णाम । तिम्म य गामं अगय-धण-धण-धण-धण-सृवणण-सिम्ब-जांग वि सो चेय एको जम्म-दिरहो । कुसुमाउह-स्विस्मसित्स-रूव-पुरिस्मयो वि सो चेय एको विरूओ । महु-महुर-वयण-गाहिरे वि जणम्मि सो चेय 33 एको दुष्वयण-विसो । सरय-समय-संपुण्ण-सिम-सिग-सिग-सिग्स-दंसण-सुहस्स वि जगस्स सो चेय एको उद्येयणिज-दंसणो । 33

<sup>1)</sup> ए सवजलिह for सञ्वजण 2) ए अउण्णस्त, ए युनं for युनं. 3) ए om. महा, ए जलीयहिअअस्मि, ए सुष्यं 5) उ संजमसियाइं. 6) उए जला, ए सुन्यं एक कार्ता है। 8) उ स्वलकिलिस, ए जीव, उ तत्य for जला, ए मुन्यं for दुशंवं. 9) ए भणियं for नगर्वं, उ om. में, ए नाणस्तवं, उ जीवों, ए इ for वि. 10) उ जाणाईसएणं, उ पवाविओं, ए माणनत्ते ति । प्रविजतों माणम्ह । भणियं 11) ए om. च. ए om. गुरुणा. 12) उ क्रव्येयरी, उ पालुष्यति. 13) उ अंथो बना बहिरों विना पंगू इना, ए बहिरों इन पद्म विय पमुत्तों, ए इन for विय thrice, ए उम्मत्तओं. 14) ए भूयगिहिहों, ए माइहुओं। किंचि. 16) ए जीयं च तुल्यांमी सरवर. 17) उ भयवं, ए उमें for इमें जा 18) उर्थ वामों, ए किसणच्छवी. 19) ए जिट्टों for दिहों, ए पेच्छंतों, ए कुंत्विययोंकों. 20) ए मायामण्य, ए निसामेंकः 21) उ भोज्जस्यागीय, ए गोज्जहणों. 22) उ गामहिमा, ए गामाईमि चिय रहिति, उ om. उहिति, ए देवउलेहि देवलई चिय देहित तलिसिटियहें तलाएहि तलाई चिय रहिति. 23) ए संदर्ड वि, ए अर्वदेहिं. 24) ए मध्य विषय, उ जुनाणिहैं. 26) उ जलिएए ए नयिए पिर पायरी, उ गोपुरा. 27) ए जेहं विय for जिहे च, ए मंदणाई मयणिवयारियं च सिक्खंति कुलः 28) ए अत्ति उच्च सिक्खः, ए जुनाणकलां, ए माणिक िए चाणक, ए om. अनि य 29) ए नरवह for सुन्वर, उ जामाः 30) ए om. य, ए दिसामाएः 31) ए वहसजाई, ए om. य, ए अण्णेय, उ om. गुनण्य, ए सिमें जिले सो. 32) ए कुमुसमरिस, उ om. भसरिय, ए पुरिस्यणों, उ चैय एकी, ए आहिरे, ए व for नि, ए om. जलिस, ए सी बिय. 33) उ सरयसमय सण्य, ए सी बेय.

24

- 1 सरस-सरक-संख्याविराणं पि सो खेष पृक्को जरब-कुरंग-सिंग-भर-भंगुर-जंपिरो । तल-मेचुवयारि-दिण्ल-जीविद्याणं पि मज्हे 1 सो चेय कथरथो । सम्बद्धा सज्जल-सय-संकुले वि तम्मि गामे सो खेय एको दुज्जलो ति । तस्स य तारिसस्स असंबद्ध-
- 8 पर्खाविणो वंकमस्स जिइयस्स जिइक्सिण्णस्स जिक्कियस्स जिरणुकंपस्स बहु-जण-पुणरुत्त-विष्पल्ड-सज्जणस्स समाण-गाम- 3 जुषाणपृहिं बहुसो उवक्किस्य-माया-सीलस्स गंगाइको त्ति भवमण्जिकण मायाइको क्यं णामं । तथो सव्वत्थ पहित्यं सहासं च बहुसो जलो उल्लव्ह मायाइको मायाइको त्ति । सो उण णरवर, इमो जो मए तुज्ज साहिओ त्ति । अह तिम वेय
- <sup>6</sup> गासे एक्को वाणियको पुष्व-परियलिम-विह्नवो थाणू णाम । तस्स तेण सह मायाइकेण कह वि सिणेहो संख्यारे । सो य ६ सरलो मिउ-महबो दबाल क्यण्णू मुद्धो अवंचको कुलुगानो दीण-वच्छलो सि । तहा विवरीय-सील-वयणाणं पि अवरोप्परं देख-बसेण बहु-सज्जण-सय-पहिसेहिजमाणेणावि असणो वित्त-परिसुद्धयाए कया मेसी । अवि य ।
- मुयणो ण-याणह श्विय खलाण हिययाईँ होंति विसमाई। अत्ताण-सुद्ध-हिययत्त्रणेण हिययं समप्पेइ॥
   जो खल-तरुयर-सिहरिम्म सुवह सब्भाव-णिब्मरो सुयणो । सो पिढको श्विय बुज्यह अहव पढतो ण संदेहो ॥
   § ११३) एवं च ताणं सज्जण-दुज्जणाणं सब्भाव-कवडेण णिरंतरा पीई चिट्ठिं पयत्ता । अण्णिम्म दियहे वीसत्या 12 लाव-जंपिराणं भणियं थाणुणा । 'वयस्त,

धम्मत्थो कामो वि य पुरिसत्था तिण्णि णिम्मिया लोए । ताणं जस्स ण एकं पि तस्स जीवं भजीय-समं ॥ भम्हाण ताव धम्मो णित्य चिय दाण-सील-रहियाणं । कामो वि अत्थ-रहिभो अत्थो वि ण दीसए अस्तं ॥

15 ता मित्त फुढं भणिमो तुल्ग्न-लग्गं पि जीवियं काउं। तह वि करेमो भल्यं होहिइ अल्याओ सेसं पि ॥' भिण्यं च मायाइचेण। 'जइ एवं मित्त, ता पयट्ट, वाणारिस वचामो । तत्य ज्यं खेलिमो, खत्तं खिणमो, कण्णं तोडिमो, पंथं मूसिमो, गिठिं लिणिमो, कृदं रहमो, जणं वंविमो, सन्त्रहा तहा तहा कृणिमो जहा जहा अल्य-संपत्ती होहिइ' ति । 18 एवं च णिसामिऊण महा-गहंद-दंत-जुवल-जमलाहएण विय तहयरेणं पकंपियाई कर-पल्लवाई थाणुणा । भणियं च णेण ।

'तुज्ञा ण जुज्जह एयं हिष्यएणं मिस्त ताव चिंतेउं। अच्छाउ ता णीसंकं मह पुरको एरिसं मणिउं॥' एवं च भणिएण चिंतियं मायाह्चेणं 'अरे अजोगो एसो, ण रुक्खिओ मए हमस्स सब्भावो, ता एवं भणिरसं'। हसि-21 ऊण भणियं च णेणं 'णहि णहि परिहासो मए कश्रो, मा एत्थ पत्तियायसु ति। अत्योवायं जं पुण तुमं भणिहिसि तं 21 करेहामो' ति। भणियं च थाणुणा।

'परिहासेण वि एवं मा मित्त तुमं कयाइ जंपेजा । होइ महंतो दोस्रो रिसीहिँ एयं पुरा भणियं ॥ अत्यस्स पुण उवाया दिसि-गमणं होइ मित्त-करणं च । णरवर-सेवा कुसलक्षणं च माणप्यमाणेसुं ॥ घाउच्वाओ मंतं च देवयाराहणं च कीर्यं च । सायर-तरणं तह रोहणिम खणणं विक्रजं च ॥ णाणाविहं च कम्मं विजा-सिप्पाईँ णेय-स्वाहं । अत्यस्स साहयाहं भणिदियाहं च एयाहं ॥

27 § 198) ता विश्वमो दिक्खणावहं। तत्थ गया जं जं देस-काल-वेस-जुत्तं तं तं करिहामो' ति सम्मं मंतिऊण अण्णास्म 27 दियहे कय-मंगलोवयारा आउच्छिऊण सयण-णिइ-बगां गहिय-पच्छयणा णिगाया दुषे वि। तत्थ अगेय-गिरि-सिर्या-सय-संकुलाओ अव्हेंओ उल्लंबिऊण कह कह वि पत्ता पह्हाणं णाम णयरं। तिहें च णयरे अणेय-धण-धण्ण-रयण-संकुले महाअश्व सगा-णयर-सिरसे णाणा-वाणिजाहं क्याहं, पेसणाहं च करेमाणिहें कह कह वि एकेकमेहिं बिढताई पंच पंच सुवण्ण-सह- 30 स्साहं। भणियं च णेहिं परोप्परं। 'अहो, विवत्तं अमहेहिं जं इच्छामो अत्यं। एयं च चौराइ-उवहवेहिं ण य णेउं तीरह सएस-हुत्तं। ता तं इमेण अत्येण सुवण्ण-सहस्स-मोलाई रयणाई पंच पंच गेण्हिमो । ताई सदेसं गयाणं सम-मोलाई अश्वहिय-मोलाई वा वश्वहिं ति भणिऊण गहियं एकेकं सुवण्ण-सहस्स-मोलं। एवं च एयाई एकेक्स्स पंच पंच रयणाई। 33

1> P सर्असरस, J सी चेथ, P om. एको, P om. मर, P मे तूबयरी, P om. मज्झे सी चेय etc.....to तस्य य तारिसस्य. 3> J वंकथ निद्, J णिद्दान्धणस्स, P निरण्युकंपस्स, P विष्युद्ध 5> P बहुनगो, J उल्लव व मार्था, P सीऊय for सोउण, P चेव. 6> P संपग्ने. 7> P कुलमाओ, J सीलर्यणाणं, P अवरोध्यदर देववसेण. 8> P अप्पणी चिथ पहिसुद्धबाए. 10> P सुयह. 11> P कवड for कवडेग, J पीनी, P पिंडुओ for बिंडुं, J विसत्थालाव P वीमस्थालावकवडिनरेतरा पीइं जंपि. 13> P पुरिसत्थो. 14> P तम्हा न for अम्हाण. 15> J जह जिंअ for जीवियं, P जीविउं for जीवियं, P अत्थी होही. 16> P om. च, P खेलिमी, P कण्मं. 17> P मुसिमी, P छिदिभी for छिणिमसो, P om. one तहा, J होहिति ति. 18> J तहवरेण, P तस्थरेणं एयं पियाई करयलपहावालरं. 19> P हियएण वि तान मित्त चितेजं. 20> P भणिकण, J लिखतो. 21> J om. ति, J अस्थीयायं जंण पुण तुमं, P एत्योवायं पुण जं तुमं भणित तं. 23> P एयं सा मित्त. 24> P उण. 25> P मंत देव, J केरिस चि for च केरिस . 26> P स्तव्याह णेग-, P साहणाई J om. आणिश्याइं च. 27> P गयाणं जैमं काखदेसवेसजुत्तं तं करीहामी ति सम. 28> P सयल्यतिद्वरणो गच्छिहिय, J पच्छेया for पच्छयणा, P सिरि for गिरि. 29> P विलंबिकण, P नयणं for णवरं, J om. णवरे, P om. अणेय, J om. घण्ण. 30> J वणिज्जाई, P वरणिज्जाई कम्मं च करेसाणेहि पेसणेण कह. 31> P om. अहो, P जहिच्छाए for जं इच्छामो, P एवं च चौराउहवेहि, P तीरह विसयाहुत्तं. 32> J ततो for ता तं, P om. one पंच, P सएसं गयाई, P सिरिस for सम, J सममोहाई च विवहित. 33> P वचीहिति J आई for एयाई, P एवंच for second पंच.

33

1 ताई च दोहि मि जगेहिं दस वि रयणाई एकस्मि चेय मल-भूली-भूसरे कप्पडे सुबद्धाई। कर्य च णेहिं वेस-परियत्तं। 1 कयाई मुंडावियाई सीसाई। गहियाओ छत्तियाओ। लंबियं डंडयग्गे लाबुयं। घाउ-रत्तवाई कप्पडाई। विलग्गाविया सिक्स् 8 करंका । सन्वहा विरद्दभो दूर-तित्थयत्तिय-वेसो । ते य एवं परियत्तिय-वेसा अलक्षिया चोरेहिं भिक्खं भसमाणा पयद्दा । 8 कहिंचि मोहेणं कहिंचि सत्तागारेसु कहिंचि उद्ध-रत्थासु भुजमाणा पत्ता एकम्मि संणिवेसे । तत्थ भणियं थाणुणा 'भो भो मित्त, ण पारेमो परिसंता भिक्सं भिक्जं, ता अज मंडए कारावेउं आहारेमों। भणियं च मायाइचेंगं 'जइ एवं, ता 6 पविससु तुमं पष्टणं । अहं समुज्जुओ ण-याणिमो कय-विक्स्यं, तुमं पुण जाणिस । तुरियं च तए आगंतःवं ।' मणियं च 6 थाणुणा 'एवं होउ, किं पुण रयण-पोत्तरं कहं कीरउ' ति । भणियं च मायाइवेण 'को जाणइ पर-पट्टणाण थिई । ता मा अवाओं को वि होहि ति तुह पिंदुह्स मह चेव समीवे चिट्ठउ रयण-कप्पडं' ति । तेण वि एवं भणमाणेण समप्पियं सं 9 रयण-कष्पडं । समिष्पिकण पविट्टो पट्टणं । चिंतियं च मायाइबेणं । 'श्रहो, इमाई दस रयणाई । ता एत्य महं पंच । जह पुण 9 एयं किहींचे वंचेज, ता दस वि महं चेव हवेज' ति चिंतयंतस्स बुद्दी समुप्पण्णा। 'दे घेतूण पखायामि। अहवा ण महंती वेला गयस्स, संपर्य पावह सि । ता जहा ण-याणइ तहा पलाइस्सामि' सि चिंतिऊण गहिओ गेण रच्छा-धूलि-धूसरो अवरो 12 तारिसो चेय कप्पडो । णिबद्धाइं ताइं रयणाइं । तम्मि य चिरंतंग रयग-कप्पडे गिबद्धाइं तप्पमाणाइं वद्दाइं दस 12 पाहाणाई । तं च तारिसं कूड-कवर्ड संघडंतस्स सहसा आगओ सो थाणू । तस्स य हल्जफलेण पाव-मणेण ण णाओ कत्थ परमत्य-रयण-कप्पडो, कत्थ वा अलिय-रयण-कप्पडो ति । तओ णेण भणियं 'वयंस, कीस एवं समाउलो समं दट्टणं' ति । 15 भणियं मायाइचेंण । 'वयंस, एस एरिसो अत्थो णाम भओ चेय पश्चक्खो, जेण तुमं पेब्छिडण सहसा एरिसा बुद्धी जाया 15 'एस चोरो' ति । ता इमिणा भएणं अहं सुसंभंतो' । भणियं च थाणुगा 'घीरो होहि' ति । तेण भणियं 'वयंस, रोण्ह पुर्व रयण-कप्पर्ड, अहं बीहिमो । ण कजं मम इमिणा भएण' ति भणमार्गण अलिय-रयण-कप्पडो ति काऊण स**ख-र**यण-18 कप्पड़ो वंचण-बुईए एस तस्स समिप्यओ । तेण वि अवियप्रेण चेय चित्तेण गहिओ । अवि य, 18

वंचेमि ति सयण्हं वग्घी अलियइ मय-सिलिंबस्स । अणुधाइ मय-सिलिंबो मुद्धो थणयं विमग्गंतो ॥

§ १९५) तओ तं च समुज्जुय-हिययं पाव-हियएण वंचिकण भिणयमणेण। 'वयंस, वजामि अहं किंचि अंबिलं 21 मिगिकण आगच्छामि' ति भिणिकण जं गओ तं गओ, ण ियत्तह् । हमेण य जोयणाहं बारम-मेत्ताहं दियहं राहं च गंतूण 21 णिरूवियं णेण रयण-कप्पडं जाव पेच्छह ते जे पाहाणा तत्थ बद्धा किर वंचणत्थं तिम्म कप्पडे सो चेय इसो अलिय-रयण-कप्पडो । तं च दट्टूण इसो वंचिओ हव लंडिचओ हव पहओ इव तत्थो हव मत्तो हव सुत्तो हव मओ इव तहाबिहं अणा-24 यक्खणीयं महंतं मोहमुवगओ । खग-मेत्तं च अच्छिकण समामत्थो । चिंतियं च णेण । 'अहो, एरिसो अहं मंदभागो जेण 24 मए चिंतियं किर एयं वंचिमो जाव अहमेव वंचिओ'। अवि य,

जो जस्स कुणइ पावं हियएण वि कह वि मृद-मणो । सो तेणं चिय हम्मइ पच्चुप्फिडिएण व सरेण ॥

27 चिंतियं च णेण पाव-हियएणं । 'दे पुणो वि तं वंचेमि समुज्जुय-हिययं । तहा करेमि जहा पुणो मग्गेण विलगाइ' सि 27

चिंतयंतो पयद्दो तस्म मग्गालगो । इयरो वि थाण् कुलउत्तओ तन्थेव य पिंडवालयंतो खणे मुहुत्तं अद्धप्पहरं पहरं दियहं पि जाव ण पत्तो ताव चिंतिउं पयत्तो ।

30 'अब्बो सो मह मित्तो कत्थ गओ णवर होज जीय-समो । किं जियह मओ किं वा किं वा देखेण अवहरिओ ॥' तंच चिंतिऊण अण्णेसिउं पयत्तो । कत्थ ।

रच्छा-चउक्-निय-चबरेसु देवउल तह तलाएसुं। सुण्ण-घरेसु पवासु य श्राराम-बिहार-गोहेसु॥ 33 जया एवं पि गवेसमा गण ण संपत्तो तथा बिलविडं पयत्तो।

1 > P ताइं दोहं दिन जणेहि, P एकम्मी, उ घूलि-, P बद्धाटं for मुबहाइं, J om. क्यं, J om. वेसपरियतं. 2 > P om, क्यांटं, P मुंडाविषं सिरं, P हत्तीओ, P देहरगे, J धाउरत्तया P धाउरत्तारं, J कराहाइं च. 3 > P विविद्देशों, P ते एवं, P चीरिहं, J om. प्रश्वा. 4 > J om. कहं चि उद्धर्थानु, J प्रयत्ता for पत्ता. 5 > P मंहने काराविछं. 6 > P पित्र सुमं, J om. तुमं, J अहमुज्जुओं P समुज्जओं. 7 > J पुण इमं रयणः, P रयणांतिकष्पटं कह, P जाणउ परपट्टगाणं का वि हीति !. 8 > P को वि तृण होई तुह. 9 > P adds य before पित्रहों, P जा उण अदं कहिंचि. 10 > J वेचेज्ञा, P दस वि चेव मह इवेज्ज ति वितियंत्रस्स. 11 > P om. गयरस, J ता for तहा, P पलाइम्सं ति. 12 > P चेव कराहो । बद्धाई, J दमराहाणाइं P दसपाहणाई. 13 > P क्वांटं घडेंतरस, J थाणं, P हहार्कलेण, J पावमाणेण, P om. ण. 14 > J परमत्यकप्रदों, J व for वा. 15 > P च before मायाँ, P om. एस. 16 > P समंनतों, P होडिय त्ति, P गेण्ड् for वयंस. 17 > J adds ति before अहं, P बीहोमों 18 > J om. एस. 19 > J अणुढाट. 20 > J मणिअं अण्गेण. 21 > P तं गओं जं गओं, J गंतूण for इमेण य, P दियहराईए गंतूण. 22 > पेक्लेड, P ते पाइणा तत्य किर बद्धा, P करपड़ों. 23 > P om. लुंचिओ इव, P दङ्खों for तत्थी, P मओड इव, J अणाविक्तर्णायं. 24 > P महंत, P चिय for च, P एरिमं मंद. 25 > P वितियं एयं किर वंचेमि. 26 > P हियएण्ण, P केण for कह, P मोजमूढ. 27 > J पुणे for पुणों, J वंचेमि त्ति समुज्जाय, P समुज्जय, P adds वि after पुणों. 28 > P पहही, J थाणुं P थाण, J om. य, P पडिवालयंता, P अद्धपहरं. 29 > P णो for ण. 30 > J सो कोइ मह, P जीयह मओ वा. 32 > J inter. तिय and चउक, P चडकें वि ति तलाएसुं. 33 > J om. वि.

24

27

1 'हा मिस्त मित्त-बच्छल छल-विजय जिय-जियाहि वास-सयं । कत्थ गमो कत्थ गमो पिडवयणं देसु तुरियं ॥ अध्वो केणह दिहो सरल-सहामो गुणाण भावासो । मज्झ वयंसो सो साहसु वा कण वा दिहो ॥'

3 एवं च विलवमाणस्स सा राई दियहो य अइकंतो। राईए पुण किंदं पि देवउले पिडकण पसुत्तो। राईए पिच्छम-जामे केण 3 वि गुजर-पहियपुण इमं धवल-दुवहयं गीयं। भिन्ने य।

जो जिब बिहुरे विभज्जणंड धवलंड कहुइ भारः । सो गोहंगण-मंडणंड संसंड व्व जं सारः ॥

६ इमं च गिज्जमाणं सोऊण संभरिया इमा गाहु छिया थाणुणा ।

पिय-विरहे क्रांप्पय-दंसगे य अत्थक्खप विवक्तीसु । जे ण विसण्णा ते श्विय पुरिसा इयरा पुणी महिला ॥ ता एत्थ विसाओ ण कायब्बो । सन्बहा जह कहिंचि सो जीवह तो अवस्सं गेहं आगिमस्सइ । अह ण जीवह, तो तस्स य १ माणुसाण समुप्पेस्सं रयणाणि ति श्विंतिऊण पयद्दो अचणो णयराभिमुहो, वश्वमाणो कमेण संपत्तो णम्मया-तीरं । ताव सो १ वि मायाह्यो विलक्खो दीण-विमणो भट्ट-दंह-रूच्छीओ संपत्तो पिटुओ दिट्टो अणेण । दहूण य पसारिक्षोभय-बाहुणा गहिको कंठे शेहउं पयत्तो ।

12 हा मित्त सरल सजाण गुण-भूसण मद्भा जीय वर-दह्य। कत्थ गओ मं मोत्तुं साहसु ते किं व अणुभूयं॥ § ११६) हमो वि कवड-कय-रोवणो किं पि किं पि अलियक्खरालांव रोह्जण गावयं च अवगृह्जिण उविदृष्ठो पुरको, पुल्छिओ थाणुणा। 'भणसु ता मित्त, कत्थ तुमं गओ, कत्य वा संठिओ, किं वा कयं, कहं व मद्भा विउत्तो, जेण 15 मण् तहा अण्णेमिज्ञमाणो वि ण उवलहो' ति । भणियं च णड-पिडसीसय-जडा-कडप्प-तरंग-भगुर-चल-सहावेण हमिणा 15 मायाहच्चेणं। 'वर-वयंस, णिसुणेसु जं मण् तुह विओण् दुक्खं पावियं। तह्या गओ तुह सयासाओ अहं घरं घरेण भम-माणो पिवृद्धो पृक्किम महंते पासाण्। तत्थ मण् ण लहं किंचि। तओ अच्छिउं कं पि वेलं णिग्गंतुं पयत्तो जाव पिट्ठओ 18 पहाइण्हिं रोस-जलण-जालावली-मुन्झंतेहि धूमंधयार-किंसिणेहिं भीसणायारेहिं जम-दूवेहिं व खुड्ड्या-पहार-कील-चवेडा- 18 घाय-डंडप्पहारेहिं हम्ममाणो 'किं किमेयं' ति 'किं वा मण् कयं' ति भणमाणो, 'हा मित्त, हा मित्त, कत्थ तुमं गओ, मह हमा अवत्थ' ति विलवमाणो तओ 'चोरो' ति भणमाणेहिं णीओ एक्कस्स तिम घरें घर-सामिणो सगासं। तत्थ तेण भणियं 21 'सुंदरो एस गहिओ, सो चेय हमो चोरो, जेण अम्हाणं कोंडलं अवहरियं। ता सन्वहा हमिन्म उवघरण् णिरुंभिजण 21 धारेह जाव रायउले णिवेणुमि। तओ अहं पि चिंतिउं पयत्तो। 'अहो,

पेच्छह विहि-परिणामं अण्णह परिचिंतियं मण् कर्जं । अण्णह विहिणा रह्यं भुवंग-गइ-वंक-हियण्ण ॥ 24 तक्षी वयंस,

ण वि तह डज्झह हिययं चोर-कलंकेण जीय-संदेहे । जह नुज्झ विरह-जालोलि-दीवियं जलह णिद्धूमं ॥' तन्नो 'महो मकयावराहो मकयावराहो' ति विलवमाणो णिच्छूढो एकम्मि घर-कोटुए, ण य केणह मण्णेण उवलिखनो 27 तथ्य वयंस, नुह सरीरे मंगुलं चिंतीम जह मण्णहा भणिमो, एत्तियं परिचिंतमो ।

जइ होइ णाम मरणं ता कीस जमो इमं विलंबेइ । पिय-मित्त-विष्पउत्तस्स मज्ज्ञ मरणं पि रमणिजं ॥

\$ 190) एवं च चिंतयंतस्स गओ सो दियहो । संपत्ता राई । सा वि तुह समागम-चिंता-सुमिण-परंपरा-सुह-सुल्थि30 यस्स झत्ति बोलीणा । संपत्तो अवरो दियहो । तत्य मञ्झण्ड-समए संपत्ता मम भत्तं घेतूणं एका वेस-विलया । तीय य 30
ममं पेच्छिकण सुंदर-रूवं अणुराओ दया य जाया । सा य मए पुच्छिया 'सुंदरि, एकं पुच्छिमो, जइ साहित फुडं' । तीए
भणियं 'दे सामसुंदर, पुच्छ चीसत्यं, साहिमो' । मए भणियं 'कीस अहं अणवराही गहिओ' ति । तीए संलत्तं 'सुहय,
33 इमाए णवसीए अन्हं च ओरुढा देवयाराहणं काहिइ । तीए तुमं बली कीरिहिसि, चोरं-कारेण य गहिओ मिसं दाक्रण' । 33

<sup>1&</sup>gt; Pom. मित्त, Jom. छल, Pom जिय, Pपहिनयणं for the 2nd कत्थ गओ. 2> Pकेण नि, Pसहानो, Jinter. सो सो and साहमु. 3> Jराइ, P जण for पुण, P राईप°, Pinter. केण & जामे. 4> J-पहिण्ण, P-दुन्नहयं. 5> P सज्जणओं (for क्ज°) घनळां नहुइ सारो ।, P संहणओं सेसओ, P तिश्चय for न्वं जं (?). 7> P इयरे for इयता. 8> P पि for नि, J आगन्छिरिसइ, J तो तओ तस्स य माणुरसाणं, P om. य. 9> P अवभणों for अत्तणों. 10> P पहींओं for पिट्ठओं, P पसारिणोभयनाहुणा. 11> P राइजं. 12> P सज्झ हिययरइया !, J अणुहू अं. 13> P -रोइणों, J रो तृण गाढं अव°. 14> P आ for ता, J बत्थ न, P कह व. 15> P तहा नि, P छद्धों for जनळहों, P महिणियं for मणियं, P पिटिसीस्या. 16> P om. णिशुणेसु, P तुइं. 17> P कि पि कालं निग्गंतुं, J जा for जाव. 18> P पहाविष्टिं, P मुज्झंत धूमं°, J जमदूणिंह, P व सब्दुयाः, P कीढनवेडपायदंडपहारिहं हंसमाणों. 20> J स्थासं. 21> P एस तए गिदिशों, P जे पेन्हाणं, P उत्तरए निकंभिज्जण धारेहि. 23> P बिहिपरिणामों. 25> P संदेही, P अह for जह. 26> J निल्यमणों for अहो, P om. 2nd अक्यानराहो, P घरं for धर, P अन्नेण ज जवं. 27> P जितेमों। लह अन्नहा भणिन्नों, P परं for परि°. 28> P होज्ज, P पि नमणिजं. 29> P सो for ता, P पुनृतिथयस्स. 30> P नोलिणों, P मज्झण्डमए. 31> P om. सुंद्रं, P om. सुंद्रि, P पुन्छामों, P adds मह before कुंट. 32> P adds अ before कील, P om. अहं, J अणावराही. 33> P उमहा for ओरुद्रा, P काढिहीति for कादिष, P चोरंरा

30

1 तओ सबिसेस-जाय-जीविय-भएगं मए पुष्छिया 'संदरि, ता को उण मम जीवणोवाओ' ति । तीए भणियं । 'णत्यि तुह 1 जीवणोवाओ । सामिणो दोज्हां ण करेमो । तहा वि तुन्हं मज्ह्रेण मह महंतो सिगेहो । ता मह वयणं णिसुणेसु । मत्यि 3 पुको उवाको, जह तं करेसि'। मए भणियं 'साह, केरिसो'। तीए संखतं 'हिजो णवमीए सस्वो हमो परिवणो सह 3 सामिणा ण्हाइउं वश्वीहि त्ति। तभो तम्म समए एक्ट्य-मेत्ते रक्खवाले जइ कवाडे बिहडेउं प्रकायिस, तभो खुक्को, ण अण्णह' त्ति भणंती विगगया सा । मए चिंतियं । 'णीहरंतो जह ण दिट्टो, तो चुको । अह दिट्टो, तो चुवं मरणं' ति चिंतिऊण तिम्म 6 दियहे जिक्खंतो । तभो ण केणइ दिट्टो । तभो मित्त, तम्हा पछायमाणो तुमं भण्गेसिंड पयत्तो । ताव प्रकेण देसिएण ६ साहियं जहा परिसो परिसो य देसिओ एको गओ इमिणा मग्गेणं। एयं सोऊण तुह मग्गारुग्गो समागओ जाब तुमं एत्थ विहो णम्मया-कूले । ता मित्त, एवं मए अणुहूर्य दुक्खं, संपर्य सुहं संदुत्तं ति । अवि य । मित्तेहिँ जाव ण सुयं सुहं व दुक्खं व जीव-छोयम्मि । सुयणाण हियय-छग्गं अच्छइ ता तिक्ख-सहं व ॥' 9 एयं च जिसामिऊण बाह्-जल-पप्पुयच्छेण भणियं थाणुणा । 'महो अर्ज चिय जाओ हं अर्ज रयणाईँ णवर पत्ताइं। जं सन्व-सोक्स-मूलं जीवंती अज संपत्ती ॥' 🖣 ११८) एवं च भणिऊण कयं मुद्द-घोचणं । कयाहार-किरिया य उत्तिण्णा जल-तरल-तरंग-रंगंत-मत्त-मायंग-मज्ज- 12 माण-मयरेहाहोय-दाण-जल-णीसंद-बिंदु-परिष्पयंत-चित्तल-जलं महाणई णम्मयं ति । थोवंतरं च जाव वचंति ताव भणेय-बेब्बि-लया-गुविल-गुम्म-दूसंचाराण् महाडवीण् पणट्टो मग्गो भव-सय-सहस्स-गुविल-संचारे संसार-कंतारे अभवियाणं पिव 15 जिस्सलो जिजमगो । तओ ते पणट्ट-मग्गा सूढ-दिसिवहा भय-वेबिर-गत्ता उस्मत्तगा विय अणिरूविय-गस्मागस्मा तं 15 महाडविं पविसिउं समाहत्ता । जा पुण कइसिय । अवि य । बहु-विह-कुसुमिय-तस्वर-कुसुमासव-लुद्ध-भिमर-भमरउला । भिमर-भिमरोलि-गुंजा-महुर-सस्यगीय-मिलिय-हरिणउला ॥ हरिणउल-णिबल-ट्रिय-दंसण-घावंत-दरिय-वण-वग्घा । वण-वग्घ-दंसणुप्यित्य-हत्थि-णासं र-वण-महिसा ॥ 18 18 वण-महिस-वेय-भन्नंत-सिंग-सण्हावडंत-तरु-णिवहा । तरु-णिवह-तुंग-सह्च्छरंत-पढिसुस-बुद्ध-वण-सीहा ॥ वण-सीह-मुक्क-दीहर-परिकृविओरलि-हित्थ-हत्थिउला । हत्थिउल-संभमुम्मुक्क-भीम-सुंकार-कृविय-वण-सरहा ॥ वण-सरह-संभम-भमंत-सेस-सय-सउण-सेण्ण-बीहच्छा । सउग-सय-सावयाराव-भीम-सुब्वंत-गरुय-पहिसहा ॥ 21 अवि य । किहीचि करयरेत-वायसा कुलुकुलेत-सडणया रणरणेत-रण्णया चिलिचिलेत-वाणरा रुणुरुणेत-महुयरा घुरुघुरुंत-वग्वया समसमेत-पवणया धमधमेत-जळणया कडकडेत-साहिया चिरिचिरेत-चीरिया विद्वा रण्णुहेसया । श्रवि य । बहु-बुत्तंत-पयत्तिय-भव-सय-संबाह-भीम-दुत्तारं । संसाराडइ-सरिसं भर्मात अंडई अमेबिय व्य ॥ 24

वहु-बुत्तंत-पयत्तिय-भव-सय-संबाह-भीम-दुत्तारं । संसाराबह्-सरिसं भर्मात अवहं अभविय ध्व ॥

§ ११९) तओ एवं च परिभमंताण तिम्म समण् को कालो विद्विउं पयत्तो । अवि य ।

विश्विणण-भुवण-कोट्टय-मज्झ-गयं तिवय-पच्चयंगारं । उस धम्मह पवणेणं रिव-विंबं लोह-पिंहं च ॥

सयल-जण-कम्म-सक्की भुवणब्भंतर-पयत्त-वावारो । गिम्हिम्म रवी जीए कुविय-क्यंतो ब्व तावेह् ॥

एयारिसे य गिम्ह-समण् वट्टमाणे का उण वेला विद्विउं पयत्ता ।

भवरोवहि-वेला-वारि-णियर-तणु-सिसिर-सीयरासत्ता । णहयल-गिरिवर-सिहरं रवि-रह-नुरया वलगंति ॥ सिसिर-णरिवम्मि गण् दूसह-घण-सिसिर-वंधण-विमुक्तो । तावेड् भवर-णिकरे संपड् सुरो णरवड् व्व ॥

1 > प्र सुंदर्स, P ना का मग जीवणोउवाउ, P तुमं for तुह. 2 > 10 om. ण, P वि समं तुन्त सन्दोण महंती, P महं 3 > P होजा णवगी सन्वोः 4 > 1 मामिणों, र वधीहिति P विधिद्धित, P तंगि समए एकंदुयमेते, P जह वाडे विह्डाविन्नं 5 > P भणिनं for अणंती, प्र जह णिक्यती ता चुको, P om. ति. 6 > P ता for नाव. 7 > 1 सोनं for एयं सोऊण, P तुमं न दिट्टो एत्थ नम्मया 8 > P एवं for एयं 10 > 1 - प्रत्युश्रच्छेण, P adds व before थाणुणा. 12 > P एवं for एवं, P क्यमुह्भावण कयाहारा तुरिया, अ जलवरतरंगः 13 > P मयरहावाय, अ चित्त अजला महाणहणम्मयं, P मलं for जलं, P om. च, P तावय, अ ताव अणय. 14 > 1 प्रहिल, P दुस्संचारा महाहर्हए, अ पण्डमग्गा, P om. स्व., अ गुहिल, P संसारे. 15 > P तेण for ते, P मृद्दिति विवहाया भयः, P उम्मत्ताो विय निक्तविय, P om. तं. 16 > P महाहर्ड, P पुण केसियाः 17 > P कुत्तमयतरुयर, अ om. मिर, P भिरोजः, P सरगीयः 18 > P धोवंत, P दंसणुष्यिन्छ, अ मत्त (on the margin) for हत्यः 19 > P नेयभञ्जतसंग, अ णिवह for णिवह, P भत्तु for तुंग, P वणसीहः 20 > अ सममुमुक P संभामुक, अ सहरा for सरहाः 21 > अ सेस for सेसस्य, अ वीक्च्छा for वीह्न्छाः 22 > P करयरंन, अ adds कहिंचि before कुछुकुलंत, P रुण्यर्गतमर्था, अ पुक्वरेतः 23 ) P कडयर्डत, P रुण्युदेसिया, अ om. अवि यः 24 > P बुद्द for वहुः 26 > P विव्छन्न भवण, अ पिण्डन्वः 27 > अ स्वक्नल P स्वज्ञण, P जीवे for जीएः 28 > P om. य, P निण्डस्पण का उणः 29 > P अवरोगहः 30 > P तावेह य घरणिवरी संपर, P निर्दो for णरवहः

1 बालो दंसण-सुहवो परिवर्शनो तवेह् कह सूरो। सक्वो श्विय णूण वणे जोव्वण-समयिम बुप्पेच्छो॥
तक्वो प्यिम्म प्रिसे समप् बहुमाणे ते दुवे वि जणा दूसह-रवि-किरणपरदा शहो-गिम्ह-तत्त-वालुया-हज्यमाणा दूसह-तण्हा8 अर-सूसमाण-तालुव-तळा दीहदाण-लेय-परितत्ता छुहा-भर-क्काम-णिण्णोयरा मूढ-दिसिवहा पणट्ट-पंथा पुळिंद-मय-वेविरा 8
सिंख-बम्ब-संभंता मयतण्हाजळ-तरंग-वेळविज्यमाणा जं किंखि णिण्णयं दृट्टण जलं ति धावमाणा सव्वहा अणेय-दुक्ख-सयसंकुले पविद्वा तिम्म कंतारे हुमं पि ण-याणंति कत्य विद्यामे, कत्य वा आगया, किंह वा वहामो ति । एयिम्म अवसरे
6 बहु-दुक्ख-कायर-हियएणं भणियं थाणुणा । मित्त-गरुय-दुक्ख-भर-पेलिज्यमाण-हियवओ भणिउं पयत्तो । 'ओसरह् य मे 6
सुहा-तणु-उदरस्स दब-बहो वि णियंसणा-बंधो । ता हमं रयण-कप्पढं गेण्ह, मम किंहिंचि णिविद्वहह ति । ता तुमं चेय
गेण्हसु, जेण णिष्वुय-हियओ गमिस्सं' ति । चिंतियं च मायाह्खेण । 'अहो, जं मए किरयव्वं तं अप्पणा चेय इमिणा क्यं,
9 समप्पियाहं मज्य रयणाहं । ता दे सुंदरं कयं । संपयं हमस्स उवायं चिंतियों ति णिरूवियाहं पासाहं जाव दिटो अणेयविरस-सव-सहस्स-परूठ-साहा-पसाह-विध्यण्णो महंतो वढ-पायवो । चिलया य तं चेय दिसं । जलं ति काळण संपत्ता कहकह वि तत्य, जाव पेच्छंति । अवि य,

12 तण-जिबहोच्छइय-मुहं ईसिं छिक्सिजमाण-परिवेढं। विसम-तहुिय-रुक्सं गहिरं पेक्संति जर-कूवं॥

4ंधुं पिव चिर-णहं रजं पिव पाबियं गुण-सिमंदं। अमय-रसं पिव छहं दहुं मण्णंति जर-कूवं॥

पलोइयं च णेहिं सम्बत्तो जाव ण किहेंचि पेच्छंति रउनुं अण्णं वा भंडयं जेण जलं समाहरंति कूवाओ। तओ चिंतियं

15 इसिणा तुट्ठ-बुद्धिणा मायाइचेणं। 'अहो सुंदरो एस अवसरो। जह एयिम अवसरे एयं ण जिवाएिस, ता को उण 16

एरिसो होहिइ अवसरो ति। ता संपयं चेय इमं विवाडेसि एत्थ कूवे, जेण महं चेय होंति दस वि इमाइं रयणाइं'।

चिंतयंतेण भणिओ थाणू इसिणा मायाइचेणं। 'सिक्त, इमं पलोएसु। एत्थ जुण्ण-कूवे केन्दूरे जलं ति, जेण तस्स पमाणं

18 वेशी-लया-रज्जू कारेसि' ति। सो वि तबस्सी उज्जुओ, एवं भणिओ समवलोइउं पयत्तो जुण्ण-कूवोबरं। इसिणा वि माया- 18

इच्चेणं पाव-हियएणं माया-मृद-मणेणं अणवेक्सिज्जण लज्जं, अवमाणिजण पीई, लोविजण दक्सिण्णं, अवहत्थिजण पेम्मं,

अयाणिजण कयण्णुत्तणं, अजोइजण परलोयं, अवलोइजण सज्जण-मग्गं, सब्बहा मायाए रायत्त-हियएणं णिह्यं णोल्डिओ

21 इसिणा सो वराओ। जिविदेओ सो चस ति कूवे। पत्तो जलं जाव बहु-रुक्स-दल-कट्ट-पूरियं फिंचि-सेस-जंबालं दुग्गं व 21

थोय-सिन्टलं पेच्छइ कूवोदरं थाणू। जिविदेशो य तिमा जंबाले, ज पीडा सरीरस्स आया।

§ १२०) तस्रो समासन्धेणं चिंतियं पेण थाणुणा । सब्बो,

24 पढमं चिय दारिहं पर-विसंत्रो रण्ण-मज्झ-परिभमणं । पिय-मित्त-विष्यकोगो पुण एयं विरह्यं विहिणा ॥ 24 एयं पुण मम हियए पिडहायइ जहां केण वि णिह्यं णोहिओ हं एत्य जिविडिओ । ता केण उण एत्य अहं णोहिओ होजा । अहवा किं एत्य वियय्पिएण । मायाइचो चेय एत्य संजिहिओ, ण य कोइ अण्णो संभावीयइ । ता किं मायाइचेण इमं 27 कयं होजा महासाहसं । अहवा णहि णहि, दुट में चिंतियं पाव-हियएणं । 27

अवि चल्ह मेर-चूला होज समुदं व वारि-परिहीणं। उगामह रवी अवि वारुणीएँ ण य मिस्तो एँरिसं कुणह ॥ ता घिरत्थु मज्झ पाव-हियबस्स, जो तस्स वि सज्जणस्य एयं एरिसं असंभावणीयं चिंतोमि। ता केण वि रक्खरेण वा भूएण 30 वा पिसाएण वा देखेण वा एत्थ पिक्खत्तो होजा। एवं चिंतिऊण ठिओ। पयई चेय हमा सज्जणाणं। अवि य। मा जाणण जाणह सज्जणो ति जं खल्यणो कुणह तस्स। णाऊण पुणो सुज्झह को वा किर एरिसं कुणह ॥ अवरहं ति वियाणह जाणह काउं पिहिष्यियं सुयणो। एकं णवरि ण-याणह दिक्खण्णं कह वि लंघेउं॥ 33 तभो एयं जाणमाणो वि सो मुहो तं चिय सोइउं समाहसो।

<sup>1&</sup>gt; P दंसणमुह्ओ, P परियहंतो. 3> P स्समाणा, जतान्त अयला P तालुयतलो, J खाम for क्खाम, P णिक्खोयरा. 4> P सिंह for सिंघ, P om. स्व. 5) J inter. तंमि and पविद्वा, P न याणित कत्थ वागया कि व वच्छामो ति. 6> P गुरुव, P उत्थुर्ह्य for ओस्ट्र य. 7> J उअरस्स, P दृढबंधो, P गिण्डम् for गेण्ड, P कहं वि णिवडीह्इ, P चेव. 8> J णिच्छुअहिअओ, P om. ति, P के for जं. 9> P om. दे, P वितेमि for वित्तमो. 10> J om. स्व, P om. व, P तिसं for दिसं, P om. one कह. 12> P होस्थर्य, P ईसि for ईसि, J तदुद्विय P तढिच्छ्य, P पेच्छंति. 13> P विद्वं for णहं, P लबं. 14> P पलेबियं, J सम्बं तो P सम्बती, J ण किच्चि पेच्छंति ताव रज्जं वा अण्यं P न पेच्छंति किहिंचि रज्जु अर्थः 15> J दुहुदुन्धिणा, P पव for एस, J एयंमि for एयं. 16> P om. first चेय. 17> P चितियंतिण भणियं, J थाणु, J om. इमिणा मायाइकणं eto. to थोयसलिलं पेच्छक् क्वोदरं थाणू ।, P मित्तं. 18> P उज्जओ. 20> P अथणुत्तणं. 21> P सा वराओ. 22> P om. य. 23> P om. णेण. 24) P परिवसओ, P परितवणं, J विष्यओओ P विष्यओगे, P एयं. 25> P हिययस्स पिंदाई जहा केणावि, J णोछीओ, P om. इं एस्व to अहं णोडिओ. 26> J किमेत्थ, J एयं (?) for चेय, P ण कोइ उण्णो संभावियइ. 27> P होज्ज, P om. one णाई. 28> J om. मित्तो. 29> P मम for मज्झ, P वाष्ट for वा. 30> P विक्लितो for पिंचत्तो, P दिओ, P चेव. 31> J मा जाणमयाणइ. 32> P पिंडिवयं सुयण्णो, J णवर. 33> P तं चेव य सोइनं.

1 हा कह मित्तो होहिइ वसणाविद्धओं अरण्ण-मज्झिमा। पिय-मित्त-विष्पहूणों मंशो व्य णिय-जूह-पब्महों ॥
§ १२१) एवं च सो सज्जणों जाव चिंतिउं पयत्तों, ताथ णरणाह, इमो वि मायाइचों कि काउमावत्तों। चिंतियं च
8 णेण 'कहों, जं करियव्वं तं कयं। संपर्य णीसंको दस वि इमाइं रयणाइं अत्तणों गेण्हिमों, फलं च मुंजिमों'। चिंतवंत्रस्स 8
'हण हण हण' ति 'गेण्हह गेण्हह' ति समुद्धाइओं महंतो कलयलों। पुरकों भय-वेविर-हियएण य से णिस्कियं जाव दिहों
अगेय-मिल्ल-परिवारों सबरसेणों णाम पिल्लवई। तं च दहुण पलाइउं पयत्तो। पलायमाणों य घणु-जंत-पमुक्क-सरेहिं
6 समाहओं णिविद्धों गहिओं। जिल्लवियं च दिहं रयण-पोत्तयं, समिष्ययं च णेहिं चोर-सेणावहणों। जिल्लवियं च णेण जाव 6
पेच्लाइ दस रयणाई महन्ध-मोल्लाई। भिण्यं च णेण 'अरे, महंतं कोसिल्लयं अम्हाण इमेणं आणियं, ता मा मारेसु,
वंधिकण पिक्सवह एक्किम कुईने। कयं च णेहिं चोर-पुरिसेहिं जहाइहं।

§ १२२) सो य चोर-सेणावई णियय-पह्णीए ससंमुहं वश्वतो संपत्तो तमुदेसं । तत्थ भणियं च णेणं 'अरे अरे, तण्हा 9 बाहिउं पयता । ता किं इमिन पण्से किहिंचि जलं अत्थि । भणियं च एकेण चोरेण । 'देव, एथ पण्से अस्थि जुण्णं कृवं, ण-याणीयइ तत्थ केरिसं जरुं 'ति । भणियं च सेणावइणा । 'पयद्द, तत्थेव वसामो' ति भणेता संपत्ता तम्मि पण्से । उद-12 विहो य वड-पायवस्स हेटुओ सेणावई । भणियं च णेण 'रे, कडूह पाणियं, वियामो'। आएसार्णतरं च वित्थिण्ण-सायवत्तिर्हं 12 पळास-दलेहि य सीविओ महंतो पुडनो । दीह-दढ-वल्ली-लयाओ य संधिकण कया दीहा रज् । पत्थर-सगब्भो सोबारिओ पुडओ तम्मि कूत्रे जाव दिट्टी याणुणा । भणियं च थाणुणा । 'अहो, केण इमें ओयारियं । अहं एत्थ पक्खित्तो देग्वेणं । ता 15 ममं पि उत्तारेह'। साहियं च सेणावहणो । 'एत्य कूत्रे को बि देसिओ णिवडिओ । सो जंपइ 'ममं समाकहुह' ।' सेणाव-15 इणा भणियं 'क्षलं क्षलं ता जलेणं, तं चेय कडूह वरायं'। उत्तारिको य सो तेहिं। दिहो य सेणावइणा। भणिको य 'भण हो कत्थ तुमं, कहं वा इहागओ, कहं वा इह णिवडिओ' ति । भगियं च णेण । 'देव, पुष्व-देसाओ अम्हे दुवे जणा 18 दिक्खिणावहं गया । तत्य दोहिं वि पंच पंच रयणाइं विहत्ताइं । अम्हे आगच्छमाणा इमं अडइं संपत्ता, पंथ-पब्भट्टा 18 तण्हा-खुद्दा-परिगय-सरीर। इसं देसंतरमागया । तण्हाइए/हि य दिट्टो इसो जुण्ण-कूतो । एत्थ मए णिरिक्सियं के-दृरे जलं ति । ताव केण वि पेएम वा पिसाएम वा रक्खसेण वा मिद्रं मोल्लिओ मिवडिओ जुम्म-कूरे । संपर्य तुम्हेहिं उत्तारिओ' 21 सि । इमं च सोऊण भिणयं सेणावइणा । 'तेण दुइएण तुमं पश्चित्तो होहिसि' । भिणयं च थाणुणा 'संतं पात्रं । कहं सो 21 जीयाओं वि वहाहस्स मज्झ एरिसं काहिइ'। भणियं च सेणावइणा 'संपयं कत्थ सो वट्टइ' ति । थाणुणा भणियं 'ण-याणामी'। तजी हसियं सन्वेहिं चोर-पुरिसेहिं। 'अहो समुज्ञे मुद्धो वराओ बंभणो, ण-याणह् तस्स दुट्टस्स दुट्ट-भावं 24 वा अप्पणो चित्त-मुद्धत्तर्ण वियाणंतो । भणियं च सेणावद्दणा 'सो चेय इमस्स सुमित्तो होहिइ जस्स इमाई रयणाई 24 अम्हेहिं अन्धिताई'। तेहिं भणियं 'सब्वं संभावियइ' ति । भणिओ य 'बंभण, करिसो सो तुह मित्तो'। भणियं च थाणुणा । 'देव,

27 किसिणो पिंगल-णयणो महहो वच्छ-त्थलम्म णीरोगो। णिम्मंसुओ य वयगे एरिसओ मन्झ वर-मित्तो।।'
तओ सब्वे वि हह ति हिसिउं पयत्ता चोर-पुरिसा। मिणेयं च लेणावहणा। 'बहो सुंदरो महो दंसण-सुहओ सब्व-लक्खणसंपुण्णो मित्तो तए लहो। एरिसो तुब्मेहिं पि मित्तो कायब्वो। सब्वहा बंभण, तेणं चिय तुमं पिक्सितो। ता जाणिस
30 दिहाई अप्पणाइं रयणाइं'। तेण भिणयं 'देव, जाणामि'। दंसियाइं से सेणावहणा पश्चभिण्णाणियाईं। तेण भिणयं 'इमाणि 30
मन्म संतियाणि। पंच इमाई तस्स संतियाईं। कत्थ तुम्हेहिं पावियाईं। ण हु मित्तस्स मे णिवाओ कओ होहिइ'। तेहिं
भिणयं। 'तस्स इमाई अम्हेहिं अविखताईं। सो य बंधेऊण कुईगे पिक्सितो। ता गेण्हसु इमाई अप्पणाई पंच। जाई
33 पुण तस्स दुरायारस्स संतियाई ताई ण समप्पिमो' ति भणमाणेण पंच समिष्यगईं। भणिओ य 'वच्च इमाण वित्तणीए। 33

<sup>1)</sup> P होही, J गिअजूड P नियज्य. 2) Pon. जान, P ता for तान, Pom. नि. 4) प्रभाति for हणत्ति, P गेण्ह गेण्ह, P समुद्दाहओं. 5) P परियरों सबरों नाम, Jom. य, J थणुज्जत्तं. 6) P निविद्दिनं, Jom. च. 7) P अम्ह इमेण. 8) P बंधेजण पक्षत्रहं. 9) P पिछए, P om. च, P अरे रे. 10) P ता किमिनं पि पएसे किंपि चि नि जलं, P अपणियं for मणियं, P om. अरिथ, J जुण्णक्वं P जुलं कुन न याणिमों य तस्य. 12) P कन्दर for कहुं. 13) J om. महंतो, P om. य, P परथरस्त, J उआयरिओं. 14) P पुड शे फुओं तेम, P दिहा चु थाणुणा। अहो केल, J केण मओमारियं, P दक्षेणं. 15) P om. पि, P इमं for ममं. 16) P om. one अलं, P तान for ता, P चेन, P भणिहों. 17) P वा गडहागओं, P तओ for णिवडिओं, J जाणा for जणा. 18) P मि for नि, P संपत्ती, J पंयमद्वा. 19) P तण्डापिह, P om. य, P inter. जिरिक्सवं कार्ल के दूरे जलं. 20) P om. ति, J तुक्से for तुम्हेहिं. 21) J न after मणियं (first), J एत्थ for तुमं, J होहिति. 22) P जीयवहारम्स, J om. एरिसं. 23) P अही अही उच्छशे बराही मुद्धी बंभणी, P om. दुहुस्स, J om. दुहुमानं. 24) P सेणावहणो, P होही, P नयणाई for र्यणाइं. 25) P संमाधीय त्ति, J om. ति, P om. य, J केविसो, P तुह सुमित्तो. 27) J पिद्धल किंप पिगल, J जिहिंसी किंप जीरोगो, P सो for वर. 28) P जओ for तओ, J वि हह स्थि हत्ति P विय हहहह ति, P महा, J दंसहमुर्थं महल्क्चण (letters not clearly readable). 29) प्रनुरहेहिं for तुक्सेहिं, P जेण for तेणं. 30) प्रणेण इमाइं मज्झ संताई। पंज, P om. मण्डिं. 31) मताई for संतियाई, P कत्य तुमे पावियाणि, J मित्तस्सस्स सेणाओं, J होहिंगई (1). 32) प्र om. अम्हेंहिं, प्र वि for य, P inter. पिनत्ती and कुरंगे, P गेनहहम्, 33) P om. ताई ण, J om. पंज, P om. वक्ष, P वत्त्णीए.

1 एकं पुण भणिमी ।

जारिसको सो मित्तो भण्णो वि हु तारिसो जह हवेजा। उग्ग-विसं व भुयंगं दूरं दूरेण परिहरसु ॥'

§ १२३) सो वि थाणू कुढंगे कुढंगेण तं अण्णिसमाणो परिभमइ । ताव दिट्टो णेण एकम्मि कुढंगे । केरिसो । दढ-वल्ली-संदाणिय-बाहु-जुओ जिमय-बल्लण-जुबलिल्लो । पोट्टलओ व्व णिबद्धो अहोसुहो तम्मि पश्चित्तो ॥

6 तं च दट्टण हा-हा-रव-गिक्मणं 'मित्त, का इसा तुह अवत्य' ति भगमाणेण सिढिलियाई बंधणाई, संवाहियं अंगं, बद्धाई च 6 वण-मुहाई कंथा-कप्पडेहिं, साहियं च णिय-बुत्तंतं। 'पंच मण् रयणाई पाषियाई। तत्य मित्त, अहुाइजाई तुज्जा अहुाइजाई मज्ज्ञ। तह वि पजत्तं, ण काइ अद्धिई कायध्य' ति भणमाणेण ताव णीओ जाव अडई-पेरंत-संठियं गामं। तत्य ताव 9 पडियरिओ जाव रूढ्डवणो। तमिम य काले चिंतियं णेण मायाइच्छण। 'अहो,

हिम-सीय-चंद-विमलो पण् पण् खंडिओ तहा सुयणो । कोमल-सुणाल-सिरसो सिणेह-तंत् ण उक्खुडह् ॥ ता एरिसस्स वि सज्जणस्स मण् एरिसं ववसियं । घिरत्धु मम जीवियस्स । अवि य ।

12 पिय-मिस-वंचणा-जाय-दोस-परियलिय-धम्म-सारस्स । किं मजर जीविएणं माया-णियडी-विमूहस्स ॥ 12 ता संपर्ध किमेल्य करणीयं । अहवा दे जलणं पविसामि' ति चिंतयंतेण मेलिया सब्वे गाम-महयरा । कोउय-रस-गृहिमणो य मिलिओ सयलो गाम-जणो । तत्थ मूलियं बुत्तंतं सब्वं जहा-वत्तं साहियं सयल-गाम-जणस्स, जहा णिग्गया घराओ, जहा 15 विहसाई रयणाई, जहा पढमं वंचिओ थाणु, जहा य कृवे पश्चितो, जहा चोरेहिं गृहिओ, जहा पण्णविओ थाणुणा । 15

§ १२४) तक्षो एवं साहिजण भिणयं मायाइचेण । 'बहो गाम-महत्तरा, महापावं मए कयं मित्त-दोज्झं णाम । ता बहं जलियं हुयासणं पविसामि । दह, मज्झ पसियह, कट्टाइं जलणं च' ति । तक्षो भिणयं एक्केण गाम-महत्तरेणं ।

18 'पृहु पृह्उं दुम्मणस्सहुं। सब्बु प्उ भायरिङ, तुङ्झ ण उ वंकु चिलतिङं। प्रारुद्ध्उं पृबु प्रद् सुगिति। प्रोतु वर भ्राति संप्रतु ॥' 18 तभो भण्गेण भणियं।

'जं जि विरहदु धण-लवासाए । सुह-लंपडेण तुब्भई । दुत्थट्ट-मण-मोह-लुद्धं । तुं संप्रति बोल्लितं । एतु एतु प्रारद्धु भक्षठं ॥' 21 तओ अण्णेण भणियं चिर-जरा-जुण्ण-देहेण ।

'णृत्य सुजक्षति किर सुवर्णा पि। वहसाणर-मुह-गताउँ। कउँ प्राष्टु मित्तस्य वैचण। कावालिय-वृत-धरणे। एउ एउ सुज्झेज णहि॥'

24 तओ सयल-द्रंग-सामिणा भणियइ जेट्ट-महामयहरेण। 'धवल-वाहण-धवल-देहस्स सिरे अमिति जा विमल-जल। धवलुजल सा भडारी। यति गंग प्रावेसि तुहुं। मित्र-द्रोज्झु तो णाम सुज्ज्ञति॥'

27 एवं भिणए सब्वेहिं चेय भिणयं। 'अहो, सुंदरं सुंदरं संखत्तं। ता मुंच जलण-पवेस-णिच्छयं। वश्वसु गंगं। तत्थ ण्हायंतो 27 अगसणेणं मिरिहिन्दि, तया सुज्झिहिसि तुद्दं पावं' ति। विसिज्जिनो गाम-महयरेहिं। सिणद्द-रूयमाणेण य थाणुणा अणुणिजमाणो वि पत्थिओ सो। अणुदियह-पयाणेण य इहागओ, उविदेहो" ति। एवं च साहियं णिसामिऊण 30 णिवडिओ चलण-जुयलप् भगवओ धम्मणंदणस्स। भणियं च णेणं मायाइच्चेणं।

'माया-मोहिय-हियएण णाह सम्बं मए इमं रइअं । मोत्तृण तुमं अण्णो को वा एयं वियाणेज ॥ ता सम्बद्दा माया-मय-रिउ-सूयण-मूरण-गुरु-तिक्ख-कोव-कुंतस्स । सन्व-जिय-भाव-जाणय सरणमिणे ते पवण्णो मि ॥ ता दं कुणसु पसायं इमस्स पावस्स देसु पिच्छत्तं । अण्णह ण घारिमो चिय अप्पाणं पाव-कम्मं वा ॥'

1> P मणामी 4> P om. कुछी, P जाव for नाय. 5> प्रवित्त, P वाडः, प्रसंजमिय for जिमय. 7> प्रणिअंत्र for िष्य, P तुई for तुज्ञ. 8> P मम्म for मज्ञ्झ, P तुई for तह, प्रकाई, P अत्यिद्धितीया for अदिई, प्रअणिओं for लीओ, P अई for अदई. 9> P पिडियरओं, प्रकालेण for काले. 11> P वि मए जगरम एरिसं विश्व सेयं।, प्र om. मए. 12> प्रवाद for होम. 13> प्रवित्तामें। 14> P सन्वहा for सन्तं, प्रजाद पिडित्तां, P जहा पिडित्तां । 15> P घोरीई for चोरीई. 16> P मयहरा for महत्तां. 17> P क्याई for कहाई. 18> प्रदुम्मणस्साई (१), P एउ पहुं हो अ मणुस्साई सन्तु एउ आयिर उ तुन्झा न उ वंकु विजय है।, प्रसन्द जे पुंजाअरिड (letters rubbed) तुन्झाणाउं वंक चिन्तां ।, प्रारद्धं, P प्रारद्धओं एउ प्रथं सगई मोतु वररमा (आ १) ति संप्रतु, P आतु वर, P संप्रद । 20> प्रथं जे for जे जि. P विरर्श्यो for विरस्द, प्र पणलव सातमुत्तलंपाईए, P om. तुन्मई, P दु तुन्धाणमोदिएयुं मणुस्सेणं लद्धं ।, P बोलियउं एउ एउ पारदुः 21> P जुन्नः 22> P सुन्त्राह, प्र सुन्यणं व बहमा, P सुवनं, P नित्तुह्त्त्रायं । रेथुं प्रासु, प्र पाउ for प्रासु, प्र कामावियवत्रपरणे एतु पाउ दुन्झे प्रणादिय, P अपती धवलजलथ्य, प्र विमलजलथ्य कामावियवत्रपरणे, प्र विमलजलथ्य कामावियवत्रपरणे, प्र विमलजलथ्य कामावियवत्रपरणे, P सुन्ति पत्री कामावियवत्रपरणे, प्र विमलजलथ्य कामावियवत्रपरणे, P सुन्ति पत्री कामावियवत्रपरणे, P सुन्ति पत्री कामावियवत्रपरणे, P सुन्ति पत्री कामावियवत्रपरणे, P सुन्ति पत्री कामावियवत्रपरणे, P हो पत्री कामावियवत्रपरणे, P हो पत्री कामावियवत्रपरणे, P हो पत्री कामावियवत्रपरणे, P सुन्ति कामावियवत्रपरणे, P हो पत्री कामावियवत्रपरणे, P सुन्ति तुन्न, प्र कामावियवत्रपरणे, P पत्री कामावियवत्रपरणे, P सुन्ति कामावियवियवत्रपरणे, P सुन्ति कामावियविवयव्

- ११२५) इमं च णिलामिऊण गुरुणा धम्मणंदणेण भणियं । 'जे पिययम-गुरु-बिरद्द-जरूण-पजालिय-ताब-ताबियंगा । कत्तो ताणं ताणं मोतुं भाणं जिणिंदाणं ॥
- अं दूसह-गुरु-दारिइ-विदुषा दलिय-सेस-धण-विद्वा। कत्तो ताणं ताणं मोत्तुं भाणं जिणिदाणं ॥ दोगश्च-पंक-संका-कलंक-मल-कलुस-दूमियप्पाणं। कत्तो ताणं ताणं मोत्तुं भाणं जिणिदाणं॥ सम्ब-जण-णिदियाणं बंधु-जणोद्दसण-दुक्ख-तविषाणं। कत्तो ताणं ताणं मोत्तुं भाणं जिणिदाणं॥
- जे जम्म-जरा-मरणोह-दुक्ख-सय-भीसणे जए जीवा । कत्तो ताणं ताणं मोत्तुं आणं जिणिदाणं ॥
   जे इहणंकण-ताडण-वाहण-गुरु-दुक्ख-सायरोगाडा । कत्तो ताणं ताणं मोत्तुं आणं जिणिदाणं ॥
   संसारम्मि असारे दुइ-सय-संबाह-बाहिया जे य । मोत्तुं ताणं ताणं कत्तो वयणं जिणिदाणं ॥
- तको एवं सन्व-जण-जीव-संघायस्स सन्व-दुक्ख-दुक्खियस्स तेलोक्षेक्छ-पायवाणं पिव जिणाणं आणं प्रमोत्तूण ण अण्णं सरणं १
  तेलोक्षे वि अश्थि ति । हमं च वयणं आराहिकण पुणो

जत्थ ण जरा ण मञ्जू ण वाहिणो णेय सञ्व-दुक्खाई । सासय-सिव-सुह-सोक्खं भइरा मोक्खं पि पाविहिस्ति ॥' 12 एवं च भणियं णिसामिऊण भणियं कयंजलिउडेणं मायाङ्केणं । 'भगवं जङ् एवं, ता देसु मे जिणिद-वयणं, जङ् धरिहो मि'। 12 भगवया वि धम्मणंदगेण पलोङ्ऊण णाणाङ्सएणं उवसंत-कसाओ त्ति पच्वाविओ जहा-विहाणेणं गंगाङ्को ति ॥ 🖶 ॥

🖇 १२६) भणियं च पुणो वि गुरुणा धम्मणंद्गेणं ।

15 'लोहो करेंद्र भेयं लोहो पिय-मिस-णासणो भणिओ । लोहो कजा-विणासो लोहो सब्बं विणासेष्ट् ॥ 16 अवि य लोह-महा-गह-गहिओ पुरिसो अधो विय ण पेच्छइ समं व विसमं वा, बहिरो विय ण सुजेह हियं अणिहियं वा, उम्मत्तो विय असंबद्धं पलवइ, बालो इव अण्णं पुच्छिओ अण्णं साहेह, सलहो विय जलंतं पि जलणं पविसह, इस्सो विय 18 जलणिहिम्म वियरह ति ।

इय असमंजस-घडणा-सज्जण-परिहार-पयड-दोसस्स । लोहस्स तेण मुणिणो थेवं पि ण देति अवयासं॥ लोह-परायत्त-मणो द्व्यं णासंह घायए मित्तं । णिवडइ य दुक्ख-गहणे परिथव एसो जहा पुरिसो ॥'
21 भणियं च राइणा पुरंदरदत्तेण । 'भगवं बहु-पुरिस-संकुलाए परिसाए ण-याणिमो को वि एस पुरिसो, किं वा इमेणं कर्यं 21 ति । भणियं च भगवया ।

"जो तुन्झ पिट्ट-भाए वासे जो वासवस्स उवविद्धो । मंस-विविज्ञिय-देही उद्धो सुक्को व ताल-दुमो ॥ अटि-मय-पंजरो इव उविर तणु-मेत्त-चम्म-पिडबद्धो । दीसंत-पंसुकीओ तणु-दीहर-चवल-गीवालो ॥ खल्लह्य-चम्म-वयणो मरु-कृत-सिरच्छ-गहिर-णयण-जुओ । अच्छह् वेयालो इव कम-सज्जो मंस-खंडस्म ॥ लोहो ब्व सह्दवेणं णरवर पत्तो हमो इहं होजा। एएण लोह-मूढेण जं क्यं तं णिसामेह ॥

27 🔰 ५२७) मित्य इमिम चेय लोए जंबूदीवे भारहे वासे वेय हु-<mark>ताहिण-मज्जिम-खंडे उत्तराबहं</mark> णाम एहं । तस्थ तक्प्स- 27 सिला णाम णयरी ।

जा पदम-पया-पत्थिव-पुत्त-पयाबुब्छलंत-जस-भारं । धवलहर-सिहर-संपिंडियं व एयं समुख्वहृइ ॥

30 जिंह च णवरिहिं एक्कु वि ण दीसह मह्लु कुवेसो व । एक्कु वि दीसह सुंदर-वस्थ-णियत्यो व । बेण्णि ण अत्यि, जो कायरो ३० तण्हामिभूओ व । दोण्णि वि अत्थि, सूरउ देयणओ व । तिण्णि णेव लब्भित, खलो सुक्खु ईसालुओ वि । तिण्णि चोवलब्भित, सज्जणु वियद्गो वीसत्यो व ति । जिंह च णयरिहिं फरिहा-बंधो सज्जण-दुज्जणहं अणुहरह, गंभीरत्त्रणेण

33 अणवयारत्त्रणेण व । सज्जण-दुज्जण-समो वि पायारु अश्रुण्णउ वंक-वित्य-गमणो व । जिंह च विसमु दीव-समुद्द-जहस्बो, ३३ असंखेजो पवहुमाण-वित्थरो व ति । अवि य ।

कह सा ण वण्णणिजा विश्विण्णा कणय-विश्वय-पायारा । पढम-जिण-समवसरणेण सोहिया धम्म-चक्कंका ॥

<sup>1 &</sup>gt; P inter. भणियं and गुरुणा धम्मनंदणेण. 3 > P repeats गुरु. 5 > J बंधुजणम्यणदुक्य. 6 > P मरणाण नाह दुक्यः, J P मीसणो, P om. जए. 7 > Pदहणंकण, J वयणं for आणं. 8 > J बोहिया. 9 > P तिलोककपाय. 10 > P वि य नित्य सि !, P om. वयणं. 11 > P साम्यं. 12 > P adds इश्वणं after जड़, P ति for मि. 13 > P adds जहाविओ after पञ्चाविओ. 16 > P लोभगहिओ य पुरिको. 17 > P उम्मत्तओ, P साहद सलसो, P पिव for पि, P उस्सो for झसो. 19 > P थोवं, P उवयाणं for अवयासं. 20 > P om. य, P दुक्यगहण. 22 > P om ति. 23 > P वामो, P विसञ्ज्यदेहो वश्वो सुको व्य ताख्दुमो. 24 > P धवल for चवल. 25 > P उम्मधभगणो, P मास for मंस. 26 > P पतेण. 27 > P जंबुहीवे, P मज्ज्यि खंखे उत्तरा नाम. 29 > P जो for जा, P संगिडियव्य तेरियं ममु. 30 > P एकु न दीसह एकु दीसह मयलकुचेलो सुंदर, प्रको वि दीसह सुंदर, P व्य for ब. 31 > J नण्डाभिद्वओ P तण्डाविभूओ, P सुरो देउणाउ वि, P नोवलंभित, P मुक्खो ईसालुओ व ति. 32 > P बोवलंभित सज्जणो वियहो वीसत्थो, J चि for च, P फरिइन, J बंदो. 33 > P अणोजयार, P om. व, P पायारो अञ्चुण्णओ, P चि for च, P ज्यसओ. 34 > P परिवहमाण, J निवलारो. 35 > P सो for सा, P समवसरणोव.

ा तीण य णयरीण पिक्सि-दिक्खणे दिसा-भाग उच्चत्थरू णाम गाम, सग्ग-णयरं पिव सुर-भवणेहिं, पायाळं पिव विविद्द-रयणेहिं, 1 गोर्ट्मणं पिव गो-संपयाण, भ्रणय-पुरी थिय भ्रण-संपयाण ति । तिम्म गामे सुद्द-जाईको भ्रणदेवो णाम सत्थवाहउत्तो । तत्थ्य अतस्स सिरस-सत्थवाहउत्तेहिं सह कीळंतस्स वच्चण काळो । सो पुण ळोह-परो अत्थ-गहण-तिछ्चछो मायावी वंचको अिळय- 3 वयणो पर-द्म्वावहारी । तभो तस्स प्रिसस्स तेहिं सिरस-सत्थवाह-जुवाणपृहिं भ्रणदेवो ति अवहरिउं छोहदेवो ति से पहृद्धिणं णामे । तभो कथ-छोहदेवाभिहाणो दियहेषु वच्चतेषु महाजुवा जोगो संवुत्तो । तभो उन्हाहजो इमस्स लोभो बाहिउं 6 प्यत्तो, तम्हा भिणको य पेण जणको । 'ताय, अहं तुरंगमे भेतृण दिक्खणावहं वच्चामि । तत्थ बहुयं अत्थं विद्वेत्रो, जेण 6 सुदं उच्चेजामो' ति । भणियं च सं जणपृण । 'पुत्त, कंसिप्ण ते अत्थेण । अत्थि तुहं महं पि पुत्त-पवोत्ताणं पि विउलो अत्थ-सारो । ता देसु किवणाणं, विभयसु वर्णामयाणं, दक्खेसु बंभगे, कारावेसु देवउठे, खाणेसु तलाय-वंभे, बंभावेमु 9 वावीओ, पालेसु सत्तायारे, पयत्तेसु आरोग्ग-सालाओ, उन्हरेसु दीण-विह्ने ति । ता पुत्त, अलं दसंतर-गएहिं' । भणियं 9 च लोहदेवेणं । 'ताय, जं एत्थ चिट्टह्र तं साहीणं चिय, अण्णं अपुन्तं अत्थं आहरामि बाहु-बलेणं' ति । तको तेण वित्तयं सत्थवाहेणं । 'सुदरो चय एस उच्छाहो । कायन्वमिणं, जुत्तमिणं, सिरसिमणं, भ्रम्मो चय अम्हाणं, जं अउन्वं अत्थागमणं 12 कीरह् ति । ता ण कायव्यो मए इच्छा-भंगो, ता दे वच्चउ' ति चिंतिउं तेण भणिओ । 'पुत्त, जह ण-ट्टायिस, तओ वच्च'। । भादियत्तिया, संदिको कम्मयर-जणो, आउन्छिओ गुरुयणो, वेदिया रोयणा, पयत्तो सत्थो, चिळ्याओ वळत्थाउ । का भणिओ सो पिउणा। 'पुत्त, दूरं देसंतरं, विसमा पंथा, णिद्ररो लोओ, बहुए दुज्जणा, विरला सज्जणा, दुप्परियहं भंदं, 15 तको भणिओ सो पिउणा। 'पुत्त, दूरं देसंतरं, विसमा पंथा, णिद्ररो लोओ, बहुए दुज्जणा, विरला, विरला सज्जणा, दुप्परियहं भंदं, 15

११२८) एवं भाणभा पयता। सजाकया तुरगमा, साज्ञयाह जाण-वाहणाह, गाहयाह पच्छयणाह, वित्तावया भाडियत्तिया, संठविभो कम्मयर-जणो, भाउच्छिभो गुरुयणो, वंदिया रोयणा, पयत्तो सत्थो, चिलयाभो वल्ल्याउ।
15 तभो भणिओ सो पिउणा। 'पुत्त, दूरं देसंतरं, विसमा पंथा, णिटुरो लोओ, बहुए दुज्जणा, विरला सज्जणा, दुप्परियल्लं भंडं, 15
दुद्धरं जोव्वणं, दुल्लिओ तुमं, विसमा कज्ज-गई, भणत्य-रुई कयंतो, भणवरद्ध-कृद्धा चोर ति। ता सम्बद्धा किहींच पंडिएणं, किहींच मुक्खेणं, किहींच दक्तियाणं, किहींच द्यलुणा, किहींच णिक्किवेणं, किहींच सूरेणं, किहींच किमणेणं, किहींच माणिणा, किहींच द्यलुणा, किहींच वियद्वेणं, किहींच जडेणं, सम्बद्धा 18

जयरण, काहाच चाइणा, काहाच कमणण, काहाच माणणा, काहाच दांगण, काहाच वयद्वण, काहाच जंडण, सन्वहा - णिट्टर-इंड-सिराह्य-भुयंग-कुंडिलंग-बंक-हियएणं । भवियन्त्रं सज्जण-दुज्जणाण चरिएण पुत्त समं ॥'

ण्वं च भणिकण णियत्तो सो जणभो । इसी वि लोहदेवी संपत्ती दिख्यणावहं वेण वि कांलंतरण । समावासिओ सोप्पारण् 21 णयर भहनेट्टी णाम जुण्ण-सेट्टी तस्स गेहिस्म । तभो केण वि कांलंतरण महग्व-मोल्ला दिण्णा ने तुरंगमा । विढतं महंतं 21 अन्ध-संचयं । तं च घेत्तृण सदेस-हुत्तं गंतुमणो सो सत्थवाह-पुत्तो ति । तत्थ य सोप्पारण् पुरवर हमो समायारो देसिय-वाणिय-मेलीण् । 'जो कोइ देसंतरागमा वन्थव्वो वा जिस्म दिसा-देसे वा गभी जं वा भंडं गहियं जं वा भाणियं जे वा अभिवृत्ते तत्थ तं देसिय-वणिएहिं गंतुणं सब्वं साहयव्वं, गंध-तंबोल-मलं च घेत्तव्वं, तभो गंतव्वं' ति । एसो पारंपर-पुराण-24 पुरस्तिथो ति । पुणो जइया गंतुमणो तह्या सो तेणय भइसेट्टिणा सह तत्थ देसिय-मेलीण् गभो ति । देसिय-वाणिय-मेलिण् गंतुण उवविट्टो । दिण्णं च गंध-मलं तंबोलाइयं।

\$ 1२९) तओ पयत्तो परोप्परं समुद्धावो देसिय-विषयाणं । भिषयं च णेहिं । 'भो भो विषया, कत्य दीवे देसे वा 27 को गओ, केण वा कि भंडं आणियं, कि वा विढतं, किं वा पश्चाणियं कि । तओ एकेण भिषयं । 'अहं गओ कोसलं तुरंगमें घेतूणं । कोसल-रण्णा मह दिण्णाइं सदंताई भाइल-तुरंगेहिं समं गय-पोययाई । तओ तुम्ह पभावेणं समागओ लद्ध-लाहों कि । अण्णेण भिषयं । 'अहं गओ उत्तरावहं पूय-फलाइयं भंडं घेतूण । तत्य लद्ध-लाभो तुरंगमे घेतूण आगओ' ति । अण्णेण भिषयं । 'अहं खारवई गओ, तथ्य संखयं समाणियं । सम्बं खारवई गओ, तथ्य संखयं समाणियं ति । अण्णेण भिषयं । 'अहं खारवई गओ,

<sup>1 &</sup>gt; प्रतीय य, ए om. य, प्रणयनिय. 2 > ए om. धणयपुर्ग विय धणसंपयाए, ए तिम य गामे न्हंजाहओ. 3 > ए वच्चह, प्र में उण, ए अन्यगतण. 4 > ए ति से अप, ए लोनंदें. 5 > प्र देवादिताणों, प्र जोगों, ए उद्धार्थ. 6 > ए om. य, ए तुरंग धेत्तण, ए प्रमुं for बहुयं, ए विद्धवेमा. 7 > ए उपमुंजामि, ए केतिए ते, ए न्प्योत्ताणं विष्ठणं 8 > ए किमणणं, ए विनयप्रविणयायाणं, ए वेनणांग कारा, प्रकर्तिप् 9 > ए आरोगसालासालाओं 10 > प्र om. म. ए लोमंद्रेणं, ए ज एयं ते साहींगं चिट्ठह जिय, प्रआराहामि, ए om. ति. 11 > प्रसो, प्र om. जुत्तिमां, ए अम्हाणं अंतं अउव्वअत्या 12 > ए त दे for तारे, प्र जित्ववेतण, ए पुत्ति for पुत्तः 13 > ए जिंतवियाः 14 > ए कंमारयज्ञां 15 > प्रमणि से, ए विज्ञों, ए वृद्धि, ए तिहुतरों 16 > ए अण्युह्ती कर्यता 17 > ए दिक्संश्रंण किह चिय वियहेणं किहिच, ए तिह्नोंगं 18 > ए किवियणं, ए om. किहिच माणिणा, ए वियहेणं 19 > ए नेहानगावाव मुयंगकुहिलवंक, ए दुज्जणचारएणं, ए सम्मं । एयं 20 > ए से जण्ड ।, ए लोमदेयो, ए सेमावासिओं 21 > ए किता for दिण्णा ते 22 > ए घेत्तणं देसहुत्तं, प्र उत्तों, ए om. ति 23 > ए कोह देसिओं देसं, ए om. वा, प्र अभि दिसा देसा वागओं ए जीम वा जीम दिसादंसे वा जं गओं 24 > ए inter. साहेयव्वं ६ सव्वं, ए तंबोनं, ए वेत्त्रणं तओं, प्र तेनों for तथो, प्रसा for एसो 25 > ए पुरिसत्य इत्ति, ए तेण य मसेहिणा, ए देशिमेलीए, प्र देसियमेलए गंतूण. 26 > ए अविद्धों ति, प्र om. व. 27 > ए om. मिंगं, ए भो भो देसियविणया 28 > ए inter. बंद्धं ६ किं, ए तुरंगे पेतृणं 29 > ए om. मह, प्र om. महंतारं, प्र माहलतुरंगमेहिं, ए समं मयंत्रीयाहं, ए सुन्हा 30 > ए यूयफचहं, ए अर्डे, प्र वेत्त्, ए समागओं किंत आगओं 31 > ए । महं मुत्ताकले, प्र तथ for तओ, प्र आणिय ति, ए वारवरं 32 > ए inter. बव्बर्जलं ६ अहं, ए तत्थ before गयरंताहं, ए गयरंता मोत्ति, ए वेत्त्रण for ऐतुं.

18

21

24

1 समागओं ति । अण्णेण भणियं । 'अहं सुवण्णदीवं गओ पलास-कुसुमाइं घेतूणं, तत्थ सुवण्णं घेतूण समागओं ति । अण्णेण भणियं । 'अहं चीण-महाचीणेसु गओ मिहस-गवले घेतूण, तत्थ गंगाविडओं णेत्त-पद्दाइयं घेतूण लह-लाभो णियत्तों अति । अण्णेण भणियं । 'अहं गओ मिहला-रजं पुरिसे घेतूण, तत्थ सुवण्ण-समतुलं दाजण आगओं ति । अण्णेण भणियं । अ 'अहं गओ रयणदीवं णिंब-पत्ताइं घेतूण, तत्थ रयणाइं छदाई, ताइं घेतूण समागओं ति । एवं च णिसामिजण सन्वेहिं चेय भणियं । 'अहो, सुंदरो संववहारो, णिंब-पत्तिहें रयणाइं लब्भित, किमण्णेण वणिजेण कीरह' ति । तेण भणियं । 'सुंदरो जस्स जीयं ण वल्लाई' ति । तेहिं भणियं 'किं कज्ञं' । भणियं च णेण । 'एत्रं तुब्मेहिं भणियं 'किं कज्ञं' ति । जेण कि दुत्तारो जलही, दूरे रयणदीवं, चंडो मारुओं, चवला वीईओं, चंचला तरंगा, परिहल्था मच्छा, महंता मयरा, महम्महा गाहा, दीहा तंतुणो, गिलणो तिर्मिगिली, रोहा रक्लसा, उद्धाविरा वेयाला, दुल्लक्ला मिहहरा, कुसला चोरा, भीमं अहाससुई, दुल्लहो मग्गो, सन्वहा दुग्गमं रयणदीवं ति, तेण भणिमो सुंदरं विण्लं जस्स जीवियं ण बल्लहं' ति । तओ अ सन्वेहि वि भणियं । 'अहो दुग्गमं रयणदीवं । तहा दुक्लेण विणा सुदं णित्य' ति भणमाणा समुद्विया विण्या ।

§ १३०) इसं च तस्स हियए पइट्टियं लोहदेवस्स । आगओ गेहं, कयं भोयणाइ-आवस्सयं । तओ जहा-सुहं
12 उवविट्टाणं भाणियं लोभदेवेण । 'वयंस भइसेट्टि, महंतो एस लाभो जं ।िंब-पत्तेहिं रयणाई पाविजंति । ता किं ण तस्थ 12
रयणदीवे गंतुसुजामो कीरइ' त्ति । भहेण भणियं । 'वयंस,

जेत्तिय-मेत्तों कीरइ मणोरहो णवर अत्थ-कामेसु । तत्तिय-मेत्तो पसरइ ओहट्टइ संधरिजांतो ॥ 15 ता विढत्तं तए महंतं अत्थ-संचयं, घेतूण सएसं वस । किंच,

भुंजसु देसु जिहिच्छं सुयणे माणेसु बंधवे कुणसु । उत्तरसु दीण-बिहलं दब्वेण इमं वरं कर्ज ॥ ता पहुत्ते तुह इमिणा अत्थेणं' ति । इमं च सोऊण भणियं इमिणा लोहदेवेणं । 'अवि य,

अइ होइ िणरारंभो वयंस लच्छीऍ मुच्चइ हरी वि । फुरिओ चिय आरंभो लच्छीय य पेसिया दिट्टी ॥ आलिंगियं िष मुंचइ लच्छी पुरिसं ति साहस-बिहुणं। गोत्त-क्खलण-बिलक्वा पिय व्व दृइया ण संदेही ॥ कंजतर-दिण्ण-मणं पुरिसं णाउं मिरी पलेग्ड्इ । कुल-बालिया णव-बहु लज्जाऍ पियं व विश्वतं ॥ जो बिसमिस्मि वि कजे कजारंभं ण मुच्चपु थीरो । अहिसारिय व्व लच्छी णिवउइ वच्छत्थले तस्स ॥

जो गय-विक्कम-बन्धं लिंखि काऊण कजमारुहइ। तं चिय पुणो पिडच्छिद् पउत्थवह्य ६व सा लच्छी॥ काऊण समारंभं कर्ज सिव्लिड् जो पुणो पच्छा। लच्छी खंडिय-महिल ६व तस्स माणे समुद्यहद् ॥ इय आरंभ-विद्वृणे पुरिसं णाऊण पुरिस-लच्छीए। उजिक्कजाइ णीसंकं दृहव-पुरिसो हव महिलाहिं॥

४ - इय आरम-विद्वृण पुरिस गाऊण पुरिस-रुच्छाए । उन्हिस्बाइ णासक दूह्य-पुरिसा व्य महिलाह ॥ - तओ वयंस, भणिमो 'पुरिसेण सब्बहा कज्ज-करणेक्क-बावड-हियएण होइयब्बं, जेण यिरी ण मुंचइ । ता सब्बहा पयट्ट, स्यण-- दीवं वच्चामो' ति । अदसेट्टिणा भणियं 'वयंस,

27 'जइ पायाले विभिन्नो महासमुद्दं च लंबिमो जइ वि । मेरुग्निम आरुद्दामो तह वि कयंतो पुलोएड ॥ 27 ता सन्त्रहा गच्छ तुमं । मिज्जाउ जत्ता । अद्दं पुण ण बश्चामि' ति । तेण भिण्यं 'कीम तुमं ण बश्चासि'। भइसेहिणा भिण्यं । 'मत्त-हुत्तं जाणवत्तेण समुद्दे पविद्वो । सत्त-हुत्तं पि मह जाणवत्तं दिल्यं । ता णाहं भागी अस्थस्स । तेण भिणमो 30ण बश्चिमो ममुद्दे' ति । लोहदेवेण भिण्यं । 30

'जइ घडियं बिहडिजाइ घडियं घडियं पुणो वि बिहडेइ। ता घडण-बिहडणाहिं होहिइ बिहडफडो देखो ॥ तेण वयंस, पुणो वि करियब्बो आयरो, गंतब्वं ते दीवं' ति । तेण भणियं। 'जइ एवं ता एकं भणिमो, तुमं एत्थ जाणवत्ते <sup>33</sup> भंडवई, अर्वं पुण मंदभागो ति काऊण ण भवामि' ति । इमेण य 'एवं' ति पडिवण्णं।

<sup>2&</sup>gt; P तस्य संगाविद्यों णेत्तपहारं. 3> P inter. मुली and अर्द, P पुरिसं, P सुवन्नसम्मलं, र समतुष्ठं दाकणागश्री.
4> P om. मुली, P adds मुली after यंतुण, र एवं for एवं. 5> र किमण्णीह कीरदं. 6> र om. लेण 7> P दुत्तरी, र स्वगईवं, P व्यव्हाश्री वीद्यप्रों, P परियच्छमच्छा. 8> P गिरिणों, P स्द्रुविद्या 9> P दुमामरयण 10> P तहा दुवलेहिं विणा, र om. विणया. 11> P लोमदेवस्स, र आगया गेटं. 12> र लोहदेविण, P पावियंति, र किण्ण P किन्न. 13> र स्वणईवं. P गंतुमुज्जमं, र om. ति. 14> र जित्तय, P सचिर जांतो. 15> P गच्छ for वश्च. 16> P नवर for वरं 17> P ता पुद्रक्तं. P लेहहदेवेणं, P om. अवि य. 18> P आरंमो रंभो लच्छीभ य. 19> P थे विमुख्य, P विद्वीणं। मोत्तलक्ष्यण, र विलक्त्यों. 20> P दाउं for णाउं, र वालिआ णववष्ठ P आल्या व नवयद्व, P पियं व वज्जाक्यितं. 21> र विसमं वि, P निवच्छर. 22> र उच्छी, P पयच्छह, P मो for मा. 24> P विद्वीणं, र लच्छीभ. 25> र कारणेक, P सिरीण न. 27> P आहरुद्दामों, P पछोण्ड. 28> P पुण न वज्जामों 29> P inter. प्रिद्धों & समुद्दं (for समुद्दे प्रविद्वों), P सत्तवत्तं ि दिल्यं जाणवत्तं मह । 30> P om. ण यिद्धाने, P समुद्देने। लोमदं एल. 31> P होहीति इटफ्पडों दिख्वों । 32> P करेयब्बों आयारों, र कारीब ते after गंतब्वं.

🧯 १३१) तमो रयणदीव-कय-माणसेहिं सिजायाई जाणवत्ताई । किं च करिउं समाहतं । घेष्पंति भंडाई, उवयिक्जिति । णिजामया, गणिजाए दियहं, ठावियं लग्गं, णिस्विजंति णिमित्ताइं, कीरंति अवसुईओ, सुमरिजंति इट्ट-देवए, 3 **भुंजािवजं**ति **बंभणे, पृह्**जंति विसिद्धयणे, अविजंति देवण्, सजिजंति सेयवडे, उद्यिजंति कृता-खंभण्, संग्रहजंति 3 सयणे. विद्वजंति कट्ट-संचए, भिरंजंति जल-भायणे ति । एवं कुणमाणाणं समागओ सो दियहो । तिम्म य दियहे कय-मजाणा सुमण-विलेवण-बत्थालंकारिया दुवे बि जणा सगरियणा जाणवत्तं समारूढा । चालियं च जाणवत्तं । तश्रो ७ पहुंचाई तूराई, पवादियाइ संखाई, पंगीयाई मंगलाई, पढंति बंभण-कुलाई भासीसा, सुमुहो गुरुयणो, दीण-विमणो ७ दहयायणो, हरिस-विसण्णो मित्तयणो, मणोरह-सुमुहो सज्जण-जणो ति । तओ एवं च मंगल-थुइ-सय-जय-जया-सइ-गइब्भ-पूरंत-दिसिवहं पयष्टं जाणवत्तं । तभो पूरिभो संयवडो, उक्लिसाइं लंबणाइं, चालियाइं भाषेख्याइं, णिरूवियं कण्णहारेणं, 9 समा जाणवत्तं वत्तणीए, पवाइभो हियइच्छिभो पवणो । तभो जल-तरस्र-तरंग-रंगत-कल्लोस-माला-हेस्रा-हिंदोसस्य- **१** परंपरारूढं गंतुं पयत्तं जाणवत्तं । कहं । कहिंचि मच्छ-पुच्छच्छबाहउच्छलंत-जल-वीई-हिंदोल्यं, कहिंचि कुम्म-पट्टि-संटि-उच्छलंतयं, कहिंचि वर-करि-मयर-थोर-करायिद्वयं, कहिंचि तणु-तंतु-गुणाबज्झतयं, कहिंचि महा-विसहर-पास-संदाणिजंतयं 12 गंतुं पर्यत्ते । केण वि कालंतरेण तम्मि स्थण-दीवे लग्गं । उत्तिण्णा विणया । गहियं दंसणीयं । दिहो राया । कन्नो 12 पसाओ । विष्टेयं सुंकं । परियालियं भंड । दिण्णा हत्थ-सण्णा । विकिणीयं तं । गहियं पडिभंड । दिण्णं दाणं । पडिणियत्ता णियय-कूल-हुत्तं । पूरिको सेयवडो । लग्गो हियइच्छिको पवणो । भागया जाव समुद्द-मन्झ-देसं । तको चिंतियं णेण 15 लोह-मुख-माणसेण लोहदेवेण । 'अहो, पत्तो जहिच्छिओ लाहो, भरियं णाणा-विह-स्यणाणं जाणवत्तं, ता तडं पत्तस्स एस 16 मज्य भागी होहिइ ति । ता ण सुंदरं इमें नि चितयंतस्स राईंणु बुद्धी समुप्पण्णा । 'दे, एयं एत्य पत्त-कालं मणु कायव्वं' नि मंठावियं हियएणं । समुद्रिओं लोहदेवो । भणियं च णेण 'वयंस, पावक्खालयं पविसामो, जेण विगणेमो आयव्वयं 18 केत्तियं' ति । तं च सोऊण समुद्विशो भहसेट्टी, उवविट्टो णिज्बहुए । तत्थ इमिणा पावेणं लोह-मूढ-माणसेणं अवलंबिऊण 18 णिक्ररुणत्तंगं, अवमण्णिकण दक्त्विणं, पहिवज्जिकण कयग्वत्तंगं, अणायरिकण कयण्णत्तंगं, अवियारिकण कज्जाकजं, परिश्वह्ऊण धम्माधम्मं णिद्यं णोलिओ णेण भइसेट्टी । नावय वोलीणं जाणवत्तं ।

21 ﴿ १३२) क्योण य ति-जोयण-मेत्तं वोलीणं। तओ धाहावियं णण। 21 अवि धाह धाह धावह धावह एसो हुई ममं मित्तो। पिडिओ समुद्द-मज्झे दुत्तारे मयर-पउरिम्म ॥ हा हा एसो एसो गिलिओ चिय मीयणण मयरेणं। हा कृष्य जामि रे रे किहीं गओ चेय सो मयरो॥ 21 वृष्यं अलियमिलियं पलवमाणस्स उद्धाइओ णिजामय-लोओ परियणो य। तेहिं भणियं 'कृष्य कृष्य सो य णिवडिओ'। 24 तेण भणियं। 'इहं णिवडिओ, मयरेण य सो गिलिओ। ता मण् वि किं जीयमाणेणं। अहं पि पृत्य णिवडामि' त्ति भणमाणो उद्धाइओ समुद्दाभिमुहं महाधुत्तो। गहिओ य महलुपहिं परियणेण य। तेहिं भणियं। 'पृकं एस विणहो,

मा रूसह पुरिसाणं इमो णओ एस दुण्णओ व्य कओ। अवि जस्स कम्म-णिवहे पढमं चिय देव्व-णिम्मविए॥' एवं च भणमाणिहिं संठाविओ हमो। गंतुं पयत्तं तं जाणवत्तं। सो उण भहसेट्टी इमिणा पाव-हियएणं णिह्यं णोल्लिको 30 णिविडको कहोमुद्दो जलरासिम्मि। तओ झित णिम्मग्गो, खणेण य उम्मग्गो। तओ जल-तरल-तरंग-वीइ-क्लोल-माला- 30 हिंदोलयारूढो हीरिउं पयत्तो। तओ किहिंचि जल-तरंग-पन्वालिओ, किहिंचि वीई-हेलुल्लालिओ, किहिंचि तुंग-तरंगोयर-विग्गो महा-मयरेण आसाइओ। तओ वियड-दाडा-करालं महा-मयर-वयण-कुहरंतरालं पविसंतो श्विय अदंसणं पत्तो।

27 पुणो नुमं पि विणस्सिहिसि, इमं तं जं पज्जलिए तण-भारयं पक्खितं । ता सन्वहा ण कायन्वमेयं । अवि य ।

1> ए द्वासिंड 2> ए दियहो, Jom. ठावियं लग्गं, ए विलिगार्ड कि णिमित्तार्ड 3> ए सीयवर्ड उब्बिन्जं वि क्याथंमए. 4> ए जलसंवप, प्रापंव व कुणं, ए कुणमाणेणं, ए om. सो, ए दियउहो, ए om. य. 5> प्रचलियं 6> ए पवाइयाइ, ए समुहो, ए om. दीणविमणो दश्यायणो 7> ए मियत्त्वयणो दीणविमणो महिलायणो मणोरहसमुहो, ए जयजय- प्रग्नम ए गंदस्म. 8> ए om. जाणवत्तं, ए सियवहो, ए आवल्लयाई, प्रकल्लमोरंण 9> ए पवाभी, ए रंगंता-, ए हिंदोल्लिय- 10> प्रंच्छ, ए "हयुच्छलंत जलहिंदोल्टरं, ए -संद्विउ व 11> ए om. विर, ए करायहियं, ए न्सुणावत्त उझत्त्यं, प्रवास for पास. 12> प्रचीवे 13> ए संकुं, ए विकीयं तं गहियं । गहियं तं भंदं । 14> ए पुरि औ, प्रितियं च 15> ए लोडमूढेंगं for लोडपेवेण, ए पत्ती हियइ- विश्वो लागो भरियं, ए om. णाणाविह. 16> प्रभविसति for होहिइ प्र om. मण. 17> ए संहावियं, प्रविसिमो, प्रविगणीमो, ए विगणोमो आववयं केत्तियं अज्जितं ति 18> प्र om. समुद्विओ, प्रवत्त रंग तत्य 19> ए तिरुक्तरणत्तणं, ए कयग्यणत्तं, प्रअणुभत्तणं ए क्यग्णुत्तरं. 20> ए धम्मं for धमाधम्मं. 21> ए तिजोयति नेयण-, प्रधावविओ य पेण, ए अवि य विश्वामणां, प्रकल्लाकं ए क्यग्णुत्तरं. 20> ए धममं for धमाधम्मं. 21> ए तिजोयति नेयण-, प्रधावविओ य पेण, ए आवि व विमाणेणं. 22> प्र om. one धावह, ए धाढ पावह पावह, प्र महं for ममं. 23> ए आ for हा (कत्य), ए जामि for गामि, प्रकहं for किंदि. 24> ए उद्धाहं य for उद्धाहओ, ए om परियणो य, ए om. य. 25> ए om. य सो, ए जीवमाणेणं. 26> ए उत्थावओ समुद्धानमुहो, ए पि स for एस. 27> ए पुणो वि तुमं, प्र वि विणस्सिहिद ए पि से विणिरिसहित, ए om. जं, प्रणाहारं पित्यत्ते. 28> ए अवि अंगकममितहणे. 29> प्र om. च, ए संद्विओ इमं च गंतुं, ए सोक्जर. 30> ए तिडिओ अहो जलरार्सि, ए जित्ति for हात्ति, प्र णिमुग्गो, प्र अमुगो, ए inter. तरंग and तरल, प्र वीई. 31> ए जलतरलतरंग, ए किं तुंगः 32) ए om. मस्

- 1 दुजाण-जण-हत्थ-गभी विय णिक्खेवो कडय**ढाविभो णेणं । तओ भकाम-णिजाराणु जल**णिहिम्मि महा-मयर-वयण-कुहर-दाढा- 1 सुसुसूरणेण वेह्यं बहुयं वेयणिजं । तेण सभो संतो कत्थ गंत्ण उववण्गो ।
- 3 § १३३) अस्थि रयणप्पमाण् पुरवीण् पढमे जोयण-सहस्सं तस्थ वंतराणं भवणाहं, तेसु अप्पिश्विभो रक्खसो अ समुप्पण्णो । पउत्तं च णेणं विभंग-णाणं । 'अहो, केण उण तवेण वा दाणेण वा सीलेण वा हमा प्रिसा देव-रिद्धी मण् पाविय' ति । जाव दिट्टं णेण अत्ताणं मयरेण गिलियं । दिट्टं च जाणवत्तं । जाणियं च णेण । 'अरे, हमेणं अहं पिक्खत्तो एस्य 6 लोह-मूढ-माणसेणं' ति । तओ चिंतिऊण पयत्तो । 'अहो पेच्छ पेच्छ, हमस्स दुरायारस्स साहसं । ण गणिओ णिहो 6 ति । ण मण्णिओ उवयारि ति । ण जाणिओ सज्जणो ति । ण चिंतियं सुक्यं ति । ण इच्छिओ पिय-मित्तो ति । ण-टुविश्रो अणुवगय-वच्छलो ति । सन्वहा
- 9 जो घडह दुजाणो सजाणेण कह-कह वि जह तुलगोण। सो तक्खणं विरजाइ तावेण हिलिहि-रागो व्य ॥' इसं च चिंतयंतस्स उद्धाइओ तस्स कोवाणलो । चिंतियं च णणा। 'अरे इसिणा चिंतियं जहा एयं विणिवाइऊण एको चेय एयं अर्थ गेण्हामि। ता कहं गेण्हह दुरायारो। तहा करेमि जहा ण इमस्स, अण्णस्स हवह' सि चिंतिऊण समागओं 12 समुहं। तथ्य किं काउमादत्तो। अवि य।

सहस चिय खर-फरुसो उद्दावइ मारुओ धमधमेंतो । उच्छितओ य जलांगिही णचह व तरंग-हत्येहिं ॥
तओ किं जायं । समोत्यितया मेहा । उल्लंति कल्लोला । धमधमेंति पवणा । उच्छलंति मच्छा । उम्मुग्गवंति कच्छभा । मंजांति
15 मयरा । अंदोलह जाणवत्तं । भगंगं कूवा-वंभयं । णिवडंति पत्थरा । उत्थरंति उप्पाया । दीसण् विज्ञृ । णिवइंति उक्काओ । 15
गज्जण भीमं । फुट्ट अंबरं । जल्ह जलही । सन्वहा पलय-काल-भीसणं समुद्धाइयं महाणत्यं । तओ विसण्णो सत्थवाहो,
विमणो परियणो, असरणो जणो, मूढो शिजामय-सत्थो ति । तओ को वि णारायणस्स थयं पढ्छ । को वि वंडियाण पसुं
18 भणइ । को वि हरस्स जत्तं उचाइण्ड । को वि बंभणाणं भोयणं, को वि माईणं, को वि रावणो, को वि विणायगस्स, 18
को वि खंदस्म, को वि जन्त्वस्स, को वि रेमंतस्स, को वि बुद्धस्स, अण्णाणं च बहुविहं बहुविंह उवाइय-सहस्से भणइ ।
सत्थवाहो उण अदण्णो अद-पड-पाउरणो धूय-कडच्छुय-हत्थो विण्णवें पयत्तो 'भो भो, देवो वा दाणवो वा जन्त्वो वा
21 रक्त्वसो वा, किमम्हेहिं कयं पार्व, किं वा तुमं कुविओ । सन्वहा दिहो कोचो, मंपयं पसायं पेच्छिमो' ति । तओ पहाइओ २।
पल्य-पवण-संखुद-मयरहर-भीसणो महासहो । किलिकिलेंति वेयाला । णच्चित जोइणीओ । पयत्ता विहीत्स्या-संघाया ।
ताणे चाणेतरं

24 मुह-कुहर-विणिग्गउग्गिणण-जाला-करालाचलंतन-पञ्चार-पचंत-गंधुकडं दीह-इंतावली-डक्क-रोवंत-डिंभं मिवाराव भीमं भउच्ये- <sup>24</sup> वियासेस-लोवं महाडाइणी-णखणायड्-हामं ।

विरद्य-णर-सीस-मालावयं तंडयं णचमाणस्सः वैयाणिलुढ्य संघष्ट-खट्टक्खडाराव-पूरंत-मुख्येत-वैयाल-जालावली-रुद्ध-संचार-27 मर्ग्य णहं दीसए । <sup>27</sup>

पहसिय-सिय-भीम-दीहट-हासुच्छठंतदः बढ्धयारम्मि णार्मेतमच्चय-दीईकरं केक माला-महामास-लुद्धाः गिद्धावर्लाण् सर्म सेवियं ।

30 खर-णहर-महा-पहाराहयद्दारियासेस-खर्जन-जंतु-रवाराव-मीमं महा-हास-संयद्द-गद्द्दभ-पूरंत-बीभच्छ-पेच्छं महा-रक्ष्यमं। ति। 30 § १३४) तेण य मुह-कुहर-विणिगायिग-जालावली-संवलिजंतक्खरं पलय-जलहर-समेणं सदेणं भणियं। रे रे दे दुरायार पाव कुर-कम्म णिद्दय णिक्करण, भद्दमेट्टिं वरायं अणवराहं वाबाइऊण एवं वीमत्यं पिथको' ति भणमाणेण 33 समुक्तितं दाहिण-दीह-भुया-डंडेणं तं जाणवत्तं। समुद्धाहुओ गयण-हुत्तं। तथी तं उप्पद्द्यं जाणवत्तं किर्ममं दीमिउं प्रयत्तं। 33

<sup>1&</sup>gt; १ - जलहत्व- 2> १ विद्यं, र बहुवेयणिजं. 3> र प्यार, १ पदमी, १ सवणं. 4> र विदंगं णार्गं, १ का. उणं, १ का. वा after त्रवेण. 5> १ brings एत्थ्र after हमेगे. 6> र पत्ती for प्रथती. 7> १ अवयारी for उवधारि, १ प्रियम तो. 8> १ अणवमय- 9> १ पढद सज्जणी दुज्ञणीम, १ जह for जह, र विरह्जार, र हिलिद्राजी, १ हिलिद्द- 10> १ उद्घादमी, र को आणलो- 11> १ कहा रमरस, र स्मरम ण शण्यस्म. 13> १ उच्छिल तो 14> १ वि after तभी, १ समीत्थ्या, १ उपमरमंति, र कच्छवा- 15> १ समार क्या- 16> १ पृष्ट य अंबरं । दल्य जलतिही, १ महाअणत्यं- 17> र णारायणहरूस्यं १ नारायणसत्थ्यं- 18> र हणार for भण्ड, १ उवायर, र ठाण को वि before विणायगम्स, १ विणाययस्स- 19> १ रेवंतरस, १ भण्णह- 20> र ठाण- अरण्यों, १ जड for अद्द, १ विज्ञविदे, र ००० जक्क्वो वा- 21> १ पेच्छानी, र ००० सि. 22> १ प्रयत्ती- 24> १ चलंतप्यत्वास- 25> १ महालाइणी- 26> १ प्रयम्तंत्व्यं, १ वेयानिज्ञहसंघट्ट इटाराव- 27> १ दीसते । 28> १ हामुच्छलंतव इंध्यार विणामेंत - 30> १ वर्ग for व्यर, १ प्रवृत्ति सुर, १ सुर्पाह्यं विष्ट प्रयत्ती ।

3

- पायाखयलाओं समुद्रियं व गयणंगणे समुप्पइयं । असुर-विमाण-सिरच्छं व दीसए जाण-वरवत्तं ॥
   ताव उप्पइयं जाव जोयण-सयं दुरुत्तरं । तओ रोस-वस-सिमिसिमेंत-हियएण अच्छोडियं कह दीसिउं पयत्तं । अवि य ।
- उ णिवडंत-रयण-णिवहं मुत्ताहल-धवल-सोहिओऊलं । धुन्वंत-धया-धवलं कीला-सेलस्स खंड व ॥ तं च तारिसं णिद्य-असुर-कर-णोल्लियं णिवडियं । आवडियं वित्थिण्णे महा-समुदुच्छंगे तं जाणवत्तं । अवि य । तह तं वेयावडियं समुद्द-मज्झिम जाण-वरवत्तं । णिवडंतं चिय दिट्ठं पुणो ण णायं किहं पि गयं ॥
- 6 वेच्छ मणि-णिम्मल-गुणंतिम्म समुद्गिम कत्थ वि विलीगं। अहव गुण-भूसियाण वि संबंधो णित्थ जलिहिम्म ॥ तक्षो पलीणं भंडं, मया णिजामया, विणट्टो परियणो, चुण्णियं जाणवत्तं। एत्थंतरे एस कह-कह वि णासग्ग-पत्त-जीविजो जल-तरंग-वीईए किर भंडवई समुद्देण विवज्जइ ति । तेण कह-कह वि तरल-जल-पेल्लण-घोल-णिन्त्रोलिजंतो वि एक्किम्म 6 मुसुमृरिय-जाणवत्त-फलह्यम्मि विलग्गो । गहियं च णेण तं फलह्यं। कह।

कोमल-दइयार्लिंगण-फंस-सुहासाय-जाय-सोक्खार्हि । बाहार्हिं तेण फलर्य अवगृढं दइय-देहं व ॥ तं च अवगृहिऊण समासखो । चिंतियं च णेण । 'अहो,

- 12 जं जं करेंनि पावं पुरिसा पुरिसाण मोह-मूढ-मणा। तं तं सहस्स-गुणियं ताणं देखो पणामेइ॥ 12
  अण्णहा कत्थ समुद्दे विणिवाइओ भइसेट्ठी, कत्थ व समुद्धाइओ रक्षस-स्वी कवंतो। ता संपयं ण-याणामि किं पावियव्वं '
  तंत चिंतयंतो जल-तरल-तरंगावली-हेला-हिंदोलय-मालास्त्वो फलहण् हीरिउं पयत्तो। ता कहिंचि मच्छ-पुच्छ-च्छडा-छोडिओ,
  15 कहिंचि पक्क-णक्क-मंकिओ, कहिंचि तणुय-तंनु-संजमिजंतओ, कहिंचि धवल-संखडलावली-विलुलिजंतओ, कहिंचि घण-विद्दुम-15
  दुम-वण-विमुज्झंतओ, कहिंचि विसहर-विस-दुयास-संताविजंतओ, कहिंचि महाकमढ-तिक्ख-णक्खावली-संलिहिजंतओ।
- \$ 13.4) एवं च महाभीमं जलणिहिम्म असरणो अवलो अमाणो उन्सिय-जीवियन्त्रो जहा भविस्स-दिण्ण-हियश्रो 18 सत्तिहिं राईदिए हिं तार हार्व णाम दांव तत्थ लगो । आसत्यो सीयलण समुह-वेला-पवणणं । समुद्रिओ जाव दिसं पलोएइ 18 ताव य गहिओ किमण-च्छवीहिं रत्त-पिंगल-लोयणिहिं बहु-इ-इट हिं जम-ह्य-संणिहिंहें पुरिसेहिं । इमेण भणियं 'किं समं गेण्हह' । तिर्हे भणियं । 'शीरो होहि, अम्हाणं एस णिओओ । जं को वि एरिसो गेहं णेऊण मजिय-जिमिओ कीरइ' ति । 21 एवं भणमाणिहिं णीओ णियय-घरं, अन्भंगिओ मजिओ जिमिओ जिहच्छं । उविवट्टो आसणे समासत्यो । तओ चिंत्यं च णण । 21 'अहो अकारण-वच्छलो लोओ एन्थ दाते । किं वा अहं सभरगो 'ति चिंतवंतो चिय सहसा उद्घाविएहिं बहो । पच्छा बहु-पुण्यिहें बंधिऊण य मासलेसु पुण्येसु छिदिउं समाहत्तो । मामं च चडचडस्स बहुए । छिण्णं मामं, पडिच्छियं रुहिरं । वियणा-उत्तरीय एमो चलचछ-पेछण्यं कुणमाणो विलित्तो कण वि ओसह-दुब्ब-जोएणं, उवसंता वेयणा, रूढं अंगं ति । एत्यंतरिय मुच्छियं 24 वासवेण महामंतिणा भगवं धम्मणेद्रणो । 'भगवं, अह तेण महामामेण रुहिरेण य किं कुणित ते पुरिस'ति । भणियं च भगवया धम्मणेद्रणे । 'अत्य समुद्रोयर-चारी अगिययओ णाम महाविडो ऊरुगो ऊरुग-संटाणो वेलाउलेसु पाविज्ञ हित्त । वर्ण य चारेति । तओ एको सो महाविडो सुव्यं सहस्तंसेण पाविऊण हेमं कुण्ड ति । तेण भो महामंति, तेहिं पुरिसेहिं सो गहिओ । तओ एको सो महाविडो सुव्यं सहस्तंसेण पाविऊण हेमं कुण्ड ति । तेण भो महामंति, तेहिं पुरिसेहिं सो गहिओ । तओ पुणो वि विलित्तो ओसह-दुक्वेहिं । पुणो वि सत्थो जाओ ति । एवं च छम्मासे छम्मासे उक्किय-मास- 30 खंडो वियलिय-रुहिसे अदि-सेसो महादुक्च-समुद्द-समझ-गओ बारस संवच्छराई विसिओं ।

्र १३६) अह अण्णम्मि दियहे उकक्तिय-देहेण चिंतियं अणेण लोहदेवेण । 'असरणो एस अहं णस्थि मे मोक्खो । ता 33 सुंदरं होइ, जइ मह मरणेण वि हमस्म दुक्खस्स होज वीसामों नि । चिंतयंतेण पुल्रह्यं णेण गयणयलं जाव दिट्ठो 33

1 रुहिर-मास-गंधायिङ्गेशो उविर भममाणो भारंड-महापक्खी। तं च दृहुण श्राउछमाउछे परिवणे णिक्खंतो बाहिं श्रायास-तछे 1 दिट्टो य तक्खणुक्कत्तिय-वहंत-रुहिर-णिवहो भारंड-महापिक्खणा, झड ति णिवडिऊण गहिओ। हा-हा-रव-सह-गिंध्भणस्स उ परियणस्स समुद्धाइओ पुरश्रो चिय गयणंगण-हुत्तं। तभो णिसियासि-सामछेणं गयण-मग्गेणं पहाइओ पुब्बुत्तर-दिसा- 3 विभागं। तत्थ किं काउमारङो। श्रवि य।

पियह स्वणं रुहिरोहं लुंपइ मासं पुणो खणं पक्सी । भंजह अट्टिय-णिवहं खणं खणं घट्टए मम्मं ॥ ७ एवं च विलुप्पमाणो जाव गओ समुहुच्छंगे ताव दिटो अण्णेण भारंड-पिक्खणा । तं च दटूण समुद्धाइभो तस्स हुत्तं । ७ सो य पलाइउं पयत्तो । पलायमाणो य पत्तो पच्छा पहाइएणं महापिक्खणा । तओ संपलगां जुदं । णिटुर-चंचु-पहर-खर-णहर-मुह-वियारणेहिँ य जुज्समाणाणं चुको चंचु-पुडाओ । तओ णिवडिउं पयत्तो ।

- 9 णिहुर-चंचु-पहारावर्डत-संजाय-जीय-संदेहो । आसासिओ पडंतो गयणवहे सीय-पवणेण ॥
  णिवडिओ य धस ति समुद्द-जले । तओ तिम अहिणवुक्कत्तिय-मेत्ते देहे णिद्दय-चंचु-पहर-परदे य तं समुद्द-सिललं कह
  डिहिउं पयत्तं । अवि य ।
- 12 जह जह लगाइ सिललं तह तह णिड्म् मयं डहइ अंगं। दुज्जण-दुव्यण-विमं सज्जण-हियण व्व संपत्तं।। 12 तक्षो इमो तिम सिलले अणोरपारे डउझंतो जलेणं, खजंतो जलयरेहिं, जल-तरंग-वीई-हत्थेहिं व णोलिज-माणो समुद्देणावि मित्त-वह-महापाव-कलुसिय-हियओ इव णिच्छुब्भंतो पत्तो कं पि कूलं। तत्थ य खण-मेत्तं सीयल-समुद-पवण-पहओ इंसि 15 समूससिओ। णिरूवियं च णेणं कह-कह वि जाव पेच्छइ कं पि वेछा-वर्ण। तं च केरिसं।

एला-रुवंग-पायव-कुसुम-भरोणिमय-रुड्-संचारं । कप्पूर-पूर-पसरंत-बहरू-मयरंद-गंधडूं ॥ चंदण-लयाहरेसुं किंगर-विलयाओ तत्थ गायंति । साहीण-पिययमाओं वि अणिमिनुकंठ-णडियाओ ॥ कयली-वणेसु जत्थ य ससुद्द-मिउ-पवण-हल्लिर-इलेसु । वीसंभ-णिमीलच्छा कणय-मया णिच्च-मंणिहिया ॥

\$ 13.9) तस्त य काणणस्त विणिगण्णं बहु-पिक-फल-भर-विविह-सुरभि-कुसुम-मासल-मयरंद-वाहिणा पवणण समा-सासिओ समुद्दिओं समुद्द-तडाओ परिभमिउमाढतो तिम्म य काणणे। तओ करयल-दिलय-चंदण-किम्लय-रमेण विलित-21 मणेणं अंगं। कयाहारो य संवुत्तो पिक-सुरहि-सुलह-साउ-फलेहिं। विट्ठो य णण परिभममाणणं काणणस्स मज्झ-देसे महंतो 21 वड-पारोहो। तत्थ गओ जाव पेच्छह मरगय-मणि-कोष्टिमयलं णाणाविह-कुसुम-णियर-रेहिरं मरय-ममण् विय बहुल-पओसे णहंगणं। तं च पेच्छिऊण चिंतियं अणणं। 'अहो, एवं किर सुव्वइ सत्येसु जहा देवा सग्गे णिवर्मित, ता ण ते सुंदरासुंदर-24 विसेस-जाणया। अण्णहा हमं पण्मं तेलोक-सुंदरं परिच्चइउं ण सग्गे णिवर्मित'। चिंतयंतो उवविट्ठो तिम्म वड-पायव-तले 24 ति। तत्थ णिसण्णेण य देव-णाम-कित्तणालज्ञ-सण्णा-विण्णाणणं चिंतियमणेणं लोहदेवेणं। 'अहो, अध्य को वि धम्मो जेण देवा देव-लोण्सु परिवर्मित दिन्व-संभोग ति। अध्य य कि पि पावं जेण णरण् णेरइया अम्ह दुक्खाओ वि अहियं दुक्ख-27 सुक्वहंति। ता कि पुण मण् जीवमाणण पुण्णं वा पावं वा कयं जेण इमं दुक्खं पनो।' ति चिंतयंतम्स हियण् लग्गो सहम ति 27 तिक्ख-सर-सर्छ पिव भइसेट्टी। तओ चिंतिउं प्रयत्तो। 'अहो,

अम्हारिसाणेँ किं जीविष्ण पिय-मित्त-णिहण-तुट्टाण । जेण क्यरयेण मण् भहे। णिहणं समुवर्णाओं ॥ 30 ता विरत्धु मम जीविष्णं । ता संपर्य किं पि तारिमं करेमि, जेण पिय-मित्त-वह-कर्लुसियं अत्ताणयं नित्यत्थाणिम वावाएमि, उल जेण सब्बं सुन्झहं ति चिंतयंतो णिवण्णो । तओ सुरहि-कुसुम-मयरंद-बहल-परिमलुग्गार-वाहिणा समासासिज्जंतो निर्मिर-जलहि-जल-तरंग-रंगावली-विक्खिप्पमाण-जल-लव-जडेणं दक्खिणाणिलेणं तिहें चेय पसुत्तो वड-पायव-सलिम । खण-मेत्तस्स 33 य विद्वद्धो ईमि विभासिज्जंत-खर-महुर-सुहुमेणं संर्णे । दिण्णं च णण मिवसिमं कर्णा ।

<sup>1&</sup>gt; P उबिर कमनाणों भागंड-, J प्रायास बले। P नाले या. 2> P नक्कणकृतियः, P क्रिकंड, J inter. महा and भारंट, J झस P उझड़. 3> P गयणांगण-, P om. पहाड बो, P दिसामार्थ. 5> P गणं घोट्टए किट्टएं 6> J विलंपमाणों, P समुदुन्डरंगों ताव दिहों समुदुन्छंगे नाव दिहों अनेन भागंड-, P सपुद्वारं तस्स. 7> P संलब्सं, P -प्पद्वार- 8> P बुहर् for मुद्द, P निविद्वयं. 9> P -प्पद्वारा, J धुवधिय for संजाय, P गयणयले मीय-, J सीयल- 10> P om. तक्षों, P अहिणवकत्तिय-, P निविद्वं, P पर्क्वयं, P सिकं अह दिहें 12> P तड़, P -हिययं व 1 13> P अणीरपाने, P पुणों लिज्ज for व णोलिज्ज , P समुद्दोणाविधित्तवह- 14> J कछसिओ इय, P निव्यक्तंत्रेन, P ईसी- 17> P सीहीण, J अणुक्यनुत्तंत्र- P अणिसुत्तकण- 18> P कणेनु for वणेनु, J कण्यमाया- 19> P बहुर्पिक्तफल्टर, P -मुरहि-, P मासमयरंद्रदादिणप्यणेण. 20> P समुद्दिओ, P करवलयदिख्य-, P विलित्तमाणेणं- 21> J कयामार्था, P -प्फलेहिं।, JP वणेण for य णेण, P परिक्सम 22> J बख्यारोहो, P कोडिमयले, P निवर्सात, P विल्या for विय- 23> J णेण for अणेणं, P किर्ए after जहा, P निवर्सात, P inter. ते and ण. 24> P विस for विसेस, JP परिचड़कण- 25> J णिमुण्णेण, P नित्यमप्येण, P धमी for धमी- 26> P -सभोगो, P नारक्या। अहं दुनस्ताओ- 27> P संपतो for पत्तो, P सहस्म for सहस- 28> P जितियं for चितिउं- 30> P om. पि, P om. अत्ताणयं, P अत्यत्थाणीम- 31> P om. त्ति, P ताओ for त्रओ, P -कुनुम्परंद- 32> P om. जलिह, P तरंगारंगा, P तरेण for जहेणं- 33> P om. य, P विभाविज्ञंतसर्यमुद्धुर-, P adds त्ताणयंति before दिलं च, J om. णेण.

- 🖣 १३९) 'ता पुण को इमाणं समुह्णावो बद्दइ' ति चिंतयतो हिओ । भणियमण्णेण पिसाएण णियय-भासाए । १ 'भो एतं तए रूप्पिरयतं यथा तुब्भेहिं एतं पश्त्रय-नती-तीर-रम्म-वन-काननुरयान-पुर-नकर-पत्तन-सत-मंकुलं पुथवी-मंडलं भममानकेहिं कतरो पतेसो रमनिय्यो निरिक्सितो ति । एथं किं र्लापय्यं । तं भभिनवुव्भिन्न-नव-चृत-मंजरी-कुसु-12 मोतर-लीन-पवन-संचालित-मंदंमंदंदोलमानमुपोत-पातपंतरल-साखा-संघष्ट-वित्तासित-छव्चरन-रनरनायमान-तनुतर-पक्ख-संतर्ति-विघट्टनुकृत-विचरमान-रजो-चुन्न-भिन्न-हितपक-विगलमान-विमानित-मानिनी-सर्यगाह-गहित-विच्याथर-रमनो विच्या-थरोपवनाभोगो रमनिरयो' ति । अण्गेण भणियं । 'नहि नहि कामचार विचरमान-सुर-कामिनी-निगिय्यमान-दृइत-गोत्तः 15 कित्तनुल्लसंत-रोमंच-संत-सिल्ल-पज्झरंत-पातालंतरक-र नुष्पल-चित्त-पिथुल-कनक-सिलंतलो तितस-गिरिवरो पञ्चत-राजो 15 रमनिय्यतरो 'ति । भण्णेण भणियं । 'कत्थमेनं लिपिनं सुलिपितं भोति । विविध-कप्पतरु-लता-निबद्ध-दोलक-समारूढ-सुर-सिद्ध-विय्याथर-कंत-कामिनी-जनंदीलमान-गीत-रवाकन्नन-सुख-निब्भर-पसुत्त-कनक-मिक-युग छको नंदनवनाभोगो रमनि-15 व्यतरो' नि । अवरेण भणियं । 'र्यात न जानांस रमनिय्यारमानिय्यानं विसेमं, ता सुनेसु । उद्दाम-संचरंत-तिनयन-वसभ- <sup>18</sup> हॅंकंता रयुष्पित्थ-बुज्झंत-गोरी-पंचानन-रास-वस-विक्स-विक्स-निपात-पातित-तुंग-तुहिन-सित-सिसिर-सिळा-सिखरा हिमवंतो रमनीयतमो' सि । अण्गेण भणियं। 'नहि नहि वेला-तरंग-रंगत-सलिल-वेबुद्धत-मिसिर-मारुत-विकिरिय्यमानेला-लवंक-21 ककोलक कुसुम-बहल-मकरंदार्म्(तत-मथुकर-कलकलारावुग्गिरयपमानकेकम-पातप-कुसुम-भरी इमी य्येव वेला-वनाभोगी 21 रमनिय्यनमां कि । अवरेण भणियं । 'अरे, किं इमकेहिं सब्वेहिं य्येव रामनीयकेहिं । यं परम-रमनीयकं तं न उछ्छपथ तुरमे । सग्गावतार-समनंतर-पानिच्छत-नव-तिभाग-नयन-जटा-कटापोतर-निवास-ससि-कला-निख्तामत-निवह-मथुर-घवल-24 तरंग-रंगावली-वाहिनि पि भगवति भगीरथि उज्झिकन जम्मि पापक-सत-दुष्टप्पमो पि, किं बहुना मित्त-वथ-कतानि पि 24 पानकानि सिकान-गेत्तक्षनं येव सत-सक्करानि पनस्सीति । ता स उचेय रमनीया सुरनति' त्ति । तभो सब्वेहिं भणियं । 'यदि एवं ता पयद्वय तिहें चेय वच्चामों' ति भगमाणा उष्पद्या घोय-खगा-णिम्मठं गयणयंठं पिसाय ति । इमस्स वि णरणाह, ा हियवण जहा दिव्वाणं पि पूर्यणीया सब्व-पावहारी भगवई सुरसरिया तम्मि चेय वच्चामी जेण मित्त-वह-कलुसियं भत्ताणयं 27

<sup>1 &</sup>gt; Poux. य, P तेल for लेल, उक्वयलीए, P अणु for उल, P उहाबीय क्ति केल वि, P हुं- 2 > P तम अँ, P समासनिवाओ-वसर्थानमन्तिः. З> र लाम ण, प्रपायं for पावयं, प्र संसुल्यः ४ > प्रमहोयहीन, प्रमुद्युग्मयाः प्रसंदोह संघै, र संघडिए एके न १ जनपाय गाणास्त्व, १ मुतं for सुदं - 5 ) १ वर्ण for वयणं, उ. कि. अबहंसं, १ अवन्नंसं होतिई । हुं, १ adds त before सक्कयः 6 🗦 उ 👊 विस्ता, उ जलयर ( but र perhaps struck off), ए जलरय for जलप्र, ए पणयकुदियं विव पण 🐍 🕇 र तहा for गृहु, P सम्मायित्रियं 8) P वहणायवे, P om. होहइ ति । ता पुण को इमाणं समुहावोः 10) र एयं for एतं, P लिप्पते, र om. एतं, र न्णणती, र नदी for नर्स, र om. तीर, र रंस, र वण र चन, र कानतुष्यान, र नकर्पसद्सत्त-, र पुत्तन for पत्तन, र मण्डलं 11) प्रके कि for केहि, प्र निरिक्सितो P तिरिक्सितो, P लिपज्जते for लिपियं, P om. तं, P om. तन, P -भूतपंजरी - 12) प्र लीक, adds प्रवनसंचालित on the margin which is omitted in P. व दोलगानामुपात्त्रपात्रसंघर्ट P दोलमानन्नवपातव, ा तरु for तरल, र om. सामा, P संपञ्चचित्तामित्तच्छ्य°. 13) र संवती-, P विधटनुँ, रP चुल्ल, र सिण्ण, P भिन्नाइतपंकाविँ, P विय्याधरो<sup>०</sup> 14> P रमनिज्जो, P अक्रेण, ए भणिअं, P कानकानचारविचारमान, P निच्चमान**उदि**तगोत्तः 15> P रोभंचा-, उसय for सेत, P पज्जरंत, उपायारंतरक P पातालनुक-, P चिन for चित्त, P सिलातले. 16) उरमनिस्यातरो P रमनिज्जतरो, P ाणीण्य, र भणिअं, Pom. लिपतं, र सि for ति (in भोति), P विविध-, र adds तर before लता. 17) P विज्ञाथर, र ुँमन्नाना-, उ -णिब्सर, P सुमलके संदली वना , उ रमिन्डयीनरी P रमिन्जनतरी 18) उ मणिबं, P रमिनजारमिनजानां तास तेस् विसेसं उद्दाय-. 19) में ढेक्केता P टेक्कना, म पंचाननं, म वास for रोस, म वितिष्ण P विक्तिन, P-पतित, म om. सिला, म हेमंती रमणीयनमो P हिमवंतो नामनीयतमो 20> P अन्नेण, र भणिअं, र लेबुहुन, P विरूत, र मारु for मारुत, P विकरिष्पमानेला लबंग- 21) P वहुलमकरंदभतितमधुकराकलाकलाराबुगिष्यमाने°, उमधुकरतलकलाराबुग्गिब्यमानेकेकेपातकुनुम- 22) उस-निय्योतमो P रमनिज्जनमो, P इसं काई, J om. सन्देहिं, P प्पेच for स्येव. 23 > P पतीच्छितनमनव-, प्र महा for जटा, प्र कटा-धात for कटापोत्तर, म निद्वतामनिनवह, P मधुरः 24 ) म तरंगा-, म वाहिनी विभगवति भागीरथि P वाहर्नि विभगवती भगीरथी अञ्झितन जीम, P रुद्धपसो for दुट्टएमो, P कांतानि for कतानि 25) म सिज्जानमे त्रकेन P सिशानमे सकनप्पेवासत, म पतरसंति, ें सब्बे यू रम्गयामुरतत्ती ति, उ सब्बेहि वि भणियं, उ जह for यदिः 26 > P खगुनिम्मर्लं, उप नरनाः 27 > उ पूअणीयावहारी, P पूर्यणीया । सब्बपावहरी भगवती, J adds ता before तम्मि, P ताइमि for तम्मि

1 सोहेमो ति चिंतयंतो समुद्रिओ सुरणई-संमुहो । तक्षो कभेण आगच्छमाणो इह संगत्तो, उवविद्वो य हमिन्म जण-संकुले 1 समवसरणे ति । इमं च सयलं वुत्तंतं भगवया साहियं णिसामिऊण लज्जा-हरिस-विसाय-विमुहिज्जंतो समुद्विओ णिवडिओ **३ य भगवओ** धम्मणंदणस्स चलण-जुवलए । भणियं च णेण । 'जं एयं ते कहियं भगवं सब्वं पि तं तह श्वय । अलियं ण एत्थ वर-जस तिल-तुस-मेत्तं पि ते अत्थि ॥ ता भगवं दे जंपसु एत्थ मए किं च णाह् कायव्वं । किं ता सुरसरिय ज्ञिय अहवा अण्णं पि पच्छित्तं ॥' १४०) भणियं च गुरुणा धम्मणंद्रेणणं । 'जलजो डहइ सरीरं जलं पि तं चेय णवर सोहंइ। अंगट्टियाईं भंजइ गिरी वि णवरं णिवडियाणं ॥ देवाणुपिया जं पुण घण कसिणं विरइयं पुरा कम्मं । तं पर-तवेण तप्पइ णियमा सम्मत्त-जुत्तेणं ॥ ता उज्ज्ञिऊण लोहं होसु विणीओ गुरूण सय-कालं । कुणसु य वेयावद्यं सज्ज्ञाए होसु अहिउत्तो ॥ 9 खंतीऍ देसु चितं काउस्सग्गं च कुणसु ता उग्गं । विगई परिहर घीरो वित्ता-संखेवण कुणसु ॥ पालेजण वयाइं पंच-महासद्द-पढम-गरुयाइं । गुरुयण-तिहेण तओ भणसणण्णं सुयसु देहं ॥ जत्थ ण जरा ण मञ्च ण वाहिणो णेय सन्व-दुक्खाई । सासय-सिव-सुह-सोक्खं अइरा मोक्खं पि पाविहिसि'॥" 12इमं च णिसामिजण पहरिस-वियसमाण-वयणेणं भणियं लोहंद्वेणं। 'भगवं जह ता जोग्गो इमस्स तव-संजमस्स ता देसु । मित्त-वहं मम पावं परिसुज्झर जेण करणेणं ॥' 15 भगवया वि धम्मणंद्रेणण 15 पायवडियस्स सुद्दरं बाह्-जलोलिया-मङ्ल-गंडस्स । उवमंत-तिन्व लोहे सामण्यं तेण से दिण्णं ॥ एवं च णाणाइसएणं णाऊण उवसंत-कसाओ पन्त्राविओ लोह-देवो त्ति ॥ 🕸 ॥ 🖇 १४१ ) भणियं च पुणो वि गुरुणा धम्मणंदर्गणं । 18 'मोहो कज-विणासो मोहो मित्तं पणासए 🗁 प्यं । मोहो सुगई रुंभइ मोहो सब्बं विणासेइ ॥ अविय मोह-मृढ-मणो पुरियो अकरनं पि कुणइ करनं पि ण कुणइ, अगम्मं पि वस्चइ गम्मं पि ण वस्चह, अभवलं पि 21 असइ भक्तं पि णासह, अपेयं पि पियह पेयं पि ण पियह, सन्वहा हियं पि णायरह अहियं पि आयरह ति । अवि य । 21 गम्मागम्म-हियाहिय-भक्त्वाभक्त्वाण जस्स ण विवेगो । बालस्स व तस्स वसं मोहस्स ण साहुणो जीत ॥ जण, भहर्णि पि कुणइ भज्जं जणयं मारेइ पेच्छ ईसाए । मोह-विमोहिय-चित्तो णस्वर एसी जहा पुरिसी ॥ 24 भणियं 🔏 णरवहणा । 'भयवं बहु-पुरिस-संकुलाए परिसाए ण-याणिमा को वि एस पुरिसी' नि । भणियं च गुरुणा धम्म- 🛂

"जो एस तुज्ज दूरे दाहिण-देसिम्म वासवस्य भवे । ण सुणह भणियं वयणं सुर्य वि सम्म ण-याणाह ॥ पुरस्रोविट्टिय-कडने ण पेच्छह किं पि मर्जलयच्छीमो । जूय-जिमो जूययरो व्य जो अह किं पि चिंतह ॥ लेप्पमहुउ व्व विद्विभी बाहिर-दीमंत-सुंदरावयवो । कजाकज-वियारण-विमुहो थाणु व्व एस ठिमो ॥ जो मो सुक्वह मोहो ते च सरूपेण पेक्ख णरणाह । एएण मोह-मृहण जं कथं ते लियामेह ॥

30 । १६२) अत्य भुयणे पयासे कोसल-णरणाह-पुत्त-गोत्तंको । कोसल-जणो जणाणे कोसल जण-णिवह-पूर्वो ॥ 30 जिहें च सस्याओ सालीओ कुडुंबिणीओ य, सवाणियहं गामाई वंबोलडं च, सासाउलई पउत्थवहया-मुह्हं छेत्तई च, असण-संकुलई वणई भोजाई च, दियवराहिट्टियओ सालीओ वाविओ य, सहलई तरु-सिहरई सीमंतरई च, घम्म-महासाहणुजुवा 33 जुवाणा महासुणिंदा य ति । अवि य ।

सालिवण-उच्छु-कलिए तस्मि य दसस्मि महियलध्महुए । अत्यि पुर्ग पोराणा पवरा पर-चक्क-दुर्छवा ॥ तिहैं च तुंगई भवलहरई ण गुरुयण-पणामहं च, वीहरई पेम्मावंभ्रई ण कोवारंभई, पंक-विवंकई कामिणी-क्रस-

<sup>1&</sup>gt; P नुग्नहं, य अओ for संसुतो, प हां, य om. जग. 2> य क्ष्मण क्ति, प सवक्ष, प सिस्या for विसाय, प om. णिविह्नी. 3> प जुनल्ये. 4> यदा for ने (after ft). 5> प om. च 7> प वहर, प की तोर्ड for सोहेट, प नवरं विनिह्मियाण. 8> प adds अदिग बढ़े before चग, प जतेगा। 9> य युक्तगरम स्वकाल, य असियुक्ता. 10> प संतीय, य काउममं, प विगढ़े, प थिए विसे क्रिंग 11> प प उमयुक्तां, य अमन्यणं. 12> य जो तत्व जत्व for the first line जत्व ण जरा etc., य पाविस्त 13> प भणियं च लोगदेवंग 16> य जरोलिन प जलेशालिक, प उपसं ति त्वान्योंही क्ति सा क्षि प स्वित्त कि सा क्षि प प्रवित्त कि सा क्षि प्रवित्त कि सा क्ष्मणे कि प्रवित्त कि सा कि

1 टमरइं ण चरियहं, थिरो पीइ-पसाओ ण माण-बंधो, दीहरइं कामिणी-लोयणइं ण खल-संगई ति । 1 अवि कामिणियण-मुह्यंद-चंदिमा-तुमिय-तुंग-घवलहरा । पढम-पुरी पोराणा पयडा अह कोसला णाम ॥ अतिम्म य पुरवरीए कोसलो णाम राया, जो चंडो, चंड-मासणो, विणय-पणिमइय-सामंतो, सामंत-पणय-चलणो, चलण- 3 चरुंताचालिय-महिवीढो, महिवीढ-णिवजियासंस-महिह्शे वज्जहरो व्व । अवि य जस्स

संभम-पलाण-वण-मज्झ-रोइरे तुरिय-भीय-विमणाहिं । रिउ-पणइणीहिँ लीवे मुर्यालजीत णामेण ॥

6 मो य राया कोमलो सामण्येण उड्डंडो वि पारदारियाणं विसंसको चंडो । अह तस्स पुत्तो विज्ञा-विण्णाण-गुणातिहि- ६ दाण-विक्कम-णीइ-रूत्र-जोव्वण-विलास-लास-णिव्भरो तोसलो णाम अणिवारिओ वियरइ णियय-णयरीणु । वियरमाणो य मंपत्तो एकस्स महाणयर-संद्विणो धवलहर-समीवं । तत्थ य गच्छमा मेणं दिद्वं जाल-गवक्ख-विवरंतरेण जलहर-विवर-विणिगगं 9 पिव ससि-विंबं वयण-कमलं कीय वि बालियाए । तओ पेसिया णेण कुवलय-दल-दीहरा दिट्टी रायउत्तेण । तीए वि 9

धवलायंबिर-रेहिर-कज्जल-कसणुजला वियसमाणी । पेसविया णिय-दिट्टी माला इव कसण-कमलाण ॥

पुर्धंतरिम सहसा परदारालाव-जांगय-कावेण । पंच सरा पंचसरेण तस्य हिययिम पिक्वना ॥

12 तओ शिहय-सर-शियर-पहर-वियणा-विमुद्रेण परिमलियं वच्छयलं दाहिण-हत्येणं । वामेण य अणीमलक्वं उद्दीकया तज्जणी- 12 अंगुलि ति राय-तणएणं । तीए य दाहिण-हर्यणं दंसिया खग्ग-वत्तर्णा । को रायउने गंतुं पयको । चिंतियं च लेणं । 'अहो, रूबाणुरूवं इमीए वणिय-दुर्हियाण् वियद्गत्तणं'। चिंतयंतो संपत्तो णियय-धवलहरं। तत्थ य तीण् वेयद्ग-रूब-गुण-15 विण्माण-विलासावहरिय-माणयो तीए संगमोवायं चितितं समाहत्तो । 15

ताव य कुम्ंभ-णिग्गयय-राय-रत्तंबरो रवी रुइरो । णत्र-वर-सिर्सो रेहइ सेवंतो वारुणि णवरं ॥ वारुणि-पंग पमत्तो परहस्थिय-रुइर कमल-वर-चसओ । अत्यद्वरि-पीढयाओ रवी समुहस्मि कह पिडेजो ॥ ताव य, सुपुरिस-पयाव-वियले कुपुरिस-जण-दिण्ण-पयड-पसरिम । कलि-जुय-समे पओस खल व्य पसर्रात तम-णिवहा ॥

🐧 १४३ ) - तओ - जामिणी-महामहिला-गवलंजण-भमर-कसिण-दीह-विधिण्ण-चिहर-धम्मेल-विरल्लणावडंत-पयड-तारा-भिय-मिलया-कुसुमोत्रयार-मिरि-मोहिए गयणंगणे बहुले तमेध्यार चितियं रायउत्तेणे।

राई बह्लं च तमे विसमा पंथा य जात्र चिंतीम । तात्र वरं चिंतज्जिउ दुक्खेण विणा सुहं णिथ ॥ 21ि चित्रयंति समुद्रिओ । क्यं गेण सुणियत्यं णियंसणे । णिबद्धा गेणे कुवरुय-दल-सामला छुरिया । गहियं च दाहिण-हत्येण वड्वि-वीर-सुंद्रंग-माण-णिमुंभणं खरग रयणं । पूरियं पउडे वस्णंद्यं । सन्वहा कक्षे आहिसारण-जोग्गो वसगाहो । संपत्तो ्रा घवलहरं । दिण्णं विज्ञदिस्वतं करणं । वलगो मत्त-वारणप् । समारूडो पासाप् । दिट्टा य गेण सवल-परियण-रहिया णिम्मल- 24 पज्ञरंत लहि-पईयुजोइयासम-गब्भहरयावराहुत्ता कि कि वि दीण विमगा चितयेती सा कुल-बालिय ति । ते च दहुण सणिये रायउत्तेण णिक्सितं यस्णेद्यं यस्मईणु, तस्सुवरि खग्ग-रयणे । तओ णिह्य-पय-संचारं उवगंतूण पमारिओभय-दाह-भुया-ु इंडेण टह्याइं से लोयणाहं रायउत्तेण । तओ फारिस-वस-ममुमसिय-रोभंच-कंचुयं समुब्बहंतीए चिंतियं तीए कुलबालि- 27 याम जहां मम पुलह्यं अंगं, पंजम-दल-कोमल-दिल्णाई च करयलाई, सहयणों ण संणिहिओ, तेण जाणिमों सो चेय इमो-मह हियय-चोरो ति चितिअण मंलतं तीए ।

ंतुह फंसूमव-रस-वय-रामंतुबहय-पंय-राणुहिं। अंग्रेहिं चिय मिन् मण-पोहण मुंच णुत्ताहे ॥' इय भणिए य हममाणेण सिन्तिरुयं णयण-जुवलयं राय-तणएण । अब्सृष्ट्रिया य सा सलंभमं कुलबालिय ति । उर्वावट्टा राय-

<sup>1)</sup> में भ्रम्पता हो, समाध्यक्को, सम्मेग्ये ति । 2) में अपि य कामिणि , में पूर for तुंग, सप्रामा. 3) स transposes रामा before क्रोसन्त्रो, र वांगल for विकाय, र om. पणिमहयः (४) र चलचाँ, P om महित्रीह, P चिकित्रियासेस, P ब्वजहरी, Pom. बरम 5) P नज़ी, Pलावे [लीवे हि] 6) P सामलेष असारी वि, उ पर for पार, P विश्वापगुणादियालाण-7) मन्य for रूप, म भारिओ प विवर विवर विवर सियप 8) म सेटिया, मनत्य बरुष्टमाणेयः 9) म नीप वि. 12) म adds य after विमुहेण, गडाकियाः 13) ए सव क्लेश for स्वत्रणएणं, ग्रतीय स. ए om. यु. गडाहियं, गहत्थे for हत्थेणं, ए om. सर्व पयत्तीः 14) म om. इमीए, म वियहनाम, म तीन य वियञ्ज्युणः 15) म विन्यासाटावहरिय, म तीय for तीएः 16) Pाउ य मिलेयकुसुंभरायः त्तवरा स्वी, में शिनायय, P रहर, में सेवेतो, P बारुणी नवरं - 17 रे P धनमभित्तां, P रुडिरकमलकरवसओ अधियरिः 18) P कुबुरिस, म जल for जण, P पयर for पयड, P कलिजयसमे पउसीः 19) P विच्छिन्न for वित्थिणणः 20) र्जासिह् for सिरि. 21) र्जितेमी. 22) P समुबद्धिओ, जक्रवणोण णियस्यं, P लेण स्णियस्य, ज सामरुफलाच्छुरिया, 23) P मार्ग for माण, उ अहिसारिभाण, P वेसगाहणे. 24) P किर्ग for कर्ण. ैपराहुत्ता, Pom. पि, J दीणिक्षमणं, Jom. सा. 26 > P तिर्य for णिहुय, Pom. दीह, Jom. भुया. P हरिस for फरिस, र मूसल्जि for समूससिय, P कंचुदयं, P समुव्वइंती विय नि , र om. चितियं तीए - 28) र कोगलकडिणाई P कमलद्रिणाई, र सिंहेनणोऽण्णिहिजी, र om. सी. 29) P संजत्तीए for संजत्ते. 30) P om. वस, P सेयराहेहिं-Here, after एत्ताहे, P repeats इय गणिए पटसमणेण सिढिलयं नयणजुनलयं रायतणएयण । प्रन्मुद्विया य सा ससंभगं वुलराहेहि अंगेडि सिट्ठं मणमोहण मुंच एत्ताहे । 31 > P हसमणेण-

। तणशो । भणियं च णेण । 'सामिणि, मह जीएण साविया, तं साह फुडं किं विचितेसि'। तीए भणियं। 'सुहय, एवं । विचितेमि । रायउत्त,

3 सीलं सलाहणिजं तं पुण सीलाक्षो होज हुगुणं व। सीलेण हो इधम्मो तस्स फलं तं चिय पुणो वि॥ 3 सीलेण विणा किं जीविण्ण तुमण् विणा वि जीण्ण। इय चिंततीएँ तुमं वर-जस डोलायण् हिययं ॥' इमं च सोजण भणियं रायउत्तेण। 'सुंदरि, जइ एवं तुमं सीलवई सील-भंग-विभणा य, ता अच्छ तुमं जहासुहं, वश्वामि' 6 ति भणमाणो घेतुं खग्गं समुद्धिको, गिहिको य ससंभमं उविषय-पहंसुयहंत कुलबालियाण्। भणियं च तीण्। 6 'हरिजण मज्झ हिययं वश्वामि रे चोर तं सुद्दा कत्तो। कंटे मुणाल-किंग्णं बाहु-लया-पासयं देमि॥'

§ १४४) एवं भणिओ उविद्धि आसणे रायउत्तो । भणियं च कुलबालियाए । 'रायउत्त, जं एत्य परमायं तं ता १ णिसामेसु, पुणो जहा-जुत्तं करिहिसि । अत्यि इमीए चेय कोसला-पुरीए णंदो णाम महासेट्ठी । रयणरहा णाम तस्स भजा । १ तीए उपरे अहं समुष्पण्णा । णामं च मे कयं सुवण्णदेवी । वल्लहा य जणि-जणयाणं । तओ तेहिं दिण्णा विण्हुयत्त-पुत्तस्स हरिदत्तस्स । मो य मं परिणेंड दिसादेस-विणेंजेणं जाणवत्तमारुहिंडं लंकाउरिं गओ । तस्स अज दुवालसमो बरिसो 12 सातिरेगो, गयस्स ण य से पउत्ती वि सुणीयइ ति । इमं च कुवियण्य-सय-भगुरं विसय-मच्छ-कच्छ्रजुक्कंडं इंदिय-महामयर-12 समाउलं काम-महावत्त-दुत्तारं जोव्वण-महासागरं तरंतीए अवहरियं विण्णाणं, गलिओ गुरुयण-विणओ, परिमुसियं विदेग-रयणं, परहुटुं गुरु-वयणं, वीसरिओ धम्मोवएसो, अवहर्क्षियं कुलाभिमाणं, उन्स्युडिया लजा, अवगयं दिन्त्वणं, पण्टं 15 सीलं, सव्वहा अजय-णरिंद-सुर-सुदरी-पिहु-पीण-णियंब-विबयड-णिवास-सुह-दुल्लिओ भगवं कुसुमाउहो बाहिउं पयत्तो । 18 तेण य बाहिजमाणीए समुष्पण्णं हियए वियप्पंतरं । अहो,

जर-मरण-रोग-रय-मल-किलेस-बहुलिम्म णवर संसारे । कत्तो अण्यं मोक्त्रं अच्यो पिय-संगमाहिंनो ॥

18 ममं च मद-भाइणीए सो णिथा। ता णिरत्यर्य मय-समं जीवियं जोव्वणं च घरिमो । चितिजण मरण-कय ववसाया। 18 १ १४५) तथो सुदिहं जीव-लोयं करिमी ति चितयंती आरूढा जाल-गवस्त्वए । तत्य य संपत्तीए तुमं मए दिहो । तथो रायउत्त, तुमं च दृहुण ण लंका, ण भयं, ण लजा, ण माणो, ण गव्दो, णाहंकारो, ण मुहं, ण हुउसं, ण राहं, ण दियहो । सव्वहा 21 मुहा इव, मत्ता इव, परायत्ता इव, मया चिव, ण-याणिमो, ण सुणिमो, ण क्षिमो, ण फंदिमो, ण वेहमो, ण वेहमो, इमं पि 21 ण-याणामि 'का मम अवत्य' ति । एयावत्थाए य तए परामुनियं वच्छत्यलं, अत्तामो उहीक्या एका अंगुली । तथो मए पिडवण्यं जहा रायउत्तेण कया तहा मह सण्णा कया । हियय-परिमासेण ताव कहियं जह पिडवण्यिम से हिययस्त्व । अंगुलीय य साहियं 24 देसु एकं संगमं ति । तथो मए वि रहस्त-भेय-भीरुणीए नुउसं दंतिया स्वम्यविणी जहा तिर स्वम्य-महाओ पांचिम, तभो थ साग्यं ण अण्णह ति । तथो रायउत्त, नष्यभुहं तुह संगमाना-विणिहिया विणयत्त-मरणीण्डवय सील सेग-विमणा स्वस्य-वम् वेवमाणा कि वि सुमिणेतर-वृत्तं । पित मण्णमाणी दिया जाव तुमं आगओ ति । तथो एत्य ताव जुत्तं जह मह कुलहरे दुस्मील विण्या वर्ष मम मरणे ति भणमाणी समालिगिया वण-गय-कंश्ण व वण्णया । एत्यंतर्गमम प्यक्तिय तक्षा तुह पच्छा, 27 अण्णहा वरं मम मरणे ति भणमाणी समालिगिया वण-गय-कंश्ण व वण्णवा । एत्यंतर्गम पयक्तिय तं कि पि जे बुह्यण-सय-पिणिदियं तक्षीयण-मण-मोदणे मोहणे ति । तथे तहा-महमाव-भह विष्यम-लिव्याक्याहं, लजा विव यासुगाओ अव पुच्य-मेहाराओ, गुरुयणोवएमा विण वियलिया कंत्रहण्ण विय बुह्यियं जाम-मंत्रेण । एत्यंतरिम रायउत्ती अवहण्णो मेहिराओ रज्जु-पशेण, जहागयं च पडिसओ ति । एवं कथाहणे तस्य तहा परिवर्यन्य संपत्ती अट्टमो मामो । तिहं च कि ह

<sup>1&</sup>gt; P स्मानित for सामिण, मिल विदेतीस. 2> मिंडिंग 3> P दुर्गु वा 4> में चितितीय, P दोलाय / 6> P गिंडिं, P समें मम उपि हिंग्ये. 7> P महें for सुन्न, म बाहुल्य, P हेंगि for बीम 8> म adds q after एवं, म मिंअोबविद्वा-9> में बिर्मित में से निर्मित में से 10> P भी तम (न्यरे?) for न्यरे, P om. अह. म नुक्कारेश, P adds तामें से before ज्ञणील, P जिमिल 11> में इरियस्त्रम, P om. य. P जायवत्त नामित के लेहार्थी, P द्वारमित 12> म om. ित, P कन्छभुवर्ट 13> म गुरूष for भूममा 14> P पम्बद्ध, P कु राहिमार्थ 15> म om. यूर्म, म संदित, P विवद for वें यह. 16> P वारिजनमीण, P होज्ञ for अहा 18> P म for ममें से, P निरम्वयममें, P स्व for से, P भारिम. 19> P adds य before जाह्नहा, P om. य, P तमें विदिष्टी. 20> P दहुम before रायवत्त, P om. य दहुण, P स वाहा. 21> P नुक्ताबिज, P om. मया विव, म याणिमों म मुगिमों म मुगिमों, म फीसमों 'वर के हिमों, P वेनिमों for वें हमों. 22> P वक्त य, P निर्में विद्या अलित के विद्या के स्व कि स्व कि से विद्या के सम्मानित के विद्या के सम्मानित विद्या के कि प्राप्त के सम्मानित विद्या के समामित के स्व कि में मामानित विद्या के समामित के सम्मानित विद्या के समामित के समामित के प्राप्त के समामित अलित के समामित के समामित अलित के समामित के समामित अलित के समामित के समामित अलित के समामित अलित के समामित अ

27

1 पि तहाबिह-कम्म-धम्म-भवियब्वयाणु तीए उयरे गडभो जाओ। अणुदियहोवहुत्त-लक्खण-दंसणेण गडभेण य पयडीभूया, 1 जाणिया सहियगेण, पयडा कुछहरम्मि, वियाणिया बंधुयणेणं । एवं च कण्ण-पारंपरेण विण्णायं णंदसेट्टिणा । तेणावि संजायs कोवेण को एवं मए परिहावह ति णिवेह्यं कोसलस्स महारण्णो । 'देव, मह दुहिया पउत्थवह्या । सा य रक्स्बिजंती वि 3 केणावि अणुदियहं उवभुंजिज्ञइ सि । तं च देवो दिन्वाए दिट्टीए अण्णिसउ' सि । राइणा भणियं 'वञ्च, अण्णिपाचेमि' । आणत्तो मंती। उवलद्धं च मंतिणा। दिहो तोसलो रायउत्तो। णिवेद्दं तेण जहा 'देव, तोसलो रायउत्तो मण् उवलद्दो' ह ति । तओ गुरुकोव-फुरफुरायमाणाहरेणं आइट्टो राइणा मंनी । 'वच, सिग्धं तोसलं मारेसु' ति । मंती वि 'जहाणवेसि' ति । भणिऊण रायउत्तं घेतुं उवगओ मसाण-भूमिं । तत्थ य कजाकज्ञ-वियारणा-पुटवयं भणिओ मंतिणा । 'कुमार, तुह कुविओ राया, वज्हों भाणत्तो, ता तुमं मह सामी, कह विभिवाएमि । कर्जं च तए । ता बच्च, जन्य पडनी वि ण सुणीयह । ण तए 9 साहियध्वं जहा 'अहं तोसलो' ति भगिऊण विसम्बिओ । सो वि य कयावराहो जीविय-भय-भीरुओ पलाइओ, पत्तो 9 पलयमाणो य पाडिलिंडतं णाम महाणयरं, जत्थच्छण् सर्य राया जयवम्मो । तत्थ इयर-पुरिसो विय ओलिंगाउं पयत्तो । §१४६) हुओ य कोसलापुरीए तम्मि सा सुवण्णदेवा उवलद्ध-दुस्सीलत्तण-विधा परिवित्तिज्ञमाणी बंधु-वरगेण णिदिज्ञमाणी 12 जोगंग रायउत्त-विरहुव्विग्गा य गटभ-भर-विणांडिया चिंतिउं पयत्ता 'कत्थ उण सो रायउत्ता' ति । तओ कह कह वि णायं 12 जहां सम दोसंण मेतिणा गिवाइमें। ति । तं च णाऊण कह वि छठेण णिग्गया बाहिं घरस्य, तओ णयरस्य । राईए पच्छिम-जामे पाडलिउसं अणुगामिओ सत्थो उवलद्धो । तत्थ गंतुं पयत्ता । सणियं सणियं च गब्भ-भर-णीसहंगी गंतुं अचार्वती 15 पिट्रश्रो उज्ज्ञिया सत्यस्स अणेय-ताल-हिंताल-तमाल-सजजुण-कुडय-कयंबंब-जंबू-सय-संकुले वर्णतराले। तश्रो कमेण य बर्चती 15 मृदर्गदुमा-विभाया पणट्ट-पंथा तण्हाभिभूया छुहा-खाम-वयणा गब्भ-भर-मंथरा पह-५म-किलंता सिंघ-सह्-विह्या वग्ध-वाय-वेविरा पुटिंद सह-भीरुया गिम्ह-तत्त वालुया-पउलिया उविर-दूसह-रवियर-संताविया, किं च बहुणा, दुक्ख-सय-समुद्द-ाः णिवडिया इत्थि सहाव-कायर-हिययस्तेण चेवमाणी, थाणुं पि चोरं मण्णमाणी, रुक्खं पि गय-वरं विकष्पयंती, हरिणं 18 पि बग्धं, समयं पि सीहं, सिंहिंगं पि दीवियं, सन्वहा निणए वि चिंछए मारिय त्ति, पत्ते वि चलंते गिलिय ति, भय-वेविर-थणहरा विलविउं पयत्ता । 'हा ताय तुज्ज्ञ दृहया आसि अहं बाल-भाव-समयम्मि । पृण्हि कीस अघण्णापु तं सि जाओ विगय-गेहो ॥ 21

ा 'हा ताय तुज्झ दहया आसि भहं बाल-भाव-समयम्मि । एपिंह कीस अघण्णाएँ ते सि जाओ विगय-णेहो ॥ हा माए जीयाओं वि वर्छाहिया आसि हं तुहं दहया । एपिंह में परितायसु विणिडिजीतें अरण्णिम्म ॥ हा दहय कत्थ सि तुमे जस्स मए कारणे परिचार्त । सीलं कुलं कुलहरं लजा य जसं सहियणो य ॥ हा माए हा भाया हा दहया हा सहीओ हा देवा । हा गिरिणइ हा विंझा हा तस्वर हा मया एम ॥' कि भणमाणी सुच्छिया, धस कि णिवडिया धरणियते ।

पृथितरिम्म सूरो मय ति णाऊण गरुय-दुक्खत्तो । परिवियित्वियंसुवाओ अवर-समुद्द-दृहं पत्तो ॥ श्रेगीह् च दिण-लच्छीय मगा-लगो रवी रहय-पाओ । रत्तंवर-णव-बहुं व संझं अणुवट्टइ वरो व्व ॥ तीय य मगगालगगा कमणंसुय-पाउया पिय-सहि व्व । तिमिरंजणंजियच्छी राई रमणि व्व संपत्ता ॥

§१४७) तञ्जो एवं च विंझ गिरि-सिहर-कुहरंतराल-तरुण-तमाल-मालाणिभे पसिरए तिमिर-महा-गइंद-वंद एयिम एरिसे 30 रयणि-समण णाणाविह-तरुवर-कुसुम-रेणु-मयरंद-बिंदु-मासल-सुह-सीयलेणं समासत्था सुरहि-वण-पवणेणं सा कुलवालिया। 30 समासत्था य ण-याणण् कत्थ वज्ञामि कत्थ ण वज्ञामि, किं करेमि किं वा ण करेमि, किं सुंदरं किं वा मंगुलं, किं क्यं सुकयं

1 होहिइ ति । एखंतरिम्म गढभस्स णवमो मासो अइकंतो, अट्ट य राइंदिणाइं । णवम-राई-पढम-जामे तिम्म य समए वहमाणे । वियसियं णियंबेण, वियणाइयं णाहि-मंडलण, सूलाइयं पोटेणं, थंभियं कर ज्यलेणं, चलियं अंगोहिं, उच्छित्यं हियएणं, उमउलियं अच्छीहिं, सन्वहा आसण्ण-पसव-विधाइं विट्टं पयत्ताइं । तओ तिम्म महामीमे वणंतर राईण् असरणा अचवला ३ मीया विसण्णा परिचत्त-जीवियासा जहा-भवियन्व-दिण्ण-माणसा किमेयं ति पढम-पसूया कह वि कम्म-धम्म-संजोण्ण दर ति लीव-रूव-जुवलयं पसूया । पच्छा जाव पेच्छइ ता एका दारिया, दुइओ दारओ ति । तं च पेच्छिकण हरिस- 6 विसाय-विणडिजंत-हियवया पलविंड पयत्ता ।

'पुत्त तुमं गब्भ-गओं तेण विवण्णा ण एत्थ वण-वासं । अण्णह अबला-बालय अबला अबला फुई होइ ॥ पुत्त तुमं मह णाहो तं सरणं तं गई तुमं बंधू । दहण्ण विमुकाणु माया-पिइ-विष्यउत्ताणु ॥ होइ कुमारीम् पिया णाहो तह जोव्वणस्मि भत्तारो । धेरत्तणस्मि पुत्तो णित्थ अणाहा फुई महिला ॥ ताव पिउस्मि सिंगहो जा दइओं णेय होइ महिलाण । संपिंडियं पियाओं वि जाए पुत्तस्मि संचरह ॥'

पुवं च जाव पलवइ ताव करयरेंति वायसा, मृयिलजांति घृया, चिलिचिलेंति सउणया, गुक्करेंति वाणरा, विस्वंति रोहा
12 सिया, वियलंति तारया, पणस्मण निमिरं, दीसण् अरुणारुणा पुन्व-दिसा। णियत्तंति णिसियरा, पमरंति पंथिया। एयिमा 12
प्रिसे समण् चिंतियमणाण् । 'किं वा मण् करियन्वं संपयं। अहवा ण मण् ताव मरियन्वं, पडियरियन्वो एस पुनो, अण्णहा
बाल-वज्ज्ञा संपज्जइ। कयाइ हमाओ चेय इमस्स दुक्खस्स अंतो हवइ ति। ता किंहिच गामे वा गोहे वा गंत्रं आसण्णे
15 पडियरियन्वं बाल-जुवलयं'ति चिंतमाणाण् तोसिल-णामा रायउत्त-णामका मुद्दा सा परिहिया कंठे बालयस्स। बालियाय 16
वि णियय-णामका। तं च काऊण णियय-उर्वारम-घण-वत्थद्धंतण् णिवदो दारओ, दुइय-दिसाण् य दारिया। क्यं च
उभयवास-पोष्टलयं। तं च काऊण चिंतियिममीण्। 'दे इमिन्म आसण्ण-गिरि-णिज्ज्ञरं अत्ताणवं रुहिर-जरु-पूय-वसा-विलित्तं
18 पक्खालिऊण वश्वामि'। चिंतयंती तिमम चेय पण्से तं वासहित-णिवदुं बाल-जुवलयं णिक्खिवऊण उवगया णिज्ञरणं।

\$ 182) एत्यंतरिम्म वर्गी णव-पस्या वणिम भममाणी छाउच्वाया पत्ता मामत्यं डिंभ-स्वाणं राई-भमण-विउला पस्य-रहिरोह-तंध-गंध-गय-विज्ञा । बायोभयंत-बहं गहियं ते बाल-जुवलयं तीए। या य घेनूण ते ललमाणोभय-पोट्टलं 21 जहारायं पिंडितया। वर्चतीय य तीए वणंतरालं उज्जयणि-पाडिलिउताणं अंतरालं महामग्गो, ते च लंघयंतीए कहं पि मिटिल-21 गंटि-बंधण-बहो उक्खुडिओ सो दारिया-पेहिलो । णिवडिया मग्गिम या दारिया। ण य तीए बिख्याए सुय-मिणेह-णिवभर-हियबाए जाणिया गल्यि ति । अङ्गया या। तेण य मग्गेण समागओ राइणो जयवम्मस्य संतिओ तूओ । तेण 21 सा दिहा मग्गवडिया, गहिया य या दारिया। घेनूण य णियय-भारियाए मिणिया। तीए वि जाय-सुय-मिणेह-भर-णिवभरं 24 परिवालिङ पयत्ता। कमेण य पत्ता सा पाडिलिउनं । कयं च णामं से वणद्र ति । संबद्धि पयत्ता। इओ य या पग्धी थोवंतरं संपत्ता णियय-गुहा, पारिङ्-णिग्गएणं दिहा राइणो जयवम्मस्य संतिएण रायउत्त-सबर्गिटण । तेणांच दंगणाणंतरं 27 वग्यो ति काऊण गुरु-सेह-पहर-विहुरा णिहया, धरणिवहै दिहं च ते पाहल्यं। मिलिलियं रायउत्तेण, दिहो य तथ्य।

कोमल-मुणाल-देहो रत्तुष्पल-सरिय-हत्य-कम-जुयलो । इंदीवर-वर-णयणो अह बालो तेण सो दिहो ॥ तं च दहण हरिस णिटभर-माणसण गहिओ । घेतृण य उवगओ घरं । भणियं च तेण । 'पिए, एसो भए पाविओ तुह पुत्तो' 30 ति समित्यओ, तीए गहिओ । क्यं च बढ़ावणयं 'पच्छण्ण-गद्भा देवी पस्य' ति । दुवालमसे दियो णामं पि से विरद्ध्यं 30 गुण-णिष्फण्णं वग्वद्तो ति । सो वि तेण बालण्ण समयं सवरसीहो पाइलिउत्ते पत्तो । तत्थ य सरिस रायउत्तेहिं समं कीलं-तस्स मोह-पउरस्य से क्यं णामं तेहिं मोहदत्तो ति । एवं च मोहदत्त क्याभिहाणो संबद्धिं पयत्तो ।

<sup>1)</sup> महिं दिवाई, P महिंदिणा। नयमणई तिणे नयमगईपहमे. 2) P विद्यावं नार्गिमेंटरेणं, म विश्वं for वित्यं, म उन्नार्थं। 3) P प्रमाण for प्रस्त, म व (च ?) before बहुँदे, P अमणे म तथा. 4) म कहिं (4 for कर दि, P om. कमा. 5) P ति लीजुनलपान्स्सा, म om. प्रधार, P adds प्रेडहीत before नाम, P om. प्रधार मा. 6) P विनिष्ट जीतिहिंग विया पलिन्दे प्रयत्ति। 7) P प्रकानमाने, P विश्वासाण, म नवान जनला for नामण (व प्राप्ता किया प्रविद्यासाण) कि म मर्थे for महे, P विग्वे प्रस्ता किया प्रविद्यासाण किया है। P विश्वे किया है। प्रविद्यासाण किया हिल्ला हिल्ला है। प्रविद्यासाण किया हिल्ला हिल्ला हिल्ला हिल्ला हिल्ला हिल्ला हिल्ला है। प्रविद्यासाण किया हिल्ला ह

21

1 § १४९) इसा य से माया तम्मि वणे आगया णिज्झराओ जाव ण पेच्छइ तं बालय-जुवलयं । अपेच्छमाणी 1 य मुच्छिया णिवडिया घरणिवट्टे । पुणो समासत्था य विलविउं पयत्ता ।

3 'हा पुत्त कत्थ िस तुमं हा बार्छ हा महं अउण्णाए । कत्थ गओ कत्थ गया साहह दे ता समुद्धावं ॥ एत्थं चिय तं पत्तो कह िस मए दुक्ख-सोय-तिबयाए । एत्थं चिय मं मुंचिस अववो तं कह िस णिक्करणो ॥ पेच्छह मह देव्वेण दंसेऊणं महाणिहिं पच्छा । उप्पाडियाई सहसा दोण्णि वि अच्छीणि दुहियाए ॥

6 पेच्छह दृह्य-विमुक्ता वर्ण पि पत्ता तिहें पि दुक्खता। पुत्तेण पि विउत्ता भावता कह कर्यतेण ॥'

एवं च विलवमाणीए दिहें तं वर्ग्वीय पर्य । भह वर्ग्वीय गिह्यं ति तं जाणिऊण, 'जा ताणं गईं सा ममं पि' तं चेय वर्ग्वीपर्य अणुसरंती ताय किहें पि समागया जाव दिहं एक्टिम पएसे कं पि गोहं। तत्थ समस्सह्या एक्टीए घरं भाहीरीए। तीए
श्रिव धूय त्ति पिडविजिऊण पिडयिरिया। तत्तो वि कहं पि गामाणुगाम वर्ष्मती पत्ता तं चेव पार्डाल्डलं णगरं। तत्थ १

कम्म-धम्म-संजोएण तहाविह-भवियव्वयाए तिम चेय व्यहरे संपत्ता, जत्थच्छए सा तीए दुहिया। तीए साहु-धृय ति
काऊण समिष्या। तं च मज्यंनी कीलावयंनी य तिहें चेय भिष्ठाउं पयत्ता ता जाव जोव्वणं संपत्ता। जोव्वणे य

12 वहमाणी सा किरसा जाया। अवि य।

जं जं पुलएइ जर्ण हेलाएँ चलंत-णयण-जुबलेणं । तं तं वस्मह-सर-वर-पहार-बिहुरं कुणइ सब्वं ॥ §१५०) इमस्मि एरिसे जोब्बणे वष्टमाणीए वणदत्ताए को उण कालो विदेउं पयत्तो ।

15 तरुवर-साहा-बाहा-णव-पछव-हृत्थ-कुसुम-णह-सोहो । पवणुब्वेछिर-हिलर-णिबर-सोहो णव-वसंतो ॥ तओ तिम सुरवर-णर-किंणर-महुयर-रमणी-मणहर वमंत-समयिम मयण-तेरसीए वहमाणे महामहे संकृष्प-वेहिस्स काम-देवस्स बाहिरुजाण-देवउल-जत्तं पेच्छिउं माइ-समगा सहियण-परियरिया तिहें उज्जाणे परिभममाणी मयणूसवागएण दिहा । मोहदत्तेण । जाओ से अणुराओ । तीय वि वणदत्ताए दिहो मो कहिं पि पुरुह्मो ।

जंभा-वस-विलिउव्येह्माण-जव-कणइ-तणुय-बाहाए । तह तीऍ पुलङ्को सो लेप्पय-घिडेओ व्य जह जाओ ॥ स्रणंतरं च सुण्ण-णयण-जुयलो अच्छिङण चिंतिउं पयत्तो । सम्बहा

धण्णों को वि जुयाणों जयस्मि सो चेव रु.ह.-माहप्यो । धवलुब्वेल्लिर-णयणं जोवणयं पाविहिइ मीए ॥ चिंातऊण सदभावं परियाणणा-णिमित्तं च पिट्या एका गाहुिल्या मोहदृत्तेण । 'वयंस, पेच्छ पेच्छ, कह-कह वि दंसणं पाविऊण समरो इसो सहयरीए । रुटतो चिय मरिहिइ संगम-सोक्खं अपार्वतो ॥'

24 इमं च मोऊण ितियं वणदत्ताए । 'अहो, णिययाणुराओं सिट्टों इमिणा इमाए गाहाए । ता अहं पि इमस्य णियय-भावं <sup>24</sup> पयडेमि' ति चितंयर्ताए भणियं ।

'अत्ता भमर-जुवाण कह वि तुलगोण पाविउं एसा। होत-विओगाणल-ताविय क्व भमरी रुणुरुगेह ॥'
27 तीय य सुवण्णदेवाए अणुहूय-णिययाणुराय-दुक्खाए जाणिओ से अणुराओ। भणियं च तीए। 'पुत्ति, अहचिरं वहह इहाग-27
याए, मा ते पिया ज्रिहेहिं, ता पयट घरं वश्वामो । अह तुह गरुयं कोउहलं, ता णिक्वते मयण-महूसवे णिज्जणे उज्जाणे
आगच्छिय पुणो वीसत्थं पुलोणहिमि उज्जाण-लच्छि भगवंतं अणंगं च' ति भणमाणी णिग्गया उज्जाणाओ। चिंतियं च
30 मोहदत्तेण। 'अहो, हमीय वि ममोविर अत्थि णेहो। दिण्णं च हमीए घाईण, महं संदेयं जहा णिक्वते मयण-महूसवे 30
णिज्जण उज्जाणे वीसत्थं अणंगो पेच्छियच्यो ति। सञ्बहा तिह्यहं मए आगंतब्वं हमिम उज्जाणमिन'ति चिंतयंतो सो
वि णिग्गओ। सा य वणदत्ता कह-कह वि परायत्ता वरं संपत्ता दहेण ण उण हियएणं। तत्थ वि गुरु-विरह-जलण-जालावली33 कर्रालिजनगण-देहा करिसा जाया। अवि य।

<sup>1)</sup> व वार्ष for बालय. 2) उ om. मुल्लिया, P पुन्छिया, उ om. य. 3) P मादम दे, उ दे ता अ संलावं. 4) P संपत्ती for तं बत्ती, उ inter. भीय and दुवल. 5) P पेन्छ स :, P मनानिही, P मि for वि. 6) P वर्णीम पना, P पत्तेणं for पुत्तेणं. 7) P बम्बीगहियं, P अंति for तं, P चे for चेय. 8) उ किहायं पि, P कि वि for के दि, P ण्क्षीय परं. 9) P om. वि, P किहीं दि, उ om. तं नेव, P पाडिलिपुत्तं, उ णअरं, P adds य after तत्थ. 10) P नहावियन्वयाण, उ भवियन्वताण य तम्मि, P adds गया before चेय, उ टू अपरे, P om. संपत्ता, उ तीय for तीय in both the places, P om. साहु. 11) P कीलावंती, P ताव for ता, P पत्ती for संवत्ता. 13) P वलंतनयणज्ञयलेण, P सरपहरवियणविहरं. 14) P adds य before एरिसे, P धणवत्ताण. 15) P तस्यर, P नवसीहा !. 16) P om. वर, P निविद्य कामण्यरमः 17) P जुत्तं for जतं, P सिव्यिणविद्यात्या, P मण्णूनाएण. 18) P सी for से, P किहिंच पुन्डहं, J adds अवि य after पुन्डसो. 19) P कण्ण्यतपुय, P जिल्या कहा. 21) P जुवाणो, J पाविद्धि ह्यीण, P पाडिली हमीए. 22) P कण्ण्य सहावपरियणा निर्मातं, P om. one पेच्छ. 23) उ हमी (अ) for हमो, P कंडनी, P मरिष्ट, P आयंतो. 24) P om. इमए, P om. पि, P निवयावं. 25) J ov. ति, P वितियं भणियं. 26) P विक्षोयानल, J माविअव्य for तावि, P कण्ण्लोह. 27) P वि for य, P निवयावं. 25) J ov. ति, P वितियं मणियं. 26) P विक्षोयानल, J माविअव्य for तावि, P कण्ण्लोह. 27) P वि for य, P निवयालुरादुक्ताण, P adds रावा after से, J पुत्त for पुत्ति, J विराय हमाया माथ निया. 28) P om. मा ते, P जुरिही ता, तुर्ग for तुह, P कोऊव्यं निव्यत्ते ता मयण, J मयणे. 29) J विसायाण पलो, P ल्ल्ली, P ज्लाणमिदेहा.

24

27

30

33

- 1 ता साह हसह सूसह सिजह ता पुलय-परिगया होह। ता रुयह मुयह देहं हुं हुं महुरक वरं भणह॥ ता स्वल्डह वलह जूरह गायह ता पढह किं पि गाहतुं। उम्मत्तिय व्य बाला मयण-पिसाएण सा गहिया॥
- १९५१) एरिसावत्थाए य तीए अइक्कंतो स्रो मयण-महाकंतार-सिरसो मयण-महूसयो । गरुय-समुकंट-हरूहरू । पयत्ता तिम्म उज्जाणे गंतुं, ओइण्णा रच्छामुहिम्म । धोवंतरं च उवगया राय-मगंतराले य वद्दमाणी दिट्टा णेण तोसिलिणा रायउत्तेण । देसंतर-परियत्तिय-रूब-जोव्वण-लायण्ण-वण्णो ण पचिभियाणिओ सुवण्ण-देवाए । सा वि तेण दूर-देसंतरासंभाव- । णिज-संपत्ती ण-याणिया । केवलं तीए वणदत्ताए उवीरं बढ़ाणुराय-गय-दिट्टिको महा-मयण-मोह-गहिओ इव ण कर्ज ।

सुणह णाकजं, ण गम्मं णागमं । सध्वहा तीय संगमासा-विणडिओ चिंतिउं पयत्तो । 'अहो,

सो बिय जीवह पुरिसो सो बिय सुइओ जयभिम सयलिम । धवलुकोल्लिर-लोबण-जुवलाएँ इमीएँ जो दिट्टो ॥

9 ता कई पुण केण वा उवाएण एसा अम्हारिसेहिं पावियव्य ति । अह्वा भणियं च कामसन्ध्ये कण्णा-संवरणे । रूब-जोब्वण- १

बिलास-लास-णाण-विण्णाण-सोहग्ग-कला-कलावाइ-सप्हिं धणियं साम-भेय-उवप्याणप्हि य कण्णाको पलोहिर्जात । अह ण

तहा बसीभवंति, तओ परक्कमेणावि परिणीयव्याओ, छलेण बलामोडीए णाणा-वेलवणेहि य वीवाहेयव्याओ । पच्छा कुल
12 महलणाए तस्सेय समप्पिर्जात बंधुवग्गेणं । ता सन्बहा

जइ वि फुलिंग-जलण-जालाविल-भासुर-वज-हत्थयं । सरणं जाइ जइ वि अह्वा विफुरंत-तिसूल-धारयं ॥ पायालोयरम्मि जइ पइसइ सिस-रवि-तेय-विरहियं । तह वि रमेमि अज पीणुण्णययं थण-भार-सिहरयं ॥

15 अज इमं मह सीसयँ इमीएँ बाहु-उवहाण-रुलियाए। दीसइ अहवा णिह्य-खगगपहाराहयं घरणियाए॥ 15 ता सुंदरं चिय इमं, जं एसा किंहें पि बाहिरं पइरिकं पिश्या। ता इमीए चेय मगगलगो अलिक्खजमाण-हियय-गय-वव-साओ विद्यामिं कि चिंतयंतो मगगलगो गंतुं पयत्तो। मा वि वणदत्ता करिणि व्य सल्लिय-गमगा कमेण मंपत्ता उज्जाणं। 18 पिबट्टा य चंदण-एला-लयाहरंतरेसु वियरिउं पयत्ताओ । एत्यंतरिम अणुराय-दिण्ण-हियवएणं अणवेक्खिऊण लोयाववायं, 18 गलियऊण लजं, अवहत्थिऊण जीवियं, अगणिऊण भयं, चिंत्यं णेण 'एस अवसरो' ति । चिंतयंतो पहाइओ णिक्किंद्रियासि-भासुरो । भणियं च णेणं मोह-मृद-माणसेण । अवि य ।

'भहवा रमसु मए चित्र भहवा सरणं च मग्गसु जियंती । धारा-जलण-कराला जा णिवटङ् णेय खग्ग-लया ॥'
 तं च तारिसं वुत्तंतं पेच्छिऊण हा-हा-रव-सङ्-णिव्भरो सिंह्यणो, धाहावियं च सुवण्णदेवाणु ।

'स्रवि धाह धाह पावह एसा केणावि मा ऍमह धृया । मारिजाइ विरमंती वारेण मह स्व रण्णिम ॥' एत्यंतरिम सहसा किंद्रय-करवाल-भासुर-च्छाओ । वस्वो स्व वस्वदन्तो णीहिरिओ क्यालि-वरयाओ ॥ भणियं च णेण ।

'किं भायिम वण-मइ-लीव-बुण्ण-तरलच्छि लच्छि धरमामे । रिउ-गयवर कुंभत्थल-मिहलमे मज्झ भुय-दृष्टे ॥' 27 मायारिमो य णेण सो तोसलो रायउत्तो । 'रे रे पुरिसाधम,

बुण्ण-मय-स्त्रीव-स्रोप्रण-कायर-हियाण तं सि महिलाण । पहरामे अस्त्रज्ञ लज्जा कथ्य तुमं पविसया होज्जा ॥ ता एहि मज्ज्ञ समुद्दे<sup>7</sup>ति भणमाणस्य कोबायंबिर-रत्त-स्रोयणो मयबङ्ग-किमोरन्त्रो बिय ततो-हुन्तं बलिओ तोसस्रो रायउन्तो । 30 मणियं च णेण ।

'सयल-जय-जंतु-जम्मण-मरण-विहाणिम्म वावड-मिश्ण । पम्हुसिओ चिय णवरं जमेण भर्ज तुमं भिन्नो ॥' त्ति भणमाणण पेसिओ मोहदत्तस्य खग्ग-पहारो । तेण य बहु-विह-करण-कला-क्रेसल्लण वंत्रिओ से पहरो । वंचिऊण य पेसिओ 33 पडिपहारो । णिवडिओ खंधराओए खग्ग-पहरो, ताव य णीहरियं रुहिरं । तं च करिमं ई।मिउं पयत्तं । अवि य ।

1) P गायह for झाइ, P उझकाइ for सिकार, उ हूं हूं. 2) P वहलड़ लह for उल्लर, P तो for ता, P मण for ग्रयण 3) उ विखाश य, P सो मयणनहाकतार सिसी, P हलहाला य पत्ता तिन 4) P adds य before जेण. 5) उ पिल्याणि औ, P गुवबदेवयाए. 6) P संपत्तीर ण, उ नाहि द्विली, P गार्मण मयण and मला, उ तर्थ for कर्क 7) उ ण कर्क for णाक औ, P संग्रभासायिवणिडिओ. 8) P जीशे for जीरइ, P चह for अय, P इसीए मी जा दिट्टी. 9) P पानियद ति, उ om. ज, P संद्राणे for संप्रणे 10) उ om. लास, P om. कला P कलावाणिणपाति सुए हि घणेहि य साप , P त्रयणयाणीह, उ कन्नाओं उपपलेभिक्जित, P अह तहा गरिय अवसीहेंति तओ. 11) उ पिक्सिणार्थ प्रिणियन्त्रा भी, P परिणीयन्त्रा, P नाणाविलेखणिहि य विवाहयन्त्रा । 12) P तस्सेथमिष्य , 13) P जयण for जलण, P च जार्थ, उ अज्ञ for जह वि, उ विदुलित P विदुलित । 14) P प्रसित्त, P जिल्लामिणि अवगय- 15) उ शहुवहाणलिक वएण, P निहर्य, P इस य , उ घरणिया ॥ 16) उ कहें नि, P इसाए, P अलिखक्जमाणिहि अवगय- 17) उ संतूर्ण for संतु, P उज्जाल, नि ॥ 18) उ पविद्वाओं य, P om. य, उ adds बंदण विदार पदिण, P हियएणे अविविश्वका 19) P उक्लं for लज्ज, P om अगणिकण भयं, P तेण किण, P निक्किंग्रवासि. 21) P जणकराला 22) P मुनणणवेष्यार 23) P धावह for घाद धाह, P विर्सित्ता 24) P नीहिंग्री अविल्हर्यासि. 26) उ मय for मह, उ कुण्ण, P रिवु 27) उपरिसाहम 28) उ पुण्ण for बुण्ण, उ दिश्रयाण, P लड्जो, P प्रविस्त्री किसील जो वाचिओं से प्रवाणी । 33) P ख्रुपण होत्रीहर्यिय

- विकान-पहार-णिरंतर-संपत्तो रत्त-सोणिओपंको । हिचय-गमो विव दीसङ् पियाणुराओ समुच्छिलेको ॥ § १५२ ) तको तं च विणिवाङ्गऊण वग्वदत्तो विलेको वणदत्ता-हुत्तं ।
- 3 तीय वि पिशे ति काउं अह जीविय-दायशे ति पिडवण्गे । मिट्टं च ओसहं चिय कुंमंड-घयं व णारीणं ॥ 3 समासत्थो सिहसत्थो, तुट्टा सुवण्णदेवा, समासासिया वणदत्ता, भणियं च णण । 'सुंदारे, अज वि तृह वेवण् जरू-जुबल्यं, थरहरायइ हियवयं । ता ण अज वि समस्सर्याह, एहि इमिम पवण-पहिल्लर-कयली-दरू-विज्ञमाण-सिसिर-मारूण् बाल- 6 कयली-दर्ण् पविसिंउ वीसत्था होहि ति भणमाणेण करयल-गिहया, पवेसिया तिम आर्लिगिया मोह-मूह-माणसण । जाव 6 य रामिउमाहतो ताव य उद्धाइओ दीह-महुरो सहो । अवि य ।

मारेऊणं पियरं पुरश्ने जणणीप् तं सि रे मूढ । इच्छिसि सहोयीरं भइणियं पि रिमिऊण पुत्ताहे ॥ १इमं च गिसामिऊण पुलक्ष्या चउरो वि दिसावहा । चिंतियं च णण । 'अरे, ण कोइ एत्य दिद्वि-गोवरं पत्तो, ता केण उण १ इमं भगियं किं पि असंबद्धं वयणं । अहवा होति चिय महाणिहिम्मि घेष्पमाण उप्पाप्ट सि । पुणो वि रिमिडं समाहत्तो । पुणो वि भगिशो ।

- 12 'मा मा कुणसु अकर्ज जणणी-पुरक्षो पिई पि मारेखं। रमसु सहोयर-भइणि मृढ महामोह-ढयरेण ॥' 12 इमं च सोऊण चिंतयं च णण। 'अहो, असंबद्ध-पळायी को वि, कहं कत्थ मम पिया, कहं वा माया, किं वा कयं मए, ता दं अण्णो कोइ भण्णइ णाहं' ति भणमांगणं तं चिय पुणो वि समाढतं। पुणो वि भणियं।
- 15 'णिलुज्ज तए एकं कयं अकर्ज ित मारिओ जणओ। एणिंह दुइयमकर्ज सहीयीर इच्छले घेतुं ॥'
  तं च सोऊण सासंको कोव-कोऊहलाबद्ध-चित्तो च समुद्धिओ खग्गं घेत्तृण मिगाउं पयत्तो सहाणुसारेण। जाव णाइतूरे दिट्ठो रत्तासोय-पायवयल पिडमा-संक्षिओ भगवं पचक्को इव धम्मो तव-तेएण पज्जलंतो व्व को वि मुणिवरो। दट्टूण य चितियं
  18 लेण। 'अरे, इमिणा मुणिणा इमं पल्जं होहिइ ति। ण य अण्णो कोइ एच्य एरिसे उज्जाणे। एरिसो एस भगवं 18 वीयरागो विय उवलक्षीयह, ण य अल्लियं मंतिहह। दिव्व-णाणिणो सच्च-वयणा य मुणिवरा किर होति' ति चिंतयंतो उवगलो मुणिणो सप्तासं। अभिवंदिऊण य चल्ला-जुवलयं उविद्रिते णाइदूरे मोहदत्तो ति। एव्यंतरे समागया सुत्रण्णदेवा,
  21 वणदत्ता, महित्रणो य। णमिऊण य चल्लो भगवओ उर्वाबट्टा पायमृत्ते। भिणयं च मोहदत्तेण। 'भगवं, तए भणियं जहा 21 मारिऊण पियरं माऊए पुरओ भइणिं च मा रसेसु। ता मे किहं यो पिया, किंद वा माया, कत्य वा भइणि' ति।
- \$ १५३) भिषयं च भगवया मुणिणा। 'भो रायउत्त, णिसुणेसु। अत्थि कोसला णाम पुरी। तत्थ य णंदणो णाम अमहासेही। तस्स सुवण्णदेवा णाम दुहिया पडा्थवह्या दिट्टा रायउत्तेण तोसलिणा, उबहुत्ता य। णायं रण्णा जहा य तीय 24 गढभो जाओ। सब्बं जाणियं मंतिणा। जहा णिव्यासिओ तोसलो पाडलिउतं पत्तो। जहा य गुरुहारा सुवण्णदेवा वणं पिबट्टा, तत्थ बालय-जुवलयं पसूया। जहा अवहरिओ दारओ दारिया य वन्धीए। पिडया पंथे दारिया, गिन्या दूएणं, वणदत्ता य से जिल्या मही सारिओ महिनो सबरमीहण पुत्तो कि संबद्धिओ, वग्यदत्तो कि से णामं कयं। एवं च सब्बं ताव साहियं 27 जाव सुवण्णदेवा मिलिया भूयाए ताव जा मारिओ नोसलो कि। रायउत्त, इमा तुह सा माया सुवण्णदेवा। एसा उण भहणी सहोयरा वणदत्ता। हमो सो उण तुम्हाणं जणओ। अल्थि य तुह तोसिलि-णाम-सुदंका एसा सुहा। हमाए सुवण्णदेवाए अगुदंका धिर चिट्टह ति। ता सब्बहा मारिओ ने जणओ। संपंथे भहणी अभिलसिस कि। सब्बहा धिरत्थु मोहस्स'। हमं च 30 योजण भिण्यं सुवण्णदेवाए। 'भगवं, एवं ज तए साहियं' ति। वणदत्ता वि द्विया अहोसुहा लिजया। मोहदत्तो वि णिव्यण्ण काम-भोगो असुह-सम माणुसं ति मण्यतो वरगा-मग्ग-लग्गो अह एवं भिण्डमाहत्तो।

<sup>1)</sup> र पहाराणेतरं, P सीणियपंको ।, र पंको ।, P विय for विरु 2) P वरधः तो चिटिओं अरेर वियो त्ति 4) १ तुड चेत्र **एक,** र उक्त - 5 ) र समररासिष्टि १ भगाससहिष्टि, र बहुन्हिर-, र -िङ्जगण- - 6 > र१ दोहिइ स्ति, र पवेसियाङि**राया,** P पेलिया for पर्वेलिया. 7) P om. य after नाव. 8) P मारेकण वि पियरं, P सर्दोबरं. 9) P adds से before चडरो, P हिसिबहा, P om. एत्थः 10 > P अतंबद्धनयम, P हमिउमादसी, मसनादस्ता । 11 > म om. वि. 12 > P पियं ित, P भदणी - 13 > P अर्ण प for च लेगा, P repeats क्षजी जगणीपुरओ etc. to असंबद्धपळात्री को बि. 14 > P देव for दे, Pको वि for कोइ, अom. मण्णह, P वि आढतं वि 15 > P निलंब्जकयनकर्ज एकं जे मास्त्री तप जणको।, Pसदीयरं 16 > P ससंको 17) P रत्तासीयरस पायव , म पायथले P पायवचेले 18) P तेण for लेण, P कीवि एएस्थ, P om. एरिसे, म om, एस. 19) P °रागो अउन्त्रो लक्खीयइ, J विय उवलक्सीअदि, P अलीयं, P repeats सच्च, J om. किर. 20) P सगासं, P अभिवंदिवंदिकण चलणाजुयर्य, JP एत्थंतरं 21> J om. भगवजी, P उर्वाबद्धी 22> P पुरंक for पुरओ, J भइणी मा, Pom. मे, P में for सो, Pom. कहिं वा, Padds का बा before करणि. 23 > P मुनियो, Prepeats भो, Jom. य, P नंदी for भंदणोः 24) र तुअण्णदेवा, र om. दुविया, र वदयावई िहा, र णाया for णायं, P om. य before तीयः 25) P साहियं मुगिणा for जाणियं मंतिणा (J is correcting मुगिणा into मंतिणा), P पारलिपुत्तं, P em. य. 26) P बालजुबलय, Jom. य, P दूतेम, Jinter. णामं and से. 27) P सवरसीलेग, P संविद्रुष्ठ, Pom. ति, Jom से. 28) P जाव for जा, उ on. त्ति, P एस सी for इना, P om. मा. 29 > s inter. उम and मो, P तीरा ी, P मुद्ध: for मुद्दा, उ एमाए P हमीए, P अवश्रदेश मुदं घर चिट्टइ. 30) म परि for परि, P adds ता समुद्दा before ता स यहा, P om. ते, म अहिलसि ति । 31 > P om. सोऊण, P सुवन्नदेवयाए, P एवं मम जं, J om. वि after मोहदत्ती. 32 > P अमृति इमं

| T    | ाधक्कट्ट अण्णाण अण्णाण चर्व दुत्तर लाए । अण्णाण चर्य मय अण्णाण दुक्त-मय-मूल ॥                                    | _    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | ता भगवं मह साहसु किं करियस्वं मए अउण्गेण । जेण इमं सयलं चियं सुउझ इंज विरह्यं पावं ॥'                            |      |
| 3    | 🖇 १५४ ) भणियं च भगवया सुणिणा ।                                                                                   | 3    |
|      | 'चहुँऊण घरावासं पुत्त-कलताईँ मित्त-बंधुयणं । वेरग्ग-मग्ग-लग्गो पन्वजं कुणसु आउत्तो ॥                             |      |
|      | जो चंदणेण बाहं भार्छिपइ वासिणा य तच्छेह । संथुणइ जो य णिंदह तत्थ तुमं होसु समभावो ॥                              |      |
| 6    | कुणसु दंथ जीवाण होसु य मा जिहुओ सहावण । मा होसु सढो मुन्तिं चितेसु य ताव अणुदियहं ॥                              | 6    |
|      | कुणसु तवं जेण तुमं कम्मे तावेसि भव-सय-णिबहं । होसु य मंजम-जिमओ जेण ण अजेसि तं पावं ॥                             |      |
|      | मा अलियं भण सन्वं परिहर सन्चं पि जीव-वह-जणयं । वहसु सुई पाव-विवज्जोगण आर्किचगो होहि ॥                            |      |
| y    | पसु-पंडय-महिला-विरहियं ति वसही णिसेयेसु । परिहरसु कहं तह देम-वेस-महिलाण संबद्धं ॥                                | 9    |
|      | मा य णिसीयसु समयं महिलाहिँ आसणेसु सयणसु । मा तुंग-पओहर-गुरु-णियंब-विंब ति णिज्झासु ॥                             |      |
|      | मा मिहुणं रममाणं णिज्ञायसु कुहु-वविहयं जइ वि । इय हसियं इय रमियं नीय सम मा य चिनेसु ॥                            |      |
| 12   | मा भुजसु अइणिहं मा पजाति च कुणसु आहारे । मा य करेसु बिहुसं कामाहंकार-जणिं च ॥                                    | 12   |
|      | इय दस-विहं तु धम्मं णव चेव य वंभ-गुत्ति-चेंचइयं । जइ ताव करेमि तुमं तं ठाणं तेण पाविहिमि ॥                       |      |
|      | जत्थ ण जरा ण मच्च ण वाहिंगो णेय माणसं दुक्वं । सासय-सिव-सुह-सोक्वं अहरा मोक्वं पि पाविहिसि ॥'                    |      |
| 15 7 | तुओं भणियं च मोहद्देंण । भगवं जद्द अहं जोग्गो, ता देसु मह पब्बजं । भणियं च भगवया 'जोग्गो तुमं पश्वजाए,           | 15   |
| 1    | किंतु अहं ण पब्वावेमि'त्ति । तेण भणियं 'भगवं, किं कर्जं' ति । भणियं च णेण भगवया 'अहं चारण-समगो, ण महं गच्छ       | -    |
| τ    | गरिगाहो । तेण भणियं 'भगवं ंकरियो चारण-समणो होइ' । भगियं च  भगवया । 'भइमुह, ते विज्ञाहरा संजाय-वेरगा।             | ſ    |
| 18₹  | प्रमण-धम्म पडिवर्जात, ते गयणंगण-चारिणो पुष्व-सिद्ध-विज्ञा चेव होति । अहं च पट्टिओ सेनुजे महागिरिवर सिद्धार्ण     | 1 18 |
| ē    | <mark>दंदणा-िणमित्तं । तत्थ गयणयलेण वच्चमाणस्य कहं पि अहो-उवओगो जाओ । दिहो य भए एस पुरिसो तम् घाइँजतो</mark> ः   | 1    |
| f    | णेरुवियं च मणु अवहिणा जहा को चि एस इमस्स होइ चि जाव इह भवे चेव जणजो । वजो  मणु चिंतियं  'अहो कर्ट्र,             | ,    |
| 21   | जेण एसी वि पुरिसी                                                                                                | 21   |
|      | जणयमिणं मारेउं पुरओ चिय एस माइ-भद्दर्णाणं । मोहमको मत्त-मणो ्रण्टि भद्दणि पि गेच्छिटिद् ॥                        |      |
| Ē    | <mark>हमं च चिंतयंतस्म णिवाइओ तए एसो । चिं</mark> तियं च मए एक्कमकजं कयं पेण जाव दुइयं पि ण कुणह ताव संबोहिस ण । |      |
| 24 3 | भन्वो य एस थोवावसेस-किंचि-कम्मो । जं पुण इमं से चेहियं तं कि कृणउ वराओ । श्रीत्र य ।                             | 24   |
|      | णित्थिण्ण-भव-समुद्दा चरिम-सरीरा थ होति तित्थयरा । कम्मेण तेण अवत्या गिरु धम्मे होति सृद्ध-मणा ॥                  |      |
| í    | वेंतिऊण अवहण्णो संबोहिओ य तुमं मणु'त्ति । भणितं च मोहद्तेणं 'सगर्व, कर्त् पुण पब्वज्ञा मणु पावियव्य'त्ति ।       |      |
| o#   |                                                                                                                  | ~-   |

वितिकण अवहण्णो संवोहिओ य तुमं मए' ति । भणियं च मोहद्तेणं 'सगर्य, करं पुण पव्यक्ता मण् पार्वयव्यक्ति । 27 भगवया भणियं। 'वच, कोसंबीण् दिक्षणे पासे राहणो पुरंदरद्तमस्स उज्ञाणे सुद्र-परम्ब-चेत-सत्तर्भाण् समयसर्व्यं 27 भगवया भणियं। 'वच, कोसंबीण् दिक्षणे पासे राहणो पुरंदरद्तमस्स उज्ञाणे सुद्र-परम्ब-चेत-सत्तर्भाण् समयसर्व्यं 27 धम्मणंदणं णाम आयरियं पेविछिदित्ति । तत्य सो सयं चेय णाऊण य तुम्ह मुनंते पव्यावहस्सह ति भणमाणो समुप्पहंत्रो कुबलय-दल-सामलं गयणयलं विज्ञाहर-सुणिवरो ति । तत्रो भो भो पुरद्रश्च महाराय, एसो ते चेव वयण मुणियो 30 गेणिह्रकण चह्रकण घरायासं में अण्णिसमाणो इहागओं ति । इसं च सयशं बुनंतं विधामिक्रण भणियं मोहद्वेतण 'भगवं, 30 एवमेयं, ण एत्य तण-मेत्तं पि अलियं, ता देसु में पव्यक्ते ति । भगवया वि णाऊण उवसंत-मोहो ति पद्याविओं वग्धदत्तो ति ॥ 🛞 ॥

<sup>1)</sup> मिं कहुं for किहुं, मंचप, ए लाए कि रेए, ए चंद्र कर्ष for नेय नर्स 2) ए नु for साउम् 4) ए ते उम्में for आउतो. 5) ए बाहुं अणुलियह, म त्र for य 8) ए सब for मम, ए कर्न ए ए ने 9) म प्रमुमण्डम, ए किहिनं ति राईए सिलनेसेसु ए ए संबंध ए 10) ए मिन्द्रांतमु for किमीयक, म प्रतिहर्त हो 11) ए कुटुवनहिसं, ए तीय 12) ए आहातो, ए तिमूसं, ए अणसं च 13) ए मुत्तिबंचर्द्य, म तुर्ग ता तहान 14) ए repeats म जरा, ए अहं for अहरा 15) ए तनी for तओ, ए भवगवं, ए आणा for ओगां, ए om. मह, ए ओगां 16) ए om. मनवं 17) ए महसुगह, ए नेर्मा 18) मिंद्रवेजा, ए पत्थिओ, ए सेनुस्मे for सेत्तुंजे. 19) म मयुण्यले, ए वर्षिक मन्त्र क्लिजिट बद्यमाणस्म, म om. अही, म om. तए. 20) ए om. वि, ए inter. इमस्स and एस, म om. तने 21) म एस्मि for एमा, म om. वि. 22) म विद्यिष्ट ए चेन्छिहित. 23) ए सो for एसो, ए तेण for लेण. 24) म बगओ ए. 25) ए मित्रिण्या, ए मस्सिस्य 26) म om. च, ए पञ्जावियव्यज्ञा for पञ्चज्ञा, ए om. मए. 27) म om. मनवया मणियं, म दिख्णा, ए पुरंदत्त्रस्म, ए om. चेत्त 28) ए तुच्छ for तथा, म om. य, ए तुर्स विस्तामकण तस्य सहणा पश्चाव्यस्म क्ति 29) म नेप 30) म adds एस before मं, म मोहयत्त्रणः 31) म एथं इसं for एवमेयं, ए तिणभेत्तं, ए ताव for ता.

§ १५५) भिषयं च पुणो वि गुरुणा धम्मणंदणेण । तभो भो नासवमहामंति, जं तए पुच्छियं जहा इमस्स चउ- 1 गइ-रुक्खणस्स संसारस्स किं पढमं णिब्वेय-कारणं ति । तत्य इमे महामला पंच कोह-माण-माया-लोह-मोहा परायत्तं जीवं <sup>3</sup> काऊण दोग्गइ-पह्मुवर्णेति । तत्थ इमाणं उदय-णिरोहो कायम्बो उदिण्णाणं वा विहली-करणं ति । तं जहा । जह मकोसह बालो तहा वि लाभो सि णवर णायन्त्रो । गुरु-मोह-मूढ-मणसो जं ण य ताडेइ मे कह वि ॥ अह ताडेइ वि बालो मुणिणा लाभो ति णवर मंतब्वं । जं एस णिरासंसो ण य मे मारेइ केणं पि ॥ भह मारेइ वि बालो तहा वि लाहो ति णवर णायव्वो । जं एस णिव्विवेभो महस्वए णेय णासेइ ॥ 6 इय पुरुवावर-काभो चिंतेयस्वो जणेण णिडणेणं । रोइप्फलो य कोहो चिंतयस्वो जिणाणाए ॥ माणं पि मा करेजासु एवं भावेसु ताव संसार । आसि इमो अहुयरो अहं पि दुहिओ चिरं आसि ॥ 9 नासि इसो वि विभट्टो आसि अहं चैय अयणको लोए। आसि इसो वि सुरूवो पुरुद्देय वि संगुलो अहयं॥ सुकुलिम एस जाओ आसि अहं चेय पक्षण-कुलिम । आसि इमो बलवंतो अहरं चिय दुब्बलो आसि ॥ मासि इमो वि तवस्सी होहिइ वा दीहरिम संसारे । एसो बहुं लहंतो महयं चिय वंचिमो भासि ॥ होऊण ललिय-कुंडल-वणमाला-रयण-रहिरो देवो । मो चेय होइ णवरं कीडो असुइम्मि संसारे ॥ 12 12 होऊण चिरं कीडो भव-परिवाडीऍ कम्म-जोएण । सो बिय पुणो वि इंदो वजहरो होह सग्गम्मि ॥ सो णरिथ जए जीवो णिव पत्तो जो दुहाईँ संसारे । जो असुई णिव पत्तो णिय-विरहय-कम्म-जोएण ॥ इय एरिसं असारं अधिरं गुण-संगमं इमं णाउं । ता कयरं मण्णंतो गुणं ति माणं समुव्यहिस ॥ 15 15 माया वि कीस कीरइ बुह्यण-परिणिदिय सि काऊण । कह वंचिज्जड जीवो अप्प-समो पाव-मूढेहिं ॥ जह वंचिओ ति अष्टयं दुक्खं तुह देह दारुणं हियए। तह चिंतेसु हमस्स वि एस श्विय वंचणा पावं ॥ जद्द वि ण वंचेसि तुमं माया-सीलो सि तह वि लोयम्मि । सप्पो व्व णिव्वियप्पं णिचं विय होद्द बीहणमो ॥ 18 18 तरहा मा कुण मार्य मार्य सयलस्य दुक्ख-वरगस्य । इय चिंतिऊण दोसे अज्ञव-भावं विभावेसु ॥ लोभो वि उज्ज्ञियक्वो एवं हिययम्मि णवर चिंतेउं । णाणाविहं तु भत्यं भासि महंतं महं चेय ॥ वेरुलिय-पडमरायं कक्केयण-मरगयाइँ रयणाइं । भासि महं चित्र सुइरं चत्ताईँ मए भवसएणे ॥ 21 21 जह ता करेसि धम्मं याहीणाणिं पुणो वि रयणाई । अहवा रजासि पावे एयं पि कडिछ्यं णिथ ॥ जइ णव महाणिहीओ रजं सयलं च भुंजए चकी । ता कीस तुमं दुहिओ पावय पावेण चित्तण ॥ 24 कुणसु य तुमं पि धम्मं तुज्झ वि एयारिसा सिरी होह । ता पर-विहय-विलक्खो ण लहिसि णिइं पि राईए ॥ भारुप्पालारंभं मा कुण विहवो त्ति होहिइ महं ति । पुग्व-कयस्स ण णासो ण य संपत्ती भविहियस्स ॥ अह परिचिंतेसि तुमं भक्तं पोत्तं व कह णु होजा हि । तत्थ वि पुग्य-कयं चिय अणुयत्तह् सयल-लोयस्स ॥ महिलायणे वि सुम्बद्द पयंडं ब्राहाणयं णस्वरिंद् । जेण कयं किंग्यलयं तेण कयं मज्झ वर्ख पि ॥ 27 27 जेण कया धवल श्विय हंसा तह बर्राहणो य चित्तलया। सो मह भत्तं दाहिइ ण अण्णयारी तणं चरइ ॥ इय चितिकण पार्व मा मा असमंजसं कुणसु लोहं। पडिहण संतोसेणं तह चेय जिणिव-वयणेणं॥ मोहस्स वि पडिवक्लं चिंतेयव्वं इमं सुविहिएहिं। असुई-कलमल-भरिए रमेज को माणुसी-देहे॥ 30 जं असुई-दुर्गांधं बीभच्छं बहुयणेण परिहरियं । जो रमइ तेण मूढो अय्वो विरमेज सो केण ॥ जं जं गुज्झं देहे मंगुछ-रूवं ठविजाए लोए । तं चेय जस्स रम्मं अहो बिसं महुरयं तस्स ॥ जं असइ ससइ वेयइ मउलइ णयणाईँ णीसहा होइ। तं चिय कुणइ मरंती मूढा ण तहा वि रमणिजा ॥ 33

<sup>2)</sup> Pom. णिग्वेय, P-लोम- 3) P उबर आणं विहली. 4) P लाहो िस, प्र उ for य, P ताडेय मं कह. 5) P मुणिणो लोभो, P मंतल्बो । जं निएसः 8) P संसारो, P repeats अह्रयरो, P om. आसिः 9) P अयाणओः 10) P सुकुलं पि, P चेव, P चियः 11) P होही वा, P बहुं तो अहियं 12) P चेयः 13) P परिवाडीयः 14) P जो यसुहं, J णय for णिव, P पत्तो न य वियरहः 15) P संगमं च नाऊणं।, P गुणाभिमाणं 16) P om. कीस, P वंचिज्ञहः 17) P अह for जह, J दुइवेह for तुह देह, P वितेह, P पावा । 18) P बंचिमि, P िव for ब्यः 19) प्र मगास्स ।, प्र विरुगास for विमावेसुः 20) P लोहोः 21) प्र-पोमराए, प्र-मरगए य रयणाहं 22) प्र साहीणाणं P साहीणावि, P एवं पि 23) P तुहं for तुमं 24) P कुज्ज for तुज्झ, P मा for ताः 26) P तह सञ्चलोगस्स ॥ 28) P तह वरहिलो य चित्तयला ।. 29) P अमंजसं, P विमलेण for तह चेयः 30) P इमं समुद्धीहिं।, प्र कलिमलः 31) P बीभत्सं 32) P मंगल्फ्यं च विरमणिज्जा।, P om. ठविज्जए लोए etc. to मूहाण तहा विः 33) प्र ज्ञा for जंः

в

12

15

18

- अण-रुजाणयं पि तहा बुह्मण-पिरिणिदियं चिलीणं पि । जं सोडीरा पुरिसा रमंति तं पाव-सत्तीए ॥ जइ तीरइ काउं जे पिडहत्थो बिंदुएहिं जरुणाहो । ता काम-राय-तित्तो इह लोए होज जीवो बि ॥
- अकट्टिंधण-तण-णिवहेहिँ प्रिओ होज णाम जलणो वि । ता कामेहि वि जीवो हवेज तित्तो ण संदेहो ॥ उत्तुंग-पीण-पीवर-थण-भारोणिमय-तणुय-मज्झाहिं । सग्गे वि मए रिमयं देवीहिँ ण चेय संतोसो ॥ माणुस-जोणीसु मए अह उत्तिम-मिक्झिमासु णेयासु । रिमयं तहा वि मज्झं रोरस्स व णिथ संतोसो ॥
- हय असुई-संबंध मुंचसु मोहं ति पाव रे जीव । चिंतेसु जिणवराणं आणं सोक्खाण संताणं ॥ इह कोह-माण-माया-लोहं मोहं च दुह-सयावासं । परिहरियब्वं बहु-सिक्खिएण एयं जिणाणाए ॥ ति ।
- § १५६) एत्यंतरिम सूरो सोऊण घम्म-दंसणं गुरुणो । पच्छायाव-परदो अह जाको मउलिय-पयावो ॥ 9 इमाए पुण वेलाए वहमाणीए अत्थागिर-सिहर-संगम्सुएसु दिणयर-रह-वर-तुरंगमेसु अभिवंदिऊण भगवको चलण-जुबलयं १ राया पुरंदरदत्तो वासवो य महामंती पविद्वा कोसंबीए पुरवरीए । सेस-जणो वि जहागको पिडगको । साहुणो वि भयवंते संपलगा णियएसु कम्म-धम्म-किरिया-कलावेसु । तको
- 12 अश्विहरि-णिहिय-हत्थो अहोमुहो णयण-हुत्त-पाइल्लो । मत्थुत्थलं दाउं वालो इव ववसिओ सूरो ॥ संझा-बहूऍ णज्जइ गयणाहिंतो समुद्द-मज्झिम । णिय-कर-रज्जु-णिबढ्नो सूरो कुढओ व्व ओयरिओ ॥ अह मउलिय-प्पयाचो तम-पडलंतरिय-किरण-दिट्टिलो । संकुइय-करोइय-धेरओ व्व जाओ रवी एसो ॥
- जायस्स ध्रवो मण्णू रिद्धी अवि आवई ध्रवं होइ । इय साहेंतो व्य रवी णिवडइ अत्थिगिरि-सिहराओ ॥ पाडिय-चंडयर-करो कमसो अद तिवय-स्यल-भुवणयलो । सहसा अत्थाओ ष्टिय इय सूरो खल-णिरंदो व्व ॥ अह दिणयर-णरणाहे अत्थिमिए णिलिणि-मुद्ध-विलयाहिं । पल्हत्थ-पंकय-मुहं अव्वो रोउं पिव पयत्तं ॥ दहण य णिलिणीओ रुयमाणीओ व्व मुद्ध-भमरेहिं । अणुरुव्वइ बालेहि व सुहरं रहरे जणिण-सत्थे ॥
- उय मित्तस्स विओए हंस-रबुम्मुकः राव-कलुणाणं । विहडह चक्काय-जुयं भन्वो हिययं व णिलणीणं ॥ सूर-णिरदिख्यवणे कुसुंभ-रत्तंबराणुमग्गेण । कुल-बालिय व्व संज्ञा भणुमरइ समुद-मञ्ज्ञाम्म ॥
- 21 अवि य खल-भोइयस्स व वद्दू-पणइयण-पश्चिजमाणस्स ईसि अध्ययारिज्ञंति सुदारं तम-णिवरेण दिसा-वद्दूणं, मित्त-21 विजोयाणल-इज्झमाण-दिययाइं व आउलाइं विलवंति सउण-सन्धाइं, ईसालुय-णरिंद-सुंदरीओ इव पढिद्वय-दूरप्पसराओ दिट्ठीओ ति । अवि य ।
- - वच्छंतरेसु सउणे णिहा-भर-मंथरे णिमेऊणं। कच्छंतरिम बाले सोवह जणि व्व वण-राई॥

    एरिसए समयम्मि के उण उल्लावा कत्थ मोऊण पयना। इिज्ञर-निल-घय-प्रसिहा-गडनडा-महुई मंत-जाय-मंडवेसु,
    गंभीर-वेय-पढण-रवहं बंभण-सालिसु, मणहर-अक्सितिया-गेयहं रुह-भवणेसु, गलुफोडण-रवहं धम्मिय-मढेसु, घंटा-इम-, रुय-सहुई कावालिय-घरेसु, तोडहिया-पुक्करियहं चचर-सिवेसु, भगवगीया-गुणण-धर्णाओ आवसहासु, सुक्भूय-गुण-रह्यहं 33
  - 1> P बहुयणः 2> P आ को for कार्ड, उ पटार ब्लो, म तो for तार P लत्तो 3> P णाम अणाम जलणी, उ मि for ित, P जीवा, P तित्ता. 4> P adds quittar before यणभागे. 5> P अर मुत्तिम, उ तरवी, P वि for व, P संदेही for संतोसो. 6> उ अमुश्मं संवोद्धा मुंच मोहो ति, P संदेषो. 7> P लोमं, उ जिणाणाएं ति 9> P adds य before पुण, उ om. बट्टमाणीए, P दिणवर, P अस्मित्दिकण भगवतो चलणजुपनं. 10> P कोसंबीपुर रे, उ om. वि, P om. पटिमओं, P भगवंतो संपल याणियएम्. 12> P अर्थमिति, P om. मुरो, उ मच्छुत्थलं P मछुत्थलं, P पवित्रको. 13> P मंद्राववहू णज्जह, P नियक्तरकथा बद्धो मरो कडओ, उ ओसिरओ P ओपितो. 14> उ पयांवा, उ त्थाय for किरण, P repeats कोहन, P बेर्य ब्व. 15> P हत्त कि अबि, P उदयस्थ for अत्थाति. 17> P नलणि, P मुरं अहो रोत्तं पित. 18> उ रहरी जणिमस्थो. 19> P हंसर बमुक, P चुकाय 20> P निरंदरथमणे, P रत्तंवराणमम्पेण, P अणुमर समुक्तिम । 21> उ त्रोदयस्स, P बहु (बहु?), P पण्डयण, उ दिसावहं. 22> उ om. आङ्ग्लाहं, P इयालुनिर्द, उ द्रपसराओ, P द्रुप्पसराति हिप्ती रे 25> P पहिनियत्ताहं गोहणाहं, P वंद्रां आविस्थाहं पह्यणसर्थाहं । उक्कियार्थः 26> P कुलाहं, P वावले for वावल्डं and repeats अिव पित्रलाहं हिप्ताहं हिप्ताहं हिप्ताहं हिप्ताहं हिप्ताहं साम्पावावलारं. 27> P नीर for पार्गा, P गार्थति जाव वावल्डं, P संदाई नित्र पार्ड, उ सुर्यति नित्र मुरिक, P वृत्राहं कि पार्ड, प्रायंती ताव्य, P परिभमंति, उ भुसुओ for मणुसओं. 30> P सङ्ग्ला, उ मय नित्र मर, P सीयहं जड जणि. 31> P एत्रिसे य, P वित्रहर, P सहः 32> P वंसाण सालीतु, उ अतिवित्रालाहं, P गेयाहं, P ग्रुष्कोटण.

ा श्रुह-शोत्तई जिणहरेसु, एयंत-करुणा-णिबल्रश्यइं वयणई बुद्ध-बिहारेसु, चालिय-महल्ल-धेटा-खब्हदको कोट्टजा-घरेसु, 1 सिहि-कुक्ड-चडय-रवइं छम्मुहारूएसु, मणहर-कामिणी-गीय-सुरय-रवइं तुंग-देव-घरेसुं ति । अवि य । कत्थाइ नीयस्स रवो कत्थाइ मुख्याण सुव्वए सहो । कत्थाइ किं पि पढिजाइ इय हरूबोलो प्रश्नोसम्मि ॥ कामिणीहरेसु पुण के उल्लावा सुव्विडं पयत्ता। हला हला पछविए, सजीकरेसु वासहरयं, पप्कोडेसु चित्त-भित्तीओ, पिन्खिबसु महराए कप्पूरं, विरएसु कुसुम-माला-घरयइं, रएसु कोहिमे पत्तलयाओ, विरएसु कुसुम-सत्थरे, संधुकेसु <sup>6</sup> धू**व-घडियाओ**, संजोएसु महुर-पलाबे जंत-सउणए, विरएसु णागवली-पत्त-पडलए, ठवेसु कप्पूर-फडा-समुग्गए, णिक्खिव  $_6$ कक्कोलय-गोलप्, उर्वसु जाल-गवन्खए भत्थुर-सेजं, देसु सिंगाडए, णिक्खिव वलक्खलए, पिक्खिव चक्कलए, पजालेसु पईवे, पवेसेसु महुं, कोंतलं काउं सुहरं णिमजसु मज-भायणे, पडिमग्गसु महरा-भंडए, हत्थ-पत्ते कुणसु चसए, णिकिवव १ सयण-पासिम्म बिविह-खज-भोज-पेज-पडलए ति । अवि य । एकेक्स्यम्मि णवरं वर-कामिणि-पिहुल-वास-धरयम्मि । कम्मे तो ण समप्पद्द पिय-संगम-गारवग्घविए । § १५८) एयम्मि एरिसे समए को वावारो पयत्तो णायर-कामिणी-सत्थस्स । अवि य । 12 12 सिंह संपड़ मज्ज़ घरं पावड़ दइभो ति मंडणं कुणसु । अहवा अलं ति मह मंडणेण औगस्स भारेण ॥ दे तूर महं पियसहि तिलए भालं रएसु दइएण । इय विहलक्खर-भणिरी सहियाहि हसिजए भण्णा ॥ आसण्ण-दइय-संगम-सुहिल्लि-हल्लुफ्ला हलहर्लेनि । अण्णा रसणं कंटे बंधइ हारं णियंबम्मि ॥ 15 होंत-जियणाह-संगम-मयण-रसासाय-सुण्ण-हिययाण् । अद्दाण् चिय रङ्ओ तिलओ अण्णाण् घुसिजेण ॥ 15 अण्णा ण जंपह स्विय भाणेसु पियं ति दृह-रुजाए । पिय-वयण-गब्भिगेहिं णयण-पदानेहिं पयडेह ॥ संचारियाऍ अण्णा अप्पाहेंती पियस्स संदसं । अगणिय-मग्ग-विहाया सहसा गेहं चिय पविद्वा ॥ एहिंइ पिओ ति अण्णा इमिणा मरगेण अंघयारिमा । तं चेय णियच्छंती अच्छइ जोइ व्य झाणत्था ॥ 18 18 अजेकं चिय दियहं अत्ता वश्वामि जह तुमं भणित । अणुदियहं पि भणिती अण्णा दह्यं समिल्लयह ॥ पढमं चिय पिय-वसही गंतव्वं अज्ञमेव चिंतेंनी । गुरु-सज्झस-तोस-विसाय-णिब्भरा होइ अण्णा वि ॥ तम-पडहत्था रच्छा कीय वि जो होइ संभमो हियए। सो होत-दइय-संगम-सुहेिछ-पडिपेछिओ गलइ ॥ 21 21 अणुराओ चेय फरो तस्स गुणा चेय णिम्मलं खगां । इय भणिउं एक श्विय पिय-वसिंह पिथिया अण्णा ॥ वण्णेति पोढ-महिला किर सो बहु-सिक्खिरो जुवाणो ति । णिब्वडह तं पि अजं हय भणिरी वच्चण् अण्णा ॥ विणिजाइ महिलाहिं जा रयणाली कुमार-कंठिम्म । तं पैच्छह मह कंठे एव भणेती गया भण्णा ॥ 24 किस्गि-पड-पाउयंगी दीवुज्जोयस्मि कुहिणि-मज्झिस्म । वोलंह झित्त भण्णा क्यावराहा भुयंगि व्व ॥ अण्णा भय-भरियंगी भन्छिच्छोएँहिँ जाइ पुलयंती । णीलुप्पल-णियरेहिँ व अच्चती पंथ-देवीओ ॥ भण्णा सिह्यण-भणिया पिय-वसिहं वस ताव मंडेउं । चलिय श्चिय णिय-सोहग्ग-गश्विरी का वि दृह्यस्स ॥ 27 27 वश्वंतीय य कीय वि दिट्टो सो चेय वछहो पंथे। अह पिडमग्गं चिलया पिय त्ति गब्वं समुब्बिहरी॥ दट्टण काइ दह्यं पियाप् समयं सुणिब्भर-पसुत्तं । वश्वइ पिडपह-हुत्तं घोयंसुय-कज्जला वरई ॥ भण्णा वासय-सजा भच्छइ जिय-णाम-दिण्ण-संकेया । अण्णाएँ सो वि हरिओ भूयाण य वाहमो वंसो ॥ 30 30 इय एरिसे पञ्जोसे जुयईयण-संचरंत-पउरम्मि । मयण-महासर-पहर-णीसद्दा होंति जुवईभो ॥

<sup>1)</sup> P धोत्तरं, P-निवद्धर्धवर्ध बद्ध-, P महला-, P पहल्लकोः 2) P सिहिक्क दुन्नस्य, P-नेयमुखर्थ्यः 4) प्रको for के, P repeats के उल्लावा, P om one इला, प्रस्ताअरेनु. 5) प्रविक्त महराए P पिन्नवह महराएम् कर्पूरं, P मालावराई, P repeats विगएम् कुम्ममालाग्माई। गएम् कोष्टिमे पत्तल्याओ, P विएम् कुम्मसत्थमेः 6) P धूम for धृव, प्र उएस्, P एकताः 7) P वंकोलय, प्र उएस्, P सिंपाटए, प्र नक्ष्वर for वलक्ष्वलए, P om. पिन्नव चक्षत्रपः 8) P महुम्कीतल्याओ सहरं, P om. प्रज्ञा, JP bave a dappa after काउं, प्र अत्थपत्थेमुः 9) P मयण, P inter पेज and भोजः 10) प्र adds वि before ण, P वन्धविओः 11) P पहुत्तो for पयत्तोः 12) P सह for सहिः 13) प्र सहिअहि P सहियाई। 14) P संगममुहलि-, प्र हक्ष्यलाः 16) P संत्रयदाणिहिं for णयणपदाणेहिं. 17) P अप्पाहंती, P निमागः 18) P एही for एहिंइः 19) P अणुदियहंगि, प्र समुह्लिख 20) प्र पढमं चिय वसई चेय गंतन्वं, P चितंती, P सम्भसः 21) प्र संहमो, प्र मृहुह्लिः 22) प्र यंगे for फरो, P मणियं, प्र पियवसदंः 23) P अण्ण त्ति for वर्णोति, P सिक्विओः 24) P महिलाइं, प्र पणिली P स्पणावली, प्रका वि for अण्णाः 25) P पाउरंगी, प्र adds जा before दीवुं, प्र has a marginal note on कुहिणि thus: देशी कुहणी कर्पूगे रथ्या व।, P-मर्जिमः 26) प्र अण्णाः प्र अच्छितहः, P नयणिहं व अचेती, प्र पर्थः 27) प्र सहि for वसहि, P चविय for चलिय, प्र किक्सोहम्मग्विवणीः 29) P दहुण कोइ, P पिन्नवहः, P धोइंसुय, P परई for वरईः 30) P जिनणाम, प्र ह्याणं वाइओः 31) P जुवईयणसंचरंमि मयणमहारहसर, प्र पर दिहि नीसहाः

27

30

§ १५९) ताव य अइकंतो पढमो जामो चड-जामिणीए। अवि य। मयण-महाहव-वेला-पहार-समयं व पज्जरंतो ब्व । उद्धाइ संख-सहो वर-कामिणि-कणिय-वामिस्सो ॥ 3 पृत्यंतरम्मि विविद्द-णरिंद-वंद्र-मंडली-सणाहं पाओसियं अत्थाण-समयं दाऊण समुट्टिओ राया पुरंदरदत्तो । विसि**जवासेस**- 8 णरिंद-स्रोओ पविद्वो अब्भेतरं । तत्थ पडियग्गिजण अंतेउरिया-जर्ण, संमाणेजण संमाणिजे, पेच्छिजण पेच्छणिजे, सम्बद्दा कय-कायब्व-वावारो उवगभो वास-भवणं । तत्थ य उवगयस्स समुट्टिको चित्ते वियप्पो । 'अहो, प्रिसा वि पुसा संपया ६ **खण-भंगुरा । एवं** सुयं मए अज भगवओ धम्मणंदणस्स पाय-मूले । अहो, गुरुणा जणियं वेरगंग, असारी-कक्षो संसारो, ६ बिरसीकया भोगा, णिंदिओ इत्थि-पसंगो । ता पेच्छामि ताव एत्थ मयण-महुसवे एरिसे य पन्नोसे किं करेंति ते साहुणो, किं जहा-वाई तहा-कारी आओ अण्णह' ति चिंतयंतेण राष्ट्रणा पुरंदरदत्तेण गहिं अ अह-सवण्णं वस्थ-जुवलयं । जस्स य । अदं ससंक-धवलं अदं सिहि-कंट-गवल-सच्छायं । पक्ख-जुवलं व विडियं कत्तिय-मासं व रमणिजं ॥ परिहरियं च राइणा धवलमदं कसिणायार-परिक्खितं। उवरिछयं पि कयं कसिण-पच्छायणं। गहिया य खुरिया। सा य केरिसा। अविय।

रयण-सुवण्ण-कंठ-सिरि-सोहिय-तणुतर-मुट्टि-गेज्झिया । वहरि-णरिंद-वच्छ-परिचुंबण-पसर-पयत्त-माणिया ॥ 12 रेहिर-वर-वरंग-सोहा णव-कुवलय-सामलंगिया। रिउ-जण-पणइणि व्व सा बज्जाइ कडियलए छुरिल्लिया॥ सा य उत्थिल्वियए माणिक-पट्टियए दढ-णिबद्ध कयिल्या। तओ सुयंध-सिणहो एरिसो य सन्वायर-परियद्विओ सीसेण 15 धरियलुओ । तह वि वंक-विवंको पयइ-कसिणो सहावो य त्ति कोवेण व उन्हो विणिबन्हो कस-डमर-पब्भारो । तभो णाणा- 15 बिह-कुसुम-मयरंद-बिंदु-णीसंदिर-कप्पूर-रेणु-राय-सुयंध-गंध-लुद्द-मुद्धागयालि-रण-रणेत-मुहल परिहिय मुंडे मालुल्लिया । तओ भइविमल-मुह्यंद-चंदिमा-पूर-पसर-परिप्फलणइं किंद्वयहं उभय-गंडवासेसु बहल-कत्थूरियामयवदृहं । रंजियईं च नीय 18 सेसई परियर-वलगाई पसरंत-णिम्मल-मऊहई रयणई। तओ कप्पूर-पूर-पउरई कंकोलय-लवंग-मीसह पंच सोयंधियई 18 तंबोल्रह भरियइं गंडवासइं । असेस-सुरासुर-गंधव्य-जक्त-सिद्ध-तंत-वत्तियए विरइओ भालवट्टे तिलओ। बहुले वि तमंध्यारे रह-रेणुवदंसावएण अंजण-जोएण अंजियहं अध्छिवत्तइं । पूरियं च पउट्टे पउर-वेरि-वीर-मंडलग्गाभिधाय-णिवडंत-21 णिट्टरत्तण-गुणं वसुणंदयं । गहियं च दाहिण-हत्येण खरग-रयणं ति । तं च केरिसं । अवि य । 21

वहरि-गहंद-पिहुल-कुंभत्थल-दारणए समन्थयं । णरवर-सय-सहस्स-मुह-कमल-मुणाल-वणे दृहावहं ॥ जयसिरि-धवल-णेत्त-लीला-वस-ललिउच्चेल्ल-मग्गयं । दाहिण-हत्थएण गहियं पुण राय-सुएण खग्गयं ॥

24 तं च घेत्रण णिहय-पय-संचारं वंचिऊण जामइहो, विसामिऊण अंगरक्खे, भामिऊण वामणण, वेलविऊण विऊसण, छंदिऊण 24 वडहे, सन्वहा णिगाओ राया वास-घराओ, समोइण्णो दहर-सोमाण-पंतीए ति ।

\S १६० ) इमिम य एरिसं समए केरिसावत्थो पुण वियद्ग-कामिणियणो भगवं साह्यणो य । अवि य । एको रणंत-रसणो पिययम-विवरीय-सुरय-भर-सिरगो । वेरगा-मग्ग-रुग्गो अण्णो कामं पि दुसेइ ॥ 27 एको महुर-पलाविर-मस्मण-भणिएहिँ हरइ कामियणं । अण्णो फुड-वियडऋखर-रइयं धम्मं परिकहेइ ॥ एको पिययम-मुह-कमल-चसय-दिण्णं महुं पियइ तुद्दो । भण्णो तं चिय णिंदइ भ्रणेय-दोसुरुभडं पाणं ॥ एको णह-मुद-पहरासिय-दंतुलिहण-वावडो रमइ । अण्णो धम्मज्झाणे कामस्स दुहाईँ चितेइ ॥ एको संदट्टाहर-वियणा-सिकार-मउलियच्छीओ । धम्मज्झाणोवगओ अवरो अणिमिसिय-णयणो य ॥ एको पिययम-संगम-सुंहिल-सुह्-णिब्भरो सुहं गाइ । अण्णो दुह-सय-पडरं भीमं णर्यं विचितेह ॥ एको दहयं चुंबद बाहोभय-पास-गहिय-वच्छयलं । अण्णो कल्प्रिक-णिलयं असुंहं देहं विचितेह ॥ 33

33 2) प्रवेणी for बेला, P बज्जरंती. 3) P तरेंद्र, प्रपुरंदरयत्ती 4) P ला हो for को ओ, P अवसंतरों, प्र अंते उरिजणं, 5 > P repeats 'बारो उनगंशी, P तत्थ ववनयम्म, P om. वि. 7 > J om. पृथ्य, P transposes ते before किं, P करेति 8> P जहावाती, J अण्णाद्दं त्ति, P चितियंतेण, J पुरंतरयंत्तेण, J उद्धन्यणां P अद्धस्वन्नं जत्थ, P om. य. 9> J ससंख, र पक्खजुवलेण घडिओ कत्तियमासो व्व रमणिजा । 10> १ परिहियं च, १ धवलं मुद्धं कणाउ विपक्तिवृत्तं, १ om. पि, P गहिय जचन्छुरियाः 12) म कणा for बंठ, P सीहिया, P om. अम, म गेणिन मा।, P नरिंद्र बंद्रपरिं 13) म निजमण-, म द्धरुष्टियाः 14) मार for सा य, P सा च उच्छुष्टियाएं माणिकपिट्टियाएं, म कटियितिम ।, म पिविद्वित्रीः 15) म अबद्धी for व उद्धीं, P उद्धी बद्धी केस तरस तमर पब्भागे 16) P भयरिंड, J वंड for बिंदु, P णीसिरंकप्पूर, P मुगंध, P मुद्धासवालि, P परिहिया 17) P पसि, P कट्टिअइं, J रंजियं च, P च तियः 18) P om. रयणइं, J कक्कोलय, J repeats लय, P om. मीसह, J पंचासी, P पंच मुआंध्यदं 19) P तंबीलमियइं गंडवासय, J रक्या for जक्ख, P सिद्धंतत, J कालयही P मालवहे 20) P रेणुपर्यसावपण, P अजियाई अत्थवत्तई, P वहिर for बेरि, P पाया: 21) P णिट्ठरत्तगुण, P om. हत्येण, J om. ति, 22) P गयंद, J दुहावयं: 23) P लिल्युवेल, P दाहिणत्यणण 24) J नामिऊण for भामिऊण 25) P वासहराओ इमोइन्नो, P सोमणपत्तीए वि । 26) Jom. य, P उन्न for पुन, P कामिणीयनो सथवं साहुनो 27) प्रविथयन-, J करसिस्मो P भरसित्तो, P om. मन्ग. 28> P पलाबीमन्मण, उ हणियाँहे for भणिएहिँ. 30>P सिटंत्रिल, उ धन्मत्थाणे. संदद्राहरविणोयसिकार, १ अणिमेसणो जाओः 32) J मुहिहि, J P गायह, P संसारप ं for भीमं णत्यं, J विश्तेह. वास for पास, P कलमल, उ असुरदेहं विहंतेई.

18

- ्र इस के क कामियणों कुणइ पनोसमिम णवर मोहंधो । तं तं मुणिवर-छोनो जिंदइ जिण-वयण-दिदिछो ॥
  तनो एयमिम एरिसे समए जिन्ह्लो राया जियय-भवणाओ । मोइण्जो राय-मर्गा, गंतुं पयत्तो । वश्चतेण य राइणा दिटुं
  उ एक तरुण-खुवइ-जुयक्टयं । दटुण य चिंतियं 'महो, किं किं पि सहास-हिसरं हमं तरुणि-जुवलयं, वश्चता दे जिसामेमि 3
  इमाणं वीसत्यं मंतियं 'ति । तमो एकाए भिणयं 'पियसहि, कीस तुमं दीसिस ससेडकंप-हास-वस-वेविर-पमोहरा'।
  तीए भणियं 'मन्ह पियसहीए मडच्यं वृक्ततं वृक्तं'। तीए भणियं 'सिह केरिसं' ति ।
- § १६१) तीए भणियं । "शागओ सो पियसिंह, एसो वहाहो । तेण य समं सही-सत्थो सन्तो पाणं पाऊण है
  समाहत्तो । तभो एवं पयत्ते णिजंतणे पेम्माबंधे अवरोप्परं पयत्ताए केलीए कहं कहं पि महु-मत्तेण कयं णेण वहाहेण
  गोत्तक्खरूणं पियसहीए । तं च सोऊण केरिसा जाया पियसही । शवि य ।
- तिवलि-तरंग-णिढाला विगर-विलसंत-कसिण-सुमय-लया । चलिया रणंत-रसणा फुरुप्कुरेंताहरा सुयणू ॥
   तभी श्रति विद्वाणो सही-सत्थो । भाउलीहुओ से वल्लहो भणुणेउं पयत्तो । किं च भणियं णेण ।

'मा कुष्पसु सिस-वयणे साह महं केण किं पि भणिया सि । अबियारिय-दोस-गुणाऍ तुन्स किं जुज्जए कोवो ॥' 12 तं च सोजण अमरिस-वस-विकसमाण-भुमया-खयाए भणियं पियसहीए ।

'अवियाणिय-दोस-गुणा अळज होजा तुमे भगंतिमा। जह तुह वयण-विछक्लो ण होज एसो सही-सत्थो ॥' तभो अम्हे वि तत्थ भणिउं पयत्ताओ । 'पियसिह, ण किंचि णिसुयं इमस्स अम्हेहिं एत्थ दुष्वयणं'। तीए भणियं। 'हूं, 15 मा पळवह, णायं तुम्हे वि इमस्स पक्खिमा'। भणिऊण उहय-वयण-कमळा रोविउं पयत्ता। तओ दहएण से पळतं।

'सुंदरि कयावराहो सर्व सर्व ति एस पडिवण्णो । एस परस् इसो वि य कंडो जं सिक्खियं कुणसु ॥' त्ति भणमाणो णिवडिओ चरूणेसु । तह वि सविसेसं रोविडं पयत्ता । तभो अम्हेहिं कण्णे कहिओ पिययमो किं पि, तओ 18 पिनट्टो पर्छकस्स हेट्टए णिहुओ य अच्छिडं पयत्तो । पुणो भणियं अम्हेहिं ।

'अह ण पराण्णा सि तुमं इमस्स दृहयस्स पायविष्ठयस्स । अकय-पराय-विलक्ष्लो अह एसो णिगाओ चेव ॥ ता अच्छ तुमं, अम्हे वि घराहरसु वश्वामो' ति भणमाणीओ णिगगयाओ वास-भवणाओ, णिरूविउं पयत्ताओ पच्छण्णाओ । 21 'किं किं करेह'ति पेच्छामो जाव पेच्छामो णीसहं वासहरं जाणिऊण उग्घाडियं वयणं, जाव ण स दृह्ओ, ण सहीओ, तओ 21 पच्छायाव-पराहा चिंतिउं पयत्ता ।

'हा हा मण् अहन्वाएँ पेच्छ दूसिक्खियाएँ जं रह्यं। ण पसण्णा भग्गासा तह पहणो पाय-पिडयस्स ॥
24 ता किंहें में सिहयाओं भणियाओं जहां 'तं आणेसु, ण य तेण विणा अज्ज जीवियं धारेमि' ति । ता किं करियन्वं। 24
अहवा किमेत्थ चिंतियन्वं' ति दढगालं क्यं दारं विरह्ओं य उविरिक्षणण पासो, णिबद्धों कीलण्, वलग्गा आसणे, दिण्णों
कंठे पासो। भणियं च णाए। अवि य।

- 27 'जय ससुरासुर-कामिणि-जण-मण-वासम्मि सुटु दुछ्छिय। जय पंचबाण तिहुयण-रण-मह णमोत्थु ते घीर। 27 एस विवजामि अहं पिययम-गुरु-गोत्त-वज्ज-णिइछिया। तह वि य देजसु मज्झं पुणो वि सो श्वेय दह्शो' ति ॥ भणंतीय पूरिको पासको, विसुकं अत्ताणयं। एत्थंतरम्मि
- अह एसो दिण्णो श्विय तुट्टेणं सुयणु तुन्स मयणेणं । एवं समुख्यंतेण तेण बाहाहिँ उक्खिता ॥ 30 तन्नो 'महो, पसण्णो घण्णापु भगवं कुसुमाउहो' ति मणंतीओ अम्हे वि पहिसयाओ । विलक्खा य जाया पियसही । अवणीओ पासओ । समारोविया सयणे । समासत्था य पुणो पियसही ।

<sup>1)</sup> P कामिजणो, J मोहद्धो, P लोतो निंदेर. 2) P ओयको, P om. य. 3) प्रजुजङजुनलयं, प्र नित्यं, P पि सहासिरं, P लेयं कि वश्चर ता, J om. दे. 4) प्र मंत्रेय त्ति, P दीससि उक्कंपहासवसाखोयनेविर. 5) प्र तीय for तीय, प्र अवं, प्र वत्तं for बुत्तं. 6) प्र आगओ पियसिह सो अ वहानो, P नियमहीय सो, P om. सन्तो, J om. पार्ण. 7) प्र णिजंत्तणे, P पयत्ता केली कहं, P महुमित्तेण, प्र क्यण्णेण P क्यन्तेण. 9) P तरंटिनहाला, P रणं व रसणा, JP फुरुफुरें, प्र मुअण्णू P सतण्. 10) P अणुणिउं. 11) P कुप्पसि, प्र महं किंपि केण किंपि, P वं, य तुहं for तुन्झ किं. 13) P अवियारिय, P अज्ञालज्ज, प्र तुमं for तुमे. 14) P एत्य पुन्ववयणं, P हं. 15) P तु अम्हे for तुन्झ, P दिश्य for ठह्म, P रोहदं, P दह्म से. 17) P भिणेओ for किंदिओ. 18) P om. पितिहो, P om. य. 19) प्र चेय. 20) प्र अन्छमु, P अम्हे धर्म्यसे, P निस्कियं, P पेन्छम्नाओं. 21) प्र om. one किं, प्र om. स, प्र adds य before सही थे. 23) P दुस्सिनिख्याण, P पायविध्यस्स. 24) प्र कहं, प्र scores भिष्याओं. 25) प्र आसणां. 27) P जह for जय, P वासंसि, प्र दूर्त for सुहु, P दुह्मल्या, प्र भोह णमोत्यु ए बीर. 28) P एव for एस, P मर्ज पुणो य सो चेय. 30) P दिण्या. 31) P om. अहो, प्र for धण्याण, P भणंतीय, प्र om. बिलक्खा य जाया. 32) P उवणीओ, P समारोया सयणो, प्र पुणो सिंह. 34) P धराघरेसं.

27

30

§ १६२ ) चिंतियं च राहणा । 'अहो, जिन्मरो अणुराओ, जिउजो सही-सत्थो, वियहो जुवाणो' सि । 'सम्बहा रम- 1 णीयं पेम्मं' ति चिंतयंतो गंतुं पयत्तो । तिम्म य रायमग्गे बहल-तमंधयारे दिहं राइणा एकं णयर-चचरं । तत्थ य किं कि पि 3 उद्धागारं चचर-संभ-सरिसं लक्सियं । तं च तृटुण चिंतियं णरवहणा । 'अहो, किमेल्थ णयर-**चच**रे हमं छक्सिजाह । 3 ता किं पुरिसो भाउ थंभो ति । दे पुरिस-छक्खणाईं थंभ-लक्खणाई चेय णिरूवेमि'। ताव विंतयंतस्स समागभो तत्थ णयर-वसहो । सो य तत्थ गंत्ण अवधिसिउं पयत्तो, सिंगग्गेण य उल्लिहिउं । तं च दट्टण राइणा चिंतियं । 'अहो, ण होइ 6 एस पुरिसो, जेणेस वसहो एत्थ परिघसइ अंगं ति । ता किं थंभो होही, सो वि ण मए दिहो दिवसको । ता किं पुण 6 इमं' ति चिंतयंतो जाव थोवंतरं धचह ताव पेच्छइ।

तव-णियम-सोसियंगं कसिणं मल-धूलि-धूसरावयवं । दव-दड्ड-थाणु-सरिसं चवर-पडिम-ट्टियं साहुं ॥ 9 तं च दहुण चिंतियं राइणा । 'अहो धम्मणंदणस्स भगवओ एस संतिओ लक्खीयइ । तत्य मए एरिसा रिसिणो दिट्ट-पुन्वा । 9 भहवा अण्णो को वि दुट-पुरिसो इमेणं रूवेणं होहिइ, ता दे परिक्खं करेमि' क्ति चिंतिऊण भयाल-जलय-विजुजलं असिवरं आयर्द्वतो पहाइको 'हण हण' ति भणतो संपत्तो वेएणं साहुणो मूलं। ण य भगवं ईसिं पि चलिओ। तओ 12 जाणियं णरवइणा जह एस दुट्टी होंतो ता मए 'हण हण' ति भणिए पर्छायंतो खुहिओ वा होंतो । एस उण मंदर-सरिसो 12 णिबलत्त्रणेणं, सायरो व्व अन्त्वोभत्तणेणं, पुहईं-मंडलं खंतीए, दिवायरो तव तेएणं, चंदो सोमत्तणेणं ति । ता एस भम्मणंदणस्स संतिओ होहिइ। ण सुंदरं च मए कयं इमस्स उवरिं महातवस्सिणो खग्गं कड्वियं ति। ता खमावेमि 15 एयं। एवं चिंतिऊण भणियं। 15

'जइ वि तुमं सुसियंगो देव तुमं चेव तह वि बलिययरो । जइ वि तुमं मइलंगो णाणेण समुजलो तह वि ॥ जइ वि तुमं भसहाओ गुण-गण-संसेविभो तह वि तं सि । जइ वि हु ण दंसणिजो दंसण-सुहभो तुमं चेय ॥ जह वि तुमं अवहत्थो झाण-महा-पहरणो तह वि णाह । जह वि ण पहरसि मुणिवर मारेसि तहावि संसारं ॥ जह वि वहएस-वेसो देव तुमं चेय सन्त्र-जण-णाहो । जह वि हु दीणायारो देव तुमं चेय सप्पुरिसो ॥ ता देव समसु मज्झं अविणयमिणमो अयाण-माणस्स । मा होउ मज्झ पार्व तुह खग्गाकरिसणे जं नि ॥' 21 भणंतो ति-पयाहिणं काऊण णिवडिओ चलण-जुवलण् राया । गंत्ण समादत्तो पुणो णयरि-रच्छाण् । जाव थावंतरं वश्वइ ता 21

पेस्छइ कं पि इत्थियं। केरिसिया सा। अवि य।

कसिण-पड-पाउयंगी मूयक्षिय-णेडरा लिलय-देहा । रसणा-रमंत-भीरू सणियं सणियं पयं देंती ॥

§ १६३) तओ ते च दट्टूण चिंतियं रायउत्तेण। 'दे पुच्छामि णं कत्थ चलिया एस' ति चिंतयंतो दिक्षो पुरओ। <sup>24</sup> भणियं च णेणं।

'सुंदरि घोरा राई हरथे गहियं पि दीसए णेय । साहसु मज्झ फुढं चिय सुयणु तुमं कत्थ चलिया सि ॥' 27 भणियं च तीए।

'चिलिया मि तत्थ सुंदर जत्थ जणो हियय-विहारे वसइ । भणसु य जं भणियर्ध्व अहवा मग्गं मर्म देमु ॥' भणियं च रायउत्तेण।

'सुंदरि घोरा चोरा सूरा य भर्मात रक्खसा रोहा। एयं मह खुडइ मणे कह ताण तुमं ण बीहेसि ॥' तीषु भणियं।

'णयणेसु दंसण-सुहं अंगे हरिसं गुणा य हिययम्मि । दइयाणुराय-भरिए सुहय भयं कत्थ अल्लियउ ॥' 33 चिंतियं च राइणा । 'श्रहो, गुरुओ से अणुराओ, सन्वहा सलाहणीयं एयं पेम्मं । ता मा केणह् दुटु-पुरिसेणं परिभवीयउ 33

<sup>1 )</sup> P सहिसत्थो, P वियद्दो 2 ) P पेमं, J बहुले, P om. य. 3 ) P क्यंम, P adds च before लक्जियं. कि वा for ता कि, P रे for दे, P om. धंभलकवणारं, P च for चेयः 5 > उ तत्थागंतूण, उ उछहितं. repeats after प्रथ a portion from above beginning with गंतूण व पसिंड पयत्ती सिंगगोण उल्लिङ etc. upto जेणेस वसओ एत्य, P होतिई for होद्दी, P दियहओं for दिवसओं 7 > P जाव for ताव 9 > P भगवती, P लक्किय्यह त्ति 10) म ताहे for ता दे, P जल for जलव. 11) P आव्हुंती, प्रदर्ण ति. 12) P मारेह for ता भए, P खुमिओ. P om. न्व, P पुहर्इ व मंडलं खंतीओं 14 > J धम्मणंदणसंतिओं, P adds q before सुंदरं, P उवरिमास्सिणो स्वयां. 15 > P om. एयं. 16) P ससियंगो, P om. चेव, P तह वि धंमविध्यरोः 17) P संसेवि तह, P सि for हु. 19) J वईएसवेसो P वइएसवासो, P सन्वजगनाहो, P सि for हु. 20) P अयागणरम, P खग्गुक्तिसर्गणं ति तिपयाहिणी काऊण, P जुयलए, J adds य after जाव. 22) P कि पि इच्छियं, P केरिसा य सा 23) P पाउरंगी मू उहिय, P रसंति for रसंत. 24 > J adds च after चिंतियं, J दे पेच्छामि, J द्विओ. 25 > J adds अवि य after णेणं-26) P सुयण तुर्मः 28) P चलियाम, P adds भणिय जं before भणियव्वंः 30) P भवंति, P मणी कहः 32) P फरिसं for हरिसं, P मुक्य for सुहय. 33 > J अही गरुओ, P om. एयं, P केणइटुपुरिसिणं परिहविअओ.

15

21

24

27

ाएसा। दे घरं से पावेमि' ति चिंतयंतेण भणिया। 'वश्व वश्व, सुंदरि, जत्य तुमं पश्यिया तं पएसं पावेमि। अहं तुज्झ । रक्लो, मा बीहेसु' ति भणिए गंतुं पयत्ता, अणुमर्ग राया वि। जाब धोवंतरं वर्षात ताव दिहो हमीए ससंभमो एजमाणो 3 सो खेय णिय-दहनो। भणियं च णेण।

'दइए ण सुंदरं ते रहयमिणं जं हमीऍ वेलाए। चिलया सि मज्झ बसई भणेय-विग्वाऍ राईए॥ ए-एहि, सागयं ते। ता कुसरूं तुह सरीरस्स।' तीए भणियं 'कुसरूं हमस्स महाणुभावस्स महापुरिसस्स पभावेणं'। दिहो ६ य णेण राया। भणियं च णेण। 'भहो, को वि महासत्तो पच्छण्ण-वेसो परिममह' ति चिंतयंतेण भणियं भणेण जुवाणेण। 'ए-एहि सागयं ते सुपुरिस जीयं पि तुजझ भायत्तं। जेण तए मह दहवा भणहा हो पाविया एत्य॥'

भणियं च राइणा । 'तं सुहक्षो तं रूवी तं चिय बहु-सिक्खिओ जुवाणाण । एइ गुण-पास-बद्धा जस्स तुहं एस घवलच्छी ॥' ति भणमाणो राया गंतुं पयत्तो । राईए बहले तमंघयारे णयर-मञ्झम्मि बहुए बियडू-जुवाण-जुवलय-जंपिय-हसिओग्गीय-विलासिए णिसामंतो संपत्तो पायारं । तं च केरिसं । अबि य ।

प्य तुंगं गयण-विल्लगं देवेहि वि जं ण लंघियं सहसा । पायालमुवगएणं फरिहा-बद्धेण परियरियं ॥ तं च पेष्टिल्लजण राहणा दिण्णं विजुक्तिक्तं करणं । उप्पहको णहंगणं । केरिसो य सो दीसिउं पयत्तो । अवि य । विजुक्तिताहद्धो दीसह गयणंगणे समुप्पहको । अहिणव-साहिय-विज्ञो इय सोहह खग्ग-विज्जहरो ॥ ण हु णवर लंघिको सो पायारो तुंग-लग्ग-णह-मग्गो । पिडको समपाको श्विय फरिहा-बंधे पि वोलेउं ॥ अणुतुणो चेय गंतुं पयदो ।

§ १६४) किं बहुणा संपत्तो तमुजाणं, जत्थ समावासिओ भगवं धंमणंदणो । पिबट्टो य अणेय-तरुयर-पायव-15 वही-लया-सविसेस-बहरुंधयार उजाण-मज्झिम्म । उवगक्षो य सिंदूर-कोष्टिम-समीविम्म । दिट्टा य णेण साहुणो भगवंते । 18 कम्मि पुण वावार बद्दमाणे ति ।

केह पढ़ित सउण्णा अवरे पाढेंति धम्म-सत्थाइं । अवरे गुणेंति अवरे पुष्कृति य संसए केइ ॥

वक्खाणित कयत्था अवरे वि सुणेंति के वि गीयत्था । अवरे रएंति कव्वं अवरे झाणिम वहंति ॥

सुस्सूमंति य गुरुणो वेयावध करेंति अण्णे वि । अण्णे सामायारिं सिक्खंति य सुत्थिया बहुसो ॥

दंसण-रयणं अण्णे पालेंति य के वि कह वि चारितं । जिणवर-गणहर-रह्यं अण्णे णाणं पसंसंति ॥ अवि य ।

सुत्तत्थ-मंसयाइ य अवरे पुष्कृति के वि तित्थेय । णय-जुत्ते वादे जे करेंति अध्भास-वायम्मि ॥

धम्माधम्म-पयत्थे के वि णिक्वेंति हेउ-वादेहिं । जीवाण बंध-मोक्खापयं च भावेंति अण्णे वि ॥

तेलोक्क-वंदणिजे सुक्कज्ञाणिम्म के वि वहंति । अण्णे दोग्गइ-णासं धम्मज्ञाणं समलीणा ॥

मय-माण-कोह-लोहे अवरे णिंदित दिटु-माहप्या । दुह-सय-पउरावत्तं अवरे णिंदिति भव-जलिहें ॥

हय देस-भत्त-महिला-राय-कहाणस्थ-विजयं दूरे । सज्ञाय-झाण-णिरए अह पेच्छइ साहुणो राया ॥

तं च दहुणं चिंतियं राइणा । 'भहो, महप्पभावे भगवंते जहा-भिणयाणुट्ठाण-रण् । ता पेच्छामि णं कत्थ सो भगवं धम्मअः णंदणो, किं वा करेह् कि चिंतयंतेण णिरूवियं जाव पेच्छह प्यंते णिविट्ठं । ताण तहियस-णिक्खंताणं पंचण्ह वि जणाणं 30
धम्मकहं साहेमाणो चिट्ठह् । चिंतियं य राहणा । 'दे णिसुणेमि ताव किं पुण इमाणं साहिजाह्' ति चिंतयंतो एकस्स
तहण-तमाल-पायवस्स मूले उवविट्ठो सोउं पयत्तो ति ।

<sup>1&</sup>gt; ए नितियंतेण, ए बद्याच्यः 2> ए भंतु for गंतुं. 3> ए सो चेय निययः 4> ए संदर्श तो इयमिणं. 5> उ om. एए हि सागयं ते, उ तीयः 6> ए तेण for णेण, ए के जि, ए जितियंतेण, ए भणियमणेण, ए om. जुवाणेणः 7> उ म् बुरिमः 9> ए ईय for एइ, उ जह for जस्तः 10> उ om. त्ति, ए राई बहले, उ णायरमञ्दांमि, ए वियष्टः, ए जुवल्जंपियहरियं, ए om. सिओग्गीय-विलासिए etc. to बद्धेण परियरियंः 13> ए। वं च दहुण राइणा, ए किरणं for करणं 14> ए विखत्ताइट्टा, ए गयणंगणं, ए साहियव्विज्जोः 15> ए नवरं, उ तुंगमगणहल्गां, उ बंधिमः 16> ए अणुत्तरो चेय, उ पयत्तो । 17> उ तरुपायन, ए पायवहीः 18> ए बहुलंघयारे, ए om. य, ए सामिनं ।, ए om. भगवंतेः 20> उ पठति, ए मुणंति for गुणंति, उ om. य, ए संसयं, उ केईः 21> ए om. कयत्था अवरे वि मुणंति, ए केद गीयत्था, उ रयंतिः 22> ए समायारीः 23> उ सालेति (some portion written on the margin) ए पालंति, उ om. अवि यः 24> उ संसयाई, ए तत्थ्य, ए सहत्थोभयजुत्तो for णयजुत्ते, उ वादे ये ए वादे य, ए अक्भासं । 25> ए केह, ए हे उवाएहिं, ए मोक्सोगई च, उ पार्वेति for भावेतिः 26> ए वंदणिज्जाः 27> ए माहप्पेः 28> ए विज्ञयाः 30> ए om. ति, उ ए विति कित कित , ए अतो for एयंते, ए तिहैयहदिक्तियाणं पंचण्हः 31> ए om. विदृहर, ए दे सणियं सुणेमिः 32> ए सूले उवस्त सूले उवः

🖣 १६५) भणियं च भगवया धम्मणंदणेण । 'देवाणुप्पिया, I 1 पयडं जिणवर-समा पयडं णाणं च दंसणं पयडं । पयडं सासय-सोक्खं तहा वि बहवे ण पार्वेति ॥ पुद्वी-जल्ल-जल्लणाणिल-वणस्सई-णेय-तिरिय-मेएसु । एएसु के वि जीवा भर्मति ण य जीत मणुयत्तं ॥ 3 मणुयत्तणे वि छद्धे अंतर-दीवेसु णेय-रूवेसु । अच्छंति भमंत श्विय आरिय-खेतं ण पार्वेति ॥ भारिय-खेसिम पुणो णिंदिय-भहमासु होति जाईसु । जाइ-विसुद्धा वि पुणो कुलेसु तुच्छेसु जायंति ॥ सुकुले वि के वि जाया अधा बहिरा य होंति पंगू य । वाहि-सय-दुक्ख-तविया ण उणो पार्वेति आरोगं।। 6 आरोग्गम्मि वि पत्ते बाल चिय के वि जंति काल-वसं। के वि कुमारा जीवा इय दुलहं आउयं होइ ॥ वास-सर्य पि जियंता ण य बुद्धि देंति कह वि धम्मिम्म । अवरे अवसा जीवा बुद्धि-विहूणा मरंति पुणो ॥ भह होइ कह वि बुद्धी कम्मोवसमेण कस्स वि जणस्स । जिण-वयणामय-भिरयं घम्मायरियं ण पार्वेति ॥ 9 अह सो वि कह वि कहो साहइ धम्मं जिणेहिँ पण्णतं । णाणावरणुदएणं कम्मेण ण क्षोग्गहं कुणइ ॥ बह कह वि गेण्हड़ श्विय दंसण-मोहेण णविर कम्मेण । कु-समय-मोहिय-चित्तो ण चेय सदं तिहं कुणइ ॥ बहु कुणडू कह वि सदं जाणंतो चेय अच्छए जीवो । ण कुणडू संजम-जोयं वीरिय-रुद्धीएँ जुत्तो वि ॥ 12 12 इय हो दंबाणुपिया दुलहा सम्बे वि एत्य लोयम्मि । तेलोक्क-पायड-जसो जिणधम्मो दुल्लहो तेण ॥ भणियं च भगवया सुधम्मसामिणा । माणुस्स-खेस-जाई-कुळ-रूवारोग्गमाउनं बुद्धी । समणोग्गह-सद्धा संजमो य लोगम्मि दुलहाई ॥ 15 एके ण-यणंत चित्र जिणवर-मग्गं ण चेय पावंति । भवरे छाढे वि पुणो संदेहं णवर चिंतेंति ॥ अण्णाण होइ संका ण-याणिमो किं हवेज मह धम्मो । अवरे भणित मृढा सम्बो धम्मो समो चेय ॥ 18 अवरे बुद्धि-विहूणा रत्ता सत्ता कृतित्थ-तित्थेसुं । के वि पसंसंति पुणी चरग-परिव्वाय-दिक्खाओ ॥ 18 भवरे जार्णति श्विय धम्माहम्माण जं फलं लोए। तह वि य करेंति पावं पुरवज्जिय-कम्म-दोसेण ॥ अवरे सामण्णिम वि वहंता राग-दोस-वस-मृहा । पेसुण्ण-णियडि-कोवंहिँ भीम-रूवेहिँ घेण्नांत ॥ भण्णे भव-सय-दुलहं पावेऊणं जिणिंद-वर-मग्गं । विसयासा-मृढ-मणा संजम-जोए ण लग्गंति ॥ 21 21 ण य होति ताण भोया ण य धम्मो अलिय-बिरइयासाणं । लोयाण दोण्ह चुक्का ण य समो णव य कुलम्मि ॥ भवरे णाणस्थद्धा सुन्वं किर जाणियं ति भम्हेहिं । पेच्छंत श्विय उड्डा जह पंगुलया वण-द्वेणं ॥ भवरे तव-गारविया किर किरिया मोक्ख-साहणा भणिया । हज्झंति ते वि मुढा धावंता अधया चेव ॥ 24 इय बहुए जाणेता तह वि महामोह-पसर-भर-मृदा । ण करेंति जिणवराणं आणं सोकवाण संताणं ॥'

एत्यंतरिम्म चिंतियं णरवर्षणा तमाल-पायवंतरिएण । 'भ्रहो, भगवया साहियं दुह्नहत्तणं जिणवर-मग्गस्स । ता सध्यं 27 सञ्चमेयं । किं पुण इमं पि दुष्टहं रज्ज-महिला-घर-परियण-सुहं । एयं अणुपालिय पच्छा धम्मं पेच्छामो' ति चिंतयंतस्स 27 भगवया लक्खिओं से भावो । तओ भणियं च से पुणो भगवया धम्मणंद्रणेणं ।

जं एयं घर-सोक्खं महिला-मइयं च जं सुहं लोए । तमणिचं तुच्छं चिय सासय-सोक्वं पुणो णंतं ॥ जहा ।

30 ० १६६) अस्य पाडलिपुत्तं णाम णयरं। तत्थ वाणियभो घणो णाम। सो य घणवह-सम-घणो वि होऊण 30 रयणदीवं जाणवत्तेण चलिमो। तस्स य वद्यमाणस्स समुद-मज्झे महा-पवण-रुविणा दंदवेण वीई-हिंदोलयारूढं कह कह वि दस सि दिल्यं जाणवत्तं। सो य वाणियभो एकमि दिल्य-फलहण् वलमो, तरंग-रंगेत-सरीरो कुढंगदीवं णाम दीवं 33 तत्थ सो पत्तो। तत्थ य तण्डा-छुहा-किलंतो किंचि भक्तं मगाइ जाव दिहो सो दीवो। केरिसो। अबि य। 33

<sup>1&</sup>gt; P देवाणुपिया. 2> प्रवहुए for बहुने. 3> P जल्णानिल, P मेंदेग, P कि वि जीया. 4> P अश्रंति भर्मतं चिय. 5> P नित्ययनमा य होति. 6> प्रवंगू या, P वाहिय, P उनणो for ण वणो, P om. आगेगां. 8> P अवरे अवरे for अवसा, प्र होवि P होति for होइ, P करसह जणस्स. 10> P कह यह for अह सो वि. 11> P कह for अह, P मेहिए for गेण्हर, P सिर्कि. 13> प्र अह for इय, प्र दुलहं मध्वंमि एत्य. 15> P गेगागाउथं, प्र लंग्यंमि. 16> प्र णयणित, P वियं, P चेवा, प्र पावेति, P वियंति. 18> P कुतित्थेस, P चर्य for चरग. 19> P धंसाधंमाण, P पुञ्चिक्षयकंम. 20> प्र रायरोस. 21> प्र दुलहं, प्र मुहमणो. 22> प्र भोयाण for लोयाण, प्र य मध्ये स्विन्त्यकुलंमि. 23> P नाणं सम्बं एयं किर, P पेच्छांति य विश्व दृष्टा (प्र हृद्दा?) जह. 24> P किरि for किर, P मूहो. 27> प्र om. वि, P दुलहरुकं, P अणुपालियं, प्र एपेच्छामो. 28> P भावा। ततो भगियं पुणो पि भगवया. 30> P पाडलिउत्तं, P विणओ. 31> P रयणदीवं, P om. महा, P देवेण, P कहं कहं पि दस ति स दिल्यं. 32> P फलिहए विलम्पो, P कुलंगदीवं, प्रणाम हीयं. 33> P तत्थ य संपत्तो, P om. तत्थ य, JP dapds after मगाइ.

33

1 अप्फल-कड्डय-कुर्डगो कंटय-खर-फरुस-रुक्ख-सय-पडरो । हरि-पुष्ठि-रिच्छ-दीविय-सिव-सदण-सप्टिंड परिचरिको ॥ मल-पंक-पृष्ट्-पडरो भीम-सिवाराव-सुक्वमाण-रथो । दोस-सय-दुक्ख-पडरो कुडंगदीवो सि णामेणं ॥ 3 तम्मि य तारिसे महाभीमे उम्बियणिजे भमिउं सो समावत्तो । तेण य तत्य भमंतेण सहसा दिहो भण्णो पुरिसो । पुच्छिजो 3 य सो तेण 'भो भो, तुमं करथेत्य दीवे'। तेण भणियं 'मह सुवण्णदीवे पत्थियस्स जाणवत्तं फुडियं, फरूबारुग्गो य एत्थ संपत्तो'। तेण मणियं 'पयह, समं चेय परिममामो'। तेहि य परिमममाणेहिं अण्णो तहको विद्रो पुरिसो। तको तेहिं 6 पुष्किमो 'मो भो, तुमं कत्थेत्यागमो दीवे'। तेण भणियं 'मह छंकाउरि वश्वमाणस्स जाणवत्तं दलियं, फलह्यालमो एत्य 6 संपत्तो' ति । तेहिं भणियं 'सुंदरं, दे सम-दुक्ख-सहायाणं मेत्ती अम्हाणं । ता एत्य कहिंचि तुंगे पायये मिण्ण-बहण-चिंधं उद्मेमो'। 'तह' ति पहिवजित्रण उद्मियं वक्कलं तरुवर-सिहरम्मि। तओ तण्हा-छहा-किलंता भसणं भण्णेसिकणं पयत्ता। 9 ण य किंचि पेच्छंति तारिसं रुक्खं जत्य किर फलं उप्पजह ति । तओ एवं परिभमणुष्वापृहिं दुक्ख-सय-बिहलेहिं कह-कहं पि 9 पावियाई घरायाराई तिष्णि कुडंगाई । तत्य एकेकिम्म कुडंगे एकेका काउंबरी । तं च पेच्छिकण कसिसयं हिचएणं, भणिकण य समाहता । 'भहो, पावियं जं पावियव्वं, णिब्बुया संपयं भरहे, संपत्ता जिहच्छियं सोक्खं' ति भणमाणेहिं विरिक्काई तेहिं 12 अवरोप्परं कुडंगाई । पलोइयाणि य तेहिं काउंबरीहिं फलाइं । ण य एकं पि दिहं । तको दीण-विमण-दुम्मणा फुट्ट-मुहा 12 कायल-स्रीव-सरिसा भरिछउं पयत्ता। तभो केण वि कालंतरेण मणोरह-सपृष्टिं णव-कक्क्स-सणाहाओ जायाओ ताओ काउंबरीको । तन्नो भासाइयं किंचि-मेच-फर्छ । तहा तत्य णिबद्धासा तम्मणा तक्किसा जीविय-बह्नदाको ताको काउंबरीको 15 सउण-कायलोवहवाणं शक्संता अध्किउं पयत्ता। अध्कंताण य जं तं तेहिं कयं भिष्ण-वहण-चिंधं तं पेष्किऊण कायब्द- 16 करुणा-परिगएणं केणावि विशिष्ण दोर्णि घेसुण पेसिया णिजामय-पुरिसा । ते य धार्गसूण तं दीवं अण्णिस्संति । बिहा य तेहिं ते निष्णि पुरिसा कुडंग-काउंबरी-बद्ध-जीवियासा । भणिया च तेहिं णिजामय-पुरिसेहिं। भो भो, बम्हे जाणवत्त-18 वहणा पेसिया, ता पयद्वह, तढं णेमो, मा एत्थ वुक्ख-सय-पउरे कुढंग-दीवे विविज्ञिहिद्द ति । तजो भणियं तत्थ एक्केण 18 पुरिसेण। 'किमेत्य दीवे दुक्खं, एयं घरं, एसा काउंबरी फलिया, पुणो पत्नीहिह। एवं असणं पाणं पि कालेण बुद्धे देवे भविहिद्द् ति । किं च पृथ्ये दुक्लं, किं वा तथ्य तीरे अवरं सुद्दं ति । ता णाहं वचामि । जलहि-मज्झे वद्दमाणस्स एयं पि ण 21 हवीहइ' ति भणिडण तत्थेय द्विओ । तभो तेहिं णिजामय-पुरिसेहिं बिइओ भणिओ । सो वि वोतुं पयत्तो । 'सम्वप्तिणं 21 दीवं दुह-सय-पउरं, ण एत्थ तारिसं मणुण्णं सुहं। किंतु इमाइं उडयाहं, इमा य वराइणी काउंबरी फलिया मए परिचत्ता सउण-कायल-प्यमुहेहिं उवहवीहिइ ति । ता इमाए पिकाए फलं उवभुंजिऊण पुणो को वि णिजामभो एहिइ, तेण समयं 24 वसीहामि, ण संपडड़ संपर्य गमणं' ति भणिऊण सो बि तम्मणो तत्थेव द्विभो ति । तभो तेहिं तहभो पुरिसो भणिनो 24 'पयटू, वसामो'। तेण भिणयं। 'सागयं तुम्हाणं, सुंदरं कयं जं तुम्हे भागया। तुच्छमिणं एत्य सोक्सं भणिषं च। बहु-पचवाओं य एम दीवो । ता पयष्टह, वचामों सि मणमाणो पयद्दी तेहिं णिजामएहिं समयं । भारूहो य दोणीए । 27 गया तर्ड । तत्थ पुत्त-मित्त-कलत्ताणं भ्रण-भ्रण्ण-संपयाए य मिलिया सुद्दं बणुह्वंति । ता किं । मो, 27 देवाणुपिया एसो दिहेतो सुम्ह ताव मे दिग्णो । जह एयं तह मण्णे उवणयमिणमो णिसामेहि ॥

्वाणुपया एसा विष्टता तुन्ह ताच म विज्ञा । तह एवं तह विज्ञान उपलब्धान गिर्मास । ्व १६७) जो एस महाजलही संसारं ताव तं वियाणाहि । जम्म-जरा-मरणावत्त-संकुलं तं पि दुत्तारं ॥
जो उण कुइंग-दीवो माणुस-जम्मो त्ति सो मुणेयच्वो । सारीर-माणसेहिँ य दुक्खेहिँ समाउलो सो वि ॥
जे तत्थ तिष्णि पुरिसा ते जीवा होति तिष्पयारा वि । जोणी-लक्खाउ चुया मणुस्स-जम्मिम ते पत्ता ॥
तत्थ वि उडय-सरिच्छा तिष्णि कुइंगा घरेहिँ ते सरिसा । काउंबरीको जाको महिलाको ताण ता होति ॥
जाइं तत्थ फलाई ताइं ताणं तु पुत्त-भंडाइं । अलिय-क्यासा-पासा तं चिय रक्खेति ते मुद्रा ॥

1> P कुड for क्युय, P फह्सयपउरी, P हिएकुहिरिछ. 3> J मिकिंग, P om. सहसा. 4> P om. य, P अहं for मह, P फल्ह्या, P ov. य 5) J परिक्रमामी, P om य, J om. तओ. 6> J om. में भी, P कत्येत्य दीवे, P मम for मह, P फल्ह्याविलगो. 7> P सुरर, P सुक्त for दुक्व, P पक्ला for एत्थ, J चिद्धं (?) उच्चेगो. 8> P उव्भितं. 9> P क्रं, P उप्पद्धाह, J om. तओ, P परिक्रम, P किंह for कहकहं पि. 10> P घरागाराई, P एकेंक पि कुंडेमें एकेको, P सिसंयं for कसियं. 11> P adds जं after अही, J जहिन्छयं P किंहिन्छयं, J विरिक्तायाई. 12> J om. य, P वियणा पुर. 13> J काय for कायल, P सरीसा, P तेण for केण, J कक्कसणाहाओं. 14> P काटंबरीओ, P आसाइय, P om. मेत्त, JP फला, J om. तहा. 15> J किंहिंग for क्यं, J चिद्धं. 16> P दोणी, J अण्णिसंति. 17> P om. तेहिं, J om. ते, P कुंडुंगा य काउं, P om. बद्ध, J अम्हेंहिं for अम्हे. 18> J कुंडग, P विविज्ञिह ति. 19> P पुणो विच्ह ति, J वहं िंगे. 20> P मिकिंदिति ति, P किं चि, P अविरं सुह ति, P न भविहि ति. 21> P तत्येव, P बीओ for बिह्ओ, J सब्बं णिमं. 22> P पउरंग न, P इमाइं चरां. 23> P उवहंबिहि ति, J om. ति, P इमीय पक्षाय. P निज्ञामण ओहिइं. 24> P क्योहामी, J विमणो for तम्मणो. 25> P तुन्मे, J तुन्छ णिमं एत्थ. 26> P om. ता, P पयह, J om. य. 27> P om. य before मिलिया, P om. ता किं भो. 28> P देवाणुरिपया एस, J तुम्हाणं P अम्हं for तुम्ह (emended). 30> P माणुसेहिं. 31> P वि ममिकण जोणिलक्खां अ माणुसंनंमिते पेयत्ता ॥ 32> P य for वि, J पुरिसा for सरिसा, J जा वि य for जाओ, P om. ताण. ताण. 33> P कथा माया ते नियः

दारिइ-वाहि-दुह-सय-सउणाणं रक्खए उ तं मूढो । ताणं चिय सो दासो ण-यणइ जं भत्तणो कजं ॥ जे णिजामय-पुरिसा धम्मायरिया भवंति लोगम्मि । जा दोणी सा दिक्खा जं तीरं होइ तं मोक्खं ॥ संसार-दुक्ख-तिबिए जीवे तारेंति ते महासत्ता । जंगम-नित्थ-सिरच्छा चिंतामणि-कप्परुक्ख-समा ॥ 3 तुच्छा एए भोया माणुस-जम्मिम गिंदिया बहसो । ता पावसु सिद्धि-सुहं इय ते मुणिणो परूर्वित ॥ तत्येको भणइ इमं एयं चिय एत्थ माणुसे दीवे । जं सोक्खं तं सोक्खं मोक्ख-सुहेणावि किं तेण ॥ पुत्त-पिइ-दार-बंधू-माया-पासंहिँ मोहिओ पुरिसो । तं चिय मण्णइ सोक्खं घर-वास-परेण धम्मेण ॥ साहेंताण वि धम्मं तीर-सुहं जह य ताण पुरिसाण। ण य तं मोत्तं वच्चइ कण वि मोहेण मृढप्पा ॥ सो जर-मरण-महाभय-पडरे संसार-णयर-मज्ज्ञान्मि । गड्डा-सूचर-सरिसो रमइ श्वित्र जो अभव्य-जिओ ॥ बिइओ वि काल-भविशो पिडवजाइ मुणिवरेहिँ जं किहयं। तीरं ति गंतुमिच्छइ किंतु इमं तत्य सो भणइ ॥ 8 भगवं घरिम महिला सा वि विणीया य धम्मसीला य । मुंचामि कस्स एवं वराङ्गणिं णाह-परिहीणं ॥ पुत्तो वि तीय-जोग्गो तस्स विवाहं करेमि जा नुहियं । दुहिया दिण्ण श्चिय मे अण्णो पुण बालओ चेय ॥ ता जाव होड़ जोग्गो ता भगवं पव्वयामि णियमेण । अण्णो वि ताव जाओ ते वि पलासा य ते दिग्धा ॥ 12 णाऊणं जिण-वयणं जं वा तं वा वलंबणं काउं। अच्छंति घरावासे भविया कालेण जे पुरिसा ॥ तइओ उण जो पुरिसो सोऊणं धम्म-देसणं सहसा । संसार-दुक्ल-भीरू चिंतेऊणं समाढत्तो ॥ 15 वाहि-भव-पाव-किंगल-केटय-फरुसिम मणुय-लोगिम । भच्छेज को खणं पि विमोक्ख-सुहं जाणमाणो वि ॥ 15 घर-वास-पास-बद्धा अलिय-कयासावलंबण-मणा य । गेण्हें नि णेय दिक्खं अही जरा साहस-विहुणा ॥ ता पुण्जेर्हिं महं चिय संपत्ता एत्थ साहुणो एए । दिक्खा-दोणि-वलग्गा नीर-सुहं पाविमो अम्हे ॥ 18 कणयं पि होइ सुलहं रयणाणि वि णवर होंनि सुलहाई । संसारिम वि सयले धम्मायरिया ण लब्भेनि ॥ 18 ता होउ मह इमेणं जम्म-जरा-मरण-दुक्ख-णिरूएणं । पावेमि सिद्धि-वसहं तक्खण-भन्त्रो इमं भणइ ॥ ता मा चिंतेसु इसं एयं चित्र एत्थ सुंदरं सोक्लं । उंबिर-कुइंग-सिरसं तीर-सुहाओ विमोक्लाओ ॥ ति । 21 🖔 १६८) एत्थंतरम्मि भणियं चंडसोमप्पमुहेहिं पंचिहिँ वि जलेहिं। 21 'जह आणवेसि भगवं पडिवजामो तहेय तं सब्वं । जं पुण तं दुश्वरियं हियए सहं व पडिहाइ ॥' भणियं च भगवया धम्मणंद्रणेणं । 'एयं पि मा गणेजसु जं किर अम्हेहिँ पाव-कम्मं ति । सो होइ पाव-कम्मो पच्छायावं ण जो कुणह ॥ 24 सो णिथ कोइ जीवो चउ-गइ-संसार-चारयावासे । माइ-पिइ-भाइ-भइणीओ णंतसो जेण जो वहिया ॥ ता मारिऊण एको णिंदण-गुरु-गरहणाहिँ सन्बाहि । लहुयं करेइ पावं अवरो तं चेय गरुएइ ॥ तृब्भे उण सप्पुरिसा कह वि पमाएण जे करेउं जे। पावं पुणो णियत्त। जेण विरत्ता घरासाओ ॥ 27 इमं च एत्य तुब्भेहिं पायच्छित्तं करणायं' ति साहियं किं पि सणियं धम्मणंद्रेणेणं । तं च राहणा ण सुयं ति । एत्यंतरिम्म इंदिय-चोरेहिँ इमो पडिवजह इय मुसिजाए लोए। जायम्मि भड्ड-रत्ते बुक्तरियं जाम-संखेण॥ 30 ताव य चिंतियं राइणा । 'तुहु मे चिंतियं जहा इमस्मि मयण-महूमवे किं करेंति साहुणो । ता को अण्गो इमाणं वावारो 30 त्ति। अविय।

जं कणयं कणयं चित्र ण होइ कालेण तं पुणो लोहं । इय णाण-विसुद्ध-मणा जे साहू ते पुणो साहू ॥ सब्बहा जं जं भणीत गुरुणो अज पभायम्मि तं चिय करेमि । को वा होज सयण्णो इमस्य आणं ण जो कुणइ ॥' ति । 33

<sup>1)</sup> गसी for लं, ग दोसी for दामी, P तथण for णथणड. 2) P हवंति, ग लोशिमा, P जा for जं, P होति लं. 3) P तार्रित, P में for ते, P ऋष्य for तिरथ, P inter. म्बच्च & ऋष्य 5) P तर्रथेकी 6) P वित्तिपयदार्रवर्ष, P मायाइ for पासिह, P ममाइ for मण्णड. 7) P तिरम् ने जह 8) P मत्ता for महा, P रइमइ for रमइ, प्रश्रहन्व. 9) प्रय for वि, P om. ति. 10) P सुझामि for सुनागि, P बराडणी 11) P उण for पुण 12) P ता होइ जी व जीग्यों, प्रय त दिया. 15) प्र मणुअलाअमि, प्रजो for को. 16) प्र असायावलंबणमणा था। 17) P साहुणा, P बिलग्यों. 18) प्ररमणाई जवर. 19) P वमाई. 20) P मुक्से for नोक्से, P कुटुंग. 21) प्रिमे for वि 22) P तहेव, P om. तं after पुण, P दुझरियाई, P माहें. 25) P को वि जीजो, प्र माडपिय P मायपिय, P अणंतसो for णृतसो. 26) प्रषमें for एको, P गुरुषड. 27) P तुग्हे for नुन्से, P नियत्ता for विरत्ता. 28) P मणियं for सिणिय, प्र सुनं ति ।, P om. प्रश्यंत्रमा. 29) P लोओ. 32) P om. सञ्चहा. 33) P पहार्थमि, P सउण्णो.

ा अवि य चिंतयंतो राया गंतुं पयत्तो। चिंतियं च णरवङ्णा। 'अहो, ण-याणीयङ् गुरुणा अहं जाणिओ ण व त्ति इहागओ। । अहवा किं किंचि अत्यि तेलोके जं ण-याणङ् भगवं धम्मणंदणो। ता किं पयडं चिय वंदामि। अहवा णहि णहि, इसं एयं अस्मुब्भड-भीसणं मुणियण-चरिय-विरुद्धं वेस-ग्रहणं भगवओ दंसयामि लज्जणीयं ति। ता माणसं चिय करिम पणासं। अ

जय संसार-महोबहि-दुक्ख-सयावत्त-भंगुर-तरंगे। मोक्ख-सुइ-तीर-गामिय णमोत्थु णिजामय-सरिच्छ ॥' क्ति चिंतयंतो णिगाओ उज्जाणाओ, संपत्तो पायारं, दिण्णं विज्जिक्षित्तं करणं, रुंघियं, संपत्तो रायमग्गं, पत्तो धवलहरं, 6 मास्को पासाप्, पविद्वो वासहरं, णिसण्णो पहुंके, पसुत्तो य।

§ १६९) साहुणो भगवंते कय-सज्झाय-वावारे कयावस्सय-करणे य खणंतरं णिइं सेविऊण विद्युद्धे वेरत्तियं कालं काउमादत्ता । एत्थ य अवसरे किंचि-सेसाए राईए, अरुणप्पभा-रंजिए सयले गयणंगणाभोए, महु-पिंगलेसु मुत्ताहलेसु व १ तारया-णियरेसु, पिट्टं इमं पाहाउय-दुवइ-खंडयं बंदिणा । अबि य ।

भवर-समुद्द-तीर-पुलिणोयरण् परिमंद-नामणियं । विरद्वुब्वेय-दुक्ख-परिपंद्वरियं ससि-चक्कवाइयं ॥ पुक्वोयहि-तीरयाओं संगम-रहसुद्वीण-देहको । इच्छद्द भहिलसिऊण दइयं पिव तं रवि-चक्कवायओ ॥ जोण्हा-जल-पिडहत्थण् गयण-सरं णिम्मले पहायम्मि । मउलइ भरुणाइद्धउ तारा-चंदुज्जयाण सत्थओं वि ॥ णाणा-णयण-मणो-हरिय तउ अंगेहिं विलसंत । मेलि भडारा णिद्व तुहुं भण्णु विइज्जिय कंत ॥

इसे च बंदिणा पिटियं णिसामिऊण जंभा-वस-विठिड्वेहमाण-बाहु-फिल्हो णिहा-घुम्मिरायंब-णयण-जुवलो समुद्विको राया 15 सयणाओ । कयं च कायावस्सय-करणीयं । उवगओ अत्थाण-गंडवं जाव जोक्कारिओ वासवेणं । भिणयं च राहुणा 'भो भो 15 वासव, कीस ण विद्या भगवओ धम्मणंदणस्स पाय-मूलं'। भिणयं च वासवेणं 'जहा पहू आणवेह' ति । पयता गंतुं, समारूढा य वास्या-करिणि, णिग्गया य णयरीओ । संपत्ता तमुज्जाणं । वंदिओ भगवं धम्मणंदणो साहुयणो य । 18 पुच्छिया य भगवया पउत्ती, साहिया य णेहिं। भिणयं च भगवया। 'भो भो महाराय पुरंदरदत्त, किं तुह वलगं 18 किंचि हिययमिम'। तओ राहुणा चिंतियं। 'णिस्मंसयं जाणिओ भगवया इहानओ' ति चिंतयंतेण भणियं च णेण। 'भगवं, जारिमं तण् समाहृद्वं तारिसं सन्वं पिडवण्णं। किंतु इमे कुढंग-काउंबरी-फलाणि मोनुं ण चाप्पि। ता इह- 12 दियस्स चेय देसु भगवं, किंचि संसार-सागर-तरंडयं' ति। भगवया भणियं। 'जइ एवं, ता गेण्ह इमाई पंचाणुब्वय- 21 रयणाई, तिण्ण गुणव्वयाई, चत्तारि सिक्खावयाई, सम्मत्त-मूलं च इमं दुवालस-विहं सावय-अममं अणुपालेसुं ति। नेणावि 'जहाणवेसि' ति भणमाणेण पिडवण्णं सम्मत्तं, गिह्याई अणुव्वयाई, सन्वहा गिह्याणुब्वओ अणण्ण-देवो जाओ 24 राया पुरंदरदत्तो। वाववो वि तुट्टो भणिउमाढत्तो। 'भगवं, किंपि तुम्हाणं बुत्तंत अम्हे ण-याणिमो'। भगवया भणियं। 24 'इमो चेय कहहस्सह ति। अम्हाणं सुत्तत्व-पोरिसीओ अङ्क्रमंति। गंतब्वं च अज्ञ अम्हेहिं'। हमं च सोऊणं मण्ण-भर-कंठ-गगगर-गिरेहिं भणियमणेहिं। अवि य।

27 'अम्हारिसाण कत्तो हियइष्छिय-दृह्य-संगम-सुहेल्ली । एयं पि ताव बहुयं जं दिट्टं तुम्ह चल्लण-जुयं ॥ 27 ता पुणो वि भगवं, पसाओ करियब्बो दंसणेणं' ति भणमाणा णिवडिया चल्लण-जुवल्ल भगवओ । अभिणंदिऊण य तिउणं पयाहिणं काऊण पविट्ठा कोसंबीए पुरवरीए । भगवं पि सुत्तत्थ-पोरिसिं करिय तप्पभिद्दं च सिव-सुह-सुभिक्ख-खेत्तेसु 30 विहरिउं पयत्तो । भगवं गच्छ-परिवारो । ते वि थोवेणं चिय कालेणं अधीय-सुत्तत्था जाया गीअत्था पंच वि जणा । ताणं च 30 एग-दियह-वेला-समवसरण-पञ्चह्याणं ति काऊण महंतो धम्माणुराय-सिणेहो जाओ ति ।

§ १७०) अह अण्णया कथाइ ताणं सुहं सुहेण अच्छमाणाणं जाओ संलावो । 'हो हो, दुछहो जिणवर-मग्गो, ता 33 कहं पुण अण्ण-भवेसु पावेयच्वो सि । ता सव्वहा किमेत्थ करणीयं' ति चिंतिऊण भणिओ पाय-पडणुट्टिएहिं चंडसोम- 33 जेट्टजो । अवि य ।

<sup>1)</sup> Pow. विनयंतो राया गंतुं पयत्तो । etc. to ता माणसं निय करेमि पणामं । 4) P जह संसारमहोयिहिदुग्यसयावत्त, P मोक्यरस तीर. 5) P किरणं for करणं. 6) P वासहरमि निवण्णो. 7) J adds वि before मगवंते, P सीविज्ञण विद्वहों वेरिगायं कालं काउमाहत्तो. 8) P ow. य, P अरुणपहारं, J अ for व. 9) P दुअइखंडल्यवंदिणो. 10) P विरहुवेयद्वस्व शिप्तं कालं काउमाहत्तो. 8) P ow. य, P अरुणपहारं, J अ for व. 9) P दुअइखंडल्यवंदिणो. 10) P विरहुवेयद्वस्व शिप्तं कालं काउमाहत्तो. 8) P ow. य, P अरुणपहारं, J अ for व. 9) P दुअइखंडल्यवंदिणो. 12) J पिडल्छ्य P पटह्व्छ्य, P अरुणाइटुओ, P संवुज्जुयाण. 13) P राहणा स्वण मणो for णाणा etc., P अं for अंगेहिं, J णिद्व (?), P अन्नइ वियिज्ञिय. 14) P जं तावस, P जुयलो. 15) P ow. जाव, P जोकारिओ 16) P जह, JP परतो. 17) P समास्त्रतोण P किरिणि, P साहुणो. 18) P ow. य before लेहिं, P महा for महागय. 19) P निरसंदिट्टं जाणिओ, JP चित्रवंतेण 20) P कुड्यकाउंबरी, J adds त्ति after चाएमि. 21) P द्विय चेय. 22) P दुवालसियं 23) P जहाणत्रेस, P अणत्रे देवो. 24) P तुम्हाणं पुञ्चवुत्तंतं. 25) P कहिस्सइ, P पीरिमीओ. 26) P ow. वंठ. 27) P ow. दहय, P एवंमि ताव. 28) After असिणंदिक्जण य P repeates हें तुम्ह चलणाजुयं etc. to असिणंदिक्जण य. 29) J rightly restores पविट्ठा P पविद्वा, P om. वि, P पीरिसी, J तत्पमूरं, P च सुविसुहमुहेक्क्षेत्र 30) P पियालो । J अधीव 31) P एक्क for एम, P पव्चक्याण काजण. 32) J क्याई, P adds ि after मग्गो. 33) P om. ति, P adds य before भणिओ, P पायवटलुं, J गंडसीम्म. 34) P केवहुज्जो.

24

27

30

33

'जङ् थोच-कम्मवाए अण्ण-भवे होजः अङ्सबो नुज्य । ता जत्थ ठिया तत्थ तए संमर्त अम्ह दायव्यं ॥

पुष्व-िक्रैंण एयं अन्द सिणेहोवयार-पक्लेहिं । सुबिहिय तं पडिवजासु इच्छा-कारेण साहूणं ॥' 3 3 जिबहिया भजमाणा पाएसु । भजियं च चंडसोमेजं । 'जइ होज अइसको मे तुम्हे वि य होज मणुय-छोगम्मि । पंचिंदियम्ब-सम्मी ता पहिवणां ण अण्णस्थ ॥' तको तेहिमि चउहिमि जणेहिं भणिओ माणभडो 'इमं चेय'। तत्थ तेणावि 'तह' ति पडिवण्णं । तो तेहिं चउहिं मि 6 भणिओ मायाइचो । तेणावि 'इत्थं' ति पडिभणियं । तओ लोहदेवो, पुणो मोहदत्तो ति । एवं अवरोप्पर-कथ-समय-संकेष- 6 सम्मत्त-रुंभडमुयय-मग्गिरा अच्छिउं पयत्ता । एवं च पन्वत्त्व-किरिया-णाण-झाण-वावडाणं च ताणं वच्चइ कारुरे । किंतु सो चंडसोमो देस-समावेणं चेय कहिंचि कारणंतरे कोवण-सहावो, मायाइचो वि मणयं माया-णियडि-कुडिक्छ-हियवजो। 9 सेसा उण पश्चिमग-कसाय-पसरा पन्वज्ञमणुपार्लित । कालेण य सो लोभदेवो णिययाउयं पालिऊण कय-संलेहणा-कम्मो णाण- 9 दंसण-चारित्त-तवाराहणाणु चउक्लंघाणु वि पाण-परिचायं काऊण तप्पाओग्ग-परिणाम-परिणय-पुष्व-बद्ध-देवत्तण-णाम-गोत्तो मरिऊण सोहम्मे कप्पे उदगको । § १७१) जंच केरिसं। **अवि**य। 12 णिम्मल-रयण-विणिम्मिय-तुंग-विमाणोह-रुद्ध-गयणवहं । रम्म-मणि-कूड-रह्यं सिरि-णिलयं णंदणवणं व ॥ कहिंचि सुर-कामिणी-गीय-मणहरं, कहिंचि रयण-रासि-पजालिउजलं, कहिंचि वीणा-रव-सुख्यमाणुकंदुख्यं, कहिंचि तार-15 मुत्ता-फलुज्जलं, किंहिंच मणि-कोट्टिमुच्छलंत-माणिक्कयं, किंहिंच फालिह-मणि-बिरइय-अक्खाडयं, किंहिंच पोमराय- 15 मणि-वियसिय-तामरसं, कहिंचि वियरंत-सुर-सुंदरी-णेडर-रवारावियं, कहिंचि मुद्दउम्मत्त-सुर-कुमारप्फोडण-सुब्वमाण-पडिरवं,

कहिंचि ताडिय-गुरय-रव-रविजंतयं, किंचि तियस-विलया-णश्चण-विष्पमाण-सुर-कुसुम-रयं, किंचि संबरंत-वज्जदेव-19 विजुजोइयं, किंचि सुर-जुवाण-मुक्क-सीइ-णाय-गव्भिणं, किंचि सुर-पेक्खणालोवमाण-बज्ज-करूयलं, किंचि चलमाण- 18 वज्जदर-जयजया-सइ-सुव्वमाण-पिटरवं, किंचि सुर-पायव-कुसुमामोय-णिम्महंत-गंधयं, किंचि दिव्व-थुइ-थुक्वमाण-जिणवरं,

कहिंचि पवण-पसर-विचरंत-पारियाय-कुसुम-मंजरी-रेणु-उद्धुब्बमाण-दिसिवहं ति । श्रवि य । जं जं णराण सोक्खं सोक्खट्टाणं व सुब्वइ जणम्मि । तं तं भंगति सग्गं जं सग्गं तत्थ किं भणिमो ॥ एयम्मि एरिसे इचर-जण-वयण-गोयराईए सुइ-सुहए सग्ग-णगर-पुरवरे अध्यि पदमं णाम वर-विमाणं ।

ुँ १७२) तं च केरिसं। अवि य।

वर-पोमराय-णिम्मल-रयण-मऊहोसरंत-तम-णियरं । वर-मोत्ताहल-माला-धवल-पर्लंबत-ओऊलं ॥
पवणुटुय-ध्रय-ध्रय-किंकिणि-माला-रणंत-सहालं । वर-वेजयंति-पंती-रेहिर-वर-तुंग-सिहरालं ॥
मणि-पोमराय-घिषयं वियसिय-पोमं व पोम-सच्छायं । पउम-वण-संड-किलयं पउम-सणाहं वर-विमाणं ॥
वरिम य पउमसणामे विमाण-मज्ज्ञाम्मि फलिह-णिम्मवियं । ललमाण-मोत्तिओऊल-जाल-मालाहिँ परियरियं ॥
वर-वहर-घिषय-पायं मरगय-मणि-णिव्वर्डत-पावीर्ड । किंक्यणुप्पल-वृत्तं सयण-वरं कोष्टिमयलिम ॥
तस्स य उविर रेहइ तणु-लहु-मउयं सुवित्थयं रम्मं । गयणयलं पिव सुहुमं सुह-सुह्यं किं पि देवंगं ॥
तस्स य उविर अण्णे धवलं पिहुलं पर्लंब-पेरंतं । तं किं पि देव-वृत्तं स्वीर-समुहस्स पुलिणं व ॥
अह ताण दोण्ह विवरे आणिजह कास-कुसुम-मउययरे । देवाणुपुच्चि-रज्जु-किंक्वितो बहुलो व्व ॥
अह कम्मय-तेओभय-सरीर-सेसो खणं अणाहारो । संपत्तो एक्केणं समण्णं लोहदेव-जिओ ॥
वर्ष य संपत्तो च्चिय गेण्हह वर-कुसुम-रेणु-सरिसाइं । वेउब्ब-पोमालाई अगुरु-लहु-सुरहि-मउयाइं ॥
जह तेल्ल-मज्ज्ञ-पत्तो पूयलओ गेण्हण् उ तं तेल्लं । गुण मीसो पुण मुंचइ एवं जीवो वियाणाहि ॥

<sup>1)</sup> प्र कंमताण, प्रध्न जिथिति । 2) प्र-दिहिण प्र-दितीण । 3) प्र adds य before मणमाणा । 4) प्र तुम्मे, प्र मणुअलोअमि । 5) प्र तेहिं चर्डाहं जिणेहिं, प्र ता for तो, प्र चर्डाहं वि । 6) प्र इच्छंति प्र इच्छंति प्र इच्छंत प्र हिन्छ्यं, प्र om. समय । 7) प्र वैद्धार प्र यच्छितं, प्र विद्धार विद्धार प्र विद्धार विद्धार प्र विद्धार विद्धार

| 1  | अह स्रणमेत्रेणं चिय आहारण-करण कुणइ पजिति । अणुममं सिय तस्स य गेण्हह य सरीर-पजार्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | ठावेइ इंदियाइं फरिस-प्पमुहाईँ कम्म-सत्तीए । ता अणुपाणं बाउं मणं च सो कुणइ कम्मेणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 9  | and the second of the second o | 8      |
|    | प्रथंतरम्मि सब्वं मुहुत्त-मेत्तेण मत्तणो रूवं । श्रंगोवंग-सडण्णं गेण्हर् कम्माणुभावेणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|    | <b>म</b> ह तं उचरिम-चत्थं उत्पक्षेद्रण तत्थ स्रयणयले । जंभा-वस-वलिउम्बेह्यमाण-बाहाम उक्खेवो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 6  | भायंब-दीहरक्को वच्छत्यल-पिहुल-पीण-भुय-सिहरो । तणु-मन्त्र-रेहिरंगो विहुम-सम-रुहर-मोट्ट-जुओ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6      |
|    | उण्णय-णासा-वंसो ससि-विंबायार-रुइर-मुह-कमलो । वर-कप्परुक्ख-किसलय-सुटुच्वेश्वत-पाणियलो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|    | कोमल-मुणाल-बाह्न चामीयर-बडिय-सरिस-वर-जंघो । ईसि-समुण्णय-कोमल-चल्रणगग-फुरंत-कंतिह्रो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Ą  | पिहु-बच्छत्थल-छंबिर-हार-छया-रयण-राम-चेचइभो । गंडत्थल-तड-ललमाण-कुंडलो कडय-सोहिल्लो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9      |
|    | कप्पतरु-कुसुम-मंत्ररि-संताण-पारियाय-मीसाए । भाजाणु-रुंबिराए वणमाळाए विरायंतो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|    | णिहा-लए बिबुहो जह किर राई कुमारको को वि । तह सयणाओ उट्टइ देवो संपुण्ण-स्रयलंगो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 12 | इय जाव सो बिबुद्धो ईसिं पुरुएह लोयण-जुएण । ता पेष्छह सयलं चिय भक्ति-णयं परियणं पासे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12     |
|    | भवि य । केरिसं च तं परियणे दिहं स्रोहदेवेण ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|    | गायंति के वि महुरं अण्णे वाएंति तंति-वजाइं । णर्चति के वि मुद्या अण्णे वि पढंति देव-गणा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 15 | पालेसु जियं जं ते भजियं भजिणसु परम-सत्तीए। बिरह्य-मिरंजलिउडा थुणन्ति एएहिँ वयणेहिं॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15     |
|    | जय जय जेदा जय जय भद्दा भम्हाण सामिया जयहि । अण्णे किंकर-देवा एवं जंपंति तुट्ट-मणा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|    | भिंगार-तालियंटे भण्णे गेण्हंति चामरे विमले । धवलं च श्रायवत्तं श्रवरे वर-दृष्पण-विहत्था ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 18 | वीणा-मुद्दंग-हत्था वत्थालंकार-रेहिर-करा य । अच्छंति अच्छर-गणा तस्ताएसं पिरडच्छंता ॥ सम्बद्दा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18     |
|    | <b>अह पेरछह् तं सन्वं</b> अदिट्टउब्वं अउन्व-रमियं च । उब्वेल्ल-वेल्ल-मय-बस-विलासिणी-रेहिर-पयारं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|    | 🖇 १७३) तं च तारिसं अदिद्वउन्वं पेच्छिऊण चिंतियं छोहदेवेणं। 'अहो, महक्का रिर्दा, ता किं पुण मह इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मार्कि |
| 21 | वा भण्णस्स कस्सइ' ति चिंतयंतस्स भणियं देव-पडिद्वारेण । भवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21     |
|    | जोयण-सहस्त-नुंगं रयण-महा-पोमराय-णिम्मवियं । पिडहय-तिमिर-प्पसरं देवस्स इमं वर-विमाणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|    | वर-इंदणील-मरगय-कक्केयण-पोमराय-वजेहिं। अण्णोण्ण-वण्ण-भिष्णो रयणुकेरो तुदं चेय ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 24 | पीणुत्तुंग-पञ्चोहर-णियंब-गरुओ रणंत-रसणिह्यो । मयण-मय-घुम्मिरच्छो इमो वि देवस्स देवियणो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24     |
|    | लय-ताल-सुद्ध-गेर्य सक्ठलिय-करणंगहार-णिम्मायं । वर-सुरय-गहिर-सदं देवस्स इमं पि पेक्खणयं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|    | असि-चक्क-कोत-पहरण-वर-तोमर-वावहरग-हरथेहिं। देवेहिँ तुज्झ सेणा अच्छड् बाहिं असंखेजा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 27 | पल्हरथेइ य पुहइं मुद्धि-पहारेण चुण्णए मेरं । आणं सिरेण गेण्हइ इमी वि सेणावई तुन्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27     |
|    | सुर-सेल-तुंग-देहो गंडस्थल-पज्झरंत-मय-स्तिलो । दंसण-प्रकाण-दणुओ इमो वि सुर-कुंजरो तुज्झ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|    | मंदार-सुरहि-केसर-कप्पतरू-पारियाय-सय-कलियं । फल-कुसुम-पल्लविल्लं उज्जाणिममं पि देवस्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 30 | हियहच्छिय-कज्ज-पसाहयाहँ णिषं अमुक्क-राणाइं । तुज्झं चिय वयण-पडिच्छिराईँ इय किंकर-सयाइं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30     |
|    | देव तुमं इंद-समो बल-वीरिय-रूव-भाउय-गुणहिं । पउम-विमाणुप्पण्णो तुज्झं पडमप्पहो णामं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|    | इय रिद्धि-परियण-बले पिढहारेणं णिवेइए णाउं । अह चिंतिउं पयत्तो हियए पउमप्पहो देवो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 33 | किं होज मए दिण्णं किम्म सुपत्तिम्म केत्तियं विभवं । किं वा सीरुं घरियं को व तवो मे अणुश्विण्णो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33     |
|    | इय चिंतेंतस्स य से वित्थरियं झत्ति भोहि-वर-णाणं । पेच्छइ जंबुदीवे भरहे मजिझहा-खंडिम्म ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|    | पेच्छइ जत्थुप्पण्णो तुरए घेसूण जत्थ सो पत्तो । चलिको रयणदीवं जह पत्तो जाणवत्तेण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 36 | जह भरियं रयणाणं जह व णियत्तो समुद्द-मज्ज्ञास्मि । जह भहो पिक्खत्तो छोह-विमूहप्पणा तेण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

<sup>1)</sup> P adds, after कुणह, णं भासभासणजीयगो गेन्हइ तह पोग्गले ससत्तीए ॥ P श्चिय, P पळतं ॥ णावेइ. 2) P फिरस्यपसुद्दाई तस्स भत्तीए, P om ता, P आणुपाणुं, J वायुं, P मणुं, P कुणइ इसंमेणं. 3) P जोग्गो गेन्हइ तह पोग्गले, P पळतीिष्ट. 4) J रूयं, P सउणं. 5) P वञ्छलेळण, P विलयुव्वेलमाणवाहालिपुक्खेवो. 6) P पीयण, P -अहुजुओ. 7) J बिंबोणयणस्वर, P सुद्धुवेलतपाणितलो. 8) P समुद्धायकोमलणणग्ग. 9) P लयालत्तराय, J वर for तह. 10) J संताणय- 11) P विजदो, P सब्गो 12) P ईार्ख for ईसि, P भत्तियणं. 14) P वायंति. 16) P om. one जय, P सामिय जयाहि. 17) P ताल्यंटो, P त for च. 18) P सुयंग, P तस्मुवएसं, P om. सन्वरा. 19) P अदिदुपुब्वं, P रिमियन्वं।. 20) P अद्दुनुव्वं, P लोभदेवेणं. 23) P मिदो for भिण्गो. 24) P पीणतुंग, P रणतरमणिलो. 25) P गेहं for गेयं. 29) J करणतरु, P पारियायसंविलयं।. 31) J विद्व for रूव. 32) J परिहारेणं. 33) J व भवे for विभवं, P धरिउं. 34) P वितंतरस्स, J वित्थारियं, P ज्लति, P खींडिमि. 35) P जो for सो. 36) P अरिओ.

जह फुट बोहित्थं तारहीवस्मि जह दुई पत्तो । संपत्तो कोसंबिं जह दिट्टो धम्मणंदणो भगवं ॥ जह पष्वजमुवराको संविग्गो जह करेउमाढसो । पंच-ग्रमोक्कार-मणं काल-गयं चेय मत्ताणं ॥ णार्यं तु जहा कम्मं बहुयसुई सोसियं तु दिक्खाए । पंच-णमोक्कार-फलं जं देवतं मण् पत्तं ॥ § १७४) इमं च पेच्छिऊण सहसा वलिय-चलंत-कंत-कामिणी-गुरु-णियब-बिंब-मंथर-विलास-कणय-कमलाली-खलंत-मणि-णेडर-रगरणारावं रसणा-रसंत-किंकिणी-जाल-माला-रणंत-जयजयासद-पहरिस-संवलिउच्छलंत-सपिडसद्द-पसरंत-पूरिय-6 खुडममाण-सुरवणं समुद्विक्षो सवणाओ, अभिगओ सत्तद्व-पयाइं जंबुदीवाभिमुहो, विरहको य सिरे कमल-मडल-सरिसो 6 अंजली । णिमियं च वामं जाणुयं । मणि-कोट्टिम-तलम्मि भत्ति-भर-विणमिउत्तिमंगेण भणियं च णेण । सुर-गंधव्व-सिद्ध्-विजाहर-किंणर-गीय-वयणयं । दणुवद्द-वर-णरिंद-तियसिंद-पहुत्तण-लंभ-गरुययं । भीसण-जणण-मरण-संसार-महोचहि-जाणवसयं । जयइ जिणिदयाण वर-सासणयं सिव-सोक्ख-मूलयं ॥ 9 तित्य-पवत्तण-गरुयऍ णिम्मल-पसरंत-णह-मऊहयए । सयल-सुरासुर-णिमयऍ पणमामि जिणाण य चलणए ॥ एरिसिया सुर-रिद्धिया दिण्णा रयण-समिद्धिया । जेण महं सुह-कम्मयं तं पणमामि सुधम्मयं ॥ ति । 12 ससुद्विओ य पणामं काऊणं, भणियं च णेण 'भो भो मण्, किं करियब्वं संपयं' ति। पिंडहारेण विण्णत्तं 'देव, कीला-वावीए 12 मजिजण देवहरए पोत्थय-वायणं' ति । तेण भणियं । 'पयष्ट, कीला-वार्वि वश्वामो' ति भणमाणो चलिको सरहसं । पिंडहारो ओसारिजमाण-सुर-लोओ संपत्तो मजण-वाविं। 🖇 १७५) सा पुण केरिसा। अवि य। 15 पेरंत-रयण-कोहिम-णाणा-मणि-किरण-बद्ध-पुरचावा । तीर-तरुगय-मंजरि-कुसुम-रउद्धय-दिसिचका ॥ मणि-सोमाण-विणिम्मिय-कंचण-पडिहार-घरिय-सिरिमोहा । कलघोय-तुंग-तोरण-घवलुद्धुत-घयवडाइला ॥ पवण-वस-चलिय-किंकिणि-माला-जाला-रणत-सुइ-सुहया । बहु-णिज़हय-णिग्गम-दार-विरायंत-परिवेढा ॥ 18 कंचण-कमरु-विहूसिय-सिय-रयण-मुणाल-भवल-सच्छाया । फलिह-मउज्जल-कुमुया णिक्ख-विणिम्मविय-सुरहि-कल्हारा ॥ णीलमणि-सुरभि-कुत्रलय-विसद्द-मयरंद-विंदु-चित्तलिया । वर-पोमराय-सयवत्त-पत्त-विविखत्त-मोहिला ॥ वर-इंद्णील-णिम्मल-णिल्णी-वण-मंड-मंडिउद्देसा । विच्छित्ति-रह्य-पत्तल-हरिया बहु-पत्त-भंगिल्ला ॥ 21 सुर-लोय-पवण-चालिय-सुरदुम-कुसुमोवयार-मोहिल्ला । अच्छच्छ-घवल-णिम्मल-जल-भर-रंगत-नामरसा ॥ इय कमल-मुही रम्मा वियमिय-कंदोट-दीहरच्छि-जुया । मणि-कंचण-घडियंगी दिट्टा वाबी सुर-वह व्व ॥ 24 तं च पेच्छिऊण दिण्णा झंपा वावी-जलम्म । तस्साणुमग्गओ ओइण्णो सुर-कामिणी-सत्थो । किं च काउमाहत्तो । अवि य । 24 तुंग-थणबट्ट-पेल्लण-हल्लिर-जल-बीइ-हरिय-णिय-सिचओ । कलुसेइ णिम्मल-जलं लजेतो अंग-राएण ॥ वित्थय-णियंब-मंथण-धवलुगाय-विष्फुरंत-फेणोहं । अह मह इमं ति सिचयं विलुलिज्जइ जुवइ-सन्धेण ॥ अवरोप्पर-ओल्लण-सोल्लणाहिँ णिवडंत-णीसहंगाहिं। पोढ-तियसंगणाहिं दङ्गओ णिहोसमवऊहो ॥ 27 पउमप्पहो वि खेल्लइ ससंक-णिवडंत-पउम-लहु-पहरो । अच्छोडिय-णिइय-कमल-संग-जल-पहर-धाराहि ॥ अंगम्मि तस्स ताव य पहरंति मुणाल-णाल-पहरेहिं । मुद्ध-तियसंगणाओ बल्जिंजण ण जाव पुलण्ड् ॥ जा जा मुणाल-पहया होइ ससिकार-मडलियच्छीया । तं तं पडम-समाणा पोढा ण गणेइ खेलिम ॥ 30 जल-जंत-णीर-भरियं लोयण-जुयलं पियस्स काऊण । चुंबइ दृइयम्म मुहं लज्जा-पोडन्तणुष्कालं ॥ इय मजिऊण तो सो तियस-बहु-वर-करेणु-परियरिको । उत्तरिको छीलाए दिसा-गहुंदो व्व सवियारं ॥ 33 पमजियं च रायहंस-पम्ह-मउएण देव-दूसंण से अंगं। समिप्पयं च तस्म धोयवत्ति-जुवलयं। तं पुण केरिसं। 3 3

<sup>1)</sup> प्रदुक्त for दुई, प्र om. संपत्ती, P कीसंबी, प्रस्यं 2) P संवेगा, P करिंड आहत्ती, P चेव व अत्ताण 3) P बहुमसुयं उत्तीसियं, प्र कारहलं 4) P om. कंत, P रणरणारमणर्माः 5) P हमदा, प्र om. पहिरस, प्र लेत-पडिसह्यमरप्रियः 6) P रयणाओं for स्वणाओं, P adds य before सत्तद्व, प्र विराय सिरे, P कमल्डल, प्र सिर्म अंजलिं 7) P विक्त्यं, प्र वामजाणुं, प्र कोट्टिमयंभी, प्र विक्रीसड P वियणि हैं 8) P विज्ञायर 9) P om. भीसण, P जमण, P adds विज्ञास before संसार 10) P तहण, P मयुग्य, P निम्यपण, P om. य. 11) प्र पिसा 12) P om. य, P om. मणियं न जेण. 13) प्र देवहर्ग्य (यं?) P देवहर्ग्य, प्र वामणं चित्, प्र कीश्वाती, प्र om. ति, P पिट्टिशो सिरि 15) P जा for सा. 16) P रयह्य, प्र दिसिअका 17) P नीपाण, P किल्होय, P धवलुहुद्धतः 18) P जालमाला for मालाजाला 19) P विगासिय, प्र om. धवल, P फलिल्लिल्लाकुज्जसुयानिक्कवि , P om. गुरिह, P क्लारा 20) P सुरिह, P adds मरगयस before स्थवत्त, P om. पत्तः 21) P विश्लित, P पत्तलपत्तलयावत्तपत्तः 22) प्र अवश्यवत्त, प्र जलहर् 23) P हिरसा for रमा 24) P तस्सालुमगो 25) P पणवहपत्तण, P वीहतियम्भिज्ञ तो 26) P विष्फरंतफणाहं, P विल्लिजात 27) P निह्यसम्बद्धते 28) P येल्ड, P उन्लोडियनिहरूकमल 30) P होहिंह, प्र प्रमसणामो P पञीसणामो, P पोटं 32) P नार्यो ।, P गयंदो 33) P पञीगेण for मल्डण, om. देव.

कि होज तूल-मउयं घडियं वा कास-कुसुम-परहेहिं। किं वा मुणाल तंत्-णिस्मवियं देव-सत्तीए ॥ तं च तारिसं णियंसिऊण कय-उत्तरासंगो पढिहार-दाविय-मग्गो पयत्तो गंतुं, देवहरयं पत्तो य । उग्वाडियं च से दारं ३ णिओइएण देव-घरयस्स । ताव य णिजियसेस-मजहा परिपेक्तिय-द्र-पाव-तम-पसरा । दिणयर-सहस्स-मङ्य व्व झत्ति कंती समुच्छितया ॥ 🖇 १७६ ) ताव य णव-वियसिय-पारियाय-कुसुम-मंजरी-रेहिरो सुर-मंदार-कुसुम-गोच्छ-वावडो कणय-कमल-विसदृमार्ण-६ दीवर-भरिको सम्बहा दसद्ध-वण्ण-कुसुम-पडह्त्थ-कणय-पडल-णिहाओ उवट्टविओ परियणेण । एत्थंतरम्मि पविट्टो 'णमो ६ जिणाणं' ति भणमाणो देवहरण् पडमप्पहो देवो । पेच्छइ य जिणहरं । तं च केरिसं । अत्रि य, भण्गोष्ण-वष्ण-चिह्नए णिय-वण्ण-पमाण-माण-णिम्माए । उप्पत्ति णास-रहिए जिणवर-बिंगे पलोएइ ॥ फलिह-सिंग-गिरमुख्यरा के वि जिणा पूसराय-सिंग-घडिया । के वि सहाणीलस्या कक्केयण-णिरिस्या के वि ॥ मुत्ताहल-तारयरा अवरे वर-पोमराय-सच्छाया । भवरे सामल-देहा मरगय-दल-णिम्मिया के बि ॥ ते य भगवंते पेच्छिक्कण जिणवरे हरिस्र-वस-वियसमाण-णयण-जुवलओ चल्लेस् 'णमो सम्ब-जिणाणं' ति भणमाणो णिव-12 डिओ । ताव य दिव्य-सुरहि जल-भारेण समप्पिए कणय-कलसं अहिसिविजण, विलिते दिव्य-देवंगराएण, उप्पाडियं च 12 गोसीस-चंदण-गंध-गढिभणं पवर-धृयं । आरोवियाणि य जं-जहावण्ण-सोहा-विण्णास-रु।यण्णाइं जरू-थरूय-कुसुमाइं । तक्षो विरइय-विविद्-पूर्व केरिसं तं तियस-देवहरवं दीसिउं पयत्तं । अवि य । वियासिय-कणय-कमल-सिरि-णिजिय-माणस-रुच्छि-गेह्यं । णत्र-कंदोष्ट-कुसुम-कल्हार-विराविय-कंत-सोह्यं ॥ 15 णव-मंदार-गोच्छ-संताणय-कुसुम-पद्दण्ण-राययं । मंदिरयं जिणाण तं सोहइ तत्थ समत्त-पूर्ययं ॥ तं च तारिमं पेक्किकण पहरिय़-वस-समूससंत-रोमंच-कंचुहुओ थोऊण समाहत्तो भगवंते जिणवीरेदे । अवि य, जय सस्रास्र-किंगर-मुणिवर-गंधब्द-णमिय-चलण-जुया । जय सयल-बिमल-केवल-जिण-संघ णमोत्थु ण तुन्स ॥ 18 जह देवों णेरहओं मणुओ वा कह वि होज तिरिजो हं। सयल-जय-सोक्ख-मूलं सम्मत्तं मज्झ देजासु ॥ ∮ १७७ ) एवं च थोऊण जिवडिओ पागुसु । दिट्टं च पोत्थय-रयण पीढिम्मि । तं च करिसं । अवि य, वर-पोमराय-गत्तं फलिह-विणिम्मविय-पत्तयं रहरं । धुय-इंदणील-लिहियं पोत्थय-रयणं पलोएइ ॥ 21 तं च दृहुण भत्ति-भर-णिष्भर-हियएण गहियं पोत्थयं सिटिलियं च, उग्घाडिय वाचिउं पयत्तो । अवि य । णमो सब्ब सिद्धाणं । 24 अविरहियः णाण-दंसण-चारित्त-पयत्त-सिद्धि-वर-मग्गो । सासय-सित्त-सुह-मूलो जिण-मग्गो पायडो जयह ॥ 24 संसार-गहिर-सायर-दुत्तारुत्तार-तरण-कजेणं । तित्य-करणेक्क-सीला सन्त्रे वि जयंति तित्ययरा ॥ पर्जालय-झाण-ह्यवह-किंमधण-दाह-वियलिय-भवोहा । अपुणागम-टाण-गया सिद्धा वि जयंति भगवंता ॥ 27 णाणा-लिब्द-समिद्धे सूच-णाण-महोयहिस्स पारगए । मान्यण्ग-भव्द-सत्ते सव्दे गणहारिणो वंदे ॥ णाण-तव-विरिय-दंसण-चारित्तायार-पंच-वावारे । पज्जलियागम-दीवे भायरिए चेत्र पणमामि ॥ सुय-सुत्त-गुणण-धारण-अञ्ज्ञयणज्ज्ञायणेक-तिलुच्छे । उत्तयार-करण-सीलं वंदामि अहं उत्तज्ज्ञाणु ॥ पंच-महष्वय-जुत्ते ति-गुत्ति-गुत्ते विलुत्त-मिच्छत्ते । वंदामि अप्यमत्ते ते साहू संजमं पत्ते ॥ 30 इय धम्मारह-मिद्धे गणहर-भायरिएँ तह उवज्ज्ञाए । साहुयर्ग णमिऊर्ग जिणवर-धम्मं पत्रक्खामि ॥ दु-विहो जिणवर-धम्मो गिहत्थ-धम्मो य समण-धम्मो य । बारस-बिहो गिहीणं समणाणं दस-बिहो होइ ॥ पंचाणुष्वय-जुत्तो ति-गुणब्वय-भूसिओ सच्छ-सिक्सो । एसो दुवालस-विहो गिहि-धम्मो मूल-सम्मत्तो ॥ **3**3

<sup>1&</sup>gt; P कि हो ज दूल मई में, उ माउनं कि वा विद्व काम , P पडिय वा (emended घडियं वा), उतंतु P तंत. 2> P निसंपित्तज्ञण, P देवधर्यं, P उक्खाडियं, उ om. से. 3> P देवहर्यं. 4> P पडिपेहिय, P कंति. 5> P वियसिया- P मंदर 6> उ पडलय-, P उक्खिडिय, P कर्माडियं, उ om. से. 7> P पेक्छई यरा के कि जिणा पोमरायमणिपडिया। के वि महानील महाक स्वाक स्थापनिम्माया। for पेक्छइ य जिणहरं। etc. to कक्ष्यणणिम्मिया के वि ।, उ कक्षिणि - 10> P अवरोवर, P मरगय- चल्निमया. 11> P पृतिज्ञण for पेक्छिकणः 12> P खीरोय for दिन्वसुर्राहे, P om. समस्पिए. 13> P जहावण्णाः, P लावण्णाहं, P थल for थलय. 14> P विरहयं, P om. तं, P पयत्ता. 15> P वयण for कण्य, P राह्यं for गेहयं. 16> P राह्यं, P adds च before सोहइ. 17> उ कं जुओ, 18> P गण for वर. 19> P जय देवो. 20> P om. च after एवं, P पोस्थयं न्यणं पीढंमि. 21> P विणिम्मय, उ दुत्र for धुय, P लियं for लिहियं. 22> P om. णिक्मर, उ om. पोस्थयं, P वाहनं 24> P अविरहियए नाण-, P पायहो जियह. 25> P गहियसायर, P तरुणक जोण, P वि जियंति. 26> P पञ्सिल क्षिण सुयवहा, P दाणातावियमचोहा, P अपुणागयद्वाण, P भगवंतो. 27> P सुयणायणसुहोयं, P सन्व for भन्व, P om. सत्ते 29> P सुत्र for सुत्र, P नाणण, उ अञ्झायणं, P धारणसञ्झावणेक. 30> P om. मिच्छत्ते, P अप्यवमत्ते, P पत्ता. 31> P सिक्षो, P आयरिय, P साहूणं. 33> P य च ड for सचउ, P गिह्यसमो.

संती य महदक्कव-मुत्ती-तव-संजमे य बोद्धस्वे । सस्वं सोयं आर्किचणं च बंभं च जह-धम्मो ॥ इय एयं चिय अइबित्यरेण अह तम्मि पोत्यए लिहियं । वाएऊणं मुंचइ भत्तीऍ पुणो रयण-पीढे ॥ 3 णमिऊण य जिणवरे णीहरिओ देवहरयाओ । पुणो जहासुहं भोए भुंजिउं पयत्तो पउमप्पमो देवो ति । एवं योएसु चेय 3 दियहेंसुं वचमाणेसु माणभडो वि जहा-समयं पालेऊण आराहिऊण जिल-गमोक्कारं तेणेय कमेण तमिम चेय विमाणे अणेय-जोयण-छक्ख-वित्थरे देवो उववण्णो । तस्स वि सा चैवावत्था, णवरं पुण णामं पडमवरो ति । तभो केण वि कारुंतरेण 6 जहा-संजम-विहीए आउय-कम्म-णिजरणे उपपण्णो तम्मि चेय विमाणे मायाहको वि, णवरं पुण से णामं पडमसारो ति । 6 तभो ताणं पि दियहाणं परिवालिय-संजमो सो वि मरिऊण चंडसोमो वि उप्पण्गो तम्मि चेय विमाण-वरे, णवरं से पुण णामं पडमचंदो ति । तओ केसुइ दियहेसु कय-सामाइय-कम्मो मरिऊण मोहदत्तो तस्मि चेय त्रिमाणवरे उववण्णो, **१ णवरं से जामं पर्वमकेसरो ति । तमो एवं च ते पंच वि जणा पर्वम-विमाणुप्पण्णा सम-विभव-परिवार-बल-पोरुस-प्यभावा-** १ डया अवरोप्परं च महा-सिणेह-परा जाणंति जहा कय-संक्रेय ति । एवं वचह कोइ कालो । प्रथंतरिम सुर-सेणावष्ट्-तालिय-घंटा-रावुच्छलंत-पडिसहं । पडिसह-पोग्गलुग्घाय-घष्टणाचलिय-सुर-घंटं ॥ 12 घंटा-रव-गुंजाविय-विज्ञर-सुर-सेस-विसर-शाउजं । शाउज-सइ-संभम-सहसा-सुर-जुवइ-मुक्क-हुंकारं ॥ 12 हुंकार-सवण-विम्हिय-दृह्या-सुह-णिमिय-तियस-तरलच्छं । तरलच्छ-दंसणुप्पित्य-भग्ग-गंधब्व-गीय-रवं ॥ गीय-रव-भंग-णासिय-ताल-लउम्मग्ग-णश्चिरच्छरसं । अच्छरसायण-संखुहिय-कलयलाराव-रविय-दिसियकं ॥ इय ताणं सहस विय आसण-कंपो सुराण भवणेसु । उच्छलिय-बहल-बोलो जाओ किं-किंचि पडिसदो ॥ 15 पुष्छियं च णेहिं सुरवरेहिं 'भो भो किमेयं' ति । तओ तेहिं विष्णक्तं पिडहारहिं । 'देव, जंबुद्दीवे भरहे दाहिण-मजिझल्यम्मि खंडम्मि । तम्मि य धम्म-जिणिदो विहरइ उप्पण्ण-णाणवरी ॥ ता तस्स समवसरणे गंतब्वं निष्ठस-चंद्-महिएण । सुरणाहेण समं चिय भक्ति-भरोणमिय-सीसेण ॥ 18 तं च सोऊण क्यं सम्वेहिं चेय सुर-वरेहिं 'णमो भगवभो सुधम्म-धम्मस्स जिणस्स' ति । तं च काऊण पयद्टा सुरिंद-पमुहा सुरवरा। कह य। अवि य, 21 सहसुद्धाइय-रहवर-बहु जाण-विमाण-रुद्ध-गयणवहं । परितुट्ट-तियस्-करुयल-हरिस-वसुम्मुक-बोलिकं ॥ तियसिंद-पोढ-विरुपा-विरुास-गिजंत-मंगलुग्गीयं । अवसेसच्छरसा-गण-सरहस-णश्चेत-सोहिहं ॥ रयण-विणिम्मिय-णेउर-चळमाण-चलंत-किंकिणी-सई । वर-संख-पडह-भेरी-झिहरि-झकार-पडिसई ॥ णारय-तुंबुरु-चीणा-वेणु-रवाराव-महुर-सहालं । उक्कुट्टि-सीह-णायं कलयल-सहुच्छलंत-दिसियकं ॥ 24 इय पुरिस-इरूहरूयं जिणिदयंदस्स समवसरणिमा । वश्वति हिट्ट-तुट्टा अंगेसु सुरा अमार्यता ॥ संपत्ता य चंपा-पुरवरीए । 🖇 १७८ ) भणिओ य तियसिंदो पउमसारेणं तियसेण। 'देव, जह तुब्भे भणुमण्णह, ता भहं चेय एको सामिणो धम्म- 🛂 जिणस्स समवसरणं विरएमि' सि । भणियं च वामवेणं 'देवाणुष्पिया, एवं होउ' सि । भणियमेसे किं जायं ति । भवि य । सहस िचय घरणियले उद्धावइ मारुओ धमधमस्य । खर-सक्कर-तण-सय-रेणु-णासणो जोयणं जाव ॥ पवणुब्य-स्य-संताव-णासणो सुरभि-गंध-रिद्धिल्लो । अहिट्ट-सेह-सुको णिवडइ जल-सीयल-तुसारो ॥ 30 मयरंद-बिंदु-णीसंद-लुद्ध-मुद्धागयालि-हलबोली । वंट-ट्टिय-सुर-पायव-कुसुमुकेरी पडइ तत्ती ॥ तो तस्स परियरेणं णाणा-मणि-रयण-किरण-संबल्धियं । बद्ध-सुर-चाव-सोहं पायार-वरं विणिम्सवियं ॥ तस्स य बाहिं सहसा बीयं वर-तियस-कणय-णिम्मिवियं । रयणुक्रोविय-सिहरं रहयं तियसेण पायारं ॥

<sup>1)</sup> १ बीघन्ने, Р आलिबर्ग for आकिन्छं. 2) Р om. अह, १ मुन्नदः 3) Р om. य, उ पडमण्यही, १ एयं. 4) P दियह for दियहेसुं, P तेणयः 5> P सा चय ववत्था, P पुणा for पुण, उपअमीर ति P प्रअमवरी ति, P केणाविः 6> P संजमिबही आ°, P inter. प्रजमवरो (for प्रजमसारो ) and से णार्थ, म प्रजमारी added on the margin, म शति . 7> P कार्ण for तार्ण, P चेव. 8) P उण, J पडमनंडो, P उप्पण्णो. 9) P om. से. 10) P सिण्हह for सिणेह, P तहा for जहा, P के वि for कोइ. 11 > र सेणावई, P घंटारयणुच्छ°, P पोग्गलग्वाय, र adds सेस before चिलयः 12 > P गुंजावियाः 13) r adds रव before सवण, J समण for सवण, P निहिय for णिमिय, P "णुष्पिच्छापंथन्व, P repeats सीयरवं 14) P भंगाणिस(ताङ्ग्ममणाचिर", J "रच्छरयं, P सहं य for संखुहिय, P दिययकं 15> P उच्छित्यहरूपोला, P किंतिपिडसिंहा 17) र णाणघरोः 18) र गतंब्बन्तिअस, P तिअमरबंद्र-, P समयं चियः 19) P चेव, P सुद्दंमधंमजिणस्स, P प्यमुद्दाः 20) P क्यहा for कह थ. 21 > P om. हरिसवसुम्मुक्कवोहिकं etc. to उक्किह्निसीहणायं. 24 > P repeats कलयल. 25 > P जिणिदइंदरस, P इहुतुहा 26 > P om. य. 27 > P om. य, P om. तियसेण, P चेव 29 > P मानुओ, P खर्विकम-, P जोयणे 30 > P रव for रय, P णामणासुरहि, J P अदिट्ठ 31 > P चंद for बिंदु, P बेंदु for वेंट. 32 > P परि-यणेणं, Pom. किरण, Pवावसाई पायारतयं 33) Pय बोहि, Pदुइयं for बीयं, Padds कण before कणय, Pपागारं

| 1  | थोवंतरेण तस्स य कलघोय-मयं फुरंत-कंतिल्लं । उत्तंग-सिहर-राहं सहसा तइयं पि पायारं ॥                       |      | 1  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    | भह तुंग-कणय-तोरण-सिहरोवरि-चिलर-भयवडाइह्नं । मणि-घडिय-सालभंजिय-सिरि-सोहं चामरिंद-सुहं॥                   |      |    |
| 3  | वर-मणि वराल-वारण-हरि-सरह-ससेहिँ संवराहण्णे । महमहमहेत-धूर्यं वण-माला-रुइर-लंबिर पलंबं ॥                 |      | 3  |
|    | वर-वेजयंति-सोहं मुत्ताहरू-रहर-दीहरोऊलं । तक्खण-मेत्तेर्ण चिय विणिम्मियं दार-संघायं ॥                    |      |    |
|    | वर कणय-पडम-राहा वियसिय-कंदोष्ट-कुसुम-चेचह्या । अच्छच्छ-वारि-भरिया रह्या दारेसु वावीओ ॥                  |      |    |
| 6  | पवणुब्वेह्निर-पह्नव-वियसिय-कुसुम-सुरहि-गेधाइं । वर-चृय-चंपयासोय-सार-गरुयाईं य वणाइं ॥                   |      | 6  |
|    | एयस्स मञ्ज्ञयारे रह्यं देवेण मणिमयं तुंगं । कंचण-संखं व थिरं वरासणं भुवण णाहस्स ॥                       |      |    |
|    | तत्तो पसरिय-किरणं दित्तं भामंडलं मुणिवइस्स । वर-दुंदुही य दीसइ वर-सुर-कर-ताडिया सहस्रा ॥                |      |    |
| 9  | कोमल-किसलय-हारं पवणुब्वेहंत-गोच्छ-चंचड्यं। बारस-गुण-नुंगयरं भ्रक्षोग-वर-पायवं रम्मं ॥                   |      | y  |
|    | तत्तो वि फलिह-मइयं तिहुयण-सामित्तणेक वर-चिंधं । चंदाविल व्व रइयं छत्त-तियं धम्मणाहस्स ॥                 |      |    |
|    | पासेहिँ चामराओ सकीसाणिहिँ दो वि धरियाओ । उक्कृद्धि-सीद्द-णाओ णिवडंति य दिव्व-कुसुमाइं ॥                 |      |    |
| 12 | पुर्थंतरिम भगतं पुष्वद्वारेण पविसप् धम्मो । तियस-पंउमावलीए ठावंतो पाय-पंउमाई ॥                          |      | 12 |
| 14 | भह पविसिक्षण भगत्रं चेह्य-रूक्खं पयाहिणं काउं । णिसियइ पुन्वाभिमुहो थुन्वंतो तियस-णाहेहिं ॥             |      |    |
|    | तत्तो णिमियस्स य से जाया पडिरूवया तिय-दिसासु । जिणवर-सरिसा ते चिय तस्सेव पभावओ जाया ॥                   |      |    |
| 15 | तो तस्य दाहिंगणं णिमेउं तं चेय ठाइ गणहारी । तस्ताणुममा-रूम्मा कंबलिणो सेस-साहू य ॥                      |      | 15 |
|    | तत्तो विमाण-देवी समणी-पहियाउ ठंति भण्णाओ । बहु-जणवय-सय-कलियं तहा वि रुदं ति पडिहाइ ॥                    |      |    |
|    | कत्थइ विमाण देवा कत्थइ भवणाण सामिगो होंति । कत्थइ जोइसिय श्विय वंतर देवा य भण्णत्थ ॥                    |      |    |
| 18 | कत्यह य वंतरीओं कत्यह देवीओं जोइसाणं तु । कत्यह णायर-लोओ कत्यह राया मुख्वरिंदो ॥                        |      | 18 |
|    | भवरोप्पर-वेर-विवज्ञियाहँ संचलाई सावय-गणाइं । पायारंतर-परिसंद्वियाहँ चिट्टीत णिहुयाइं ॥                  |      |    |
|    | एवं जोयण-मेत्ते धम्म-जिणिंदस्स समवसरणम्मि । अजंतण अविकहे वेर-विमुक्के भय-विहीणे ॥                       |      |    |
| 21 | अह भाणिउं पत्रत्तो जोयण-णीहारिणीएँ वाणीए । गंभीर-महुर-घोसो णमोत्थु तित्थस्स वयणमिणं ॥                   |      | 21 |
|    | इय भणियभ्मि समे चित्र सच्ये वि सुरिंद-दणुवइप्पसुहा । कर-कमल-मडलि-सोहा पणया देवा जिणिंदस्स ॥             |      |    |
|    | अह सुर-णर-तिरिण्सु य सण्णी-पंचिंदिण्सु सब्वेसु । परिणमइ सभासाए ए <b>कं चिय सब्व-सत्तेसु</b> ॥           |      |    |
| 24 | जह बुज्ज़ह देव-गुरू सयल-महासत्थ-वित्थरूप्फालं । णउलाई वि तह स्थिय वियप्प-रहियं जिणाणं ति ॥              |      | 24 |
|    | § १७९ ) इमाए उण एरिसाए वाणीए सयल-सुरासुर-णर-तिरियामय-पाण-सरिसाए किं भणिउं पयत्तो                        | भगवं |    |
| ध  | ाम्म-जि <sup>िणंद्</sup> रि                                                                             |      |    |
| 27 | लोयस्मि अस्यि जीवो अश्वि अजीवो वि आसवो अस्यि । अस्यि य संवर-भावो बंघो वि य अस्यि जीवस्स ॥               |      | 27 |
|    | अथि य णिजारणं पि य मोक्खों वि य श्रास्थि णवर जीवाणं । धम्मो वि श्रास्थ पयडो श्रास्थ श्रहम्मो वि लोयम्मि | H    |    |
|    | सद्द्व-खेत्त-कालाभावेहि य भन्यि भप्पणो सन्दं । पर-दुच्व-खेत्त-कालाभावेहि य परिथ सन्दं पि ॥              |      |    |
| 30 | जइ वि ण घेष्पइ जीवो अष्पचक्खो सरीर-मज्झम्मि । तह वि अणुमाण-गम्मो इमेहिँ लिंगेहिँ णायव्वो ॥              |      | 80 |
|    | उगाह-ईहापृहा-मगगण तह धारणा य मेहा य । बुद्धी मई वियका विण्णाणं भावणा सण्णा ॥                            |      |    |
|    | अक्लेवण-उक्लेवण-आउंच-पसारणा य गमणं च । आहार-भसण-दंसण-पढण-वियारा बहु-वियप्पा ॥                           |      |    |
| 33 | एयं करेमि संपद्म एयं काहामि एस-कालिम । एयं क्यं नि-काले तिण्णि वि जो मुणह सो जीवो ॥                     |      | 33 |
|    | सो य ण सिओ ण कण्हों ण य रत्ता णय णील-काबोओ । देहिस्स पोग्गल-सए पावह वण्णक्कमं णवरं ॥                    |      |    |
|    | ण य दीहो ण य तंसो ण य चउरंसो ण वद्द-हुंडो वा । कस्मेणं देहरूथो संठाणं पावण जीवो ॥                       |      |    |

<sup>1&</sup>gt; P बंतिलें 2> P चिल्रंघय, P चावरिं 3> P सिंतिलें, P रहव for रुद्धर. 5> P वाणयपीमराहा, P repeats रुद्धा, उ वाई ओं 6> P प्राणु हिंद, P धूर्य for चूर. 7> P देवेण मर्च 8> P साहसा for सहसा 9> P राहं for हारं, उ जिण for गुण. 11> P उक्क दिसी हमीतों, P adds वहंति before य. 12> P ठावंते. 13> P अह विसि , P चेतियरुवखं, P चुत्तंतो for शुद्धतों 14> P ततो, उ विय for धिय, P तरसेय पहावओं 15> P नमियं 16> उ रुंदं व्य पटिं 17> उ विमाणा, P भवणाण वासि गो होंद्र 18> P देवीह 19> उ संिठ्याइं P संिट्ट्याइं 20> P जोव्वणमेत्ते, P य विकहे for अविकहे 23> P परिणवह सहासचे एक धिय सन्वसत्येषु 25> P om. वाणीण, P प्रयात्ती 27> P लोजीम य अरिथ, P ॥ शिंद्य जीवरम । अरिथ निज्जरणं पि यामीवखों 28> P सुहंमीय for अहम्मी वि 29> P कालाभावे चिय अरिथ 30> P जीवो इय पद्मव्यक्षों 31> P विज्ञरणा for वियक्का 32> J आउंट, P हसण for मसण, J सद्दण for दंसण, P वितास 34> P किण्हों, P नीय for णील.

| 1          | ण य सीयलो ण उण्हो ण य फरुसो णेय कोमलप्फिरिसो । गुरु-लहु-सिणिह्-भावं वश्चह् देहिम्म कम्मेणं ॥ | 1  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3          | ा य अविलो ण महुरो ण य तित्तो कडु-कसाय-लवणो व्व । दुरही-सुगंध-भावं वश्वह देहस्स मज्झ-गओ ॥     |    |
| o          | ण य सो घडवड-रूवो अच्छह देहस्स मज्झयारम्मि । ण य होइ सन्व-वावी अगुटु-समो वि य ण होइ ॥         | 3  |
|            | णिय-कम्म-गहिय-पोग्गल-देह-पमाणो परोप्पराणुगओ । णह-दंत-केस-वज्जो सेस-सरीरिम्म भवि भावो ॥       |    |
| ,,         | जह किर तिलेसु तेल्लं अहवा कुसुमस्मि होइ सोरब्सं। अण्णोण्णाणुगयं चिय एवं चिय देह-जीवाणं॥      |    |
| 6          | जह देहिम सिणिके लग्गइ रेणू अलिखओ चेय । रायहोस सिणिके जीवे कम्मं तह घेय ॥                     | 6  |
|            | जह वर्चते जीवे वश्वह देहं पि जत्थ सो जाह । तह मुत्तं पिव कम्मं वश्वह जीवस्स णिस्साए ॥        |    |
| _          | जह मोरो उड्डीणो वच्चइ घेनुं कलाव-पदमारं । तह वच्चइ जीवो वि हु कम्म-कलावेण परियरिक्षो ॥       |    |
| 9          | जह कोइ इयर-पुरिसो रंधेऊणं सर्य च तं भुंजे । तह जीवो वि सर्य चिय काउं कम्मं सर्य भुंजे ॥      | 9  |
|            | जह विश्यिण्णस्मि सर गुंजा-वायाहमा भमेज हहो । तह संसार-समुद्दे कस्माइखो भमइ जीवो ॥            |    |
|            | जह वश्वह को वि णरो णीहरिउं जर-घराउ णवयस्मि । तह जीवो चह्ऊणं जर-देहं जाह देहस्मि ॥            |    |
| 12         | जह रयणं मयण-सुगृहियं पि अंतो-फुरंत-कंतिछं । इय कम्म-रासि-गृढो जीवो वि हु जाणण किंचि ॥        | 12 |
|            | जह दीवो वर-भवणं नुंगं पिहु-दीहरं पि दीवेह । मल्लय-संपुड-छुडो तत्तिय-मेत्तं पथासेह ॥          |    |
|            | तह जीवो रुक्ख-समूसियं पि दहं जणेइ सज्जीवं । पुण कुंशु-देह-छूढो तत्तिय-मेत्तेण संतुट्टो ॥     |    |
| 15         | जह गयणयले पत्रणो वर्चनो णेय दीसइ जणेण । तह जीवो वि भमंतो णयणेहि ण घेप्पइ भवम्मि ॥            | 15 |
|            | जह किर घरम्मि दारेण पथिसमाणो णिरुंभई वाऊ । इय जीव घर रुंभसु इंदिय-दाराइं पावस्स ॥            |    |
|            | जह डज्झइ तण-कट्टं जाला-मालाउलेण जलणेणं । तह जीवस्य वि डज्झइ कम्म-स्यं झाण-जोएण ॥             |    |
| 18         | बीयंकुराण व जहा कारण-कजाइँ णेय णर्जान । इय जीव-कम्मयाण वि सह-भावो णंत-कालम्मि ॥              | 18 |
|            | जह घाऊ-पत्थरम्मि सम-उप्पण्णम्मि जलण-जोएहिं । डहिऊण पत्थर-मलं कीरइ अह णिम्मलं कणयं ॥          |    |
|            | तह जीव-कम्मयाणं अणाइ-कालम्मि झाण-जोएण । शिजारिय-कम्म-किटो जीवो अह कीरए विमलो ॥               |    |
| 21         | अह विमलो चंदमणी झरइ जलं चंद-किरण-जोएण। तह जीवो कम्म-मलं मुंचइ लढ़ण सम्मत्तं ॥                | 21 |
|            | जह सूरमणी जलणं मुंचइ सूरेण ताविक्षो संतो । तह जीवो वि हु णाणं पावइ तव-योमियप्पाणा ॥          |    |
|            | जह पंक-लंब-रहिओं जलोविर ठाइ लाउओं सहसा। तह सयल-कम्म-युक्को लोगमी ठाइ जीवो वि ॥               |    |
| 24         | इय जीव-बंध-मोक्खो आसव-णिजरण-संबरे सब्वे । हेवलणाणीहिँ पुरा मणिए सब्बेहि वि जिणेहिं ॥         | 24 |
| ហុង        | वं च देवाणुष्पिया ।                                                                          |    |
|            | लोयम्मि के वि सत्ता विसंउम्मत्ता वहम्मि श्रासत्ता । मरिऊण जीत णर्य दुक्ख-सयावत्त-पटरम्मि ॥   |    |
| 27         | णाणावरणुद्रएगं कम्मेणं मोहणीय-पडरेणं । अष्ट-वयष्टा अण्ये मिक्कणं थावरा होति ॥                | 27 |
|            | मय-लोह-मोह-माया-कसाय-वसओ जिओ अयाणंतो । मार्गऊण होइ निरिक्षो णस्य-सरिच्छास वियणास ॥           | -, |
|            | को इत्य होइ देवो विमाण-वासी य वंतरो अण्णो । अण्णो भवण-णिवासी जोड्डांन्:ओ चेव तह होइ ॥        |    |
| <b>3</b> 0 | माणं णिरुंभिऊणं तवं च चरिऊण जिणवराणाए । कोइ तिहं चिय जीवो नियासिंदी होइ सरगम्मि ॥            | 30 |
|            | अण्मे गणहर-देवा आयरिया चेव होति अण्मे वि । सम्मत्त-णाण-चर्णे जीवा अण्मे वि पार्वति ॥         | ลบ |
|            | सयल-जय-जीव-वित्थर-भक्ति-भरोणमिय-मंथुयप्पाणो । भव्व-कुमुयाण समिणा होति जिणिदा वि क वि जिया ॥  |    |
| 33         | भण्ये मोहावत्तं दुह्-सय-जल वीइ-भंगुर-तरंगं । तरिकण भय-समुद्दं जीवा सिद्धिं पि पार्वात ॥      | 33 |
|            | तम्हा करेह तुब्भे तव-संजम-णाण-दंयणसु मणे। कम्म-कठंक-विमुक्ता सिद्धि-पुरं जेण पावेह ॥         | აა |
|            | - 3                                                                                          |    |

<sup>2)</sup> प्रश्नंथ. 3) प्रविद्य कि यह, प्रयान विश्व कि विश्व पा. 4) प्रयोगियाणुमानी, प्रवेसियानी में सरीरिम, प्रभावी 5) प्रमुखीय देंद्र सीर्स, प्रथं निय जीव देवाले. 6) प्रनिश्च में प्रथं के स्वार्थ में एक स्वार्थ में एक स्वार्थ में एक सिंह में प्रथं कि विश्व के प्रथं कि प्रथं कि

- तको पणया सब्वे वि वासवप्पमुहा देव-दाणव-गणा भणिउं च पयत्ता । 'अहो, भगवया किहया जीवादओ पयन्था । । साहिओ जीवो, परूचियाई जीव-धम्माई । पण्णवियं बंध-णिजरा-मोक्ख-भावं' ति ।
- एसो जो तुह पासेण मूसुओ एह धूसरच्छ।ओ । संभिरय-पुष्व-जम्मो संविग्गो णिष्भर-प्यारो ॥ मह दंसण-पितुट्रो आणंद-भरंत-बाह-णयणिछो । तु्रुविय-कण्ण-जुयलो रोमंचुबहय-सर्वगो ॥ अम्हाणं सम्बाण वि पद्धमं चिय एस पाव-रय-मुक्को । पाविहृह सिद्धि-वसिह अक्खय-सोक्खं अणाबाहं ॥'
- <sup>9</sup> एवं च भगवया भणिय-मेत्ते सयल-णिरंद-वंद्व-ितयिसंद-दणुवद्द-पमुद्दस्स ितयस-विलय-वलंत-कोठय-रहस-वस-वियसमाणाई १ णिविडियाई रण्णुंदुरस्स उविर दिट्टि-माला-सहस्साई। मो य आगंत्ण भित्त-भर-णिव्भितो भगवओ पायवीद-मंसिको मिहियल-णिमिउत्तमंगो कि कि पि णिय-भासाण भाणिउं पयत्तो। भणियं च ितयस-णाहेण। 'भगवं, महंतं मह कोऊहरूं 12 जं एम सम्वाहम-तुच्छ-जाईओ कोमल-वालुया-थली-बिल-णिवास-दुर्झालओ रण्णुंदुरो सम्वाणं चेय अम्हाणं पढमं सिद्धि-पुरि 12 पाविहिइ ति। कहं वा इमिणा थोव-कम्मेण होइऊण एसा खुद्द-जाई पाविय' ति।
- \S १८१ ) भगवया भणिष । 'अध्यि विंझो णाम महीहरो । तस्स कुहरे विंझवासो णाम संणिवेसो विसमंतो य । तस्य पर्च-15 तिओ महिंदो णाम राया। तस्य तारा णाम महादेवी। तीए पुत्तो ताराचंदो अट्ट-वरिस-मेत्तो। एयम्मि अवसरे छि**ड**ण्णेसिणा 15 बद्ध-वेराणुसएण कोसलेण रण्णा आक्वंद दाऊण भेल्वियं तं संणिवेमं । तिहं णिगादो महिंदो, जुज्झिउं पयत्तो, जुज्झतो य विणिवाहओं । तओ हयं सेण्यं अणागयं ति पलाइउं पयत्तं, सन्वो य जणो जीव-सेसो पलाणो । तत्थ तारा वि महादेवी तं प्रतं 18 ताराचंदं अंगुलीए लाइऊण जणेण समयं पलायमाणी य भरूयच्छं णाम णयरं तत्थ संपत्ता । तक्षो तत्थ वि ण-याणए कस्स 18 सरणं पवजामो । ण कपाइ वि कस्सइ अणिमित्त् धुदंकियं मुहं दिहं खलयणस्य । तभो तण्हा-छ्हा-परिस्समुन्वेय-वेवमाण-हियया कत्य वश्वामि, कत्य ण वश्वामि, किं करोमि, किं वा ण करेमि, कत्य पविसामि, किं पुच्छामि, किं वा भालवामि, 21 कहं वा विद्यब्वं' ति चित्रयंती तरला सुण्णा रण्ण-कुरंग-सिलिंबी विय अहिणव-प्पसूया णियय-जूह-भट्टा चुण्ण-कायर-हिय- 21 विया एक्सिम णयर-चज्ञर-सिव-मंडवे पविसिउं पयता । खोण य गोयरमा-णिमायं साहणीणं जुवलयं दिट्टं । तं च दहण चिंतियं तीए । 'अहो, एयाओ साहणीओ महाणुभागाओं धम्म-णिरयाओ वश्वतीओ य पुरा मम पेइयम्मि पूर्यणिजाओं । 24 तत्थ ता इमाओ जइ परं मह सरणं काऊण अम्हारिसाण गइ' ति चिंतयंती पुत्तं अंगुलीए घेत्तण समुद्रिया, वंदियाओ णाए 24 साहणीओ । भासीसिया य नाहिं, साणुणयं च पुच्छिया 'कत्तो सि भागया'। तीए भणियं 'भयवडमो विज्ञपुराओ'। ताहिं भणियं 'कस्स पाहुणीओ' । तओ तीय भणियं 'इमं पि ण-याणामि' ति । तओ तीय रूव-लायण्ण-लक्खणादिसयं 27 पेच्छंतीहिं तं च तारिमं कलुणं भामियं सोऊण अणुकंपा जाया साहणीणं । ताहिं भणियं 'जइ तुह इह णयरे कोइ णिय 27 ता पृष्टि पवत्तिणीए पाहणी होहि'। तीए वि 'अणुगाहो'ति भणंतीए पडिवण्णं। गंतुं च पयत्ता। मगगालग्गा दिट्टा य पवत्ति-णीए, चिंनियं च णाए 'अहो, इमाए वि आगितीए एरिसा आवड' ति । तओ असरिस-रूव-जोव्वण-लायण्ग-लक्क्नुण-विला-30 सेहिं लक्खियं पत्रत्तिणीए जहा का वि राय-दारिय ति । इमी य से अइसंदरी पासे प्रताओं ति । तीए वि उवगंतण वंदिया 30 पवित्तिणी। आसीमिया, तीय पुच्छिया य 'कत्तो भागया'। साहियं च णियय-बुत्तंतं पवित्तिणीए। तओ सेजायर-घर समप्पिया। तर्हिं वि णियय-भूय व्व विगय-समा सा कथा । सो वि रायउत्तो अव्भंगिउव्वत्तिय-मजिय-जिमिय-विलित्त-33 परिहिओं कओ, सुह-णिसण्णों य । भिणया पवित्तणीए 'वच्छे, किं संपर्य तए कायव्वं' ति । तीए भिणयं 'भयवह, जो मह 33

<sup>1)</sup> Padds या before सब्बे, P देवादाणय, Pom. च, J जीवातिओं P जीवादयों. 2) P भोवखों भावं. 3) P विर्द्ध अंजिल्णा. 4) P पाविहित्ति. 5) J देवाणुणिया. 6) P एयं for एड, J om. धूमरच्छाओं. 7) P भणंतवाहु. 8) P पढमचिय, P पाविहित्ति. J भिद्धिवसां, P सोवलों अणा-हिं. 9) J वंट for चंद्र, J एभुहस्स, P ति for तियस, P वियसमणाई. 10) P रश्चंदुरस्स, P दिट्टी, P पाविहिं. 11) P महियलिनउप, P om. one कि, P नियय, P कोवह हं. 12) P जाहओं, P यिलिनास, P रणंदुरों, P Inter. अम्हाणं के चेय, P सिद्धिफर्त पृश्चि. 13) J पाविहि त्ति, P थीय for श्रीव, P होहकणा P खुडू, जाई. 14) P महिहरों, J कुल्हरे for बुहरे, J adds महा before संजिनेशों. 15) J तीय, P छिदुमेसेणा. 16) J ओखंट, P से for ते, P सिन्विसे, P नियाओं, P om. य. 17) J पयत्तों, P जीयसेशों. 18) P जाणेण for जणेणा. 19) P अणुमित्तशुर्देकियं, P मुल्वेवमाण, J वेअवाणहिशवित्रा. 20) P om. कह्य ण वन्नामि कि फरेमि, P om. ण before करेमि, P आलसामि. 21) J om. तरला, P तरलारश्रकुरेगिसिलिंगी विय, P न्पस्या. 23) P विवयंतीण, P बन्नंतीय, P पूणिज्ञाओं. 24) P om. ता, P अमहारिसा गई ति जितयतीण पोत्तं. 25) P तीय ताहि भणियं धम्मलामी ति for णाण साहुणीओं। आसीसिया य ताहि, साणुणयं न, J तीय for तीण, P अयवर्द भी. 26) J ताहि for तीय, P द्रगमि न याणि। न ओ, P र्याव्हीखीं पित्रिणीं पत्ति पित्र है। प्रवित्तिणीं, P आपते, P अयवित्रिणीं, P अयवित्रिणीं, P अयवित्रिणीं, P अयवित्रिणीं, P अयवित्रिणीं, P अयवित्रिणीं, P अवित्रिणीं, P अवित्रिणीं, P अवित्रिणीं, P से अपते, J पवित्रिणीं, P क्रमों य वित्रिणीं, P से आपते, J तीय for तीण, P om. वि. 31) P पवित्रिणीं य धंनलाविया। तीय, J णिनयं, J पवित्र (त्ति?) णीण P पवित्रिणीं, P से आपते, J तीय for तीण, P om. वि. 31) P पवित्रिणीं य धंनलाविया। तीय, J णिनयं, J पवित्र (त्ति?) णीण P पवित्रिणीं, P से आपते, J तीय for तीण, P om. वि. 31) P पवित्रिणीं, P अव्यस्त्र मित्रिणीं प्रवेत्र वित्रिणीं, P से अवित्रिणीं, P से अवित्र प्रवेत्र तिणीं, P क्रमों य वित्रिणीं, P क्रमों य वित्रिणीं, P से अवित्र वित्र प्रवेत्र तिणीं, P क्रमों पर वित्र तिणीं, P क्रमों पर वित्र तिणीं, P से अवित्र वित्र तिणीं,

¹ णाहो सो रणिम विणिवाह्न । विणट्टं विंझपुरं । णट्टो परियणो । चंडो कोसल-णिरंदो । बालो पुत्तो अपरियणो य । ता ¹ णित्य रजासा । अह उण एथ पत्त-कारूं तं करिमे, जेण पुणो वि ण एरिसीओ आवर्ड्डओ पावेमि ति । सम्बद्धा तुमं जं उ आदिसिसे तं चेय करेमि' ति । तओ पवित्रणीए भणियं । 'वच्छे, जइ एवं ते णिच्छओ, तओ एस ताराचंदो आयरियाणं उ समिपिओ, तुमं पुण अम्हाणं मज्झे पम्बयाहि ति । एवं कए सम्बं संसार-वास-दुक्लं छिण्णं होहिद्द् 'ति । तीए वि 'तह' ति पिडवणं । समिपिओ ताराचंदो भगवओ अणंत-जिणवर-तित्ये अणुवत्तमाणे सुणंदस्स आयरियस्स । तेण वि जहा-विहिणा वि पद्याविओ ।

§ १८२) तओ किंचि कालंतरं अङ्कंतं जोव्वण-वस-विलसमाण-रायउत्त-सहावो स्वग्ग-धणु-जंत-चक्क-गंधव्व-णट्ट-वाङ्य-विलासो उम्मगं काउमादत्तो । तओ पण्णविओ कायरिएणं, भणिओ गणावच्छेएण, सासिको उवज्झाएण, संणविको साहु-9 योगा । एवं च चोइजामाणो य ईसि-परिणाम-भंगं काउमाढत्तो । एत्थ य अवसरे आयरिया बाहिर-भूमिं गया । सो य 9 मगाओ गओ । तत्थ य अच्छमाणणं वणत्थलीए रण्णुंदुरा कीलंता दिट्टा । तभो चिंतियं णेणं । 'अहो, धण्णा इमे, पेच्छ खेलंति जहिच्छाए, फहसं जेय सुणेति, जेय पणमंति, वियरंति हियय-रहयं । अब्वो रण्णुंद्रा धण्णा । अम्हाणं पुण परायस 12 जीवियाणं मय-समं जीवियं, जेण एको भणइ एयं करेहि, अण्णो पुण भणइ इमं करेहि, इमं भक्खं इमं चाभक्खं, इमं 12 पियस इमं मा छिवस, एत्थ पायच्छित्तं, एयं आलोएस, विणयं करेसु, वंदणं कुणसु, पिककमसु ति । ता सव्वहा एकं पि खणं णिय ऊसासी सि । तेण रण्णुंदुरा धण्णा अम्हाहिंतों वितयंतो वसहं उवगओ । तं च तारिसं णियाण-सछं ण तेण 15 गुरूणं आलोइयं, ण णिदियं, ण पायच्छित्तं चिण्णं । एवं च दियदेसु वर्चतेसु अकाल-मञ्चूण मरिऊण णमोकारेणं जोइसियाणं 15 मज्झे फिँचि-ऊण-पित्रवाउओं देवत्तापु उववण्णो । तओ तत्थ एसो भोए भुंजिऊण एत्थ चंपापु पुम्बुत्तर दिसा-भाए मोरूथलीप् थलीप् रण्णुंदूर-कुले एकाए रण्णुंदूर-सुंद्रीए कुच्छिंसि उववण्णो । तत्थ य जाओ णियय-समएणं, कमेण य जोव्वणमणुप्पत्तो । 18 तत्तो अंगय-रण्णुंदुर-सुंदुरी-वंद्र-परियरिय-मंदिरो रममाणो अच्छिउं पयत्तो । तभो कहिंचि बाहिरं उत्रगयम्स समवसरण- 18 विरयण-कुसुम-बुट्टि-गंघो भागभो । तेण य भणुसारेण भणुसरंतो तहाबिह-कम्म-चोइज्जमाणो य एत्य समवयरणे संपत्तो, सोउं च समावत्तो मह वयणं । सुणेतस्स य जीवाइए पयश्ये पेच्छेतस्स य साहु-लोयं तहाबिह-भवियन्वयाए ईहापूह-मभ्गणं 21 करेमाणस्स 'एरिसं वयणं पुणो वि णिसुय-पुष्वं' ति, 'एयं पुण बेमं अणुहूय-पुष्वं' ति चिंतयंतस्य तस्स तहाविह-णाणावरणीय- 21 कम्म-खओवसमेणं जाई-सरणं उववण्णं । 'भहं संजओ आसि, पुणो जोइसिओ देवो, पुणो एस रण्णुंदुरो जाओ' सि । एयं सुमरिकण 'अहो, परिसो णाम एस मंसारो ति, जण देवो वि होऊण निरिय-जाईन अहं उचवण्णो ति । ता आसण्णं भगवओ 24 पाय-मूले गंतूण भगवंतं वंदामि । पुच्छामि य किं मए उंदुरत्तणं पत्तं, किं वा पाविहामि' त्ति चिंतयंतो एस मम सयामं 24 भागओं ति । बहुमाण-णिद्धभर-हियभो य ममं हियएण धुणिऊण समाहत्ता । 'अवि य,

भगवं जे तुह भाणे निहुयण-णाहस्स कह वि खंडेति । ते मूढा अम्हे विय दूरं कुगईसु वियरंति ॥

27 ता भगवं, किं पुण मए कर्यं, जेणाणुभावेण एस एरिसो जाओं मि'। एस पुच्छह । 'ता भो भो महासत्त, तिम काले 27 तए चिंतियं जहा रण्णुंदुरा धण्ण' ति । तभो तेण णियाण-सह्न-दोसाणुभावेण देवत्तणे वि आउय-गोत्ताहं रण्णुंदुरत्तणे णिबद्धाई ।

30 \$ १८३) एत्थंतरे पुष्किओ भगवया गणहारिणा । 'भगवं, किं सम्मदिट्टी जीवो निरियाउयं बंधइ ण व' सि । भणियं 30 च भगवया 'सम्मदिट्टी जीवो निरियाउयं वेदेइ, ण उण बंधइ । भण्णइ य ।

1) में विज्ञापुर. 2) में पत्तवालननं, में om. ण after वि, प्र आवड्ओ, में adds a before पानेकि. 3) में आइसिंस में om. चेंच, प्र पवितालीय, में तो for ते. 4) प्र समप्पीयद्व में समुण्यिओ, में होदिति, प्र तीय for ती. 5) में पिडसिंसे, में आगेत्वन्त में अणुल्वहमाणे, में विणाबि 7) प्र तो संति, में विलासमाण, प्र पणुलक, में वारिया. 8) में गणावच्छेआएण सासिया, में om, उपज्ञाणण संणियओं etc. to अवसरे आयरिया. 10) में मों for गओ, में वराह्यतीण मंद्रहरा. 11) में ने for लेय, प्र मुणिति में विग्यंति हियह्ययं, में रण्णंद्वरा, में अस्ताण पुणो. 12) में om. पुण, प्र तमें करेड for इमें करेडि. 13) में एवं for इमें before मा, में पूर्व कि एयं, प्र पि ण खणणगित्य. 14) में रखेद्वरा, में लेखाण, में दमाविभाण में रच्छलीण रणणंद्वरा के 15) प्र ओतिसियाणं 16) प्र पिलनावुओं में पिलयाओं उ. प्र गणा. एसी, में पत्त्ये वेपाण, में दिसाविभाण मोरच्छलीण रणणंद्वराकृते. 17) प्र प्रका रण्णंदुदुंतरीज कुन्हीण, में रणपंदुर, में जोल्यणं संपत्ती. 18) प्रतओं for तत्ती, में अणेयरं सुंररमुंदरी, में पिरयेदिय, में स्वसरणवियरणा. 19) प्र वृद्धी, में ला. य. 20) प्र जीयातीए पदस्ये, में तहाविज्ञमंविह मेथियं, प्र मेंवित्वव्यताए य इंहां, में ईंडापृहयममर्गणं. 21) प्र करमाणस्स, में om. ति, प्र om. तहम. 22) प्र कमान्ययावं, प्र संजीतो, में संज्ञोतो, में संज्ञोतो, मेंवित्वव्यताए य इंहां, में केंवित, मेंवित वृद्धे कुरावीपु. 27) में सण्णेदिसीं, मेंवित मेंविह स्विय मेंविह स्वित मेंविह स्वित स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति मेंविह स्वति स्

ा सम्मत्तिम उ लाहे ठह्याई णरय-तिरिय-दाराई। जह य ण सम्मत्त-जाहो अहव ण बाहाउओ पुर्विव ॥
ता हमिणा देवत्तणिम वहमाणेण सम्मत्तं विमिठणं आउथं तिरियत्ते बाहें ति। भणियं च तियसवहणा 'भगवं, कहं पुण उ संपयं एस सिहिं पाविहि' ति। भणियं च भगवया। 'इओ एस गंत्णं अत्तणो वणत्यलीए वासेतो चिंतिहिइ हियए। उ 'अहो दुरंतो संसारो, चलाई चित्ताहं, चंचला इंदिय-तुरंगमा, विसमा कम्म-गई, ण सुंदरं णियाण-सहं, अहमा उंदुर-जोणी, बुल्लहं जिणवर-मग्गं, ता वरं एत्थ णमोक्कार-सणाहो मरिऊण जत्थ विरहं पाविमि तत्थ जाओं ति चिंतयंतो तिम चेय कि अत्तणो बिल-भवणेक-देते भत्तं पत्ताहिक्वय एयं चिय मह वयणं संसारस्य दुगात्तणं च चिंतयंतो णमोक्कार-परो य कि अधिलह हिता। तत्थ वि सं चिहंतस्स रण्णुंदुर-सुंदरीओ सामाय-तंदुल्ल-कोहवाइए य पुरओ णिमेंति। तओ चिंतिहिइ। 'भो भो जीव दुरंत-पंत-लक्खण, एत्तियं कालं आहारयंतेण को विसेसो तए संपाविओ। संपयं पुण भत्त-परिश्वाएण तं पावसु जं संसार-तरंडयं ति चिंतयंतो तत्तो-हुत्तं ईसिं पि ण पुलप्ह। एयारिसं तं दहुण ताओ रण्णुंदुर-सुंदरीओ चिंतिहिंति। भ 'अहो, केण वि कारणंतरेण अम्हाणं एस साम-सुंदरंगो कोविओ होहिइ। ता दे पसाएमो ति चिंतयंतीओ अल्लीणाओ। तओ का वि उत्तिमंगं कंडुयह, अण्णा मंसु-केस दीहरे मंठवेइ, अण्णा रिक्खाओ अवणह, अण्णा अंगं परिमुसह। एवं च

णरश्रीयारं तुडमे तुडमे सगगगलाओ पुरिसस्स । संमार-दुक्ख-मूलं अवेह पुत्तीउ धुत्तीओ ॥
ति मण्णमाणो ण ताहिं खोहिजिहि ति । तओ तत्थ तइए दियदे खुहा-मोनिय-सरीरो मरिजण मिहिलाए णयरीए मिहिलस्स
15 रण्णो महादेवीए चित्तणामाए कुच्छीए गड्भत्ताए उववजिहिह । गड्भत्थेण य तेण देवीए मित्त-भावो सब्ब-सत्ताणं उविर्दे 15
भविस्सइ । तेण से जायस्स मित्तकुमारो ति णामं कीरिहिह । एवं च परिवड्माणो कोनुहली बालो कुकुड-मक्कडए
पसु-मंबर-कुरंग-घोरहवेहिं वंधण-बंधएहिं कीलिहि ति । एवं च कीलंतस्स अट्ट वरिसाई पुण्णाई । समागओ वासारत्तो ।
18 अवि य,

गर्जाति घणा णर्जाति बरहिणो विजुला वलवलेइ । रुक्खग्गे य बलाया पहिया य घरेसु वर्जाति ॥ जुप्पंति णंगलाई भर्जात पवात्रो वियसए कुडशो । वासारतो पत्तो गामेसु घराई छर्जाति ॥

21 पुरिसे य वासारत्त-समण् णिगाओं सो रायउत्तो मित्तकुमारो णयर-बाहिरुहेसं। कीलंतो तेहिं सउण-सावय-गणेहिं बंघण-21 वदेहिं अन्छिहिइ। तेण य पण्सेण ओहिणाणी साह विबहिइ। वोलेंतो बेय सो पेन्छिऊण उवओगं दाहिइ चिंतेहिइ य 'अहो, केरिसा उण रायउत्तरस पयई, ता किं पुण ण्थ कारणे' ति। उवउत्तो ओहिणाणेणं पेन्छिहिइ से ताराचंद-साहु-रूवं, 24 पुणो जोइस-देवो, पुणो रण्णुंदुरओ, तओ एत्थ समुप्पण्णो' ति। जाणियं च साहुणा जहा एसो पिडबुज्यइ ति चिंतयंतो 24 भाणिहिइ। 'अवि य,

भो साहु देवो वि य रण्णुंदुरओ सि किंण सुमरामि। णिय-जोणि-वास-तुट्टो जेण कयत्थेसि तं जीवे॥'

27 तं च मोऊण चिंतिहिंद कुमारो 'अहो, किं पुण इमेणं मुणिणा अहं भणिओ, साहू देवो रण्णुंदुरओ' ति। ता सुय-पुन्वं पिव 27 मंतियं णेण। एवं च ईहापूहा-मग्गण-गवेसणं करेमाणस्स तहाविह-कम्मोवसमेणं जाई-सरणं से उवविज्ञिहिद्द। णाहिद्द् य जहा अहं सो ताराचंदो साहू जाओ, पुण देवो, तत्तो वि तिरण्सु रण्णुंदुरो जाओ ति, तम्हा मओ णमोक्कारण इहागओ 30 ति। तं च जाणिऊण चिंतिहिद्द्द। 'अहो, धिरत्थु संसार-वासस्स। कुच्छिओ एस जीवो जं महा-दुक्ख-परंपरण कह-कह वि 30 पाविऊण दुह्हां जिणवर-मग्गं पमाओ कीरइ ति। ता सन्वहा संपयं तहा करेमि जहा ण एरिसाइं पावेमि। इमस्स चेव मुणिणो सगासे पब्वइउं इमाइं तवो-विहाणाइं, इमाइं अभिग्गह-विसेसाइं, इमा चिरया करेमि' ति चिंतयंतस्स अउव्व33 करणं खवग-सेठी अणंत-केवल-वर-णाण-दंसणं समुष्पज्ञिहिद्द् ।

<sup>2&</sup>gt; P च रियमवश्णाः 3> J? for त्ति, r चिनिति, Jom. तियए. 4> r तुरंगाः 5> r दुलहं, P विर्इयंः 6> P चेय for निय, P संसारदुमाँ, P om. यः 7> P से चिट्टं च सारंणंदुरहंदुगिओ, J कोइनाईए P कोइपायिए, P नितेहः 8> J वंत for पंत, P तिल्लक्ष्मा for लक्ष्माण, J आहारंतेणः 9> P तरंटयंती हुनत्तो तं ईसि, P एतारिसं च तं, P रणणंदुरः 10> J केणावि, P कालंतरेण, कुविओ होही। 11> J उत्तरंगं, P कंदुइय, P कोसे, J अन्ना लिक्त्याओं अवणेह अ अन्नाः 13> P inter. तृष्मे के नरओयारं, P मुत्तांत्र for पुत्तीतः 14> P om. त्ति, P स्वोहंज्ज्वह ति, P om. तओ, P महिलाए नयरीए महिरस्सः 15> P कुच्छीए गम्मे उववन्नो।, P om. य, P भन्त्र for राज्यः 16> P जाओ for भविरसह, J adds त्ति after भविरसह, P से जीयस्स, P कीएह्इ, P माणकोज्ज्वली, J पालो for बालोः 17> P कुरंगमोन्द्ररेष्टि वंवणबद्धण कीलिँ, J ति for ति, P om. चः 19> P विज्जुला चल्यचलेडः 21> P om. य, P गणेणीहः 22> P om. अच्छिहिड, P य तेएसेण य ओष्टिँ, P विध्यह, J वोलेक्य, P om. चेय, J उनगओगं, P दीहीइ, J चितिहिदि म P om. चितिहि य 23> J inter. प्यर्ह के रायज्ञत्तस्स, P पुण तेत्य, P पेच्छ्द से. 24> P रणणंदुरओः 26> P रणणंदुरणों, J किण्ण P कि दिन्नः 27> P चितिहीइ, P रण्णंदुरतो, P ति for पिव. 28> P से उपपन्न । जाणियं य णेणं जहा अर्थ से ताराँ, P पुणो, P तिरिएसो रणंदुरों, J च for मओः 30> J परंपरे 31> P संवयत्तहा, P inter. एरिसाइं केण, J चेन्न. 32> J स्वासे, J om. तबोविहाणाई इसाइं 33> P समुप्रजित्व तिः

पृत्यंतरिम्म जं तं आउय-कम्मं ति तेण संगिहियं । केवल-णाणुष्पत्ती तस्स खओ दो वि जायाई ॥ एवं च तक्खणं चेय तित्तय-मेत्त-कालाओ अंतगड-केवली होहिइ ति । तेण भणिमो जहा एस अम्हाणं सन्वाण वि पढमं । असिहिइ । अम्हाणं पुण दस-वास-लक्खाउयाणं को वच्चइ ति ।

§ १८४) इमं च रण्णुंदुरक्खाणयं णिसामिऊण सन्वाणं चेय तियसिंद्प्यमुहाणं सुरासुराणं मणुयाण य महंतं कोउयं समुष्पण्णं । भित्त-बहु-माण-सिजेह-कोउय-णिब्भर-हियएणं सुरिंदेणं आरोविओ णियय-करयते सो रण्णुंदुरो । भणियं च 6 वासवेणं । 'बहो,

तं चिय जणु कयन्थो देवाण वि तं सि वंदणिजो सि । अम्हाण पढम-सिद्धो जिणेण जो तं समाइट्टो ॥ भो भो पेच्छह देवा एस पभावो जिणिंद-मग्गस्स । तिरिया वि जं सउण्णा सिज्झंति अणंतर-भवेण ॥

9 तेणं चिय बेंति जिणा अह्यं सब्वेस चेय सत्तेसु । जं एरिसा वि जीवा एरिस-जोणी समझीणा ॥' एवं जहा वासवेण तहा य सन्व-सुंरिदेहिं दणुय-णाहेहि य णरवह-सणुहिं हत्थाहिश्य घेष्पमाणा राय-कुमारभो विय पसंसिज्ज-माणो उववृहिजंतो थिरीकरिजंतो विण्णजंतो परियंदिओ पूइऊण पसंसिओ। अहो धण्णो, अहो पुण्णवंतो, अहो कयत्थो, अहो 12 सलक्खणो, अहो अम्हाण वि एस संपूर-मणोरहो ति जो अणंतर-जम्मे सिद्धिं पाविहड् । ण अण्णहा जिणवर-वयणं ति । 12 एयम्मि अवसरे विरद्दयंजलिउडेण पुच्छियं पउमप्पह-द्वेणं। भणियं च णण 'भगवं, अम्हे भन्या कि अभन्य' ति। भगवया भणियं 'भन्वा'। पुर्णा देवेण भणियं 'सुलह बोहिया दुलह बोहिय' ति । भणियं च भगवया 'किंचि 15 णिमित्तं अंगीकरिय सुलह-बोहिया ण अण्णह' ति । पउमप्पतेण भागियं 'भगवं, कइ-भव-सिद्धिया अम्हे पंच वि जणा'। 15 भगवया भणियं 'इओ चउत्थे भने सिद्धिं पाविहह पंच वि तुरहे' ति । भणियं पउमप्पभेणं 'भगनं, इत्तो चुका कत्य उप्पजिहामो' ति । भगवया भणियं 'इओ तुमं चङ्कणं विणयउत्तो, पडमवरे। उण रायउत्तो, पडमसारो उण 18 रायध्या, पडमचंडो उण विंझं सीहो, पडमकसरो उण पडमवर-पुनो नि । इसं च भणमाणो समृहिको भगवं 18 धम्म-तित्थयरो, उवसंघरियं समवसरणं, पविजया दुंदही, उद्विओ कलयलो, प्रयष्टो वासवो । विहरिउं च प्रयद्दो भगवं कुमुद-संड-बोहुओ विय पुण्णिमायंदो । अस्ते वि मिलिया, अवरोष्परं संलावं च काउमाढत्ता । एकमेकं जंपिमो 'भो, 21 णिसुयं तुब्भेहिं जं भगवया आइट्टं । तओ एन्थ जाणह किं करणीयं सम्मत्त-लंभन्थं' ति । तओ सीनऊण सर्व्वहिं 'अो, अ को वि वाणियउत्तो, अण्णो रायउत्तो, अवरो वण सीहो, अण्णो राय-दृष्ट्यि ति । ता सञ्वहा विसंदुलं भाविषयं इमं कर्ज । ता ण-याणामो कहं पुण बोहि-छाभो अम्हाणं पुण समागमो य होजा' ति । 'ता सब्बहा इमं एत्थ करणायं' ति चितयंतिहिं 24 भणियं । 'अहो पडमकेसर, तुमं भगवया आइट्टो, 'पच्छा चितिहिसि', ता तए दिव्वाए सत्तीए अम्हाणं जत्थ तत्थ ग्याणं 24 सम्मत्तं दायव्वं, ण उण सगा-सुंदरी-वंद-तुंग-थण-थल-पेलुणा-सुहिल परहुटु-सयल-पुच्च-जंपिएण होयव्वं । तेण भणियं । 'देमि अहं सम्मत्तं, किंतु तुब्भे मह देतस्स वि मिच्छत्तीवहयमणा ण पत्तियायहिह । ता को मए उवाओं कायच्यो' नि । 27 तेहिं भणियं । 'सुंदरं संखत्तं, ता एयं पुण एत्य करणीयं । अत्तर्णात्तर्णे रूवाई जं भविस्ताई स्वण-मयाई काऊण एकस्मि 7 ठाणे णिक्खिप्पंति । तम्मि य कार्छ ताई दंसिजंति । ताई दृष्टण कयाई पुन्व-जम्म-सरणं साहिण्णाणेण धम्म-पडिवत्ती वा भवेज' ति भणमाणेहिं णिम्मवियाइं अत्तणो रूव-सिन्याहं रयण-पडिरूवयाहं । ताहं च णिक्खिताई णेऊण वणे जत्थ सीहो 30 **उचव**जिहि ति । तस्स य उचीरं महंती मिला दिण्ण ति । ते च काऊण उचगया णियय-विमाणं । तत्थ भोणु भुंजता 30 जहा-सुहं अच्छिउं पयत्ता। तओ कुमार कुवलयचंद, जो सो नाण मञ्झे पउमप्पहो देवो सो एकपण चय केरिसो जाओं। भविय,

<sup>1)</sup> P, after तस्स, repeats अउन्वक्षत्मं स्वागसेही etc. to केतल्लाणुपर्श गरमः 2) P on. ..., प्रमेत्तक्षा(त) ओ प्र om. त्ति, P एसो for एसं. 3) P सहक्ष्माउ for लक्ष्माउ, प्रश्नीक P यहाउं. 5) प्र क्ष्मलंखि (णे?). 8) P सहावो for प्रभावो, P सवेतृ. 9) P तेयणं for लेणं, P अहियं. 10) P अलेण for व्यागेण, प्र om. य, P सर्वरः, P हत्यहत्येहिं, P रायकुमारोः 11) P उवगृहिक्जेतो, P om. बिण्णकंतो (of प्र?). प्रविपत्तिकंतिओं, P प्रमेसिकः 12) P स्ववहा for अहो before अम्हाण, P संपुन्न for संपूर, प्र जिणवयणं. 13) P adds a before अप्रकृत, P विरद्ध पंप्रतिः. 14) P अम्हा for सब्वा after भणियं, प्र om. पुणो देवेण भणियं, प्र दुरुखदेविश्व कि. 15) P अंगहिती स्, P प्रमाणभेण, प्र वर्तिभवः 16) प्र वर्ती for हओ, प्र पाविद्वित, प्र तम्हेहिं । P तुब्मे त्ति ।, प्र देते सुक्षा P व्यु चुनाः 17) प्र उपप्रजीहानो, P संपित्रिक्रहामो. प्र इतो for हओ, P om. प्रमपरो उण रायउत्तो, P पद्यस्तारोः 18) P om. उण before विज्ञे सीहो (in P), प्र प्रमवरस्स पुत्तो, P मणमाणो उविद्विते 19) P विदिहिन्छं P om. व. प्र प्रत्तो । कुमुदः 20) प्र adds मनवं after पुण्णिमायंदो 21) प्र लक्ष्महत्यं कि. 22) P अन्ने रायउत्तो, P दुहिओं त्ति, प्र विस्थुछं. 23) P का एसं ण-, P om. पुण, P om. ति. 24) P प्रमक्तेसरं, P विद्विति 25) P adds हाकण before सुंदरी, प्र त्यलाक्ष्मलेला 26) प्र महदिसंतस्स मिन्छन्ताः, P ते for ताः 27) P om. पुण before एत्य, P अत्तिणो ह्वाइं, P om. जं, प्र भविष्यः 28) P थाणे निक्लमंति, प्र णिक्खिममंति. 29) P वि for ताः च, P inter. जत्थ and वणे. 30) प्र विमाणे, P भुजित्ता 31) P प्रमुत्पभीः

- 1 वियक्तंत-देह-सोहो परियण-परिविज्ञिओ सुदीण-मणो । पवणाहओ व्व दीवो झित्त ण णाओ किहं पि गओ ॥ वत्तो य चिविज्ञण मणुयाणुपुष्वी-रज्जू-समायद्विओ कत्थ उववण्णो ।
- ३ १८५) इहेव जंबुहीवे भारहे वासे दाहिण-मज्झिम-खंडे चंपा णाम णयरी। सा य करिसा। अवि य, धवल-हर-तुंग-तोरण-कोडि-पडाया-पुरंत-सोहिल्ला। जण-णिवहुद्दाम-रवा णयरी चंप ति णामेणं॥ तीए णयरीए तुल्ठिय-धणवह-धण-विह्वो धणदत्तो णाम महासंट्ठी। तस्स य घरे घर-ल्डिल्ल व्य लच्छी णामेण महिला। 6 तीए य उपरे पुत्तत्ताए उववण्णो सो पडमप्पभो दंत्रो। जवण्द य मासाणं बहु-पडिपुण्णाणं अन्नटुमाण य राइंदियाणं 6 सुकुमाल-पाणिपाओ र तुप्पल-दल्ल-भारओ विय दारओ जाओ। तं च दृष्टुण कयं वदावण्यं महासंद्रिणा जारिसं पुत्त-लंभस्सुदए ति। कयं च से णामं गुरूहिं अणेय-उवयाइएहिं सागरण दत्तो ति सागरदत्तो। तओ पंचधाई-परिचुडो १ कमेण य जोव्वणं संपत्तो। तो जोव्वण-पत्तस्स य ता रूव-धण-विह्व-जाइ-समायार-सीलाणं वणिय-कुलाणं दारिया सिरि १ व्य रूवेण सिरी णामा उवभोग-सहा एगा दिण्णा गुरूयणेणं। तओ अणेय-णिव्ह-बंधु-भिश्च-परिवारो अच्छिउं पयत्तो। को य से कालो उववण्णो। अवि य,
- 12 रेहंति हंस-मंडिल-मुत्ताहर्ज-मालिया-बिहूसाओ । आवण्ण-पयहराओ परियण-बह्याउ व णईओ ॥ 12 रेहंति वणे कासा जलम्मि कुमुयाई णहयले मेहा । सत्तच्छयाई रण्णे गामेसु य फुल-णीयाई ॥ एनिसे य सरय-काले मत्त-पमने णिखरे जणवण पुण्णमासीण महंते कसवे बहुमाणे सो सागरदत्तो सेट्ठिउत्तो णियय-बंधु-णिइ- 15 परियारो णिग्गओ णयरि-कोमुई दट्टूण । एकम्मि य णयरि-चर्चरे णडेण णिखउं पयत्ते । तत्थ इमं पढियं कस्स वि कह्णो 15 सुहामियं । अवि य ।

यो घीमान् कुलजः क्षमी विनयवान् धीरः कृतज्ञः कृती, रूपैश्वर्ययुतो दयालुरशठो दाता श्रुचिः सत्रपः।

18 सद्धीगी दृदसीहृदो मधुरवाक् सत्यवतो नीतिमान्, बन्धृनां निलयो नृजन्म सफलं तस्येह चामुत्र च॥

18 तं च वोलंतण निण सागरदन्तण णिसुयं। तओ सुहामिय-रसण भणियं तेण। 'भो भो भरह-पुत्ता, लिहह सायरदत्तं इमिणा सुहासिएण लक्खं दायव्वं' ति। तओ सक्वेहि वि णयरी-रंग-जण-णायरएहिं भणियं। 'अहो रसिओ सायरदत्तो, अहो वियहो, 21 अहो दाया, अहो चाई, अहो पत्थावी, अहो महासत्तो' ति। एवं पसंसिए जणेणं, तओ एकेण भणियं खल-णायरएणं 'सर्चं 21 चाई वियहो य जह णियय-दुक्खाजियं अत्थे दिण्यं, जह पुण पुन्य-पुरिसज्ञियं ता किं एत्य परदन्वं दंतस्स। भणियं च। 'जो दह धणं दृह-सय-समज्ञियं अत्रणो सुय-बलेण। सो किर पसंसण्डिनो ह्यरो चोरो विय वराओ ॥'

24 एयं च जिसामिकण हसमागिहीं भिजयं सन्वेहिं जिद्ध-बंधविहें। 'सचं सचं संलत्तं' नि भणमाणिहिं पुल्ह्यं तस्स वयणं। 24 § १८६) सायरदत्तो पुण तं च मोकण चिंतिउं ममाहत्तो। 'झहो, पेच्छ कहं झहं हसिओ हमेहिं। किं जुत्तं हमाण मम हसिउं जे। अहवा जिह जिह, सुंदरं संलत्तं जहां 'जो बाहु-बल-समजियं अत्यं देह सो सत्ताहिओ, जो पुण परकीयं 27 देह सो किं भण्णउ' ति। ता सन्वहा ममं च अत्ताणयं जिथ्य धणं, ता उवहासो चेय अहं' ति चितयंतस्स हियए सछं पिव 27 लगं तस्स। अवि य,

थेवं पि खुडह हियए अवमाणं सुपुरिसाण विमलाण । वायालाहय-रेणुं पि पेच्छ अच्छि दुहावेह ॥ ६० तह वि नेण महत्थत्तणेण ण पयडियं । आगओ वरं, विरह्या संज्ञा, उवगओ तिमा उवविद्वो, लिक्खओ य सिरीए ३० इंगियायार-कुसलाए जहा किंचि उच्चिग्गो विय लक्खीयह एसो । लढ़-पणय-पसराए य भणिओ तीए 'अज्ञ तुमं दुम्मणो विय लक्खीयसि' । तेण य आगार-संवरणं करेंतेण भणियं 'ण-इंचि, केवलं सरय-पोण्णिमा-महूसवं पेच्छमाणस्स परिस्समो

<sup>1)</sup> P-सोंभो, P परिवाज ओ. 2) P om य, उ लाल्का, P राजसमा. 3) उ जंबूहीते, P नगरी, P केरिसी. 4) P तोरणुकोडिपटामान P हामरया. 5) P om. महा, P om. य. 6) P तीय उयरे, उ उचरे, P नवण्डं मासाणं, P पुण्पाइं अहुं माई राइंदियांट सुकु. 7) उ om. दल, P adds च after क्यं, P महसेद्विणा. 8) उ पुत्तलंभनुअए P पुत्तलंसुदए, उ om. क्यं च से etc. to सामर्द्रती। P उववाहणांह लागरट ती ति, P पंचधावी. 9) उ तभी for तो, उ अर for जाइ P जाई, उ राणिय for वणिय, P दारियं. 10) उ उचमीयनहाइ य दिल्ला, P om. अणेय, P तिबद्ध for णिड, P बोलो for तो य से कालो. 12) P विभूसाओ, P परिणय for परियण. 13) P पुत्तियां निवा ॥, P om. य सरयकाले etc. to णिग्मओ णयरि. 15) P नयम् वचरे. 17) P कुल्ड for कुल्जः, P om. हत्तद्दः, P क्षेत्रध्यं, P सञ्चपः महागा. 18) P तस्यद वा चमुनः 19) P बोलंतेण, P om. तेण P सायरद त्रेण, P adds च after भणियं, उ भरह उत्ता, उ मायरय त्ते. 20) P सन्वेद्द वा चमुनः 19) P वोलंतेण, P om. तेण P सायरद त्रेण, P adds च after भणियं, उ भरह उत्ता, उ मायरय त्ते. 20) P सन्वेद्द वा चमुनः 19) P क्षित्रवा, P repeats अही before ग्रहासती, P जिणाणं for जणेणं, P तओ भणिय एक्तण नायरएणं. 22) P om. य, उ भणिअन्वं। जो. 23) P इव for विय. 24) P एवं च निमामिकण्ड, P ति for second सर्चं. 25) P सागरद त्ते उण, उ om. च (later struck off), P द्रांसओ for हिस त्रेते, P अम्हाणं for इमाण. 26) P परिकरं. 27) P किं न भन्न उ उ adds अ before धणं, P हियसछं. 29) P वाओलाह्य, उ दुवावेदः 31) उ किंपि for किंदि, उ लक्खीयति P लिक्खयति उ तीय, P दुमाणा विय. 32) P अगारससंवरणं, P न किंति, P adds आसि before महुसवं.

18

24

27

गाओ, णिवज्ञामि' ति भणमाणो णिवण्णो । तत्थ य अलिय-पसुत्तो किं किं पि विंतयंतो चिट्टइ ताव सिरी पसुत्ता । 1 सुपसुत्तं च तं णाऊण सिणयं समुद्धिओ । गिहियं च एकं साइयं, फालियं च । एकं णियंसियं, दुइयं कंटे णिब इं । 3 गिहियं च खिड्या-खंडलयं । वासहर-दारे आलिहिया इमा गाहुिल्या । अवि य,

संवच्छर-मेत्तेणं जह ण समजेमि सत्त कोडीओ। ता जल्डिइंघण-जालाउलम्म जलणम्म पविसामि॥ त्ति लिहिऊण णिगाओ वास-घराओ। उवगओ णयर-णिड्समणं। णिगाओ तेण, गंतुं पयत्तो दक्खिणं दिसिवहं। तं च 6 केरिसं। भवि य,

बहु-रयणायर-किलेओ सुरूव-वियरंत-दिव्व-जुबह-जणो । विबुह्यण-समाहण्णो सग्गो इव दिन्खणो सहह ॥ तं च तारिसं दिन्खणावहं अवगाहेंतो मंपत्तो दिन्खण समुद्द-तीर-संसियं जयसिरि-णामं महाणयरि । जा य कहसिया । कंचण-॥ घडिय-पायार-कंची-कलाव-रेहिरा, बहु-रयणालंकारिया, मुत्ताहार-सोहिया, संख-वलय-सणाहा, दिव्व-मउय-सण्ह-णियसण- ॥ मखय-रस-विलेवण-णाणा-विहुलाव-पेयद्वि-मणोहरा, चारु-दियवर-रेहिर-कप्पूर-पूर-पसरंत-परिमल-सुयंध-धूव-मघमघंतुग्गार-ककोलय-जाइफल-लवंग-सुयंध-समाणिय-तंबोल व्य णजह वासय-सजा विय पणहणि महासमुद्द-णायग-गहिय ति । अवि य,

2 विरइय-रयणाहरणा विलेत्रणा-रइय-सुरहि-तंबोला । उयहि-दइयं पडिच्छइ वासय-सज्जा पणइणि ब्व ॥ ६ १८७) तीय य महाणयरीण बाहिरुदेसं एक्कम्मि जुण्णुज्जाणे रत्तासोयस्स हेट्ठा दृर-पह-सम-किलंतो णिसण्णो सो वाणियउत्तो । किं च चिंतिउं पयत्तो । अवि य,

15 किं मयर-मच्छ-कच्छव-हिल्लर-वीई-तरंग-भंगिल्ले । उयिहिम्मि जाणवत्तं छोद्भ्णं ताव वश्वामि ॥ किं वा णिद्य-असि-पहर-दारियासेस-कुंभवीढाए । आरुहिउं कुंजर-मंडलीएँ गेण्हे बला लिच्छ ॥ किं वा पर्यंड-भुय-सिहर-वच्छ-णिच्छल्लणा-रुहिर-पंकं । अर्ज्ञा चिय अजाए दिमि बल्लिं मंस-चंडेहिं ॥

18 किं वा राई-दियदं अबहिध्य-सयल-सेस-वावारो । जा पायालं पत्ती खणामि ता रोहणं चेय ॥ किं वा गिरिवर-कुहरे खत्तं खणिऊण मेलिउं जोण् । अबहिध्य-सेस-भंभा घाउच्वायं च ता धर्मिमो ॥ इय हियउच्छाइ-रसो अवस्स-कायच्व-दिण्ण-संकप्पो । जावच्छइ विणय-सुभो किं कायच्वे ति संमुद्दो ॥

21 एवं च अच्छमाणेण दिहो एकस्स माहर-पायवस्य पसिन्जो पायजो । तं च दहूण सुमिरिजो आहणव-मिक्खिजो खण्ण- 21 वाजो । अहो, एवं भणियं खण्णवाए ।

मोत्तृण खीर-रुक्ते जह अण्ण-दुमस्स पायओ होह । जाणेजासु तत्थत्थो अश्यि महंतो व्व थोओ व्व ॥ 24 ता अवस्सं अत्थेत्थ किंचि । ण इमं अकारणं । जेण भणियं धुवं बिल्ल-पलासयो । कित्तियं पुण होजा अत्थो । तणुयम्मि होइ थोवं थूलम्मि य पादवं बहुं अत्थे । रयणीण जल-समाणे बहुयं थोवं तु उम्हाले ॥ ता थूलो एस पादवो, बहुओ अत्थो । ता किं कणयं किं वा रययं किं वा रयण त्ति । हूं,

27 विद्धिम्म एइ रत्तं जङ्गाए तो भयेज्ञ रयणाई। अह छीरं तो रययं अह पीयं तो भवे कणयं ॥ क-दृरे पुण होज्ञा अत्थो ।

जेत्तिय-मेत्तो उवरिं तेत्तिय-मेत्तेण हेट्टओ होड् । ण-याणियइ तं दृष्वं पात्रीर्याद् एम ण व ति ॥ , जइ उवरिं सो तणुओ हेट्टे उण होड् पिटुल-पश्चिटो । ता जाणसु तं पत्तं तणुण उण तं ण होजा हि ॥ ता ण दूरे, दे खणामि, देवं णमामो ति । 'णमो इंदस्स, णमो घरणिंदस्य, णमो घणयस्य, णमो घणपालस्य' ति । तं, पढमाणेण खयं पण्मं । दिट्टो य णिही । दं गेण्हामि जाव वाया । अवि य,

1 ) J adds (on the margin) य before सिर्ग, १ पन्ता पमत्ता पनतं न नं न नाऊणः 2 ) १ समुत्रहिओ, १ साधियं Pom. दुर्यं 3) P च खंडिया सीट्या सीडियं, Pटाएँ ४ लिट्यि 4) म आिया 5) P नियय for बास, P नगर्निङ्यणं, P adds च after पनतो. 🛾 🖊 र नुस्तन, P सवाज्योः 🖁 🗦 जनार, P संज्यं, जगायः for महा, P । नाम जाय करसियं । 🖁 🗘 P पार for बाबार, र रेहिर, र ैलकारिय, र सोहिय, र मणाट, र पडज for मडय, P नियंसण. 10> र मणोहर, र रेहिरं, P भुवंबधूब, P om. सप. 11) P केबोलब, J adds संग before ्यंत्र, म सनाभिय P स्पाभिय, म तंबील च P संबीलं प् र वासवसञ्जा । वासवसञ्ज विभवणारीन, र णायनह ति । नावनिविधत्ति । 12) र रहित for रह्यः | 13) । नेनुजाणे, । हेट्ठे 14) P किचि चिंतिउं 15) P कच्छाः, P वीचीः, उ समिछं P समिछो, P उपहिमि, P छोहूणं 16) P आरुछियं, P बलावली 🕪 17) P प्यर्डी for प्रयंद, P निच्छगा, P अञ्जल देमि, P माम for गंस. 18) J inter. सेम and सयल, P जो for जा. 19) मधेतं for मत्तं. 20) P अब्बरस, P कायब्द रित संमूरो. 21) P om. च, P साबुर, P rapeats पायवस्स पसरिओ, P पार्ओ, P अविभाव, P खण्णवओं 22) P एत्ता for अहा, ज खण्णपाते । अबि य P खंनुवाए गोत्तुणः 23) ज पातओ, P पाइओ, P योब्यः 24) P वायस्पं, ए पिछालासपाः म विद्यवेलासपा, र म अस्पिः 25) P थीर्य, र पाइये म पायवे, उरवणीय जळणमाणे, उथों 26) म पायवो, उक्षि वा for ता कि, म हुं. 27) उ पाने म पाने, म अलह for अह, उपीनं 28) १ दूरे उण हो ज, गंजित्व रिक अत्थोः 29) म जित्तियमेतो १ जित्तियमेते, गतित्वभै, गण याणीवित पात्रीयदि, १ दब्बं पावियमिगाइ तं दर्भं न ना व कि 30 > र हेट्टों, P जद for उण, Pom. तं, P ओयणं for उण, र तण्ण. 31 > P om. दे खणामि, Jom. देवं णमाभी ति, J णंरस्म for इंद्रस P धमयपालस्स for धणयस्य णमा धणपालस्स, J एतं for ते. 32) P पढमाए खर्य, J om. य.

ि एएणं चैय बहं णट्ट-दिर्द कुलं अह करंजा। विवरीय-सील-चरिशा जह देव्यो हाज मजसत्था।।

चितयंतो पिबट्टो तिम्म महाणयरी-विविध-मगाम्मि। तत्थ य बोलंतेण दिट्टो एकम्मि आमणम्म वाणियओ परिणय-वओ मिक महवो उज्जय-सीलो। तओ दट्टण चिंतयं। 'एस साहु-विधाओ परिणओ य दिसह। हमस्स विस्ससर्णायस्स सम
शिल्यामि' ति। उवगाओ तस्स समीवं। भिष्यं च णेण 'ताय, पायवडणं'। तेण वि 'पुत्त, दीहाऊ होिह' ति। तेणं दिण्णं शिसणं शिसणो य। तिम्म णयरे तिम्म दियदिम्म महूसवो। तओ बहुओ जणो एह, ण य सो परिणय-वओ जरा-जुण्ण-जजर-गत्तो ताणं दाउं पि पारेह। तं च जण-मंबट्टं दट्टण भिष्यं हिम्पा 'ताय, तुमं अविभित्ताओं गिणिह ज मंड अहं

12 दाहामि जणस्य'। भणमाणो दाउं पयत्तो। तओ एस विद्यं देह ति तं चेय आवणं सद्यो जणो संपत्तो, खणेण य 12 पिमिओ लेण अमूढ-लक्षेण। जाव थोव-वेला ताव विक्रीयाहं भेडाइं, महंतो लामो जाओ। विण्णण चिंतयं। 'अहो, पुण्णवंतो एस दारओ, सुंदरं होइ जह अम्ह घरं वच्चइ' ति चिंतयंतेण भिष्यं। 'भो भो दीहाऊ, तुमं कओ आगओ'।

16 तेण भिष्यं 'ताय, चंपापुरीओ'! तेण भिष्यं 'क्सेत्थ पाहुणओ'! तेण भिष्यं। 'भो भो दीहाऊ, तुमं कओ आगओ'।

16 तेण भिष्यं 'ताय, चंपापुरीओ'! तेण भिष्यं 'क्सेत्थ पाहुणओ'! तेण भिष्यं। 'भो भो दीहाऊ, तुमं कओ आगओ'।

17 किम्म स्क्रणा ण होमो'। तेण भिष्यं 'तुमं चेय सज्जो, को अण्णो' ति। तओ तेण विण्ण्ण ताल्यं आमणं, पयद्दो वरं, उवसओ संपत्तो तत्थ य। तत्थ णियय-पुत्तस्य व कयं णण स्थलं कायवं ति। पुणो अवभिय-सिह्य-उव्वत्तिय-मिजय-18 जिमिय-विलित-परिह्यस्स मुह-िणसण्णस्य उवट्टाव्या अहिणबुडिभज्ञमाण-पओहर-भरा णिम्मल-सुह-मियंक-पर्समाण-१८ जिमिय-विलित-परिह्यस्स मुह-िणसण्णस्य उवट्टाव्या अहिणबुडिभज्ञमाण-पर्वा च व तस्स पुरओ विण्णण णियय-दुहिय ति। भिण्यो य लेण 'त्राय, अम्हं वयं कुलं गुणा सत्तं वा । भाण्यो व लेण पुण त्राय कुलं गुणा सत्तं वा । भाण्यो व लेण व त्राव कुलं गुणा सत्तं वा । भाण्यो व लेण पुणा त्राव कुलं गुणा सत्तं वा । व लाण व त्राव कुलं गुणा सत्तं वा । भाण्यो व लेण पुणा त्राव कुलं गुणा सत्तं वा । भाण्या व व कुलं गुणा सत्तं वा । भाण्या व व कुलं गुणा सत्तं वा । भाण्या व कुलं गुणा सत्तं वा व कुलं गुणा सत्तं वा व लेण पुणा कुलं व कुलं गुणा सत्तं वा । भाणा व व व कुलं गुणा सत्तं वा व कुलं गुणा सत्ते व कुलं गुणा व लेणा पुणा व कुलं व कुलं गुणा सत्ते व लेणा व लेणा व लेणा व कुलं व कुलं व कुलं गुणा व

क्ष्येण णजह कुळं कुळण मीळ तहा य मीळण। णर्जात गुणा तेहि मि णजह सत्तं पि पुरिसाण॥
ता तुर विणय-क्ष्येहिं चेय सिट्ठी अन्ह सीळ-सत्तांह-गुण-वित्थारो। सब्बहा एसा तुन्झं मण समप्पिय' ति। तेण भणियं।
24 'ताय, अध्य भणियव्यं। अहं पिउज्राओं णीहिंगओं कण वि कारणण। ता जह तं मह णिष्फण्णं, तओं जं तुमं भणिहिंसि 24 तं सव्यं काहामि। अहं मं विय णिय ता जलणं मह सरणं ति। एवं सब्भावे साहिए मा पिडवंधं कारेह'। तेण भणियं 'एवं वविथए किं तुह मण कायव्यं'। तेण भणियं 'एवं मह कायव्यं। पर-तीर-गामुयं इमिणा भंड-मोल्लेण भंड गहियव्यं,
27 जाणवत्ताहं च भंडेयव्वाहं, पर-तीरं मण गंतव्यं' ति। तेण भणियं 'एवं होउ' ति। तओ तिह्यहं तेय घेतुमारद्धाहं पर-तीर- 27 जोग्गाहं भंडाहं। कमेण य संगहियं भंडं। सिज्यं जाणवत्तं, गणियं दियहं, ठावियं छग्गं, पयदिया णिज्जामया, गहिया आडियत्तिया, मंगिह्यं पाणीयं, वसीक्यं घण्णं। सब्बहा,

<sup>1)</sup> उँजह र्वस्वरिष्टिंगों, P अंवं, P अंव तमें सि. 2) P एका अंगुली रवणाणं, P adds a before झित्त. P om. from वंठकरपटे तं पुट्टुकर्य etc. to समीवं । भिष्यं च लेणा। (in line 9). 9) उ दीहाइको, P adds भिष्यं तेण, after होिंद्र ति. 10) P निमण्णों य । तं मिस्रण्णों १ एका पि. १०००. ति, P जायणं for आवणं, J om. य. 13) P पेसिन्रोडणेण, P ताव चिक्रीयादं, P लोगों for लागों । 14) P सुंदर, J om. ति, P केव for क्रिंगे । 15) P om. ताव चेपापुरीओ । तेण भणियं, J om. अहो, 16) P आवणं for आमणं । 17) P om. तत्थ य, J adds a before णियय, P निवयपुत्तम्य नवणेण क्रयं स्थारं, J om. ति, P om. मिद्रियः 18) J om. सुंद्रिणीसण्णस्स, P उबहुचिया, P प्रोहरभागः 19) P कुन्यस्यावह्रवाण, J दुक्तिआः 20) J om. ति, P भणिओडणेण, P जामाओं (अ) ओ तुम होद्दि, J होत्ति, J तेण for णेण, P अम्ह, P गणा for सुणाः 21) P पि पिज्जितं 22) J सील्यं for सील्यं, P कामाओं (अ) भो तुम होद्दि, P एवं वित्याः 26) P गामियं इमिणीः 27) P व ताडियन्वादं 28) J om. मेदाई, J मिद्रयं for गणियं, P om. मिद्रयः 29) P आदश्तियाः 30) P जोगा for लगाः 31) P om. य, P पहादं, J निह्रयं for गणियं, P om. मिद्र्यः 29) P आवश्ताद्दं P अणुकूलओ, P पिश्ममुदेः

21

। ताव य गंतुं पयत्तं पवहणं भ्रणेय-मच्छ-कच्छह्-मगर-करि-संघट्ट-भिजामाण-वीई-तरंग-रंगत-विहुम-किसलए समुद्द-मज्झिमा । 1 थोएणं चेय कालेण संपत्तं जवण-दीवे तं जाणवत्तं, लग्गं कूले, उत्तारियाई भेडाई, दिण्णं सुंकं । विणिवटियं जिहिन्छिएण 3 लाहेण गहियं पडिभंडं । तं च केतियं । अवि य,

मरगय-मणि-मोत्तिय-कणय-रूप्प-संघाय-गिब्भणं बहुयं । गण्णेण गणिजंतं अहियाओ सत्त-कोडीओ ॥ तओ तुट्टो सायरदत्तो । 'अहो, जह देवस्स रोयइ, तओ पूरिय-पइण्णो विय अहं जाओ' ति चिल्लओ य तीर-हुत्तं । तत्थ य ७ चालियाई जाणवत्ताई, संपत्ताई समुद्द-मज्झ-देसिम । तत्थ य पंजर-पुरिसेण उत्तर-दिसाए दिट्टं एकं सुप्प-पमाणं ७ कज्जल-कसिणं मेह-पडलं । तं च दट्टण भणियमणण । 'एयं मेह-खंडं सम्बद्दा ण सुंदरं । अबि य ।

कजाल-तमाल-सामं लहुयं काउणे परिहवावडियं । वर्ड्डतं देह भयं पत्तिय-कण्हाहि-पोयं व ॥ ९ ता लंबेह लंबणे, मउलह सेयवर्ड, ठएह भंडं, थिरीकरेह जाणवत्तं । अण्णहा विणट्ठा तुब्भे' ति । ताव तं केरिसं जायं ति । ९ अवि य,

अंधारिय-दिसियकं विजुज्जल-विलसमाण-घण-सदं । मुसल-सम-वारि-घारं कुविय-कयंतं व काल-घणं ॥ 12 तं च तहा वरिसमाणं दट्टण आउलीहूया विणया । खोण य किं जायं जाणवत्तस्स । अवि य,

गुरु-भंड-भार-गर्य उविर विरसंत-मेह-जल-भिर्य । बुण्ण-विमण्ण-परियणं क्षिति णिबुहुं समुहिम्म ॥
तत्थ य यो एको वाणिय-पुत्तो कह-कह वि तुंग-तरंगावडणुक्वोहं करेमाणो विरिक्क-तेल्ल-कुरुंठीण लग्गो । तत्थ य वलग्गो

15 हीरमाणो मच्छेहिं, हम्मंतो मयरेहिं, उल्लिह्जिमाणो कुम्म-णक्वेहिं, विलुल्जिमाणो संखउलेहिं, भण्णिजमाणो कुंभीरएहिं, 15
फाल्जिमाणो सिंसुमारेहिं, भिजानो जल-किर-दंत-मुसलेहिं, कह-कह वि जीविय-मेत्तो पंचिहें अहोरत्तेहिं चंददीवं णाम दीवं
तत्थ लग्गो । तथ कहं कहं पि उत्तिण्णो । पुणो मुच्छा-विणिमीलंत-लोयणो णिसण्णो एक्कस्य तीर-पायवस्स अधे समासत्थो ।

18 तभो उट्टाइया इमस्स छुहा । जा य केरिसा । अवि य ।

विण्णाण-रूव-पोरुस-कुल-घण-गञ्चुत्तणे वि जे पुरिसा । ने वि करेह् खोणे खलयण-सम-सोयणिज्ञयरे ॥

§ १९० ) तओ तारिसाए छुहाए परिगओ समुद्विओ तीर-तरुयर-तलाओ, परिभामिङ समाडत्तो तम्मि चंद्रीये । 21 केरिसे । अवि यः

बङ्गेला-वण-सुहुण् भिम्मल-कण्पूर-पूर-पसर्गम् । अवहसिय-णंदणा किंगरा वि गार्थात संनुद्वा ॥ बञ्छञ्छाओच्छहुण् छप्पय-भर-भामर-सङ्गण-पडर्गम्म । कय-कोडया वि रविणो भूमि किरणा ण पार्वात ॥

24 तिम्म य नारिसे चंददीवे णारंग-फणस-माउलुंग-पमुदाई भक्खाई फलाई। तक्षों ते च साहरिकण कय-पाणाहुई वियसंत- 24 कोडओ तिम्म चेय वियरिउं पयत्तो। भममाणेण य दिहं एकमिम पण्में बहु-चंदण-वण्ण-एला-लवंग-लयाहर्य। तं च दहुण आबद्ध-कोडओ मंपत्तो तमुहेमं, जाव सहसा णिमुओ सही कम्स वि। तं च मोऊण चिंतिउं पयत्तो। 'अहो, यहो विय 27 सुणीयह। कस्स उण होहिइ ति। जहा फुडक्खरालावो तद्दा कस्य वि माणुमस्य ण निरियस्स। ता किं पुरिसस्स किं वा 27 महिलाए। तं पि जाणियं, ललिय-महुरक्खरालावत्त्रणेण णायं जहा महिलाए ण उण पुरिसस्स। ता किं कुमारीए आउ पोढाए। तं पि णायं, सलजा-महुर-पिओ सण्ह-सुकुमारत्त्रणेण अहो कुमारीए ण उण पोढाए। ता कत्थेत्य अरण्णमिम 30 माणुम-संभवो, विलयभो बाला-अवलाए ति। अहवा अहं चिय कत्येत्य संपत्तो। सन्वहा,

जं ण कहामु वि सुब्बइ सुबिते वि ण दीसए ण हिययम्मि । पर-तिन-तम्मएणं तं चित्र देश्वेण संघितयं ॥' चिंतयंत्रण णिरूबियं जाव दिहा कर्याल-यंभ-णिउर्दब-अंतरण रत्तासीयस्स है अप्पडिरूब-दंसणी सुरूवा का वि कण्णया 33 वणदेवया विय कंठ-दिण्ण लया पासा । पुणो वि भणियमणाए । अवि य ।

<sup>1 &</sup>gt; प्रस्य, प्रयास for रंगं। 2 > प्रदीवे P दीवं, P adds यालियाइं before दिणा, P om. विणियद्वियं etc. to अवि य 4 > P विश्वाय for मान्यमणिको स्वयस्व्यक्ष्यक्ष्य 5 > P om. तृष्ट्वी, P पृष्यदण्यो वि अर्ड, P om. य before तीर. 6 > P om. मज्झ, P पंत्रयपुरिसेण, P गुल्माणं. 7 > P संदं for प्रकृत, P ग्राम्यंवण्या. 8 > P राणं for नामं, प्र उद्वंतं, P किण्हाहि, प्रवंशस्त्र for पोयं व 9 > P भाउलेह स्ववंहे, P नतं for ताव, P om. ति. 11 > P विज्ञुल, P सल for घणमहं, P om. सुमल. 12 > P repeats वित्रया, P om य after तृष्यं, प्रवंशित, प्रवंगतं वि अप्रातं वि स्व वि अप्रातं वि अप्यातं वि अप्रातं व

15

1 'भो भो वणदेवीओ तुब्भे वि य सुणह एख रण्णिमा। अण्णिमा वि मह जम्मंतरिमा मा एरिसं होजा।'
ति भणंतीए पिक्सितो अप्पा। पूरिओ पासओ, णिरुदं णीप्तासं। अग्ववियं पार्ट, णिग्गयं वयणेण फेणं, णीहरियाइं अच्छियाइं,

3 संकुद्ध्यं धमणि-जालं, सिढिलियाइं अंगाइं। एत्थंतरिमा तेण विणयउत्तेण सहसा पहाविकण तोडियं लया-पामं। णिवडिया

धरणियले। दिण्णो पड-वाक। अहिणव-चंदण-किसलय-रसेण विलित्तं वच्छयलं। संवाहिओं कंटो। सट्टाणं गयाइं

अच्छियाइं। कसित्यं हियएणं। पुरुद्ध्यं णयणेहिं। लद्ध-सण्णाए दिट्टो णाए य विणयउत्तो। तं च दट्टण लज्जा-सज्झस
6 वसावणय-सुद्ध्यंदा उत्तरिज्ञयं संजिमित्रमाढत्ता। भणिया य णेण।

'किं तं वम्मह-पिय-पणहणी सि किं होजा का वि वण-रुच्छी । दे साह सुयणु किं वा साहसमिणमो समाढत्तं ॥' तीए भणियं दीहुण्हमूससिऊणं ।

े 'णाहं हो होमि रईं ण य वणलच्छी ण यावि सुर-विलया । केण वि वुत्तंतेणं एत्थ वणे माणुसी पत्ता ॥' तेण भणियं 'सुयणु, साहसु तं मह बुत्तंतं जइ अकहणीयं ण होइ' । तीण भणियं 'अत्थि कोइ जणो जस्स कहणीयं, जस्स य ण कहणीयं' । तेण भणियं 'केरिसस्स कहणीयं' । तीण भणियं ।

2 'गुरुदिण्ण-हियय-वियणं किं कायब्वं नि मूढ-हियएहिं । दुक्लं तस्स कहिज्जइ जो कडूइ हियय-सहं व ॥' सायरदत्तेण भणियं ।

'जइ अहिणव-गर्जकुर-सिण्हा-लव-लग्ग-चंचलयरेण । जीण्ण किंचि सिज्झइ सुंदरि ता साह णीसंकं ॥' 15 तीए भिणयं 'वोलिओ सम्बो अवसरो तस्स, तह वि णिसामेसु ।

\$ 199 ) अिथ दाहिण-मयरहर-वेळाळगा सिरितुंगा णाम णयरी । तीय य वेसमण-समो महाधणो णाम सेट्टी । तस्स य अहं दुहिया अद्यंत-दृद्द्या घरे अणिवारियप्पसरा परिव्भमामि । तओ अण्णिम्म दियहे अत्तणो भवण-कोट्टिम-18 तल्लिम आरूढा णिसण्णा पर्लकियाए णिदावसमुवगया । विउद्धा अणेय-सउण-सावय-सय-घोर-कल्यल-रवेण । तओ 18 पश्चद्वा णिद्दा-खण्णं तथ्य हियएण चिंतिमि । 'किं मण्णे सुमिणओ होज एमो' ति चिंतयंतीए उम्मिल्याइं लोयणाइं । ताव य अणेय-पायव-साहा-णिरुद्द-रवि-किरणं इमं महारण्णं, तं च दृदुण थरथरेंत-हियविया विलविउं पयत्ता ।

ि 'हा हा कत्थ णिरासा ताय तए उज्झिया अरण्णम्मि । हा कत्थे जामि संपद्द को वा मह होहिद्द सरणं ॥' ति । 21 एत्थंतरम्मि 'अहं तुह सरणं' ति भणमाणो सहसा दिन्य रूत्री को वि समुद्रिको पुरिसो लयाहराओ । तं च पेच्छिऊण दुगुणयर-लज्जा-सज्झसावणय-वयणा रोद्दउं पयत्ता । सो य पुरिसो मं उवसप्पिऊण भणिउमाहत्तो । अवि य,

<sup>21</sup> 'मा सुयणु किंचि रोवसु ण किंचि तुह मंगुलं करीहामि । तुह पेम्म-रसूसव-लंपडेण मे तं सि अक्खिसा ॥' <sup>24</sup> तीए भणियं 'को मि तुमं, किं वा कारणं अहं तए अविष्द्यि' ति । तेण भणियं । 'अस्थि वेयङ्को णाम पथ्वयवरो । तस्स मिहर-णिवासिणो विज्ञाहरा अम्हे गयण-गोयरा महाबल-परक्कमा तियस-विलयाणं पि कामणिज्ञा । ता मए पुद्दइ-मंडलं <sub>27</sub> भममाणेण उविर-तलए तुमं दिहा, मम हियए पिबहा । विज्ञाहरीणं पि तुमं रूविणि ति काऊण अवहरिया । अहवा <sup>27</sup> किं रूवेण । सन्वहा,

सुंदरमसुंदरं वा ण होइ पेस्मस्य कारणं एयं। पंगुलको वि रिमज्जह विज्ञित्त कुसुमचावो वि ॥

तो चिय सुहन्नो सो चेय सुंदरो पिययमो वि सो चेय। जो संधी-विग्मह-कारिणीएँ दिट्टीए पिडहाइ॥

तो सुंदरि, किं बहुणा जंपिएण। अभिरमइ में दिट्टी तुमस्मि। तेण पसुनं हरिजण संकंतो गुरूणं ण गओ विज्ञाहर-सेढिं।

एत्थ उयिह-दीवंतरे णिप्पइरिके समागओं ति। एवं च टिए रमसु मण् समयं ति। तओ मण् चिंतियं। 'अब्बो, इमे ते

33 विज्ञाहरा जे ते मह सहीओ परिहासेण भणंतीओ, मा तुमं विज्ञाहरेण हीरिहिसि। अहं च कण्णा, ण य कस्सइ दिण्णा। 33

पुणो वि कणइ लक्स्ववइएण किराइएण परिणयन्वा। ता एस विज्ञाहरें सुक्यों असेस-जुयइ-जण-मणहरो सिणेहवंतो य

<sup>1)</sup> Pom. one भी, P तुम्हे निल्गेह, Pom. अण्णमि वि मह, J होजा. 2) Jom. त्ति, Pपोट्टम्, J वयगेण हेणं P नयणे फेणं, P अत्यीयारं. 3) P भवणि, P पहाविज्ञण. 4) P भरणितले, P पडिवाओ, P ररेणय for रसेण, J संठाणं. 5) P लोयाणां for अन्तिस्यारं, P पुलोइयं अच्हीहें, J adds अ 11 before दिहो, Pom. णाण्य. 6) P adds अवि य after गेण. 7) P किं न वंमह, J कहवि for का बि, P साहल किं. 8) J तील. P दी कुण्यं कसिंसपणं. 9) P om. हो, P adds केण विल्या before केण ि. 10) P स्यण, J तीय, Pom. कहणीयं जरस य. 11) J तील for तीए. 12) J हिण्णिक्षणाहित्ययं कि कायन्वं. 14) P गांजुक्. 15) J तील. 16) P नगरी, Pom. णाम, P adds वेसमणो नाम after सेट्टी. 17) J om. य, P परिभागि. 18) J -यलंपि, P निहाबसं उवगया, P adds य before अणेग, P साव for सावय, P सललरविण, J तली अस त्ति गयं हिनवलण तत्थ. 19) J किमण्ण, J होज्जा एसत्ति. 20) J om. य, P थरथरंत. 22) P लह for अतं. 23) J दुगुणवरं, P बश्णा, J रोविं, J om. मं, P भणितं समा . 24) J णवंति, P लपेडेण तं सि पविख्ता. 26) J महावला. 27) J (perhaps) तुमं दिहा तुमं च मम, P श्वणि, J om. अवहरिया. 29) P om. सुंदरमं, J पंगुलिओ. 30) P खेप, J य for वि 31) P अहिरमइ िट्टी. 32) P निपदरके. P च दुरिए, J adds मए (later) after नितियं, P इमी ते. 33) P हीरइसि, P नइ for णय. 34) J केणइ वा लक्ष्यएण, P सहलो

30

33

1 मं परिणेइ, ता किं ण लहं 'ति चिंतयंतीए भणियं मए। 'अहं तए एत्थ अरण्णे पाविया, जं तुह रोयइ तं करेसु' ति। तभो 1 हिरस-णिक्भरो भणिउं पवत्तो 'सुयणु, अणुगिनहीओ म्हि' ति। प्रत्यंतरिम अण्णो किंद्रिय-मंडलग्न-भासुरो खग्ग-विज्ञाहरो 3'अरे रे अणजा, कत्थ वस्ति' ति भगमाणो पहिरेउं पयत्तो। तभो सो वि अम्ह दहओ अणुव्विगो किंद्रिलण मंडलगं 3 समुद्रिओ। भणियं च णेण 'अरे हुट दुदबुद्धि कुविज्ञाहर, दुग्गहियं करेमि तुह इमं कण्णयं' ति भणमाणो पहिरेउं पयत्तो। तभो पहरंताण य णिदय-असि-घाय-खणखणा-रवेण बहिरिज्ञंति दिसि-वहाई। एत्थंतरिम सम-घाएहिं खंडाखंडिं 6 गया दो वि विज्ञाहर-जुवाणा। खणेण य लुय-सीसा दुवे वि णिवडिया धरणिवटे । ते य मुए दट्गं गुरु-दुक्य-क्खिस- 6 हियविया विलिवडें पयत्ता। अवि य।

हा दहय सुहय सामिय गुण-णिहि जिय-णाह णाह णाह ति । कत्थ गओ कत्थ गओ मोत्तुं मं एक्कियं रण्णे ॥ अन्योऊण घराओ रण्णे मोत्तुण एक्कियं एण्डिं । मा दहय वश्वसु तुमं अहव घरं चेव मे णेसु ॥

\$ 192 ) एवं विलवमाणीए य मे जो मुओ सो कहं पहिसंलावं देह ति । तओ दीण-विमणा संभम-वस-विवसा जीविय-िया हमाओ दीवाओ गंतुं ववसिया परिव्भमामि । सञ्चती य भीमा जलिए लं पे उंच उं । तथा मए 12 चिंतियं। 'अहो, मिरयन्वं मे समाविद्यं एत्थ अरण्णिमा । ता तहा मरामि जहा ण पुणो एरिसी होमि' ति चिंतिऊण 12 विरह्ओ मे हमिम लयाहरिम लया-पासो । अत्ताणयं च णिंदिउं, सोहऊण सन्व-बुह्यण-परिणिंदियं महिलिया-भावं, संभरिऊण बुलहरं, पणमिऊण तायं अस्मयं च एत्थ मए अत्ताणं ओबद्धं ति । एत्थंतरिम ण-याणामि किं वर्तं, केवलं 15 तुमं वीयंतो पडेण दिहो ति । तुमं पुण करयेत्थ दुरगमे दीवं ति । साहियं च णिय-बुत्तंतं सागरदत्तेण पहण्णारुहणं 15 जाणवत्त-विहडणं च ति । तभो तीए भणियं 'एवं हमिम विसंठुले कजो किं संपर्य करणीयं' ति । सायरदत्तेण भणियं।

'जह होइ कलिजंनो मेरू करिसं पलं च णहणाहो । तह वि पहण्या-भंगं सुंदरि ण करेंति सप्पुरिसा ॥'

18 तीए भणियं 'केरिसो तुह पइण्णा-भंगो' । सागरद तेण भणियं ।

'संवच्छर-मेत्तेणं जह् ण समजोमि सत्त कोडीओ । ता जिल्हेंश्वग-जालाउलम्मि जलणम्मि पविसामि ॥ ममं च एवं समुद्द-मज्झे भममाणस्स मंपुण्णा एकारस माना । अवद्ण्णो एस तुवालसमी मासो । इमिणा एकेण मामेण 21 कहं पुण सत्त कोडीओ समजोमि । अह समजियाओ णाम कहं घरं पाविमि । तेणाहं सुंद्रिंग, भट्ट-पद्ण्णो जाओ । ण य जुत्ते 21 भट्ट-पद्ण्णस्स मज्झ जीवियं ति । ता जलणं पविसामि' ति । तीषु भिणयं 'जह एयं, ता अहं पि पविसामि, अण्णेसियउ जलणं' ति । भणियं च तेण 'सुंदरि, कहं तुह इमें असामण्णं लायण्णं भगवं तुयासणो विणामिहिद्द'। तीषु भिणयं । 'हं,

24 सुंदरमसुंदरे वा गुण-दोम-वियारणिम्म जर्चधा । उहणेक्द-दिण्ण-हियओ देव्यो गयणो य जलणो य ॥ 24 ता मए वि किमेत्थ रण्णिम कायव्ये' । तओ 'एवं' ति भणिऊण मिग्गिउं समादत्ता हुयामणं । दिट्रो य एक्किम पण्से बहु-वंस-कुडंगामंग-संसग्ग-संघासुग्गयिग-पसिओ बहलो धूमुणीलो । पत्ता य ते पण्मं । गिहयाई कट्टाई, रइया महा-27 चित्ती, लाइओ जलणो, पजालिओ य । कारसा य सा चिई दीसिउं पयत्ता । अवि य,

णिद्ध्म-जलण-जांत्रया उत्रारं फुरमाण-मुम्मुर-कराला । णजाइ स्थणप्फसला ताविय-तवणिज्ञ-णिम्मविया । तं च तारिसं त्रियं दृहण भणियं सागरदत्तेणं । 'भो भो लोयपाला, णिसुणह ।

मंवच्छर-मेनेण जई ण समजेमि सत्त कोडीओ । ता जिल्हंघण-जालाउलिम्स जलणिम पविसामि ॥ एसा मण् पद्दण्णा गहिया णु घराओ णीहरंतेण । सा मञ्ज ण संपुण्णा नेण हुयासं समुछीणो ॥' तीए वि भणियं ।

33 'दहणुण परिश्वत्ता माथा-पिइ-विरिह्या अरुण्णस्मि । दोहग्ग-भग्ग-माणा तेणाहं एत्थ पविस्पासि ॥' ित्ति भणमाणेहिं दोहि वि दिण्णाओं झंपाओ तस्मि चियाणले ।

<sup>1)</sup> प्रसमं for मं, प्र लिनयतीय, प्रणात्तार. 2) प्रमि for कि, प्रणाते, प्रमुखित 3) प्रदे for अरे, प्रति भी प्रमुखित कि, प्र

6

9

12

21

१९३) तभो केरिसा य सा चिईं जाया । अवि य, दीहर-मुणाल-णालो वियसिय-कंदोट-संड-चेंचइओ । जाओ य तक्खणं चिय वर-पंकय-सत्थरो एसो ॥ वतं च दट्टण चिंतियं सायरदत्तेण । 'अहो,

किं होज अण्ण-जम्मं किं वा सुमिणं इमं मए दिहं। किं इंदयाल-कुहयं जं जलणो पंकए जाओ ॥' एत्थंतरिमा, मणि-पोमराय-घडियं कणय-महासंभ-णिवह-णिम्मवियं। मुत्ताहल-ओऊलं दिहं गयणे वर-विमाणं॥ तत्थ य,

- वर-कणय-मउड-राहो गंढत्थल-घोलमाण-रयणोहो । लंब-वणमाल-सुहओ महिङ्किओ को वि देव-वरो ॥ तेण य संलत्तं दर-इसिय-वियसमाणाहर-फुरंत-दंत-किरण-धर्वालय-दिसिवहं 'भो भो सागरदत्त, किं तए इमं इयर-जण-णिसेवियं बुह्यण-परिणिंदियं अप्प-वहं समाढत्तं ति । अवि य,
- 9 दोहभा-भग्ग-भग्गा पड्गो अवमाण-णिवडिया दुक्खे। लहुय-हियया वराई णवर इमं महिलिया कुणइ॥ - तुन्झं पुण ण जुत्तं पुरिसं ति। अह भगसि 'सत्त कोडीओ पइण्ण' त्ति,

ता तं पि किं ण बुज्झित सम्मे विसेजण वर-विमाणिम्म । अम्हेहिँ समं सुहिओ चउिह पि जणेहिं सोहम्मे ॥

तत्थ तण् कक्केयण-इंदणील-मिण-पोमराय-रासीओ । पम्मोक्कामुक्काओ कोसाहारो इमेहिं पि ॥

ता गेण्ह तुमं णाणं सम्मत्तं चेय जिणवर-मयिम । पंच य महन्वयाई इमाओ ता सत्त कोडीओ ॥

अह इच्छिस किंचि धणं गेण्हसु तिगुणाओ सत्त कोडीओ । आह्ह विमाण-मज्झे घरं पि पांवमि ता तुरियं ॥'

15 इमं सोऊण तं च देव-रिद्धिं णिएऊण ईहापूह-मग्गण-गवेसणं कुणमाणस्स जाई-सरणं समुप्पणं। णायं च जहा। श्रहं सो 15 पडमप्पहो, एत्थ चिक्रण उप्पण्णां। एसो उण पडमकसरो भणिशो य मए आसि जहा 'तए श्रहं जिणवर-मग्गे संबोहे- यहवो'। तं संभरमाणेण हमिणा अहं मरणाओ विणियदिओं ति। 'अहो दढ-पहण्णो, अहो कओवयारी, श्रहो सिणेह-परो, 18 शहो पेम्म-महओ, अहो मित्त-वच्छलत्तणं। अवि य।

जीवत्तणिम्म मणुओ सारो मणुण वि होइ जह पेम्म । पेम्मिम वि उवयारो उवयारे अवसरो सारो ॥' चि चिंतयंतेण पणिमओ लेण । तेणावि भणियं 'सुद्रु सुमरिओ ते णियय-पुन्व-भवो' । भणियं च सायरदत्तेण 'अहो रिक्सओ हा अहं तए संसार-पडणाओ । अवि य

जह जलणिम मरंतो शहुन्हाणेण देग्गई णीको । अच्छउ ता जिणधम्मो मणुयत्तणण् वि संदेहो ॥
ता सुंदरं तण् कयं । आइससु किं मण् कायव्वं ांत । तेण भणियं 'अज वि तुह चारित्तावरणीयं कम्मं अत्थि, तं भुजिऊण
21 संज्ञमों तण् कायव्वो' ति । ता कुमार कुवलयचंद, जो सो सागरदत्तो सो हं । तओ समारोविओ तेण विमाणिमा । 24
गहिया य सा मण् बाला । आरोविया विमाणिमा एक्विसं च कोडीको । तओ तिमा य विमाणवरे समारूढा संपत्ता
कांगेणं चेय जयतुंगं नयिरं । तथ्य जण्णसेटिणो घर अवइण्णा । परिणीयाओ दोण्णि वि दारियाओ मण् । तओ
27 विमाणारूढा गया चेपा-पुरविरं । बहु-जण-संवाह-कलयलाराव-पूरंत-कोऊहलं अवइण्णा धरिमा । पूर्भा अग्ववत्तेणं । वंदिओ 27
गुरुयणो ।

§ १९४) तओ देवेण भिणयं। 'भो मो, तुउझं दम-वास-सहस्सं सन्वाऊ, तओ तिण्णि बोलीणाई, पंच य मोए 30 भुंजसु, दुवं वास-सहस्साई सामण्णं पालेयच्वं' ति भिणऊण जहागयं पिडाओ इमो सो देवो। मए वि उवट्टावियाओ 30 एक्कवीसं कोडीओ गुरूणं। तओ णिद्ध-बंधूहिं सिहओ तिहि य सुंदरीहिं भोए भुंजिऊण, पणइयणं प्रिऊण, णिव्विण्ण-काम-भोओ जाणिय-परमत्थो संभिरय-पुञ्वजम्मो सुमिरय-देव वयणो विसुद्धंत-चारित्त-कंडओ वेरमा-मग्गालग्गो पूइऊण 33 अरहंते, वंदिऊण साहुणो, मंडविऊण वंधु-वग्गं, माणिऊण परियणं, मंमाणिऊण पणइयणं, अमिवाइऊण गुरुयणं, दिव वऊण 33 विष्पयणं, प्रिऊण भिच्चयणं, सञ्वहा कय-कायव्व-वावारो धणदत्त-णामाणं थेराणं अतिए अणगारियं पञ्चजमुवगओ। तत्थ य किंचि पढं तरिय-सयल-मत्थल्थो थोएणं चेय कालणं गहिय-सुत्तत्थो जाओ। तओ तव-वीरिय-भावणाओ भाविऊण एक्छ-

<sup>1&</sup>gt; Pom. अवि यः 2> म संदर्भ वह तो P भिंडिंश नहीं। 3> म सायरपंत्रण 4> P अञ्चलों। 5> P inter. पोम and मणि, म सुत्ताहरू अजणिदिहं, P सुत्ताकलओं व्व लंगवणे दिव्वं वरः 6> P हारो for राहो. 7> म सायरपंत्रः 8> P निम्वियं बहुयण, म अप्यव्वहं. 9> P भग्गलम्मा, P अवमाणणाहि निव्विद्या । 10> P तुष्टा पुत्त ण. 11> म तिम्म कि निव्विद्या । 10> P तुष्टा पुत्त ण. 11> म तिम्म कि निव्विद्या । 16> P वृष्ट्य पुत्त ण. 11> म तिम्म कि निव्विद्या । 15> P adds व after हमं, P तुणस्म for तुणमाणस्म. 16> P वृष्ट्य । 17> म adds वि before विणियहिओं । 18> P पेममहओं 19> P जीअत्तर्णाम्म, P सामे for सारो, P सारो हि ॥ 20> P om. ति, म मर्पा for ते, म सायरपंत्रण 22> P दोग्गई, म आ and P ती for ताः 23> P ए for तए, P। अहस्तुः 24> P om. तर, म सायरपंत्रो, म adds च before तेण. 25> P om. यः 26> P inter. चेय के स्रोणें र म तुंगस्यरि, P जुन्नसेहिणों, म अवश्णों 29> P तृष्यं for तुङ्सं, म सहस्ताई सन्वाउं, P om. यः 30> P साहि for सामणं, P om. पालेयव्वं etc. to तिहि य सुंदरीहैं. 31> P पृरियणं 32> P कटओं, P मम्मलमों 33> P संद्यिं विद्यणं, म वृष्ट्य कि पाले परियणं, म सम्माणिकण य पणह्यणं दिवेखकण विष्यणं अभि, P दिविखकणः 34> म विद्यणं, म पूर्टिंग, म प्रावत्थों ।

- 1 विहार-पिंडमं पिंडवण्णो । तथ्य य भावयंतस्स एगत्तणं, चिंतयंतस्स असरणतं, अणुसरंतस्स संसार-दुत्तारत्तणं, सुमरंतस्स 1 कम्म-चडुलत्तणं, भावयंतस्स जिण-वयण-दुल्लहत्तणं सम्बद्धा गुरुय-कम्म-खओवसमेणं झित्त ओहि-णाणं समुप्पणं, अहो जाव 3 रयणप्पभाण् सन्व-पत्थडाइ उद्वं जाव सोहम्म-विमाण-चृल्थियाओ तिरियं माणुस-णग-सिहरं ति । तओ तिम्म एयप्पमाणे 3 समुप्पण्णे दिद्वं मण् अत्ताणयं जहा । आसि लोहदेवाभिहाणो, पुणो सम्माम्म प्रमुप्पभो देवो, तत्तो वि एस सायर-
- विते । इमं च दहुण चिंतयं मण्। 'अहो, जे उण तत्थ चत्तारि अण्गे ते किहें संपयं' ति चिंतियंतो उवउत्तो जाव 6 दिहं। जो सो चंडसोमो सो मरिऊण पउमचंदो समुप्पण्णो। तत्तो वि सग्गाओ चिविऊण जाओ विंझाडईए सीहो ति । 6
- े । दह । जा सा चंडसामा सा मार्रें जा पंजमचदा समुप्पण्णा । तत्ता वि सग्गाओं चिविज्ञण जाओ विद्वाहरूए सीहा ति । ।

  माणभडो मरिजण पंजमवरो जाओ । तत्तो वि चईकण अओज्झ-पुरवरीए राहणो दढवम्मस्स पुत्तो कुमार-कुवलयचंदो ति ।

  मायाइचो वि मरिजण पंजमयारो । तत्तो वि चिविजण दिन्खणावहे विजया-णामाए पुरवरीए राहणो महासेणस्स दुहिया
- ४ कुवलयमाला जाय ति । इमं च णाऊण चिंतियं मण् । 'अहो, तिम्म कालिम्म अहं इच्छाकारेण भणिओ जहा । 'जस्य १ गया तत्थ गया सम्मत्तं अम्ह दायब्वं'ित ।' ता सा मण् पहण्णा संभिरया । ताव च भागओ एस पडमकेसरी देवो । भणियं च इमिणा । अवि य,
- 12 जय जय मुणिवर पवर। चरित्त सम्मत्त-रुद्ध-ओहिवरा। वंद्रइ विणण्ण हमो धम्मायरिओ तुई चेय ॥ 12 सोऊण य तं वयणं, दृष्ट्ण य हमं दंवं, भणियं च मए 'भो भो, किं कीरउ' ति। इमिणा भणियं 'भगवं, पुष्वं बाम्हेहिं पिंडवणं जहां 'जत्य गया तत्थ गया सम्मत्तं बम्ह दायव्वं' ति। ता को वराया हमेसु मिच्छादिट्टी-कुलेसु जाया, दुल्लहे 15 जिणवर-मग्गे पिंडबोहेयव्वा। ता पयह, वच्चामो तिम्म अउज्ञा-णयरीण्। तत्थ कुमार-कुवलयचंदं पिंडवोहेमों'। मए 15 भणियं 'ण एम सुंदरो उवाओं तए उवहट्टो। अवि य,

जो मयगल-गंडत्यल-मय-जल-लव-वारि-पूर-दुञ्जलिओ । सो कह भमर-जुवाणो भण सवसो पियइ पिचुमंद ॥ 18 तत्य य सो महाराया बहु-जण-कलयल दहुं पि ण तीरइ । अच्छउ ता धम्मं साहिऊण । अह कहियं पि णाम, ता कत्य <sup>18</sup> पिडविजिहि ति । अवि य,

जाव ण दुहाइँ पत्ता पिय-बंधव-विरहिया य णो जाव । जीवा धम्मक्खाणं ण ताव गेण्हंति भागेण ॥
21 ता तुमं तस्य गंतुं ते कुमारं अक्खिवसु । अहं पि तत्य वश्वामि जत्य मो चंडयोम-मीहो । तत्य य पहिन्के अरण्णाम्म 21 संपत्त-दुक्खो दिट्ट-बंधु-विभोगो राय-तणको सुहं सम्मत्तं गेण्हिहिट्ट चि । इमं च भणिऊण अहं इहागको । इमो य अउज्झाए मंपत्तो । तत्य तक्खणं विणिगाओ तुमं तुर्याह्दको वाहियालीए दिट्टो । अणुप्पविभिऊण तुरंगमे उप्पद्को य तुमं घेतृणं ।
24 तप् य तुरको पहुओ । इमिणा मायाए मुक्तो विय दंगिओ, ण उण मुक्तो । तुह बेबलं आसा-भंगो कुओ चि । तओ कुमार 24 तुमं इमिणा तुरंगमेणं अक्खित्तो इमं च संमत्त-लंभं कुझं हिया काऊण मए तुमं हराविओ । इमाई नाई पुरंतणाई अत्तणो ह्वाई पेन्छसु' चि । दिट्टं च कुबल्यचंहेण अत्तणो ह्वां।

27 (१९५) कुवलयमालाए सब्बाणं च पुष्व-जम्म-णिमियं भूमीए णिहित्तं साहिष्णाणं तं च दंगिऊण भणियं 27 मुणिवरेण। 'कुमार, एवं संटिए इमिम कज्जिम जाणमु विसमी संसारो, बहु-दुक्त्वाओ णरए, वेयणाओ, दुछहो जिणवर-मगो, दुष्परियहो संजम-भारो, बंधणायारो घर-वामो, णियलाहं दाराहं, महाभवं अण्णाणं, दुक्त्विया जीवा, सुंदरो 30 धम्मोवएसो, ण सुलहा धम्मायरिया, तुलग्ग-लहं मणुयत्तणं। इमं च जाणिउण ता कुमार, गेण्हसु सम्मत्तं, पढिवज्जसु 30 साहु-दिक्त्वण्णं, उच्चारेसु अणुक्वए, अणुमण्णसु गुणव्वए, सिक्खसु मिक्खावए, परिहर पावट्टाणे' नि । इमं च एत्तियं पुष्व-जम्म-वुत्तंतं अस्सावहरणं च अत्तणो णिसामिऊण संभिरय-पुन्व-जम्म-वुत्तंतं भरतावदार, पायवडणुटिओ भणिउं पयत्तो । 'अहो, अणुग्गहिओ अहं भगवया, अहो दह-पहण्णत्तणं भगवओ, 33

त्ति । सन्वहा,

- शहो कारुणियत्तणं, अहो कओवयारित्त्णं, अहो णिक्कारण-वच्छलत्तणं, अहो साणुगाहत्तणं भगवओ । भगवं, सद्य-जग- विविच्चच्छल, महंतो एस मे अणुगाहो कओ, लेण अवहाराविद्रण सम्मत्तं मह दिण्णं ति । ता देसु मे महा-संसार-सायर- व तरंडयं जिणधम्म-दिक्खाणुगाहं' ति । मुणिणा भणियं । 'कुमार, मा ताव त्रसु । अज वि तुह अध्य सुह-वेयणिजं भोय- अ फलं कम्मं । तो तं णिजारिय अणगारियं दिक्खं गेण्हिह्ह ति । संपयं पुण सावय-धम्मं परिवालेसु' ति । इमं च भणिओ कुमार-कुवल्यचंदो समुद्विओ । भणियं च णेण । 'भगवं णिसुणेसु,
- 6 उप्पह-पछोट्ट-सिलिला पिडिजलं अबि वहेज सुर-सिरिया। तह वि ण णिममो अण्यं जिणे य साहू य मोत्तृण ॥ अण्यं च । ह हंत्ण वि इच्छेनो अगहिय-सत्यो पलायमाणो वि । दीणं विय भासंतो अवस्स सो मे ण हंतस्वो ॥'
- भगवया भणियं 'एवं होउ' ति । एत्तियं चेय जह परं तुह णिव्यहह्' ति । उत्रविट्टो य कुमारो । भणियं च मुणिणा । <sup>9</sup> 'भो भो महंद, संबुद्धो तुमं । णिसुयं तए पुन्व-जम्म-बुत्तंतं । ता अम्हे वि तुम्ह तं वयणं संभरमाणा इहागया । ता १ पिडवज्रसु सम्मत्तं, गेण्हसु देस-विरहं, उज्ज्ञसु णिसंसत्तंगं, परिहर पाणिवहं, मुंचसु कूरत्तंगं, अवहरेसु कोवं ति । हमिणा चेय दुरप्पणा कोवेण हमं अवस्थंतरं उवणीओ सि । ता तह करेसु हमो कोवो जहा अण्णिम्म वि भवंतरिम्म ण
- 12 पहनइ' त्ति । इमं च सोऊण ललमाण-दीह-जंगूलो पसत्त-कण्ण-जुयलो रोमंच-वस-समूससंत-ख्वरा-दसर-पदभारो समुद्विको 12 धरिणयलाजो, णिवडिको भगवको मुणिणो चलण-जुयलयिम, उविविद्दो य पुरको । अदूर कय-करयलंजली पश्चक्खाणं मिग्गिउं पयत्तो । भगवया वि णाणाइसण्ण णाऊण भणियं । 'कुमार, एसो मयवई इमं भणइ जहा । महा-उवयारो कक्षो
- 15 भगवया, ता किं करिम । अम्हाणं अउण्ण-िशिमयांगं णिथ अणवज्ञो फासुओ आहारो । मंसाहारिणो अम्हे । ण य कोइ 15 उवयारो अम्ह जीविय-संधारणेणं । ता ण जुत्तं मम जीविउं जे । तेण भगवं मम पश्चाहिक्खाहि अणसणं ति ।' 'हमं च भो देवाणुष्पिया, कायश्वमिणं जुत्तमिणं सरिसमिणं जोग्गमिणं ति सम्बद्दा संबुद्ध-जिणधम्मस्स तुज्ज्ञा ण जुज्जह जीविउं जे'
- 18 भणमाणेण मुणिणा दिण्णं अणस्य । तेणाखि पडिवण्णं विणञ्जोणमेत-भासुर-वयण्णं । गंतूण् य फासुष् विवित्ते तस-थावर- 18 जंतु-विर्राहण् थंडिले उर्वावट्टो । तत्थ य माणमं मिद्धाण आयोयणं दाऊण पंच-णमोक्कार-परायणो भावेंतो संमारं, चिंतेंतो कम्म-यमयत्त्रणं, पडिवर्जनो जीव-दुस्मीलत्त्रणं अच्छिउं पयत्तो ।
- 21 १९६) भणियं च कुमारेण 'भगवं, सा उण कुवलयमाला कहं पुण संवींहयब्वा'। भगवया भणियं। 'सा वि 21 तथ्य पुरवरीण चारण-समण-कहाणण्ण संभरिय-पुन्व-जम्म-बुत्तंता पादवं लंबीह ति। तथ्य य तुमं गंतूण तं पादयं भिंदिकण तुमं चेय प्रिणेहिमि। तुज्ञ सा महादेवी भवीहइ। तीण गब्भे एस पडमकेसरो देवो पुत्तो पढमो उववजीहिइ। ता वश्व 24 तुमं दिन्वणावदं, संबोहेसु कुवलयमालं ति भणमाणो समुद्रिको भगवं जंगमो कप्प-पायवो महामुणी। देवो वि 'अहं तए 24 धम्मे पडिवोहेयब्दो' ति भणिकण समुप्पइओ णहंगणे। तओ कुमारेण चिंतियं। एयं भगवया संदिष्टं जहा दिन्खणावहं गंतूण कुवलयमाला संबोहिकण तए परिणयब्व ति। ता दिन्खणावहं चेय वश्वामि। कायब्वमिणं ति चिंतयंतो चलिओ 27 दिन्खणा-दिमाहुत्तं। दिहो य सो सीहो। तं च दृहण संभारयं इमिणा कुमारेण कुवलयचेदेण पुक्व-जम्म-पिटयं इमं सुत्तेतरं 27 भगवओ वयण-कमल-णिग्गयं। अवि य, जो मं परियाणइ सो गिलाणं पडियरइ। जो गिलाणं पडियरइ सो ममं परियाणइ
- 30 माहम्मिओ ति काउं णिहो अह पुच्च-मंगओ वंधू। एक्कायरियमुवगओ पिडयरणीओ मए एसो ॥
  अण्णहा सउण-मावय-कायलेहिं उबद्वीयंतो रोहं झाणं अष्टं वा पिडविजिहिंह । तेण य गर्य तिरियत्तं वा पाविहि ति ।
  तेण रक्खाभि हमं जाव एयो देवीभूओ ति । पच्छा दिक्खणावहं वचीहामि ति चिंतयंतो कण्ण-जावं दाउमाढत्तो, धम्म33 कहं च । अवि य ।

## जम्मे जम्मे मयवइ मओ सि बहुसो भलाइ-सम्मत्तो । तह ताव मरसु ए विंह जह तुह मरणं ण पुण होइ ॥

27

ा एवं च धम्मकहं णिसामंतो तह्य-दियहे छुद्दा-किलंत-देहो णमोकार-परायणो मरिऊण सागरोवमिट्टईओ देवो जाओ। तत्थ । भोए भुंजंतो मच्छिटं पयत्तो। तओ तं च मयवह्-कलेवरं उजिझऊण कुमार-कुवलयचंदो गंतुं पयत्तो दक्खिणं दिसामायं। 3 कहं। मवि य,

तुंगाहुँ गयउळ-सामळाहुँ दाविग्ग-जलिय-सोहाहं । महिणव-जलय-समाइं रुंधेंतो विंझ-सिहराइं ॥ तमो तांग च विंझ-सिहरांग कुहरंतरालेसु केरिसाओ पुण मेच्छ-पहीओ दिटाओ कुमारेणं । भवि य ।

क्षहिणव-णिरुद्ध-बंदी-हाहा-रव-रुण्ण-करूण-सद्दाला । सद्द-वियंभिय-करुयल-समाउलुब्भंत-ज्यद्द-जणा ॥ जुयई-जण-मण-संबोह-मुक्क-किंकिं-ति-णिसुय-पडिसद्दा । पडिसद्द-मूढ-तण्णय-रंभिर-णेहोगर्लत-गोवग्गा ॥ गोवमा-रंभिरुद्दाम-तण्णउडिंबब-धाविर-जणोहा । इय प्रिसानो दिट्टा पल्लीनो ता कुमारेण ॥

9 दिट्ठाइं च कलघोय-धोय-सिहर-सिरसाइं वण-करि-महादंत-संचयइं, अंजण-सेल-समई च महिस-गवलुक्रुइहुं। तण-मह- १ बुखल-समइं च दिट्टाइं चारू-बुमरी-पुच्छ-पटभारइं। जिहें मऊर-पिंछच्छाइएल्लय-मंडव बिरइय-थोर-मुत्ताइलोऊल् व ति। जिहें च धूरिएल्लय महिसा, मारिएल्लय बहला, वियेत्तिएल्लियाओ गाईओ, पउलिएल्लिय छेलय, पकेल्लिय सारंग, बुख्येल्लय 12 सुबर, णिप्पिन्छएल्लय सुय-सारिया-तितिर-लावय-सिहि-संचय व ति। अवि य। सब्बहा

पहरण-विभिष्ण-जिय-देह-णिगाउदाम-रुहिर-पंदेण । जण-चलण-चमिटियं तंबिरह्जाइ कोिट्टम-तलं व ॥ विम्नुत्र जिहें च महामुणि-जहसय धरम-मेत्त-वावार-रिसय वसंति जुवाणय, अण्ये प्रारायण-जहसय सुर-के कि वियावह, अण्ये । कि तिणयण-जहसय सुर-मोक्खिण-णिड इ-तिउर-महाणयर व, अण्ये पुण मूर्यवह-जहसय दुरिउम्मत्त-महा-वण-गहंद-वियारिय- विक्रिय कुंभयड, अण्ये पुण पुष्टि-समाण मत्त-महा-मिहिस-णिहलेणेक-रित्य । जिहें च पत्त-सीड समहं हत्थ-पाय-छेजाई, अंदोलय- विक्रिय- हिला-सिरिसई उब्बंधणई, सीहासण-सुहई सूलारोवणई, अगवालिया-करई करि-चलण-चमहण्हं, शंपुल्लिया-खेलणई गिरि- विवाहण अल्ला-समहं कण्ण-णासाहरोट्ट-वियत्तणई, मजण-कीला-तुलणाई जल-विस्स्तुहणई, सीयावहरणई । अल्ला-पायेसणई मण्णेति । अवि य ।

जं जं कीरइ तागं दुक्ख-णिमिसं ति मारण-छले । तं तं मण्णीत सुहं केण वि पावेण कम्मेण ॥ १८७० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८० । १८० । १८० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० ।

हण हण हण ति मारे-च्रे-फालेह द लहुं पयसु । रंभसु बंधसु मुयसु य पियसु जहिच्छं छणो अज ॥ § १९७) ताओ तारिसाओ विंझ-कुहर-पहींओ वोलिङ्गण कुमारो संपत्तो विंझ-रण्णे, तिम्म य वश्चमाणस्य को 27 कालो पढिवण्णो । अवि य ।

फरुसो सहाव-किटणो संताविय-सयल-जीव-संघाओ । गिम्ह-च्छंलण गण्डह् समागओ एस जम-पुरिसो ॥ जल्य य पिय-पण्डणीओ इव अवगृहिजांत गंध-जल-जलिह्यओ, सहसागओ पिय-मिस्तो ६व कंठ-चलगो कीरह् मुसा- ३० हारो, पिय-पुत्तो ६व अगेसु लाइजइ चंदण-पंको, गुरुयणोवएसइं व कण्णेसु कीर्रात णव-सिरीमइं, माया-विसहं जह उघरि- ३० जीति कोटिमयलइं ति । अवि य किंच होऊण पयसं । वियसीत पाडलाओ । जालइजीत मिह्याओ । परिहरिजीत रह्ययइं । सेविजीत जलासयइं । परिहरिजीत जलणइं । बह-फलइं चूयइं । वियित्य-कुसुमइं कणियार-वण्डं । परिसिट्टय-पत्तइं ३३ अकोह्य-रक्सइं ति । अवि य ।

1) प देहे for दियहे, उ साथरोबमिठती में 2) उ दिसामोअं 3) प करा for करं 4) प गवल for जलय, प लंधतो. 5) प om. पुण. 6) प om. रणम. 7) उ जुमई मण, उ om. ि गुय (emended) प निन्त, उ रहिरने हो अर्णन्याभग्गाः 8) उ तंणनुद्धाविर प तन्न उम्बेम्बयाविर. 9) प om. दोय, प संवयम for संवयरं, उ क्षुरु व प कुरु हुं रे 10) प च ट दिहु हं, प पुंछ, उ । किहि च मकर, प क्षेत्र हुं प लंबा, उ मत्ताद ठाक के 11) प थूरण हुएय, उ महिसय, उ एकि मओ, उ एक्ष्य, प पक्क हुं प सुर हे हुं व से कर, प के हिमय हुं रे हुं

18

मोत्तृण ष्य-सिहरं पइसइ णव-तिणिस-गुम्म-वण-गहणं । हूं हूं ति वाहरंती णिदाह-बहु। व वणराई ॥ केसु पुण पएसेसु किं कि कुणइ गिम्ह-मजाण्हो । बिव य फुरफुरेइ णीलकंठ-कंठेसु, बंदोलइ महंद-कलमाण-बीहंदोलणेसु, अ णीससइ थोर-करिवर-करेसु, पज्जलइ दवाणलेसु, धूमायइ दिसा-सुहेसु, धाहावइ चीरी-रुएसु, णच्चइ मयतण्हा-जल-तरंग- 3 रंगेसु, संटाइ विंझ-सिहरेसु, मृयलिजइ महाणईसुं ति । अवि य ।

उग्गाइ हसह गायह णश्चइ णीससइ जरूह भूमाइ। उम्मस्त्रो व्य गिम्हो ण णजए किं व पहिवण्णो ॥ ७ केसु पुण पएसेसु गिम्ह-मज्झण्हं वोस्रावेति जंतुणो। अवि य महावण-फ्रिडंजेसु वण-करि-जूहइं, गिरिवर-गुहासु ६ मयवङ्गो, उश्वत्यकीसु सारंग-जूहइं, वच्छ-च्छायासु पसु-वंद्रइं, सिरइह-कूलेसु गाम-चडय-कुळइं, सरवरेसु वण-महिस-जूहइं, पेरंत-संज्ञणेसु कोस्रडळहं, जालीयलेसु मोरह वंद्रइं, पवा-मंडवेसु पहिय-सत्थइं ति। अवि य।

9 सो णिख कोइ जीवो जयिम सयक्रिम जो ण गिरहेण। संवाविभो जिहच्छं एकं चिय रासहं मोर्चु ॥ 9 तिम य काले पुरवर-सुंदरीओ कहिस्यओ जायिष्ठियओ। कप्पूर-रेणु-रय-गुंडियओ। सिसिर-पष्ठवत्थुरणओ पाडळा-दाम-सणाह-कंठओ मिळ्ळा-कुसुम-सोहओ पओहर-णिमिय-मुत्ता-हारओ कोमल-तणु-खोम-णिवसणओ धाराहर-संठियओ तालियंट12 प्रथण-सुलियाज्यओ विहण्ण-संदण-णेडालियओ दीहर-णीसास-सेह्यओ साहीण-दइयओ वि णज्जह पिययम-विरहायक्षय- 12 संताब-सवियओ सि । अवि य ।

किंसुय-छयाओ पेच्छद् परिवियित्य-रत्त-कुसुम-जोग्गाओ । गिम्ह-पिय-संगमेणं बद-फळाओ ब्व दृह्याओ ॥
दृहुण तमाळ-वणं देंतं भमराण कुसुम-मयरंदं । उयद्द विणओणयंगी भमरे पत्थेष्ट् तिणिस-छया ॥
कंद-फळाई पुरओ पासिम्म पिया महुं च पुढ्रप्सु । पळ्ळव-सयणं सिसिरं गिम्हे विझिम्म वाहाणं ॥
कह कह वि गेंति दियहं मञ्झण्डे गाम-तरुण-जुवईओ । अवरण्ड-मञ्जण-सुहं गामयकायिम भरिरीओ ॥
विंतिज्ञह् जो वि पियत्त्रगेण हियथिम्म णाम पविसेजा । ह्य-गिम्ह-तविय-देहो सो श्विय तावेष्ट सुरयिम्म ॥
मज्झण्ड-गिम्ह-ताविय-पवणुदुय-वालुयाण् णिवहेण । हिरिमंथप् वि जीवे पेच्छह पउलेष्ट् कह सूरो ॥
इय मंडल-वाउली-धूलि-समुच्छलिय-जय-पढायाहिं । धवलुत्तुगाहिँ जए गिम्हो हावा पहटुविओ ॥

21 अहिं च बहु-विदयणोवसेन्वओ वेसओ जहसियओ होंति गाम-तरुवर-च्छायओ। किमण-दाणहं जहसहं तण्हाच्छेय-सहहं 21 ण होंति गिरि-णइ-पवाहहं। पिययम-विरह-संताव-खेह्यओ पउत्थवह्या-सिरिसियओ होंति णईओ। महापहु-सिरहं जहसहं असुण्ण-पासहं होंति कुयडयडहं। गयवह्यओ जहसियओ कछुण-चीरि-विरावेहिं रुयंति महादहं ओ। जुण्ण24 घरिणियओ जहसियओ बहुप्पस्यओ होंति सत्तिलियओ। जिणवरोवहटु-किरियओ जहसियओ बहुप्फलओ होंति सहयार 24 क्यओ सि। अवि य।

कुसुमाईँ कोटिमयर्छ चंदण-पंको जर्छ जरूहीया। भवरण्ह्-मज्जणं महिल्यिण गिम्हिम्म वावारा॥ १९८) एयारिसम्मि य गिम्ह-समए तम्मि विझगिरि-रण्णम्मि वद्दमाणस्य रायउत्तस्स का उण वेळा विद्वेर पयत्ता। 27 अबि य।

मयतण्हा-वेलविण् तण्हा-वस-कायरे घुरुहुरंते । वियरंति सावय-गणे कत्थ वि णीरं विमग्गंते ॥ भोसरयह डहणो विभ इंदाऍ दिसाऍ णोल्लिभो व्व रवी । ईसाऍ बारुणीऍ वि वहह दोण्हं पि मज्झिम्म ॥ ३० एयारिसे य गिम्ह-मज्झण्ह-समण् तिम महारण्णीम तण्हा-छुद्दा-किलंत-सरीरो गंतुं प्यत्तो । जस्थ य चिरिचिरेंति चीरिभो,

<sup>1&</sup>gt; P पहस नव-, P हुं हु ति वाहारन्ती निदाहदङ्खा व यणराई, J णिश्राह...वणसवई. 2> P om. one किं, P किं पुणइ, P मन्झण्णो, P नीलयंठ, P मंडल for महंद, P जीहंदोलएनु. 3> P कहावेइ (for धाहावेइ) मीरीक्त्रेसु, P महतण्हाजलतरंगेसु. 4> J om. संठाइ विद्यासहरसु, J मूलेऽजह मदाहदूसुं. 5> P किं चि for किंव. 6> J केनु उण, P गिन्हण्डं, P पाणिणो for जंतुणो, P om. अवि य, P जुहाइं. 7> P उच्चच्छली सारंगज्इइ, P सिरिइहमुलेनु गामवियडकुलाई सरोवरेसु रणमहिस, J सरवरोवरेसु. 8> P कोसलउल्डं, P मोरचंद्रयं ति ( perhaps J too has ति)।. 9> P जग्नाम, P को for जो. 10> P काले खरसुंदरीओ कथसिओ, P कण्णय for कप्पूर, P गुंडियाउ, J पछबुरधुरणओ P पछवत्थुरणओ. 11> P मछिय, P नमिय for णिमिय. 12> P पवणपुलियां, P वियव्य for विदण्ण, P निहालियाओ, P खेदययओ, P दहयओ वणिज्जइ विययम विरहाइछाय. 14> P केसुय for किंतुय, P बहुत्कलाओ. 15> P अह for उयह. 16> P कंदण्फलहं, P जलं for महं. 17> P णेंत, J मरईओ. 18> P विय for बिय. 19> J हिरिमत्थएव्य जीवे, P सूरा. 20> P नमवहां, P धवलुनुगाई, J पयहाविओ. 21> P णोबसेवओ, P तक्यरच्छाइओ। किविण, P जहस्त्ययं तणहालेय. 22> P गितिवई, P खेदयपउत्थ, P after नईओ repeats किविणई जहस्त्ययं तणहालेय सहदं न होति गिरिनई पअओ, P om. महापहुस्तरिष्टं etc. to गयवह्यओ. 23> P कलुणबीररावेदिः 24> J घरिणीओ, P होति सल्लिओ. 25> P लयाउ सि. 26> P वादारो. 27> P om. य, P वहुमाणरायं, P कण for उण. 29> P वसरकायरे फुरकुरेते, P वयगांने. 30> J उहुणो सिय इंदाय दिसाथ, P ईसा घारूणीय, J ईसा (ए added ater) वारणीज. 31> P मज्झणसमय, P विरिक्तिरत चीरियओ झरज्झारेति ज्झरलीओ। धर्मधुमैति.

ा सरसरेंति सरिलेओ, धमधर्मेति प्रवणया, इल्ड्लेंति तस्यरा, धगधरोति जलणया, करयरेंति सडणया, रणरजेंति 1 रण्णया, सरसरेंति पत्तया, तडतडेंति वंसया, घुरुघुरेंति वग्घया, भगभगेंति भासुया, सगसगेंति मोरय ति । अवि य । इय मीसण-विंझ-महावणिम्म भय-विज्ञिको तह वितोसो । वियरह राय-सुको श्विय हिययं अण्णस्स फुटेजा ॥ तभो रायउत्तस्स अहियं तण्हा बाहिउं पयत्ता । ण य कहिंचि जलासयं दीसइ । तभो चिंतियं रायउत्तेण । 'भच्छीसु णेय दीसइ सूसइ हिययं जगेइ मोहं च। भासंघइ मरणं चिय तण्हा तण्ह व्व पुरिसाणं ॥ 6 ता सन्वहा अच्छउ गंतन्वं । इमिम महारण्णाम्म जलं चिय विमग्गामि ।' इमं च चिंतेती उवगमो मयतण्हा-वेरुविज्ञमाण- 6 तरल-लोयण-कडक्ख-विक्खेवो कं पि पएसंतरं। तत्थ य दिहाइं एकम्मि पण्से इमिणा वण-करिवर-जूह-पयाइं। दहुण य ताइं चिंतियं णेण । 'अहो, इमं हत्थि-जूहं कत्थ वि सरवरे पाणियं पाऊण अरण्णे पविट्टं ति । कहं पुण जाणीयइ । 9 भोयरिय-कर-सिलल-सीयरोह्याई भूमि-भागाई। अह होजा मय-जलोहियई। तं च णो। जेण इहेव जाइं मय-जलोहियई 9 ताइं भिमर-भभरउल-पक्खावली-पवण-पन्वायमाणाइं लिक्खंजति । अदद-कद्मुप्पंक-चरणगा-लग्ग-णिक्खेव-कलंकियाई दीसंति इमाइं। चंचल-करि-कलह-केली-खंडियाइं धवल-मुणाल-सामलाइं दीसंति। इमाइं च ललिय-मुद्धड-करेणु-कर-12 संवित्रय-मुणालेंदीवर-सरस-तामरस-गब्भ-कमलिणी-कवल-खंडणा-खुडियई मयरंद-गंध-लुद्ध-मुद्धागयालि-हरूबोल-रुणुरुर्णतई 12 उज्ज्ञियई च दीसीत णीलुप्पल-दरूढ्ई । ता अध्य जीवियासा, होहिइ जरूं ति । कयरीए उण दिसाए इमं वण-करि-जूई समागयं।' णिरूवियं जाव दिट्टं। 'अरे इमाए दिसाए इमं चण-करि-जूहं, जेणेत्थ पडर-सलिल-कहम-मुणाल-विच्छड्डो दीसह' ति 15 चिंतयंतो पयत्तो गंतुं । अतिरेण दिद्वं णीलुन्बेल्लमाण-कोमल-सिणिख-किसलयं वणाभोगं । तं च दृहूण लख-जीवियासो सुहुसरं 15 गंतुं पयत्तो । कमेण य इंस-सारस-कुरर-कायल-बय-बलाहय-कारंड-चक्कवायाणं णिसुओ कोलाहल-रवो । तभो 'भहो,

वियसंत-कुवलयच्छं भमराविल-भमिर-कसण-भुमह्छं। सुद्ध-दिय-चारु-हासं वयणं व सरं वण-सिरीण्॥

वा तं च दहूण उससियं पिव हियवण्णं, जीवियं पिव जीविण्णं, पश्चागयं पिव बुद्धाण्, सब्बहा संपत्त-मणोरहो इव, संपत्त-सुविज्ञो 21

विव विज्ञाहरो, सिद्ध-किरिया-वाओ विव णिरदो सहिरसो कुमारो उवगओ तं पण्सं। तण्हा-सुक्क-कंठोहो ओयरिउं पयत्तो।

तीरखेण य चिंतियमणण । 'अहो, एवं आउ-सत्थेसु मण् पिटयं जहा किर दूसह-तण्हा-खुहा-परिस्सम-संभमायासंसु ण

24 तक्खणं पाणं वा भोयणं वा कायब्वं ति। किं कारणं। एए सत्त वि धायवो वाउ-पित्त-सिंभादीया य दोसा तेहिं तण्हाइयाहिं 24

वेयणाहिं ताविय-सरीरस्स जंतुणो णियय-द्वाणाइं परिश्वइय अण्णोण्णाणुर्वालया विसम-द्वाणेसु वहीत। इमेसु य प्रिसेसु

विसमत्थेसु दोसेसु खुभिण्सु धाउसु जइ पाणिणो आहारेति मर्जात वा, तओ ते दोसा धायवो य तसु तेसु चेय

27 पर-ट्वाणेसु धंभिया होति। तत्थ संणिवाओ णाम महादोसो तक्खणं जायइ ति। तेण य सीस-वयणाइया महावाहि-संघाया 27

उप्पर्जात। अण्णे तक्खणं चेय विवर्जात। तम्हा ण मे जुज्जइ जाणमाणस्य तक्खणं मिजिउ।' उवविद्वा पुक्स्स तीर
तमाल-तरुयरस्स हेटुओ, खणंतरं च सीयल-सरवर-कमल-मयरंद-पिजरण आसासिओ सिसिर-पवणेणं। तओ समुटुओ

30 अवइण्णो य सरवरे अवगाहिउ पयत्तो। कह। अवि य।

महंतो सरवरो' ति चिंतयंतो गंतुं पयत्तो रायउत्तो । कमेण य दिट्टं कमल-कुवलय-कल्हार-सयवत्त-सहस्सवतुष्पल-18 मुणाल-कमलिणी-पत्त-संड-संछाइय-जलं वियरमाण-महामच्छ-पुच्छच्छडा-मिज्जमाण-तुंग-तरंग-संकुलं णाणा-वण्ण-पश्चि-संघ- 18

णिइय-थोर-कराहय-जल-बीइ-समुच्छलंत-सहेण । पूरंतो दिसि-चक्कं मजाइ मत्तो व्य वण-इत्थी ॥

मंडिय-तीरं माणस-सरवर-सरिसं महासरवरं ति । अवि य ।

<sup>1 &</sup>gt; J जलणात्री, P करवरंति 2 > P तहनडेति, P भगभंगेति, P रुत्या, J मार्य P मीरिय. 3 > J विश्वरहा 4) P repeats दीनह. 5) P भूसर for सूनह. 6) J आगंतरुवं for गंतत्र्वं, P विमगावि, P चित्रवंती 7) P om. तरल, P द्वियाई for दिद्वाई, P वर for वण, P om. य 8) P चितियमणेण, J जाणीयति, P जाणियहर 9) P ओयन्छिय, र सी नकोरहारं भूमिभायारं, P नकोछियारं in both places. 10) P repeats तारं, र लिख्जार, र सन्धमु P कदमुप्पन्न चरणगालगां 11> P कलकेली, ए मुद्रकरेण् 12> P संवालियमुणालवंदीवर, ए खुडियमयरंद, P खुडियाई, ए गंधछद्भागयाहि, P मुद्दागयाहि, र रुणुरणेतदं P रुणतरुणेतादं 13) P om. उडिझयं च, P दलद्धंतादं, P हाहिद, P सहरीए. 14) Jom. शिरूवियं, Jom. इसे वणकरिज्हं, Jपउम for पउर 15) Jom. गंतुं, P शीखुवेछमाण, Jवणानोआं, P सुद्रतरं. 16) म कुरलकायभपयबलाह्य P कुरबयकायंबबलाह्य, P कोलाइल्योः 17) P om. रायलको, P सयवजसहस्सरत्तुप्पल 18) मह for संह, P संकुलं माणावन्नयपरम्यसंघ 19) मस्सिरिसं 20) ममस्तिमार कसिणभुगिविछं 21) P दहुयण, Pom. पिव, Pहियएण, Pपव for पिव, उपच्छागर्थ, P विव for इव. 22) उकिरिआवानो, P गरिदसरिसो, P उनगतं, र ओयरि उं तुइत्येण य चिंतित्रं णेणः 23 > Pom. य, P संभमयाशेनु, र adds य before ण. 24 > र एते P एए स सत्त, Pom. वि, J धातवो वायुनित्तसैंभादिअमायदोसो तेहिं तण्हातिआहिं 25 > P परिश्वयद् अन्नोन्नाणुञ्वलिया, J °व्वलिअ विसम° 26) प्रधातुमु जित P था उस जर, P न जिति for मर्जात, P om. वा, प्रतितो, प्रदोसा वायवी, P om. one तेतु. 27) P परिहाणेसु, र थंभिता, र सिन्नवानो, P महादोसा, र वेतणादिशा. 28) र अम्हा for तम्हा, P inter. मे & जुजाइ, P जाणरस, ग मिजिजण, P उविविद्यो, 29 > P adds पायवस्स before हेट्टुओ, ग हेट्टाओ, P त for ज, P सीयरकमलमयादि. 30 > 1 om. य before सर्वरे. 31) । अर्क P चर्क.

- § १९९ ) तं च तहा मिजिंडण कुमारेण पीयं कमल-स्य-रंजणा-कसायं सरवर-पाणियं, श्रासाइयाई च कोमल-सुणाल- 1 णाख-संबक्षाई । तओ गय-तण्हा-भरो उत्तिण्णो सरवराओ । तओ तेसु य तीर-तहवर-रुया-गुम्म-गुविलेसु पण्सेस् किंचि <sup>8</sup> वण-पुष्फं फर्छ वा मग्गिउं पयत्तो । भममाणेण य दिहं एकस्मि तीर-तरुण-तरु-खयाहरंतरस्मि महंतं दिव्व-जनख-पहिमं । <sup>3</sup> तं च दहूण णिरूषिउं पयत्तो कुमारो जाव सहसा दिहा तेलोक-बंधुणो भगवको धरहको मउडिमा पुत्ता-सेल-विजिन्मविया । तं च दट्टूण हरिस-वस-वियसमाण-छोयणेणं भणियं च जेण । अवि य ।
- 'सब्ब-जय-जीव-बंधव तियसिंद-णरिंद-अश्वियञ्चलण । सिद्धि-पुरि-पंथ-देसिय भगवं करथेरथ रण्णास्म ॥' भणमाणेण वंदिक्षो भगवं । वंदिऊण चिंतियं अणेण । 'अहो, अच्छरियं जं इमस्स दिव्वस्स जन्म्ब-रूवस्स मन्यणु भगवक्षो पिडम ति । अहवा किमेत्य अच्छरियं कायव्विमणं दिव्वाणं पि जं भगवंता अरहंता सिरेण धारिकंति । इमं पि अरहंति <sup>9</sup> भगवंता जं दिब्वेहिं पि सीसेहिं धारिजंति ।' चिंतयंतो पुणो वि अवहण्णो कुमारो सरवरिम । तत्थ मजिऊण महियाइं <sup>9</sup> कमल-कुबलय कल्हाराइं सरस-तामरस-पब्भाराइं। ताइं च घेत्तृण गहियं णिलणी-दलं भरिऊण सरो-जलस्स, ण्हाणिओ भगवं जिणवरिंदो, भारोवियाई च कुसुमाई। तओ थुणिउमाढत्तो। भवि य।
- 'जय सोम्म सोम्म-दंसण दंसण-परिसुद्ध सुद्ध जिय-सेस । सेस-विसेसिय-तित्थय तित्थ-समोत्थरिय-जिय-छोय ॥ 12 जिय-लोय लोय-लोयण जिय-णयण-विसदृमाण-कंदोह । कंदोदृ-गव्भ-गोरय गोरोयण-पिंजरोरु-जुय ॥ णाह तुमं चिय सरणं तं चिय बंधू पिया य माया य । जेण तए सासय-पुरवरस्स मग्गो पद्दृहविक्षो ॥' <sup>15</sup> सि भणमाणो णिव**डि**क्षो भगवको चळण-जुवळएसु सि । 15

\S २०० ) एत्थंतरिम उद्धाइओ महंतो कलयलो सरवरोयरिम । अवि य ।

उद्भुद्धाइय-वीई-हल्लिर-जल-णिवह-तुंग-भंगिल्लं । बट्टइ णद्दयल-हुत्तं खुहियं सहस्र व्हिय सरं तं ॥

<sup>18</sup>तं च तारिसं सरवरं विषय-वलंत-लोयणो राय-तणभो पलोइऊण चलिको तत्तो हुत्तो। चिंतियं च णेण। अहो अच्छरियं, ण- <sup>18</sup> याणीयइ किं सरवरस्य खोहो जाओ ति । इमं च चिंतयंतस्य सरवर जल-तरंग-फलयाओ णिगायं वयण-कमलमेकं। तंच केरिसं। अबिय।

वियसंत-णयणवत्तं णासाउड-तुंग-कण्णिया-कलियं । दिय-किरण-केसरालं मुद्द-कमलं उग्गयं सहसा ॥ तस्साणंतरं चेय ।

उत्तंग-थोर-चक्कल-गुरु-पीवर-वट्ट-पक्कलं सहसा । भासा-करिवर-कुंभत्यलं व थणयाण पन्भारं ॥

24 तं च दृहुण चिंतियं कुमारेण। 'अहो किं णु इमं हवेजा। अवि य।

24 कमलायरस्स लच्छी होज व किं किं व जिम्खणी एसा। किं वा णायकुमारी णजह लच्छि व्व रण्णस्स ॥' इय चिंतेतस्स य से कुमारस्स णिगायं सयछं सरीरयं। तीय य मग्गालग्गा दिव्व-सरस-सरोरुहाणणा कुसुम-सणाह-पहलय-विहाया 27 कणब-भिंगार-वावड-दाहिण-हत्था य खुजा समुग्गया सरवराओ । ताओ दहुण चिंतियं कुमारेण। 'महो, णिस्संसयं दिन्वाओ 27 इमाओ, ण उण जाणीयह केण कारणेण इहागयाओं' ति चिंतयंतस्स विख्याओं कुमार-संमुहं । तं च दटूण चिंतियं णेण । बहो बलियाओ इमाओ । ता कयाइ ममं दृदूण इत्थि-भाव-सुलहेण सञ्ज्ञसेण भण्णत्तो पाविहिंति। ता इमाए चेव दिव्व-30 जक्ख-पडिमाए पिटुओ णिलुक्क-दहो इमाण वावारं उइक्खामि ति णिलुको पडिमाए पट्टि-भाए, पलोइउं च पयत्तो जाव 30 समागयाओ दिन्व-पंडिमाण समीवं । दिट्टो य भगवं दूरको श्विय सरस-सरोरुह-माला-परियरिको । तं च दहेण मणियं तीए 'हला हुला खुजिए, अज केणावि भगवं उसहणाहो पूहभो कमल-मालाहिं'। तीए भणियं 'सामिणि, ब्रोमं' ति । 'ण-

<sup>1)</sup> प्रदंजाणे, प्रपाणिआई, प्रय for च. 2) P तन्हामारो, प्रतरुअर, P लयाउद्यंगः 3) P भणमाणे य, P तरुणलयाहरंमि. 4) Pom. कुमारो, Jadds सयल before तेलोक. 5) P विणिम्मिया, P विसमाण. 6) मञ्च for सन्व, J चलणा P चलण, P पर्यं, P स्थवं पणमामि तुह चलणे !!. 7 > P om. भणमाणेण वंदिओ भगवं, J चितिओ लेण, P चितियमणेण, P कुं for जं, P भगवंती: 8> J अरहती, P om. इमं पि अरहंति etc. to धारिजांति: 9> J om. पुणी वि, P om. कुमारी: 10> P बल्हारयाई च सरसरसतामरस, P कमलिणी for णलिणी, P सरसं जरलस्स. 11) उ तओ for च. 12) P जय सोम सोमनंदन परिश्लद्धविमुद्ध-सुद्धजयसेस । विसेसविसेसयः 13> P जयलोयङलीयलोय णजवणयण, उक्तंत्रोहा, उजुआ 🕮 14> P जं for तं, P माया या । 15) उपिक शो for जिन्हि शो, Pom. भगवओ, P जुयले मु. 16) P उद्घादको, उ सरवरंमिः 17) उ उ १००(१) द्वाहय P उहुहाइय, P खुहियं सब्वं चिय. 18) J adds ति। अ before विलय, P om विलय, J अच्छरीअं ण याणीयति P अजारियं न याणइ. 19) P कमलं एकं. 20) Pom. अवि य. 21) Pपर्ता for वर्त्त. 23) Jवहवक्कलं. 24) JP किण्ण for किंगु (emended), P किंन महवेब्ब्रा, Jom. अवियः 2.5 > J किअ for किंव. 2.6 > P चितयंतस्य, P मग्गलगा, J सर for सरस, उपड(इ)य विद्दत्थाः 27) उते य for ताओ, P निस्संसियं, उदिव्याइओमाओः 28) उजाणीयंति फेण, P िंतियमणेण, 29 > P मं for ममं, P भावसलहेण, P अण्णहो for अण्णत्तो, J इमे for इमाए, P इन्वजनखं परिद्रओं 30 > J om. जन्मव, J repeats पहिमाण, P उद्दिक्तामि, P पलोण्डं. 31) J adds ता तो before दिन्न, J सर for समस, P परिआरिओ. 32) P भगवं तियसनाहो, ग तीयः

33

1 याणीयह केण उण पृहस्रो भगवं' ति । तीए मणियं 'सयल-तेलोक्क-वंदिय-वंदणिज-चलण-कमलाणं पि भगवंताणं एवं भणीयह् 1 केण वि पूर्वो ति । किमेत्य वणाभोए ण वियरंति जक्खा, ण परिसकंति रक्खसा, ण चिट्ठंति भूया, ण परिभमंति पिसाया, 3 ज गायंति किंगरा, ण वसंति किंपुरिसा, ण पावंति महोरगा, ण उवयंति विजाहरा, जेण अगवक्षो वि पूथा पुष्छियइ' चि 3 भगमाणी उवराया परिमाप् सगासं । भणियं च तीप् 'हरू। खुजिए, जहा एसा पय-पद्धई तहा जाणामि ण केणह् देव्वेण अधिओ भगवं, किंतु माणुसेण। खुजाए भणियं 'सामिणि, परिसकंति एत्थ वणे बहवे सबरा पुर्छिदा य'। तीए अणियं 8'मा एवं भण । पेच्छ पेच्छ, इमं पि सहिण-वालुया-पुलिणोयर-णिहित्त-चलण-पडिबिंबं सुणिरूविय-प्पमाणं पमाण-घडियं- <sup>6</sup> गुद्रयं अंगुद्राणुरूव-रुहिरंगुलीयं अंगुली-बड़-पमाण-पडिबिंबं । तहा जाणिमो कस्स वि महापुरिसस्स इमं चलण-पडिबिंबं । अविय।

वर-पडम-संख-सोत्थिय-चक्कंकुस-छत्त-तोरणुक्किणं । जह दीसह पडिबिंबं तह णूण इमो महापुरिसो ॥' \S २०१ ) इमं च भणमाणी संपत्ता भगवओ सयासं, णमोक्कारिको भगवं तीए । 'क्षणुजाणह' त्ति भणमाणीए सविजयमवर्णीओ कमल-पब्भारो भगवओ सिराओ। ण्हाविओ भगवं जियपुणं कणय-भिगार-गंधोयपुणं। पुणो वि रह्या 12 पूर्वा कोमल-विउल-दल-कणय-कमल-मयरंद-र्णासंद-विंदु-संदोह-पसरंत-लुद्ध-मुद्धागयालि-माला-वलय-हलबोल-पूरमाण-दिसि- 12 यकेहिं दिव्वेहिं जल-थलय-कुसुमेहिं। तं च काऊण णिब्भर-भत्ति-भरोणय-वयण-कमला थुणिउमाडत्ता। अवि य। 'जय ससुरासुर-र्किणर-णर-णारी-संघ-संथुया भगवं । जय पढम-धम्म-देसिय सिय-झाणुप्यण्ण-णाणवरा ॥ जय पढम-पुरिस पुरिसिंद-विंद-णागिंद-वंदियञ्चलणा । जय मंदरगिरि-गरुयायर-गुरु-तव-चरण-दिण्ण-विण्णाणा ॥ 15 णाह तुमं चित्र सरणं तं णाहो बंधवो वि तं चेव । दंसण-णाण-समगो सिव-मगगो देसिको जेण ॥' एवं च थोऊण णिवडिया चलणेसु । समुद्विया य गाइउं समाढत्ता इमं दुवई-खंडलयं । भवि य ।

सुरपति-सुकुट-कोटि-तट-विघटित-कोमल-प्रख्वारुणं सल्लित-युर्वात-नमित-सुरपादप-निपतित-कुसुम-रञ्जितम् । 18 क्षमिनव-विकसमान-जलजामल-दल-लावण्य-मण्डितं प्रथम-जिन-चरण-युगलमिदं नमत गुरुतर-भव-भय-हरम् ॥ इमं च रूय-तारू-सर-वत्तणी-मुच्छणा-मणहरं गिजामाणं णिसामिऊण गेय-अक्खित-माणसस्स पम्हुटुं अत्ताणयं कुमारस्स । 21 तको रहसेण भणियं। 'क्षहो गीयं, कहो गीयं, भण भण, किं दिजाउ' ति भणमाणो पयडीभूको। तक्षो तं च तारिसं 21 <del>ष्रसंभावणीयं मणुय-जम्म-रूय-सोहा-संपयं द</del>ृहण ससंभमं भद्भुट्टिओ कुमारो जक्ख-कण्णगाए । कुमारेण वि साहम्मिय-वच्छरुसणं भावयंतेण पढमं चिय वंदिया। तीय वि ससज्झस-रुजा-भओक्कंप-वेवमाण-थणहराण् सविणयं भणियं 'सागयं 24 साहिम्मियस्स, पृहि, इमं पल्लवत्थुरणं पवित्तीकरेसु अत्तणो सरीर-फंसेणं' ति । कुमारो वि सायरं णिसण्णो पल्लवत्थुरणे । 24 तओ तीए य तम्मि कालंतरम्मि को उण वियप्प-विसेसी हियए वट्टए । अवि य ।

किं मयणो चिय रूवी किं वा होजा णु कप्पवासि-सुरो । विजाहरो व्व एसो गंधव्वो चक्कवटी वा ॥ 27 इमं च चिंतयंतीए भणिको कुमारो । देव, ण-याणामि बहं, मा कुप्पसु मह इय मणितीए 'को सि तुमं, कृत्य व पत्थिको 27 सि, कम्हाओ भागओं तं सि'। तओ ईसि-वियसिय-दसणप्पभा-विभिज्ञमाणाहरं संख्तं कुमारेण। अवि य। 'संदरि वहं मणुस्सो कजत्थी दक्षिणावहं चलिओ। आओ म्हि अओन्झाओ एस फुडो मन्स परमर्थो॥ एयम्मि महारण्णे कत्थ तुमै कत्थ वा इमो जक्को । वेगं व कारणेणं इमस्स सीसम्मि जिण-पिंडमा ॥ एयं महं महंतं हिययम्मि कुऊहलं चुलुबुलेइ । ता सुयणु साह सब्वं एत्तियमेत्तं महं कुणसु ॥' इमं च कुमारेण भणियं णिसामिकण ईसि विहसिकण भणियं इमीए ।

जइ सुंदर अत्थि कुऊहरूं पि ता सुणसु सुंदरं भिणयं । रण्णिम जिणस्स जहा जक्खस्स य होइ उप्पत्ती ॥

<sup>1 &</sup>gt; P केणइ for केण उण, J तीय, Pom. पि. 2 > Pom. केण वि, Pपरिक्भमंति. 3 > P महीर्या, P पुच्छियइ. 4) उ माणीओ उनगयाओ, P om. पश्चिमाए, P पद्धती. 5) J om. नणे, P बद्धह्वे .for बहवे, उ तीय, P मणह. मि for पि (emended), P मुहिणवालुया पुणिलोयर, P सुनिस्वियप्यमाणघिषयंगुट्ठाणुरूवरहयं रंगुलीयं अंगुलीबद्धमाण-7) प्रविणिद्ध for बद्ध. 9) P पउमचक्समित्थय, प्रतोरण। क्खिअले (?). 10) P सगासं, प्रैमाणीय सविषयं अवणीयओ. 11) P सिहराओ ण्हाणिओ 12> P कोमलदलवियलदल, P कोमर्ज for कमल, J संदोहं. 13> J om. दिव्येहि. P नियज्झाणु े 15 > र पुरिर्सिद चलणा इंदर्वदिय चलना, P गुरुयारिगुरुय नव, र गरुआयरअतवचरणदिण्णाणः 16 > P om. बि, P तुमं for तं, P विमुद्धो for समग्गो. 17 > P om. च, P ओ for य, P गाइओ पयत्ता इमं, J adds च after इमं, P अस्तित्तियं for दुवईसंहलयं 18) म मुत्रुट, P मुर्पति for सल्लित, म जुनति, म पादपरेणुरजोपरंजितं 19) P जलजामछ-रेणुरजीघरंजितं प्रथम, J हायण्य for हावण्य, P adds क्रमह after चरणे, P om. गुरुतर, JP हरं. 20 > P वत्राणामण-हरगिज्ब, P गेयनिखत्त. 21 ) P रहासेण, J om. first गीयं, P दीयउ त्ति, J पायडीह् ओ. 22 ) J adds तीए before जक्ष्यत, P कन्नागाए. 23 > र महत्त्रक्षंप P तओकंप, P सावयं for सामयं. 24 > र पहनवत्थरणं, P पहनुत्थरणं, P पहनुतथरणोः 25) J तीअ य P तीय तमि, P उय for उण. 26) P कि बीहोज्जा. 27) J चित्रयंतीय, P मजझ for मह, J इसं for इय उव for सि (after को). 28 > P सि कत्तो हुयाओ सि, P भाविज्ञमाणाहरं. 29 > उ आउम्मि 30 > P केले for केणं. 31) ग कुत्इलं, P परिप्फुरइ for चुलुचुलेशः 32) P भणियमिमीए. 33) ग कुत्इलं मि ता सुअणु सुंदरेः

१ १०२) अस्य इमस्म चेय पुहइ-संबले कणयमय-तुंग-तोरणाइंकिया पिहुळ-गोउर-पायार-सिहर-रेहिरा मायंदी 1 णाम णयरि ति । जिंह च तुंगई कुळउत्तय-कुछई देवउछई व, विमलई सुपुरिस-चरियई धवळहरई व, सिणेह-णिरंतरको 3 वीहिओ सज्जण-पीइओ व, गंभीर-सहावओ परिहओ धरिणिओ व, रयण-रेहिरको पायार-गोउर-भित्तिओ विकासिणिओ व 8 ति । अवि य ।

वियरंत-कामिणीयण-णेउर-कल-राव-बहिरिय-दियंता । देवाण वि रमणिजा मायंदी णाम णयरि ति ॥ <sup>6</sup> ता कुमार, तीय य महाणयरीए अणेय-णरवह-सय-सहस्युच्छलंत-हलहलारावाए अख्यि जण्णयसो णाम सोत्तिय-बंभणो । ६ सो य केरिसो । अवि य ।

कसिणो तुब्बल-देहो खर-फरुसो रुक्ख-पंढर-सरीरो । दीसंत-ध्रमणि-जालो जम्म-दरिहो तहिं वसङ् ॥ ९ तस्स य बंभणी धम्म-धरिणी । सा उण केरिसा । श्रांति य ।

पोहस्मि थणा जीए पोहस्मि ऊरु-अब्भासं । एकं णित्यामं चिय बीयं पुण फुक्कियं णयणं ॥
तीय य सावित्ती-णामाए बंभणीए तेण जण्ण-सामिणा जायाहं तेरस डिंभरूबाहं । ताणं च मज्झे पच्छिमस्स जण्णसोमो

12 ति णामं । तस्स जाय-मेत्तस्स चेव समागया अहमा बीसिया । तत्थ य काल-जुत्तो संवच्छरो । तेण य बारस-वासाइं 12
अणाबुट्टी कया । तीय य अणाबुट्टीए ण जायंति ओसहीओ, ण फलेंति पायवा, ण णिष्फजण् सस्सं, ण परोहंति तणाइं ।
केवलं पुण वासारते वि धमधमायए पवणो, णिवडंति पंसु-बुट्टीओ, कंपए मेहणी, गजंति धरणिधरा, सुब्वंति णिग्धाया,

15 णिवडंति उक्काओ, पलिप्पंति दिसाओ, बारह-दिवायर-कक्क्सो णिवडह मुम्युरंगार-सरिसो गिम्हो सि । एवं च उप्पाएसु 15
पसरमाणेसु किं जायं । अवि य ।

उन्वसिय-गाम-ठाणं ठाणं मुह-करयरेंत-विसर-मुहं । विसर-मुह-बद्ध-मंडलि-मंडलि-हुंकार-भय-जणयं ॥ 18 एरिसं च तं पुहह-मंडलं जायं । अह णयरीभो उण केरिसा जाया ।

खर-पवणुद्धुय-ताबिय-धवल-धया-खंड-वंस-वाहाहिं। उद्धीकयाहिँ धोसइ अदं अछं व दीहाहिं।।
तओ एवं अणुष्पज्जमाणासु जोसहीसु खीयमाणासु पुब्ब-गहियासु अपूरमाणेसु उपरेसु किं जायं। अबि य। ण कीरंति
21 देवचणइं, वियलंति अतिहि-सक्कारइं, विसंवर्यत बंभण-पूयाओ, विहडंति गुरुवण-संमाणइं, परिवरंति पणइ्यण-दाणईं, 21
वियलंति लिज्ञियब्वयइं, पमाइजंति पोरुसियइं, अवमण्णिजंति दक्षिणणाईं ति। अवि य।

वोलीण-लोय-मग्गा भगणिय-लजा पणट्ट-गुरु-वयणा । तरुणि व्व राय-रत्ता जाया कालेण मायंदी ॥

24 उजिसय-अवसेस-कहा अणुदियहं भत्त-मेत्त-वावारा। जीएँ णरा महिला वि य प्रमोय-रहिया सुदीणा य॥ १४ किं होज मसाणिमणं किं वा पेयाण होज आवासो। किं जस-पुरि ति लोए किं जं तं सुन्वए णरयं॥ एवं च हा-हा-रवीभूण सयल-जणवण पोट्ट-विवरं-पूरणा-कायुरे खयं गएसु महंत-महापुरिस-कुलउत्तय-घणिय-सेट्टी-कुलेसु सो २७ वंभणो जण्णसामीओ भूर-भुवस्स-मेत्त-वज्ञाो जाओ जायुणा-मेत्त-वावारो भिक्खा-वित्ती, तं च अलहमाणो खयं गओ सकु- २७ हुंबो। वेवलं जो सो बंभणो सोमो सन्व-कणिट्टो पुत्तो सो कहं कहं पि आउ-सेसत्त्रणेण अकय-वंभणकारो अवद-सुंज-मेहलो खुद्दा-भहच्छण्ण-सयल-बंधु-वग्गो कहिंचि विवणि-मग्ग-णिवडिय-धण्ण-कणेहिं कहिंचि बलि-भोषण-दिण्ण-पिंडी-पयाणेहिं ३० कहिंचि बालो ति अणुकंपाविएणं कहिंचि वंभण-डिंभो ति ण ताडिओ कहिंचि उचिट्ट-मह्य-संलिहणेणं कहं कहं पि तं ३० तारिसं महा-दुक्काल-कंतारं अहकतो। ताब य गह-गईए णिवडियं जलं, जायाओ ओसहीओ, पमुह्नो जणो, पयत्ताहं

<sup>1&</sup>gt; P तोरणाणंकिया पिउहुल. 2> P उत्तहं कुलयं, JP न for न in both places, P निरंतहजो. 3> P पीईओ हन, P परिहाओ घरिणीओ, P मित्तीओ निलासिणीओ, P om. न. 4> P om. अनि य. 5> P कलनरा-. 6> P जयण्णयत्ती. 7> P om. अनि य. 8> P फहससी. 10> J निहिंज for नीयं, P पुहिंग for फुछियं. 11> P om. य, P सानित्ती-, J (3) ओरस for तेरस. 12> P adds a before जाय, J नेअ, P अहननीसिया. 13> P निष्पज्जए, J ण य रोहंति. 14> J धमधमायाए P धमधमायह, P नैस् for एंग. 15> P पिलप्पति रसाओ, J adds य after कक्षसी, J णितडए for णिनडह. 17) P उप्पुसियगामहाणं हाणं, P कर्यरंत, P निरस (for निसर) in both places, J मण्डलहुंकार. 18> P नयरं उण. 19> P पन्णुहुयतोडिय, J धयखण्ड, P धुयारखंड, P जहीक्याहि, J जदीक्यानिधोसह, J अध्यन्हणां न P अदं भल्लं न दीहाई. 20> J उन्यसु P उपरेहि. 21> P निहिं for अतिहि, J नंभणधूअओ, P गुरुयसम्माणई. 22> J फरिसअई P पोरुसई. 23> P अन्नणियल्ज्जा, P रायउत्ती, P मायंदा. 24> P नीसेस for अन्नसेस, P नानारो, J जीअ, J या ॥ 25> J मसाणिममं, P पुरिस for पुरि. 26> P om. न, P सयले, P निनरपूरणा कायरेनु ख्वंगण्सु, J सेट्डिजलेमु. 27> P जन्नदत्ती मूह, J मृरुगुअस्स, P om. मेस्तन्ज्जी जाओ। जायणा, P भिक्तनित्ती, P मुकुटुंनो. 28> J वंभसोमो, J वंभणो सक्कारो. 29> P om. न हिन्ति निन लाहिन ताहिओ J उच्चिद्वासहतिहरूणेणं, P कहं कहि पि, J om. तं. 31> P दुक्खाल, P गहनईए, P प्रवाहं, P प्रवाहं for प्रताई.

21

- <sup>1</sup> कसबाइं, परिहरियाइं रूजणाइं, उप्फुलियाइं च विणयाइद्धाइं। इमस्मि य एरिसे काले सो बंभणो सोम-बहुओ थोबूण- 1 सोकस-वरिसो जाओ। अबि य।
- असेहिइ वच-घरए उज्झइ उच्चिट्ट-मल्लय-णिहाए । लोएण उवहिसज्जइ किर एसो बंभणो आसि ॥ § २०३ ) तथा एवं उवहिसिजंतस्य जगेणं णिंदिज्जमाणस्य खिंसिजमाणस्य जोव्वण-वास-वहुमाणस्य एरिसो चित्ते विवयो जाओ । अवि थ । अहो,
- े धम्मो भत्थो कामो जसो य लोयम्मि होति पुरिसत्था । चत्तारि तिण्णि दोण्णि व एको वा कस्सइ जणस्स ॥ ता ताण ताव धम्मो दूरेणं चेय मज्झ वोलीणो । भगणिय-कजाकजो गम्मागम्मप्फलो जेण ॥ अत्थो वि दुरमो चिय णिथ महं सुणय-सउण-सरिसस्स । दुष्पुरोयर-भरणेक्क-कायरो जेण तिह्वहं ॥
- कामो वि दूरको बिय परिहरह य मह ण एत्थ संदेहो । सयल-जण-णिदिको मंगुलो य दिट्टो य भीसणको ॥ अह चिंतिम जसो मे तत्थ वि जय-पेल्लिएण भयसेण । णिय-जोणी-करयंटय-टाणं पिव णिम्मिको अहयं ॥ ता हो बिरत्थु मज्झं इमिणा जीएण दुक्ख-पडरेण । जण-णिवह-णिंदणा-रुहुहएण एवं असारेण ॥
- 12 ता किं परिश्वयामि जीवियं, अहवा ण जुत्तं इमं, ण य काऊण तीरइ दुक्करं खु एयं । ता इमं पुण पत्त-कालं । अवि य । 12 धण-माण-विष्पमुक्का मुणिय-परद्धा जणम्मि जे पुरिसा । ताण सरणं विएसो वणं व लोए ण संदेहो ॥ ता सब्बहा विएसो मम सरणं ति चिंतयंतो णिग्गओ तक्खणं चेय मायंदी-पुरवरीए । चलिओ य दक्खिण-परिक्कमं 15 दिसाओयं । तक्षो कमेण य अणवरय-पयाणपृहिं कुच्छि-मेत्त-संबलो अकिंचणो भिक्खा-वित्ती महा-मुणिवरो विय वश्वमाणो 15
- 15 दिसाभोयं । तक्षो कमेण य क्षणवरय-पयाणएहिं कुन्छि-मेत्त-संबलो क्षकिंचणो भिक्खा-वित्ती महा-मुणिवरो विय वश्वमाणो ११ संपत्तो विंझ-सिहर-पेरंत-पइट्टियं महाविंझाढ्हं । जा उण कइसिया । उद्दाम-रत्त-पीय-लोहिय-मुह-महापलास-संकुला, वाणर-बुक्कार-राव-वियंभमाण-भीसणा, देवेहिं अलंघिय-पायवा, बहु-मय-सय-खज्जमाण-मयवइ-क्षाउल-तुंग-सालालंकिया, सप्पायार-
- 18 सिहर-दुक्कंबा य लंकाउरि-जइसिया। जीए अणेयइ भीसणई धावय-कुलई जाह णामहूँ वि ण णजंति। तिम्म य महाइह्य 18 मज्जमिम सो बंभणो जण्णसोमो एगाई गंतुं पयत्तो। तिम्म य वश्वमाणस्य को उण कालो विट्टं पयत्तो। अवि य। धम-धम-धमेंत-पवणो सल-हल-हीरंत-सुक-पत्तालो। धग-धग-धगेंत-जलणो सिलि-सिलि-णव-पल्लबुक्मेओ॥
- 21 बहुसो मय-तण्हा-पाणिएण वेयारियं महिस-जूहं । उप्पल-सुणाल-रहिए सरिम्म णवि पाणियं पियइ ॥ जत्थ पहियाण सत्थो पासत्थो दुसह-गिम्ह-मज्झण्हे । अवरण्हे वि ण मुंचइ तोय-पवा-मंडवं सिमिरं ॥ सयल-जण-कामणिजं कलस-थणाभोय-दिण्ण-सोहग्गं । दृष्टुण पवं पहिया दृइयं पिव णिव्युया होति ॥
- 24 तजी तिम्म तारिसे सयल-जय-जंतु-संताव-कारए गिम्ह-मञ्झण्ह-समण् सो बंभसोमो तिम्म भीमे वर्णतराले बहुमाणो 24 खुहा-खाम-वयणोयरो पणट्ट-मग्गो दिसा-विमृदो सिंध-वग्ध-भय-वेविरो तण्हाण् वाहिउं पयत्तो । तजो चिंतियं तेण । 'अहो महंती मह तण्हा, ता कत्थ उण पाणियं पावेयव्वं' ति चिंतयंतो मिग्गउं पयत्तो जाव दिट्टो एक्झिम पण्से बहल-पत्तल-27 सिणिदो महंतो वणाभोजो । चलिको य तिहसं जाव णिसुको हंस-सारस-चक्कवायाणं महंतो कोलाहलो । तं च सोऊण ऊस-27 सियं पिव हियण्णं जीवियं पिव जीविण्णं अहिय-जाय-हरिसो तक्षो संपत्तो तं पण्सं, दिट्टं च तेण सरवरं । तं च केरिसं । अवि य ।
- 30 वियसंत-कुवलउप्पल-परिमल-संमिलिय-भिगर-भगरउलं । भगरउल-बहल-हलबोल-वाउलिजंत-सयवत्तं ॥ 30 सयवत्त-पत्त-णिक्खित्त-पुंजइजंत-कंत-मयरंदं । मयरंद-चंद-णीसंद-मिलिय-महु-बिंदु-बोंगिल्लं ॥
- § २०४) तभो कुमार, सो बंभ-सोमो ता एरिसं दट्टण महासरवरं पत्तं जं पावियम्बं ति भोइण्णो मिजिओ 33 जहिष्कं, पीयं पाणियं, भासाइयाइं मुणाल-खंडाइं। उत्तिण्णो सरं। उववणिम्म छुद्दा-भर-किलंतो य मिगिउं पयत्तो 33

<sup>1 &</sup>gt; P उप्पुसियाइं च चेयणाइं।, P om. य, J बंभसोम, P om. थोवूण. 3 > P वचहरए. 4 > P जणेणं निवढिज्जमाणस्स जोब्वण-, J जोब्वणयसहमाणस्म. 5 > P om. अहो. 6 > P मोक्स्सो for जसो, P य for व.
7 > P °फलो. 8 > P निह for णित्थ. 9 > J परिहर्द ित्त णित्थ संदेहो, P मर for मह, P िव for य.
10 > P विजस for वि जय, P करकहृयथाणु. 11 > J हे for हो, J जीवेण. 12 > J om. य, P पुत्तकालं,
13 > J धणिय for मुणेय. 14 > J णिक्खओ. 15 > P दिमानागं, P अणब्वर्यययणिद्धि, J कुच्छी-. 16 > J adds अिव य
before उद्दाम. 17 > J पुक्कार for बुक्कार, P वियव्द्यामाणभासणा, J प्रयादा for पायदा, P आउल गुंगमालां, P सपायार. 18 >
J लंका उरिसजहिस्य जीअ य अणेय भीसणाइं, P सावणयं जाह, P महाद्वदमक्अंमि. 19 > J सो वम्हसोमो, P एक्काकी. 20 > P om.
one धम, P सिलेंतनव. 21 > P नय for णित. 22 > P पासंतो for पासत्थो, J धोअ for तोय. 24 > J कारये, J बृद्धमाणे
P बृद्धमाणा. 26 > P महा तण्हा, P om. ति, P पत्तिणिद्धो. 27 > J तं दिसं, P इंसं, P om. उत्सियं to जीविविष्णं.
28 > J om. अहियजायइरिसो, P om. तऔ, P पत्ती for संपत्तो. 29 > P adds, after अिव य, वियसतकुवल उप्पलपरिमलसंदिद्धं च तेण सरवर्र। नं च केरिसं। अवि य and then again वियसंत etc. 30 > J कुवल्युप्पल, P सयपत्तं.
31 > J बहु for महु, P बोगिल्लं. 32 ) P -सोमो तारिसं, P मिज्ज उं. 33 > P पीयपाणियं, J आसाइअई, J तद्धवर्डिं म रिरं। उववणिम्म, P उववर्णं.

27

1 फलाइं। परिक्समेतेण कत्यइ अंबे कत्यइ अंबाइए कत्यइ णारंगे कत्यइ फणसे कत्यइ पिंडीरए ति पाविए। तेहिँ य कय- 1 दुण्प्रोयर-भरणो विहरिंउ पयत्तो तिम तड-काणणिम। तत्य य रायउत्त, परिक्सममाणेण दिहुं एक्किम पएसे चंदण- 3 वंदण-लया-एला-लवंग-लयाहरयं। तं च दहुण उप्पण्ण-कोउओ तिहें चेय पिंडिंग जाव तत्य दिहा तेण मुत्ता-सेल- 3 विणिम्मिया भगवश्रो सुरासुरिंद-कय-रायाभिसेयस्स पढम-जिणवरस्स पिंडमा। तं च दहुण तस्स तहा-भवियव्ययाए भगवओ य सोम्म-दंसण-प्यभावेण णिय-कम्माणं खओवसमेणं तिम्म चेय जिण-बिंबे बहुमाणो जाओ। चिंतियं च णेण 6 'भहो, दिहुं मए मायंदीए एरिसं इमं किंपि देवयं ति। ता जुत्तं इमस्स भगवओ पणामं काउं जे, ता करेमि। धम्मो किर 6 इचड्'। चिंतिरूण भणियमिमिणा। अवि य।

. 'भगवं जं तुह णामं चरियं व गुणा कुळं व सीळं वा । एयं ण-याणिमो श्विय कह णु धुई तुज्झ काहामो ॥

9 ता तुह दंसण-तुट्टो णमामि एमेय भत्ति-भर-जुत्तो । तं किं पि होड मज्झं जं तुह चलणक्षणे होह ॥' श्विंतयंतो णिविडिओ भगवओ पाएसु । पाय-पडणुट्टिएण श्विंतियं णेण । 'अहो, रम्मो वणाभोको, मणहरो सरवरो, रेहिरं लयाहरयं, फलिया पायवा, सोमो य एस देवो ति । ता मए वि वृसह-दारिहावमाणणा-कलंक-वृसियप्पणा विएसं गंत्ण 12 पुणो वि पर-पेसणं कायब्वं । का अण्णा गई अम्हारिसाणं अकय-पुच्व-तवाणं ति । अवि य ।

दूराओ वि ण मुन्द एत्तिय पुरिसो सपुन्त-कम्माण । जह रोहणम्मि वन्नह दारिहं भगा-रहियस्स ॥
ता सन्वहा णिश्य पुन्त-विहियस्स णासो ति । ता वरं इह न्नेय विमल-गंभीर-चीर-जले सज्जग-हियए व्य मज्जमाणो इमाइं
15 च जल-थलय-दिष्ट्त-कुवलय-कल्हार-कुसुमाइं घेत्रूणं इमं किं पि देवयं अन्नयंतो कय-कुसुम-फलाहारो, सारंग-विहंग-कय- 15
संगो, अणिवारिय-वण-प्ययारो, अकारण-कुवियाइं खलयण-मुह-दंसणाइं परिहरंतो, सुहं-सुहेण वण-तावसो विव किं ण
चिट्टामि' ति चिंतयंतस्स इमं चेय हियए प्रह्टियं । तत्तो अच्छिउं पयत्तो । कय-ण्हाण-कम्म-वावारो अगवओ उसभसामिस्स
18 कय-कुसुमन्नणो इमं च णं पढमाणो ति । अवि य ।

भगवं ण-याणिमो चिय तुम्ह गुणा जेण संथयं किरमो । तं किं पि होउ मज्झं जं तुह-चक्रणचणे होइ ॥ भणमाणो कय-कुसुम-फलाहारो अच्छिउं पयत्तो । एवं च अच्छमाणस्स वच्चए कान्धे । कार्लतरेण य बहु-पुष्फ-फल-कयाहार-21 किरियस्स पोष्ट-सूल-रूवी उविद्विशो सञ्ब-जग-जंतु-साहारणो मच्च । अवि य ।

जइ पइसइ पायालं अडहं व गिरिं तरं समुदं वा। तह वि ण चुक्कइ छोओ दिरय-महामचु-केसिरिणो ॥ तओ कुमार, सो वराओ तत्थ ताण पोट्ट-सूळ-वियणाण धणियं बाहिउं पयत्तो । तओ तेण णायं णित्थ मे जीवियास ति 24 मण्णमाणो णिवण्णो भगवओ पुरओ । तत्थ तओ गुरू-वियणायह्नो णीसहो भगवओ उसभ-सामिस्स मुद्द-पंकयं णियच्छंतो 24 भणिउं पयत्तो । अवि य ।

भगवं ण-याणिमो चिय तुज्झ गुणे पाव-पसर-मृदण्या । जं होइ तुज्झ पणयाण होउ मज्झं पि तं चेय ॥ 27 ति भणमाणो भगवओ पायविद्धनो चेय णियय-जीविएण परिश्वतो ।

§ २०५) तओ कुमार, तत्तो य सो मरिऊण कत्थ गओ। अबि य। अत्थि रयणप्पभाए पुढवीए पढमे जोयण-सहस्से वंतराणं भवणो, तत्थ य अट्ट णिगाया होंति। तं जहा। जक्खा रक्खसा भूया पिसाया किंजरा किंपुरिसा महोरगा 30 गंधक्व ति। तत्थ पढिमिल्लए णिगाए जक्खाणं मज्झे मिहिड्डिओ जक्ख-राया समुष्पण्णो। तस्स य रयणसेहरो णामं। तत्थ 30 समुष्पण्णेण णियच्छियं तेण। 'अहो, महंतो रिद्धि-समुद्ओ मए पाविओ। ता केण उण तवेण वा दाणेण वा सीलेण वा एस मए पाविओ'ति। विंतयंतस्स झित्त ओहि-वर-णाणं पसरियं। तेण य णाणेण णिरूवियं जाव पेच्छइ तम्म वणाभोए 33 सरवरस्स तीरम्मि ल्याहरए भगवओ उसभ-सामिस्स पुरओ णिय-दंहं उज्झिय-जीवियं ति। तं च दटूण। विंतियं। 33

<sup>1 &</sup>gt; J om. अंबे कत्यह, P अवोहर, J कत्थिव णारंगे, P पावाए. 2 > P om. तह-, J चंदवंदण. 3 > P om. वंदण, P om. लगा, P om. च, P कोओ for कोडओ, P तिम for तिह, P transposes तत्थ after तेण, P दिट्टो. 4 > J पिडमं ति. 5 > P सोमदंसणत्तणेण, J खरोव , P adds च अमुहकम्माणं before तिम, P वितियं तेण. 6 > J एमं for हमं, J काउं। दे (for जो), P किर अवह. 7 > J भणियं हमिणा. 10 > P om. णिवहिओ, J पायवहणु , P वणो भोओ. 11 > P पयावा for पायवा, P दारिह्वमा , P वृस्तियपण. 12 > P om. वि after पुणो, P repeats काथव्वं, J कायण्णा. 13 > J मुचह पत्तिग, P कंमोहं। P भाग for भगा. 14 > J ताव परं for ता वरं, J इह चेश्र, P विमलं, P इमाणं च. 15 > P repeats विहंग, P विहं-, कायसंगो अणवारिय. 16 > J om. वण-, J विश्व कि. 17 > J तओ for तत्तो, P ओसहसामिरस. 18 > J looks like हमण्व, P om. हमं च णं पदमाणो त्ति. 19 > J तुन्झ for तुम्ह, P ते for तं, P हो उ ॥. 20 > P कालंतरेयण, J फलाहार-किरियस्स, P कयाहारो. 21 > J जय for जव. 22 > P गिरितकं. 24 > P om. णिवण्णो, F भवओ for मगवओ, P तस्थ for तओ, P वियणाहलो. 26 > J गुणा. 27 > P नियजीविएण परिचत्तो. 29 > J सए for सहस्से, P अह निकाया, P किम्पुरिसा. 30 > P निकाप, J adds य after तत्थ. 31 > P adds य before णियन्त्लियं, J समुदयो, J om. ता. 32 > P उस्ति, J adds गेण before जाव. 33 > P उसह्य-, P पुरओ उन्हिसयदेहं निययजीवियं.

3 'बहो इमस्स भगवनो प्रभावेण मण् एयं पावियं' ति । 'जमो भगवनो उसभ-सामि-जिणवरस्स महइ-महप्पमावस्स' शि अनुमाणो वेष्णं संपत्तो इमं पण्सं । दिहो य भगवं उसभणाहो, दहूण य भत्ति-भरोणमिङित्तमंग-मङढ-रयण-किरण-संवयंत-3 तार-मुत्ताहारो थोडं प्रयत्तो । अवि य ।

जय संयक्त-सुरासुर-सिद्ध-कामिणी-विणय-पणय-चरुण-जुय । जय भुयइंद-विलासिणि-सिर-मणि-किरणगा-चुंबियचरुणा ॥ जय चींद्द-णमंसिय जय रुंद-भनोइ-तारण-समत्य । जय भुवण-सोक्स-कारण जय कम्म-करुंक-परिहीणा ॥

8 भगवं तं चिय णाहो तं सरणं बंधवो तुमं चेय । भव-संसार-समुद्दे जिण-तित्थं देसियं जेणं ॥ ति भणमाणो णिवडिओ भगवओ चलणेसु । पणाम-पङ्गिष्टिएण भणियं च णेण । 'भगवं,

णामं पि ज-याणंतो जवरं तुद्द भित्त-मित्त-संतुट्टो । तेणं चिय णाद्द आदं एसो जक्साहिवो जाओ ॥ जे उण जाणंति तुद्दं णामं गुण-कित्तणं च चरियं च । तुद्द वयण-वित्थरत्थे सत्थे य अणेय-माद्दप्ये ॥ ते जर-सुर-वर-भोए भोतूणं सयल-कम्म-परिहीणा । सासय-सिव-सुद्द-मूलं सिद्धिमविग्येण पार्वेति ॥'

भणमाणो जिवडिओ पुणो चळणेसु । भणिओ य तेणं जियय-परियणो । 'झहो देवाणुष्पिया, पेस्छह भगवओ जमोझार-फर्छ । 12 स्रवि य ।

सयल-पुरिसत्थ-हीणो रंको जण-णिंदिओ वि होजण । एयस्स चलण-छगगो अहवं एयारिसो जाओ ॥' **महो** मगवं महप्पभात्रो, ता जुत्तं णिषं भगवंतं सीसेण धारिउं। जेण एकं ताव सुरिंदाणं पि पुज्जो, विइयं भरूजणिज्जो, 15 तहुर्य महाउवयारी, चडर्थ भत्ति-भर-सरिसं, पंचमं सिद्धि-सुह-कारणं ति काऊण सन्वहा विडम्बिया श्रवणो महंता मुत्ता- 15 सेल-मई पडिमा । सा य एसा । इमीय य उवरिं णिवेसिओ एस मउलीए भगवं जिणवंदो त्ति । तप्पभिहं चेय सयरू, जक्स-छोएण रयणसेहरो ति भवहथिय जिणसेहरो से णामं पहृद्धिय । तओ कुमार, तं च काऊण महंती पूर्य णिष्यत्तिऊण 18 वंदिजण थोजण णमंसिजण य भणियं णेण 'कणयप्पभे कणयप्पभे' ति । मण् वि ससंभमं करयस्र-क्यंजलि**उडाए** भणियं <sup>18</sup> 'भाइससु' सि । तभो तेण भहं भाइट्टा जहा 'तए भणुदिणं इहागंतूण भगवं दिग्व-कुसुमेहिं भवाणीओ सि । मए पुण **अट्टमी-चडह्सीए सम्ब-परियण-परियरिएण** इहागंतस्वं भगवओ पूर्या-णिमित्तं ति भणिऊण उवगओ असणो पुरवरिम्म । 21 तओ कुमार जं तए पुष्क्रियं 'को एसो जक्खो, किं वा इमस्स मउडे पढिमा, का वा तुमं' ति । तं एस सो जक्खराया- 21 इमा य सा पडिमा, तस्स य नहं किंकरी दियहे दियहे मए एत्थ आगंतव्वं नि । एवं भणिए भणियं कुमारेण । 'अहो महंतं **अच्छरियं, महप्यभावो भगवं, भ**त्ति-णिब्भरो जक्त-राया, विणीया तुमं, रम्मो पणुसो । सब्यहा पज्जत्तं मह लोयणाणं 24 कण्णाण य फलं इमं एरिसं बुत्तंतं दट्टण सोकण य'त्ति भणिए भणियं कणयप्यभाए 'कुमार, जाणामि ण तुद्द देणावि किंचि 24 कजं, तहा वि भणसु किंचि हियय-रेड्यं जं तुह देमि' ति । कुमारेण भणियं 'ण किंचि मह परथणिजं अस्थि' ति । तीप भणियं 'तहा वि अवजन्न-दंसणा किर देवहर'ति । कुमारेण भणियं 'सुंदरि, इओ वि उह्नं फर्ल अण्णेसीयइ ति । अवि य । एस भगवं जिणिंदो जिण-भत्तो एस जक्ख-राया य । दिहा सि तं च सुंदरि तहावि विहरूं ति बाहरिस ॥' ति । 'बंदामि'त्ति भणमाणो समुद्विओ कुमार-कुवलयचंदो । तओ तीए भणियं । 'कुमार, दूर तए गंतब्वं, बहु-पश्चवाओ य एस बहु-रण्ण-दुगामो मग्गो। ता गेण्ह इमं सयस्र-सुरासुर-वंतर-णर-किंणर-करितर-वग्व-हरि-सरह-रुरु-प्यमुहेहिं पि बलंघणीओ ओसही-बरुय-विसेसो'ति भणमाणीणु करयरूाओ समिष्पिओ कुमारस्य । तओ 'महंती साहम्मिय-वच्छरू'ति भणमाणेण 30

गहिओ कुमारेणं ति । तं च घेतूण अब्भुद्धिको कुमार-कुवरूयचंदो, पयत्तो दक्खिणं दिसाभोयं, वच्चह् य तुंग-विंझ्रहरि-सिहराहं रुंघयंतो । वच्चमाणो दिद्दो य णेय-तरुयर-साहा-बाहा-पवण-पहोळमाण-साहुळी-विङ्कतं पिब महाणहं णम्मयं ति ।

24

27

30

33

- । ६२०६) जा व कहसिया। णव-जोब्वणुस्मत्त-कामिणि-जहसिय कुंकुम-रस-पिंजर-चक्कल-चक्कवाय-पनोहर-सेला- । जुडिभजमाण-रोम-राह्र-मणहरं च, किहिंचि णव-वहु-जहसिया तह-तहर्यर-धण-साहा-लयावगुंठण-णीसह-गह-पयार। व, किहिंचि वेसा-विलय-जहसिया हरि-णहर-णिइउल्लिहिय-मत्त-मायंग-काग्रुय-दंत-लुयलंकिय व, किहिंचि वासय-सज्ज-जहसिया ३ मघमधेत-सुरहि-कुसुम-गंजह-फुरमाण-बिंदु-माहर व, किहिंचि पउत्थवह-जहसिय पक्हत्थिय-कमक-वयण-झावंहुर-पन्नोहरय चि.। जिब य।
- उच्छंगिस्स णिवण्णं चुंबइ तड-पायवगा-वयणेहिं। णवि णजाइ किं धूया किं दइया होज विंझस्त ॥ जीए य महामछ-सिरसहं कर-कत्तरी-घाएहिं जुज्रेति मत्त-मायंग-जुहइं, किंहिचे दुण्युत्त-सिरसहं महा-कुलुम्मूलण-ववसियहं, किंहिचे गाम-डिंभरूय-सिरसहं जल-कीला-वावडहं, किंहिचे तड-परिणय-पायवडियहं णजंति कुलिय-दह्या-पसायणोणयहं । ति । अवि य ।

णिव गण्जह किं दहया सहोयरा होज्ज किं व एयाण। किं जणिणि खिय रेवा होज्ज व धाई गय-कुळाण॥
किंहिंच मच्छ-पुच्छ-च्छडा-घाउच्छंत-पाणिया, किंहिंच तणुय-तंतु-हीरमाण-मत्त-हिव्य-संकुळा, किंहिंच महा-मयर-कराघाय12 कुबिय-मत्त-वण-मिह्स-कळुसिया, किंहिंच पक्कल-गाह-गिह्य-गंडयाउळा, किंहिंच कुम्म-पिट्ट-उछसंत-विदुम-किसळयाळं- 12
किया, किंहिंच वेळा-बसागय-पोमराय-रयज-रंजिय-जळा, किंहिंच पिरण्यंत-चक्कवाय-जुवळुकंठ-णिजिया, किंहिंच सर-सरसरंत-कंत-सारसाउळा, किंहिंच तुंग-तरंग-रंगंत-सिप्प-संपुडा, किंहिंच चंड-पवण-पहय-कछोळ-माळ-हेळा-हीरमाण-पिव्स15 गणा, किंहिंच मत्त-मायंग-मंडळी-मज्जमाण-गंडयळ-गळिय-मय-जळ-संदोह-बिंदु-वंद-णीसंद-पिरप्पयंत-चंदय-पसाहिय ति । 15
अवि य ।

धवल-बलाया-माला-वलया-हंसउल-पंति-कय-हारा । चिलया प्रह्र-हुत्तं णज्जह् रेवा णव-बहु व्व ॥ 18 भण्णं च । गायह् व गय-मय-गंध-लुद्ध-मत्त-महुय्य-महुरुद्धावेहिं, जंपह् व णाणा-विहंग-कलयलारावेहिं, हसइ् व हंस- 18 मंडली-धवल-दसण-पंतीहिं-णश्चह् व पवण-वेउच्छलिय-तुंग-तरंग-हत्येहिं, पढह् व जलयर-हीरंत-पत्यर-संघट्ट-खलह्ला-खलियक्खर-गिराहिं, मणह् व तड-विडवि-पिक्क-फलवडण-दुहुदुहारावेहिं, रुयह् व णिज्जार-झरंत-झरहरा-सहेहिं । अवि य ।

21 उगाइ हसह णबह रुयह व कलुणक्लरं पुणो पढह । उम्मित्तय व्व रेवा हमीए को होहिई वेजो ॥
जाह समुहाभिमुहं रेवा पुण वलह वेविर-सरीरा । पयह बिय महिलाणं थिरत्तणं णिय क्जेसु ॥
मोत्तृण विंझ-दह्यं तुंगं जलहिम्मि पिथया रेवा । शहवा तीएँ ण दोसो महिला णीएसु रंजित ॥
24 रयणायरिम्म लीणा विंझं मोत्तृण णम्मया पेच्छ । शहवा लुदाओ बिय महिलाओ होति प्यईए ॥
किं ण सुहुओ य दाणे रेवे जेणुजिझओ तए विंझो । हुं पहणा एकेणं ण होइ महिलाण संतोसो ॥
श्वण्णाण वि एस गई तेण समुहिम्म पिथ्यया रेवा । होति बिय कामिय-कामियाओ काओ वि महिलाओ ॥
27 उच्यूवा विंझेणं महप्पमाणं च पाविया तेण । मोत्तृण तह वि चलिया शहो क्याचा महिलियाओ ॥

अलही खारो कुम्माइ-सेविको बहुमको य रेवाए । इय साहेइ समुद्दो वियारणा णिथ महिलासु ॥ इय जवइ-चरिय-कुढिलं गंभीरं महिलियाण हिययं व । महिला-सहाव-चडुलं बह रेवं पेच्छए कुमरो ॥ 30 तं च तारिसं महाणहं णम्मयं समोइण्णो रायउत्तो कह तरिउं पयत्तो । ब्रवि य,

णिहुर-कर-पहराहय-जल-वीइ-समुच्छलंत-जल-णिवहं । अह मजह सिरिदत्तो महागईदो ब्व उद्दामं ॥
एवं च मजमाणो कुमार-कुवलयंचदो समुत्तिण्णो तं महाणहं णम्मयं ति, गंतुं च पयत्तो तम्मि तीर-तह्वर-विही-लया33 गुबिल-गुम्म-दुस्संचारे महाबई-मज्झयारे ।

<sup>1)</sup> प्रकासिअ, P om. णवजीञ्चणुम्मत्त etc. to मणहरं च किहिंचि, प्र जहिंसिअ. 2) P नववहुसिया तह, प्र तहण for तह, P om. घण, P गुंठणानीसद, प्र गयदायार व. 3) P वियक्तिय for विलय, प्र जहिंसिअ, प्र दुलिहिअ for उलिहिय, P जुयलंकियं किहें चि, प्र जहिंसिअ. 4) P गंध for गंध हुं, प्र प्रताण for फुरमाण, P पउत्थवह जहिंसिअ, प्र दुलिहिअ for उलिहिय, P जुवलंकियं किहें चि, प्र जहिंसिय. 4) P गंध for गंध हुं, प्र प्रताण for फुरमाण, P पउत्थवह जहिंसिय व्यवस्था किल्य, प्र आवण्डु P आवंदुरपओहर व्य क्ति. 6) P उत्संगंमि, P तह for तह, P नवणेहिं for वयणेहिं, P निज्य for णज्जह. 7) P वा for य, P जुलम्मूलण. 8) P हिंसक्य, प्र पायवहिअहं। णज्जह, P पायवह हं। नजित. 10) P द्वया, P धार्वी for धार्ह. 11) P मच्छपुच्छहा, प्र धायुच्छलंतपाणिअ, P तणुतंतु. 12) प्र om. वण, प्र पञ्जल for पहल, P गंहलाउला. 13) प्र om. केलिया, प्र वेलेवसा, P परिपयंत, प्र जुअछुकुंठ, P सरसरत्तकंत. 14) प्र om. कंत, P वेण्ड for चंड, प्र माला for माल, प्र om. हेला. 15) P विदुर्विदणसिंद. 17) P इंसउलं, प्र एज्जह P नज्जह, P नर for णव. 18) P महुयरछावेहि. 19) प्र inter. धवल के मंहली, प्र om. व, P चेवछालिय, प्रम वित्त केलियलहीरंत. 20) P तहवेहसिपिक, प्र दुहुदुहारविहें P कुदुहाराविहें, P निज्यस्वज्ञसरंतक्षरासहेहिं, प्र सहेहिं for सहेहिं. 21) P णु for व, P व for वव, P को हाहिंह विज्ञा. 22) P पुण विलह. 23) प्र तीय for तीरं, P र खंति. 24) P अवचा लहाउ. 25) प्र य ताणो रेवे जोणुज्जिओ, प्र हुं विदेश पर्वेदि श पुर किल गई. 27) प्र वि for च. 30) प्र महाणम्मयं, P तह for कह. 31) प्र सिरिअत्तोः 32) P तस्यरं 33) P गुहिल, पुर विवाह है.

\$ २०७) एवं च वश्वमाणेण कुमारेण दिहो एक्किम पएसे विंझिगिरि-पायवासण्णे बहल-सिणिल-तस्यर-णियर- मंकुले एको उडको । दृहण तं चेय दिसं विलक्षो ति अचिल्य-वर्लत-कोयणो राय-तणको कयाइ कोइ एत्य रिसी आसमें होइ ति चिंतयंतो संपत्तो तं उडयंगणं। जाव दिहं तरुण-तमाल-पायय-पंती-परंपरा-परियरियं अंगणं। अण्णं च। कुसुमिय- 3 वडल-रुक्खयं, आसण्ण-पिक्क करमह्यं, पलंबंत-पिंडिरयं, ललमाण-माउलुंगं, समंतको कुसुमिय-बहु-जाइ-कुसुम-मयरंद-लुद्ध-ममर-सिंछोलि-रुणुरुणा-सह-संगीय-मणहरं पेच्छतो पविहो उडए। दिहं च णेण पुत्तजीवय-घडिय-रुहक्ख-माला-वर्ल्यं। दिहुं च णाणा-सुक्क-फल-संचयाइं। दिहुं च तियहिया-ठावियं कमंडलं। दिहुं च उवहुवासणं। तं च दृहुण चिंतियं। दि 'अहो को वि एत्य महामुणी परिवसइ'ति चिंतयंतेण दिहा पंसुल-पएसे पय-पंती। तं च दृहुण 'अहो, जहा इमाइं छहुय-मजय-कोमलंगुली-ललिय-दलाइं व दीसंति चलण-पडिविंबाइं, तेण महिलाए होयव्वं, ण उण पुरिसेण। ता कह तवोवणं कहं वा महिल' ति चिंतयंतो तत्थेव उवविहो। 'दे, पेच्छामि णं को एत्य परिवसइ' ति। थोव-वेलाए दिहा तेण तावसी। 'भ सा केरिसा। अवि य।

उद्दम्ब-जडा-कडप्पा खर-फरुसा-दीह-केस-णहरिला। चक्कल-पीण-प्रभोहर माईण व भागया एका॥

12 तीय य मनगालगा। समागया तरुण-जुयह-चंचल-जयण-सम-सोहा-लोयण-जुयला मुद्द-मया, ताणं चाणुमनगओ जुयह- 12
हिययं व चंचला वाणर-लीवा, ताणं च पुरओ समागओ मण-पवण-वेओ झत्ति एको महाणील-सच्छामो महंतो राय-कीरो
ति, तस्साणुमनगं भण्णे य सुय-सारिया-णिवहा। ते य दहुण चिंतियं राय-तणएण। 'भ्रहो, उवसम-प्यभावो इमीए

15 तावसीए जेण पेच्छ एए वण-तण-जल-मेत्त-संतुट-जीवणा भरण्ण-सावय-सउणया वि ण मुंचित से पासं सन्बहा। कि वा 15
तवस्सिणो भसज्यं' ति चिंतयंतो दिट्टो तीए राय-उत्तो। दट्टण य केरिसा जाया। भ्रवि य।

भय-सज्झत-सेउकंप-कोउद्देशि विणिष्ठिया तो सा। इच्छइ पलाइकणं को उण एसो विचितेती ॥

18 तं च पलायंती दट्टण पहाइओ सरसइ-वरो महाकीरो । भिणया य लेण 'सामिणि एणिए, किं तुमं पलाइउं पयत्ता' । तीए 18 भिणयं 'इमो उण को इमिम मज्झ उडयिम वण-सावओ । तेण भिणयं 'मा बीहसु, एस एत्थ को वि अरण्ण-मज्झिम पंथ-परिक्सटो पंथिओ इमं पएसं समागओ । ता माणुसो एसो, अहं इमिणा सह भिलीहामो ति । ता दे पावेसु, तुमं विधाय च इमस्स कुण्सु । महाणुभावो विय लक्ष्मीयइ' । एवं भिणया तेण कीरेण समागया सलज्ज-वेयमाण-पन्नोहरा । 21 आगंत्ण य तीण भिणयं 'सागयं पहियस्स, कत्तो आगओ सि, किं वा पत्थिओ सि, किं वा कर्जं' ति । तेण भिणयं 'आगओ इं महाणयरीओ अउज्झाओ, कज्जत्थी दिन्खणावहं चिलेओ' ति । तथ्नो भिणयं कीरेण 'सागयं महाणुभावस्स, 24 उवविससु एत्थ पह्नवत्थुरणे'। तओ उवविट्टो राय-तणओ । एणियाण् विणिक्खित्ताई विविद्द-तरु-वर-पिक्क-साउ-सुरहि-फल- 24 णियराई । सुरहि-कुसुम-पत्त-पुद्दण् य संठाविण एगंतिम उवविट्टो य । तओ चिंतियं कुमारेण 'ण-याणीयइ का वि एसा, कहं वा केण वा कारणण, केण वा वेरम्गेण, कत्थ वा आगय ति, ता किं पुच्छामि'। 'द पुच्छामि'त्ति चिंतिकण भिणयं। 27 अवि य ।

'जह तुम्ह णोवरोहो अकहेयन्वं च कह वि णो होइ। ता साह सुंदरि महं जं ते पुच्छामि ता सुयणु ॥
कत्थ तुमं पृत्थ वणे कम्हाओं केण वा वि कजेण। एयंत-दुक्करिमणं वण-वासं जं पवण्णा सि ॥'

30 एवं च भणिया समाणी अहोसुहा ठिया। तओ कुमारो वि तीए पिडवयणं उवेक्खेतो थोव-वेलं विलक्खो विय आसि। 30 तं च दहुण भणियं तेण राय-कीरेण। 'भो भो महापुरिस, एस मणयं लजाइ। ता कया उण तए एसा पत्थणा ण णिरत्थया कायन्व ति अहं साहेस्सं' ति।

<sup>1&</sup>gt; प्रपायासण्णे, Prepeats नियर 3> उत्तरुतमाल, Pपरियं for परिपरियं, Jom. अंगणं, Pom. अण्णं च. 4> प्रपिटीरयं, Padds कुजाइ after जाइ. 5> P रूगरुणासद, उसणाउं for मणहरं, उपुत्तजीवय Pपुत्रजीव, उपाडिश for घडिय, P रुद्दुक्तमालयं. 6> उज for च before जाणा, Jom. दिहुं च... कमंडलं।, P हावियं, J उत्तरुयासणं P उत्तरुवासणं. 7> उदिहों पंमुल, उल्हुमउअ. 9> P महिलय ति, Jom. णं, P थोई for थोत. 10> Pom. सा, Pom. अवि य. 11> उपाइरुत्ताः 12> P जुवई, उच मग्गशे. 13> उहिययं पित चला, Padds पुरुओ उप्पिटंता after लीवा, Jom. च, P सन्तरुमी. 15> P पेच्छा for पेच्छ, उसंतुहा, P अवियो, उपासं। सन्तरुम सिं, P च for वा. 16> P adds महंतो after तविस्तर्णो, Pom. ति, उतीय. 17> P कोउद्देशिं, J विणरिआ, Pom. तो, P श्ल्यए, J विदंतिती P विचितेदः 18> P सरस्तरुरो, P महाकीरा, Jom. च, P सामिणी, J तीय. 19> Pom. वणसावओ, Pom. एत्य, P अर्जाम पंथे परिवृद्धों पंथिओ इमं परिसं. 20> उपसे for एसो. 21> उपि for च, J लक्खीयित, Pom. तेण, J सल्जं. 22> उतीय, P कत्ती सि आपओ सि, उप कहं वा, Pom. सि, J ति for कि वा कर्जा ति. 23> उ आपयोहं, P अजल्यी for क्जल्यी. 24> P पह्नदुत्परणं ति।, Jom. तओ, J एणिआय, J तह्यरप्रकः 25> उ पुटए संठाविए P पुद्ध य टाविए, J एअंतम्म, J न्याणीयति. 26> P om. केण वा before वेरमोण, P inter. वा क कत्थ, P om. ता कि पुन्छामि. 28> उ अक्ट्रेयं वा वि कह, उ आ for ता. 29> P om. तुमं एत्य, उ यम्बद्धां व केण, P एतं for एयंत. 30> अहोमुदी, उ द्विआ, उ तीय, P थोयवेलं. 31> P एसा for एस, उ om. ता, P om. उण, P ताए for तए. 32> उ कायकं ति.

27

१ १०८) अस्य एयम्मि खेय पुद्द्-मंडले जन्मया जाम महाजर्ष्ट् । अति य । मत्त-करि-कामि-जिहुर-घोर-कराघाय-चट्टुण-सयण्दा । दंत-जुवलंकिकोट्टी पोढा इच कामिजी रेवा ॥ शतीप दक्खिण-कूले देयाडर्ड् जाम महाडर्ड् । जा य कड्सिया । बहु-तरुवर-सय-क्लिया बहु-सावय-सेविया सुमीसणया । बहु-गिरिवर-सय-सोहा अडर्ड् देयाडर्ड् जाम ॥

तीप महाडाँग् मञ्ज-माए अत्य महंतो वड-पायवो । सो य केरिसो । अवि य ।

6 पत्तल-बहल-विसालो साल-पलंबत-बहय-बरयालो । बहु-सउण-सयावासो आवासो सञ्च-सत्ताणं ॥

6 तिम्म य महावडे बहुए कीर-कुले परिवसंति । तत्य एको मिण-मंतो णाम महासुप-वंद-राया राय-कीरो अत्य । तस्स एकाए रायकीरीए उयरे गढमो जाओ । सो य अत्रणो काल-कमेण पस्ओ अंडओ जाओ । केण वि कालंतरेण फुडिओ । तिओ जाओ मंस-पेसी-सिरसो किंचि विभाविजमाण-चुंचु-खुर-णहावयवो भणुत्यहं च पन्स्वावली-पयाबुम्हा-परिपोसिजमाण- परिरो किंचि-समुहिभजमाण-मरगय-सामलंकुर-पन्यवावली-कयावयवो पाउस-समओ हव मणोहर-च्छाओ । एरिसमिम समए दर-जाय-पन्यवाविन्स्वेच-डोहलो णिगण्यु कहिं पि पोष्ट-प्रण-तग्गएसु पिइ-माइ-बंधव-जणेसु समुत्तिण्णो कुल्यावासाओ । 12 थोवंतरेण य अपरिष्कुड-पन्स्व-विक्सेवो गंतुं अचाएंतो गिम्ह-महाताव-त्तविय-सरीरो तण्हा-सुक्क-कंठो एकस्स तरूण-तमाल- 12 पायवस्स छायाए णिसण्णो अच्छिउं पयत्तो । तहा य अच्छमाणस्स आगओ तिम पएसे एको वाह-जुवाणओ । तेण य तस्सेय तरूयरस्स अहे वीसममाणेण कहं पि दिट्टो सो कीरो । तं च दृष्टुण पसारिओ णेण किसणाहि-मोग-मीसणो हथो । 15 गहिओ य सो पलायमाणो । घेतूण य चिंतियं तेण । 'अहो, एस पाविओ राय-कीरो त्ति । ता सम्बहा ण एस वावाएयव्यो वित्त सम्प दंसणीओ पछीवङ्गो होहिइ' ति घेतूण असोय-तरूवर-पत्ताइं णिबहो पुढए, घणुयर-कोडि-णिबहो ल्ल्लमाणो य संपाविओ घरं, समिण्डो य पछीवङ्गो, तेणावि राय-कीरो ति घेत्रणं पंजरण रूहो । तत्य य विद्वे पयत्तो । ता अहो

§ २०९) प्रथंतरिम भरुयच्छं णाम णयरं। तथा भिगू णाम राया। तं च दहुण उवगको सो पछीवई। तेण य तस्स बहं उवहाविको। ममं च दहुण राइणा महंतो तोसो उष्वूहो, भणियं च 'रे रे, को प्रत्य'। पिडहारीए भणियं 21 'आइससु' सि। 'वच्च सिग्चं, वच्छं मयणमंजिरं गेण्हिऊण पावसु' सि। आएसाणंतरं गया, पिवहा च मयणमंजिरए समं। 21 भणियं च राइणा। 'वच्छे मयणमंजुए, एस तए रायकीरो तहा करियच्यो जहा सन्व-कला-पत्तहो हवह' सि मणंतेण समिणिओ पंजरो। तभो सा य रायसुया ममं सिहं पिव मित्तं पिव बंधुं पिव भायरं पिव सुयं पिव मण्णमाणी पाटिउं 24 पयत्ता। थोएणं चेय कालेणं जाणियाई अक्खराई, गहियं णट्ट-लक्खणं, जाणियं विसाहिलं, गहियाई गय-गवय-मय-कुक्कुइ- 24 आस-पुरिस-महिला-लक्खणाई। बुजिशयाई सम्ब-सत्थाई। सन्वहा,

सब्व-कलागम-कुसलो जिण-वयण-सुणिच्छिनो महाबुद्धी । तीऍ पसाएण न्नहं न्नह जानो पंडिनो सहसा ॥ 27 तन्नो एवं च मच्छमाणस्स को कालो समागन्नो । न्नवि य ।

<sup>18</sup> महापुरिस, जो सो कीरो सो अहं। तओ अहं च तेण संवड्डिओ सि।

उण्हो उज्वेवणत्रो दीहर-खर-फरूम-पवण-णीसासो । संताषिय-भुवणयलो गिम्हो कालो ज्व वेयालो ॥ तिम्म य तारिसे गिम्ह-काले एक्स्स सुष्मिणो आयावणं करेंतस्स णीसंगयं भावयंतस्स एगत्तर्ण चिंतयंतस्स असरणत्तणं 30 झायंतस्स सुत्तं अणुगुणेंतस्स संसारं णिंदमाणस्स जिण-वयण-दुछ्वहृत्तणे भावयंतस्स सुक्कःझाणंतरियाए बहुमाणस्स अउज्व- 30 करणं खबग-सेटीए अर्णतं केवळ-वरणाण-वंसणं ससुप्पण्णं । सो य रिसी तस्स राहणो पिया अभिसिंचिजण पञ्चह्यो, एक्क्छ-विहार-पिंडमं पिंडवण्णो । भरुयच्छं समागओ विहरमाणो, तत्थ य केवळ-णाणं ससुप्पण्णं । तभो देवाणं उप्पय-38 णिवयं वटुण ज्ञणेण साहियं राहणो पिंडणो जहा 'महाराय, रिसिणो हहेव भरुयच्छे समागयस्स केवळणाणं ससुप्पण्णं'ति । 33

<sup>2&</sup>gt; P काम for कामि, J कामिणिइराथोर, J वत्तण for चढ्ढुण, J जुवलंकिउट्टी, P रेहा for रेवा. 3> J तीय, P नई for महा डई, J जा च P जा ब. 4> P तह्यर, P सेवया, J सुभीसणिया, P य for सय. 5> J तीय महाडईभज्झ. 6> J घरयाला। P बहुस्यणिसयनिवासोः 7> J कीरकुठे P कीलकुठे. 8> P कालक्कमेण. 9> P om. तओ, P चंचुखुरणुहाँ, P पयाउन्ह. 10> J किंचि अध्मिक्तमाण, J सामलंकूर P सामलंकुर, P तओ for क्यावयवो, P समयं पिव मणहरच्छाओः 11) P पक्खो तओ विक्खेव, J चोहला, P पित्र for पिइ, P कुलायावावसाओ। थोअंतरेण. 12> J अपिडणुड P अपिपुड, P अचायंतो, P तहतमालपालपायवस्स. 13> P सिसणो for णिसण्णो, P अध्यिउं, P वाइजुवाणोः 14> P अहो वीसमाणेण किंदि पि, P किंसिणाहमोग, J मोअभीसणोः 15> J गेण for तेण, P पायवो for पाविओ, J एस विवाध अव्यो, P वावाधयव्यो मम दंसणो पछीं. 16> J होहई, P adds य सोय before असोय, J पसाय for असोय, P तहयरपत्तिवद्धोः 17> P पछीवहणा, J तेण वि, P repeats ता सव्यहा न वावाधयव्यो etc. to तेणावि रायकीरोत्ति, J पंजरओः 18> P om. तओ अहं च, P संविद्धिओः 19> P नगरं for णयरं, P inter. सो & उवगओः 20> P उवहुविओ, P तं for ममं, P adds णेण before रेरेः 21> P अइससु, P adds च before गया, P पयहा, P om. य, J मंजरीय P मंजरी। ससंभमं मणियं 22> J होई for इवह, J adds य after मणंतेण. 23> P समिप्यं, P सा रायधूया मं सिंह, P बंधुं पियः 24> J अहिआई for गहियाई, P om. मयः 25> J नस्वदं 26> J कव्व for सव्य, J मुणिच्छओ, J तीयः 27> P om. च. 28> P उण्हाः 29> J गिम्हयाले, J णीसंगं, J om. एगत्तणं चितयंतरस्त, P चितयंतयंतरस्स, J असरणअत्तणं 30> P om. सुत्तं अणुगुणेंतरसः 31> P रिरसी for रिसी, P पियाभिसिचिकणः 33> P om. हहेव, P om. हि.

ातं च सोऊणं हरिस-वस-वियसमाण-लोयण-जुवलो राया भणिउं पयत्तो । 'सजेह जाण-वाहणाइं, अंतेउरिया-जणस्स सम्ब- । रिद्धीए अज भगवंतं तायं उप्पण्ण-केवल-वर-णाणं वंदामि'ति भणिऊण पयत्तो बहु-जाण-वाहण-पूरमाण-महियलो संपत्तो च अभगवनो सवासं । थोऊण च पयत्तो । कह ।

जय धम्मझाण-करवाल-सूडियासेस-कम्म-रिज-सेण्ण । जय जय अवखय-णाणमणंत-जाणियासेस-परमत्य ॥ सि भणमाणेण वंदिको भगवं केवली राहणा । राया णिसण्णो य पुरको, अण्णे वि य रायाणो भड-भोह्या य णायर-जणो ६ य राय-भूया वि ममं घेतुं चेव तत्थ उवगया । मण् वि संथुको भगवं स-बुद्धि-विहवेणं। अवि य ।

जय णिजिय-संयल-परीसहोवसग्ग जय णिहय-मय-मोह । जय णिजिय-दुजय-काम-वाण जय विमल-णाण-घर ॥ सि भणिजण पणिमओ मण् वि भगवं केवली । णिसण्णा य राय-दुहिया ममं पुरक्षो णिमेजण । केवलिणा वि भगवया १ कय-कायद्य-वाबारेणं वोलीण-लोय-मग्गेण तहा वि किं पि कंजतरं पेष्डमाणेण भणियं। भवि य ।

जर-मरण-रोग-स्य-मल-किलेस-बहुलम्मि णवर संसारे । णित्य सरणं जयम्मि वि धम्मं जिण-देसियं मोत्तु ॥ ता मा कुणह पमायं देवाणुपिया इमम्मि जिण-मग्गे । संसार-भव-समुद्दं जह इच्छह अप्पणा तरिउं ॥

<sup>४</sup> §२१०) एत्यंतरिम्म समोवहया दोण्णि णील-पीय-वाससा विष्फुरंत-मणि-किरण-कणय-भासुरालंकार-सोहिया 12 विजाहरा ।

णिस्मल-करवाल-करा फुरंत-मणि-रयण-किरण-सोहिल्ला। गयणाओ ओवह्या सहसा विज्ञाहरा दोणिण॥

15 ते य भगवंत केवलिं पयाहिणं करेमाणा समोहण्णा। वंदिओ य भगवं सविणय-ओणय-करयल-दल-मउलमंजलिमुत्तिमंगे 15 णिमेजण। णिसण्णा य पायमूले भगवओ। सुह-णिसण्णिहें भणियं 'भगवं, का उण स' ति। भणिय-मेत्ते राहणा भिगुणा सक्वेहि य णायरएहिं भणियं! 'भो भो विज्ञाहरा, सा उण का जं तुरुमेहिं भणियं का स' ति भणिए, तेहि य पलतं।

18 'अम्हे वेयह-गिरिवराओ सम्मेय-सिहरं गया। तत्तो सत्तुंजयं चिल्या। तत्त्य वश्वमाणेहिं विंझ-गिरि-सिहर-वणंतराले भीमे 18 णिम्माणुसे अरण्ण-पएसे, जत्य अम्हे वि गयण-गोयरा भीया झित वोलेमो, णम्मयाए दिक्खणे कूले दिट्टं महंतं मय-जूहं। ताणं च मगगालगा एक्का का वि मयलीव-बुण्ण-लोयणा समुन्निज्ञमाण-पओहर-भरा भउन्विग्ग-लोयणा मयाणं अणुमगगेणं 21 वश्वेती बाला। तं च दृष्टुण चितियं अम्हेहिं। 'अहो, महंतं अच्छिरियं' चित्यंता अवहण्णा। भणिया य अम्हेहिं। 'भो भो 21 बालिए, किं एत्य अरण्णम्मि तुमं एक्का, कस्य वा तुमं आगग्य' ति भणिया य समाणी मुरलारण्ण-मय-सिलिंब-बुण्ण-लोल-लोयणा अहिययरं पलाइउं पयत्ता। ण य ते मया तीए उन्त्रियंति। तेहिं चेय समं सा संगय ति। तओ अउद्यं बुत्तंतं 24 चिंतता भगमाणाणं चेय अद्यंतं । ता य वंतराले। ता अम्हेहिं चिंतियं। 'अहो, किं पि अत्येत्य कारणं, सब्वहा को वि 24 अहस्य-णाणी अम्हेहिं पुन्ध्यव्यव्यो' ति। ताओ भगवं एत्य दिट्टो। तेण पुन्छ्यं अम्हेहिं 'भगवं, का उण स' ति। भणियं च राहणा पिउणो 'भगवं, अम्हाणं पि कोउयं जावं। ता पसीयसु, साहेसु' ति।

<sup>1)</sup> P मंते for अंते. 2) P भगवओ तायरस उपनं, P om. य before पयत्ती. 4 > P स्डिताइसेस, P adds अय after जय. 5) P om. राइणा, J om. राया, P अस्ती वि, J ण for व before णायर. J रायभूत्र वि, P om. मर्म, P घेचुं, J चेंअ, P om. तत्थ, P बुद्धि for सबुद्धि. 7 > P सयमलपरीसहीवसन्ग, J णिह्यमङ्गमयमोहा ।, J णाणवर. 8) J णिसण्णो, P मं for ममं 12) J दुण्णि (?) for दोण्णि, J om. किर्ण, P किणिय for कणय. 14) P उवईया. 15) P om. य, P केवलि, उसविणओणय, उउत्तिमंगे for मुत्तिमंगे. 16) P नमिकण for णिमेऊण, Jadds अ before मणियं, J भिउणो for त्रिगुणा. 17 > Pom. one भो, J कड्जं for का जं, J भणितं का P भणियं तं का, Jom. य. 18) Pतओ for तत्तो, Pसेनुब्जं. 19) उप्परसे, Pतत्य for जत्य, Pगोयरे, Pयित for झित्ति, उ णम्मयायः 20) P मलयलीवपुत्रलोयणा समुन्त्रिजमाणपुत्रीभरभरा तुओब्बिमा, उ भयुव्विमाः 21) उ अच्छरीयं, P 22) Jom. कि, P पन्नो, Jom. य. 23) P पयत्तो, Jom. तीप, J समं सा संगया P समं समागय, Jom. ति J अपुन्तं. 24 > J चितेता, P भणमाणेणं. 25 > P दिहुं. 26 > J om. च, P भि गुणा for विज्ञणो, P adds अम्हा before अम्हाणं, J पिसअसु. 27 ) J adds भणिओ before भगवं. 28 ) P तिलोक्सी, P जस्स परभारा for जसहारा. 29 ) J जिअ for जीय, र रम्माई भवणाई, P विरवियई रायनिवहर्ष, J om. बिवणिमन्गु, P विवणिमन्गु विपणि- 30 > P om. गोउरदार्श, P गोउरदारा, J विराविअर्ध पायार-, J पाचार-, P छिजिरवं परिहा-, P कत्थ for जिल्थ, P फरिहाउ - 31 > J मि for पि, J कमलेहि for कुसुमेहि, P कमल विय अग्धंति, P भमरभकेहि ममर कुलइं विरायंति.

1 उकडूँ वि विरायंति जव-कुसुम-रेणु-रएणं ति । अवि च ।

उत्तुंग-धवल-तोरण-बद्ध-पदाय-ष्छलेण भणइ स्व । उब्मेडँ औगुर्लि सा जइ अण्णा प्रिसा णयरि ॥ ति । 3 तम्मि य पुरवरीप सिरिवच्छो णाम राया पुरंवर-सम-सत्त-वीरिय-विद्ववो । तस्स य पुत्तो सिरिवद्धणो णाम । धूया य प्दा 3 सिरिमईं णाम । सा य विजय-पुरवद्दणो विजय-णराहिवस्स पुत्तो सीहो णाम तेण परिणीया । सो य सीहो जोब्वणं संपत्तो । केरिसो जाओ । अवि य ।

- 6 मारेह खाइ लुंपइ णिरवेक्खो णिइझो णिरासंतो । वण-सीहो इव कुविशी पर्यर्ए एरिसो आसी ॥
  तं च तारिसं णाऊण राइणा विजयण णिरिवसओ आणतो । सो य तं राय-धूयं णियय-भारियं चेकूण णिगाओ विसयाओ ।
  एक्सिम पखंत-गामे आवासिओ, अप्य-दुइओ अध्छिउं पयत्तो । वखंति दियहा । ताव य एत्यंतरिम्म केण वि कालंतरेण
  श सो सिरिवद्यणो रायउत्तो धम्मरुहणो अणगारस्स अंतिए धम्मं सोऊण दुरुत्तरं संसार-सागरं णाऊण दुछहं भगवओ वयणे श
  जाणिऊण सासयं मोक्ख-सुदं कलेऊण सब्वहा णिरिवण्ण-काम-मोओ अणगारो जाओ । सो य केण वि कालंतरेण परिणिय्फण-सुक्तरथो एक्कछप्यद्विमं पहिवण्णो एको चेय विहरिउं पयत्तो ।
- 12 § २९२) सो य भगवं विहरमाणों तं चेय गामं समागनों जल्य सो भगिणी-पई भगिणी य। तिम्म नवसरे सो 12 भगवं मास-समणिटुओं पारणए य गामं पिन्हों। मिनस्तथं च गोयर-चिरयाए विहरमाणों भगवं तब-ताजुय-देहों सामिणणोयरों क्रमेण य तिम्म भहणीए घरिम्म संपत्तों। तीय य भगिणीए दूरओं चेय दिहों, दहूण य चितियं च तीए 'एस
  15 सो महं भाउओं ति, णिसुवं च मए किछ एसो केण वि पासंडिएण वेयारिकण पव्वाविनों। ता सम्बद्धा सो चेय इमो' ति। 15
  तन्नों भाउरमाण-सिणेहाए भाउओं ति णिन्भर-बाहुच्यीलण-त्थंभिय-णयण-गग्गर-वयणाए चिर-दिटुइंटा-पसर-पयत्त-फुरमाणबाहु-लइयाए अयाणंतों सो रिसी अभिधाविकणं कंटे गहिओं, आर्छिंगिनों जाव रोविउं पवत्ता तावागओं तीए भत्तारों
  18 सीहों बाहिराओं। दिहों य तेण आर्छिंगिनंतों। तं च दहूण चितियं तेण 'अरे, पर-पुरिसों को वि पासंडिओं मह जाय- 18
  महिलसइ' ति । चितयंतों केरिसों जानों। अवि य।

ईसाणल-पजालिको दब-मूढो कोव-रत्त-णयिष्छो । भायिष्ठिजण खग्गं मह रिसिणो पहरइ णिसंसो ॥ 21 तको गरुय-पहर-हको णिवडिको रिसी धरणिवट्टे । तं च दटूणं णिवडंतं कि कियं से भइणीए । भवि य । दूसह-गुरु-भाइच्वह-दंसण-संजाय-तिब्व-रोसाए । कट्टेण पई पहको जह मुख्छा-वेंभलो जाको ॥ णिवडमाणेण तेणावि किं कयं । भवि य ।

24 णिटुर-कट्ट-पहारा वियणा-संताव-गरुय-मुच्छेण। खगोण तेण पहया जह जाया दोण्ण खंडाइं॥ 24 णिविडको तं णिवाएमाणो सो वि जीविय-विमुक्को जानो। पुणो चंड-सहावयाए महारिसि-वह-पाव-पसर-परायत्तो पढमं रयणप्पमं णरयं रउरवे णरयावासं सागरोवमिटुईं णेरहको उववण्णो। सा वि तस्स [मुणिणो] भइणी गरुय-सिणेह-27 मुच्छा-परिणया तक्खणुप्पण्ण-कोव-विणिवाहय-भत्तार-णिहण-पाव-संतत्ता, तिईं चेव णरय-पत्थडं उववण्णा। सो उण रिसी 27 भगवं णिहय-खग्ग-पहारा वियणायहा-सरीरो कहं कहं पि उवरको, उववण्णो य सागरोवमिटुईं सोहम्म-विमाण-वरे । तको चहुजण णिय-आउक्खएण एत्थ भरुयच्छे राया जानो। सो य बहं विट्ठो तुम्हेहिं पश्चक्खं केवली जानो। 30 सो उण सीहो तिम्म महारउरवे णरए महंतीओ वियणानो अणुभविकणं कहं कहं पि आउक्खए उविट्ठिण णेदिपुरे 30 पुरवरे बंभणो जानो। तत्थ व गारहत्यं पालेकण एग-इंडी जानो। तत्थ य आसम-सरिसं संज्ञम-जोयं पालिकण मरिकण य जोहसियाणं मज्झे देवो उववण्णो। तत्थ य केवली पुच्छिनो णियय-भवंतरं। साहियं च भगवया दुइयं पि जम्मंतरं। 33 तनो तं च सोकण उप्पण्णो इमस्स कोवो। 'करे, अहं तीए णियय-महिलाए मारिको। ता कत्थ उण सा दुरायारा 33

1) प्रश्चिष्णं 2) प्रश्वायाद्धलेण, प्रष्ट उक्सेंड. 3) प्रसम् for सम, प्रण. य. 4) प्र adds सा after तेण. 7) प्रण. विजएण. 8) प्रण. य after ताव. 9) प्रश्चित्तो. 10) प्रकामभोगो, प्रपरिणिष्पण्ण प्रपरिनिष्णे. 11) प्रकेवलो for चेय बिहरिं पयत्तो. 12) प्रप्रामओ for समागओ, Jadds तत्व before भिणीः, प्रसो पती भिणीष. 13) प्रमासंक्षमणं, प्रभिक्तलं, प्रचार विहरमाणा. 14) प्र-तिष्णोदरो, प्रण. दिहो दहुण य. 15) प्रमहं भाय ति, प्रति for च, प्रपासण्डिणा, प्रविपारिकण for वेयां, प्रण. पब्चाविओ. 16) प्रबाहुप्पील प्रवाहुपीलण, प्रमण प्रमणु (for णयण emended), प्रचिक्-, प्रचिरविद्वकंडिंपसंतप्वच्तः 17) प्रभिषाहकणं, प्रपत्ता । ताव आगओ तीयः 18) प्रण. तं च, प्रण. मह जायमहिलसः. 20) प्रकृतालः. 21) प्र-पहरंतो णिविद्धओ, प्रध्रणिवीढं । प्रतिविद्धं for णिवर्डनं 22) प्रभाइवर्डः 23) प्रयं तेण for तेणावि. 24) प्रवार, प्रखंडाई. 25) प्रचंद for चंह, प्रमहारिसी, प्रप्यत्तो 26) प्रनारं for णर्यं, प्रसोदि नत्यावासे, प्रप्यवासे, प्रसायरोवमिटिती णार्डओ, प्रनेर्द्धं उवविद्धो, प्रप्राची विद्धो तुम्मेहं, प्रण. जाओ. 30) प्रवर्शे प्रवर्शे, प्रसावन्ति, प्रनेटिती प्रहिती, प्रसोहम्मे. 29) प्रण. चक्कण, प्रसो हं दिहो तुम्मेहं, प्रण. जाओ. 30) प्रमहारोदे, प्रभावन्ति, प्रण. विती प्रकानी वि गारहर्थं, प्रत्वसंजमं for संज्ञमजोयं. 32) प्रण. विताल कित्ती, प्राचित्रमं, प्रणावित्रमं, प्रतिक्रण, प्रतिकर्ण, प्रसावनेति कित्ता वि गारहर्थं, प्रतिकर्ण, प्रतिकर्ण, उप्रचेति विद्याले.

- 1 संपयं कि चितेमाणेण दिट्टा सा वि तम्हाओ जरयाओ उच्चट्टिऊण पडमणयरं णाम गयरं । तस्य पडमस्स रण्णो सिरीकंता 1 णाम महिला तीय उयरे भूपत्ताप उच्चचण्णा । तम्म य समप् जाय-मेत्ता । तं च दट्टण जाइ-मेत्तं उज्जाहओ इमस्स रोतो इमाप् अपुष्यं महं विणिवाहुओ कि । 'ता कत्य संपयं वच्चहं 'ति चिंतयंतो गुरु-कोच-फुरफुरायमाणाहरो समागको वेण्णं । 3 गहिया य सा तेण बालिया । घेतूण य उप्पद्धो आगओ दिस्खणं दिसाओयं । तत्य विद्य-सिहर-कुहरंतराले वितिउं प्रात्तो । किं ताव । अवि य ।
- 6 'किं पक्सिवेंसि समुद्दे किं वा चुण्णेसि गिरि-णियंबस्मि। किं खहरं पिय णेसो मलेसि किं वा करवलेहिं॥ 6 अनुवा श्रह णाह चुटु मए चिंतियं। ण जुजह मह इमं ति। जेण इत्थिय कि इत्थि-वज्ज्ञा, बाल कि बाल-वज्ज्ञा, अयाणिय कि भूण-वज्ज्ञा, असरण कि एकिय कि सम्बहा इमस्मि चेव कंतारस्मि उज्ज्ञामि। सयं चेव एत्थ माणुस-रहिए असेसोवाय- १ विरहिया मरिहिइ, महा-पक्खीहिं वा विलुप्पिहिइ, सावपृहिं व खज्जिहिइ' कि चिंतयंतेण उज्ज्ञिया गयणयले कमेण य १ जिब्हिया। अवि य।

िक विजाहर-बाला अह णिवडह चंदिमा मियंकस्स । विजु ब्व घणडमट्टा तारा इव णिवडिया सहसा ॥ 12 जिवडमाणी च आसासिया पवणेण । जिवडिया य तम्मि पएसे महंताए जालीए अणेय-गुविल-गुम्म-कोमल-किसलयाए । <sup>12</sup> ण य तीए विवत्ती जाया । तश्रो जिवडिया लोलमाणी जालिय-मञ्चाहेसे ।

§ २१३) एत्थंतरे य तहा-विद्द-धम्म-कम्म-भवियव्ययाए एयम्मि चेय पण्से समागया ग्रव्म-भर-वियणा-विद्मिलंगी

15 वण-मय-सिलिंगी। सा य तं पण्सं पाविष्ठण पस्त्या। पसच-वियणा-मुच्छा-विरमे य तीए णिरूवियं, दिट्टं च तं मय-16

सिलिंगं बालिया य। चिंतियं च तीए इमं मह जुवल्थं जायं ति। मुद्ध-सहावन्तणेण ण स्विन्तयं। दिण्णं थणं एकं
बालियाए दुइयं मयलीयस्स । तभो एएण पभोएण सा जीवमाणी जीविया। सा य मई तिम्म चेय पण्से दियहे राईए

18 अध्नित्रं पयत्ता। जाव ईसि परिसक्तित्रं पयन्ता, तभो मिलिया मय-जूइस्स, किर मईए एसा जाय ति ण उच्चियंति सारंगया।

18 ण य तीय तत्थ कोइ माणुसो दिट्टो। तभो तत्थेय मय-दुद्ध-पुट्टा चिंदुतं पयन्ता। तभो भो भो विज्ञाहरा, तत्थ सा
अरण्णिम भममाणी जोक्वणं पत्ता। तत्थ य अच्छमाणीए कुर्वगाइं घराई, णिद्धे पविन्त्रणो, वंधवे वाणर-लीवे, मित्तं

21 तह्यरा, असणं वण-फलाई, सल्लिं णिज्ञार-पाणियं, सवणं सिलायलाई, विणोओ मयउल-पट्टि-सिहरोल्डिहणं ति। अवि य, 21

गेहं जाण तरु-तरुं फलाइ असणं सिलायरुं सयणं। मिसं च मय-कुलाइं अहो कयत्था अरण्णिम ॥
तभी सा मय-जूह-संगया माणुसे पेच्छिजण मय-सिलिबी इव उन्बुण्ण-लोयणा पलायइ। तेण भो, जं तुब्भेहिं पुच्छियं
24 जहा का उण एसा वणिम परिव्ममङ्क, ता जा सा मह भइणी पुच्च-भवे आसि सा णरयाओ उम्बद्धिण एत्य उचवण्णा। 24
ण य कयाइ माणुसो तीए दिहो, तेण दहुण तुब्भे सा पलाण ति । एत्यंतरिम्म भणियं विज्ञाहरेहिं णरवङ्णा थ
'अहो महावुत्तंतं, अहो कहं अण्णाणं, अहो विसमं मिच्छत्तं, अहो भय-जणओ पमाओ, अहो दुरंता ईसा, अहो कुढिला
27 कम्म-गई, अहो ण सुंदरो सिणेहो, अहो विसमा कज-गई। सम्बद्दा अङ्कुढिलं देण्य-विकसियं। अपि य।

अक्यं पि कयं ते सिय कयं पि ण कयं अदिष्णामित विष्णं। महिलायणस्य चरियं देख तए सिक्सियं कह्आ। ॥
भिष्यं च तेहिं 'भगवं, किं सा भण्या, किं वा अभन्य' ति। भगवया भणियं 'भण्या'। तेहिं भणियं 'कहं वा सम्मत्तं
30 पावेहिइ'। भगवया भणियं 'इमिन्म चेय जन्मिन सम्मत्तं पावेहिइ'। तेहिं भणियं 'को से धम्मायरिओ होहिइ'। 30
भगवया भणियं में उद्दिसिऊण 'जो एस राय-कीरो एसो इमीए धम्मायरिओ' ति। तेहिं भणियं 'कहं एसो तं वणं
पावेहिइ'। भगवया भणियं 'इमा चेय राय-धूया पेसिहिइ'। इमं च वयणं णिसामिऊण पियामहस्स राय-धूयाए
33 कोमल-करयलंगुठी-संवलंत-णह-मऊहाए भणियं। 'भगवं, समाइससु जह किंचि कर्जं इमेणं कीरेणं, किं पेसेसि।' 33

<sup>1&</sup>gt; P पडमनयरे, P om. णाम णयरं। तत्य, P सिरीकंनाए. 2> P महादेवीण for णाम महिला तीय उयरे, J om. य after तिम्म, P om च. 3> P पुन्तमहं. 4> J उत्तरं for दिक्वगं. 5> J om. कि ताव. 6> J कि पिक्खामि P कि वाखिवेमि [ विम], P वहरं for खहरं, P ता for वा. 7> P में for मण, J om. ति. 8> P एकिय, J चेअ, J चेअ, P आयससोवायरिद्या. 9> J मरीहिहापक्खीहिं, P पिक्खिंहे P विलुंभिइहिंह, J बा for व, P गयणे कमेण. 11> P om. अह, P adds कि before चंदिमा, P मर्थकरस, 12> J om. य before आमासिया, P om. य, P पएस, J गृहिल. 13> P से for तीण, J om. लोलमाणी, P जालिमञ्झदेसे। एत्यंतरो य. 14> P om. कम्म, J भिवअन्ताए, P विम्हलंगी. 15> P पयववियण, J तीय. 16> P सिलिबिबालिया, P जुवलं. 17> P मयलीवरस, P मती for मई, J दिअहे दिअहे राईएण अच्छितं. 18> P परिक्मिओ सिक्सा, P om. पयत्ता, तओ मिलिया etc. to बिंहुलं पयत्ता।. 19> J om. तओ before भो मो. 20> P वानरलीवा. 21> J वणहलाई P वणप्फलाई, J सिरोहिहणंति. 22> J तहअरे J मयउन्ताई, J क्यत्थो. 23> J व for इव, P उद्धण्ण, P पलाइ, P om. भो. 24> J काऊण, P परिममझ, P उविहिज्ण, J पत्थोववण्णा. 25> P om. य, J तीय, P तुज्जो सा पुलाय ति. 26> P om. महा, P वुत्तंतो, J भयावणओ. 27> P कम्मगती, P अह्युब्दिलं देविवलसियं. 28> P देव तह. 29> P अमवया for अमन्व ति, P om. सगवया, P तेण for तेहिं. 30> P पाविहिंह, J पाविहिति। तेहिं, P सो for से. 31> J अन्दं for मं, P om. पसो इमीए, P adds महिं after तेहिं. 32> P पावेबहिंह, P भणिओ, P राष्ट्रया, J पेसिहिति P पेसिइहिंह, P वयणं पियामहस्स संतियं सुणिऊण रायं. 33> P करवंगुली, J मयुहाए, P किंपि कर्जः

1 भगवया भणियं 'अविग्धं देवाणुपिए, मा पिढवंधं करेसु । कायग्वमिणं भवयाणं, किसमेयं भवियाणं, जुत्तमिणं भव्याणं, । जं कोइ कत्यह भव्य-सत्तो अरहंताणं भगवंताणं सिव-सासय-सोक्ख-सुह-कारए मगगिम पिढवोहिजाइ' ति । हमिम य अभिष् 'जहाणवेसि' ति भणमाणीए अहप्यिभो तह वि भत्तीए 'अरुंघणीय-वयणो भगवं' ति सिढिलियाई पंजरस्स अस्त्याया-बंधाई । भणियं च तीए । अवि य ।

वर-पोमराय-वयका पूल-महारयक-णीळ-पक्स-जुया । अब्मित्यओ सि वर-सुय कह्या वि हु दंसणं देजा ॥ ६ अहं पि णीहरिको पंजराओ । ठिको भगवओ केवित्रणो पुरको । भणियं च मए ।

जय ससुरासुर-किंगर-मुणि-गण-गंभवन किंगला पुरसा । भागव च मर्।
जय ससुरासुर-किंगर-मुणि-गण-गंभवन-णिमय-पाय-जुया । जय सम्ख-विमक-केवल-जाणिय-तेलोक-स्टमान ॥
ति भणमाणेण पयाहिणीकमे भगवं पणिममो य । भाउन्छिमो य णरवहें । दिट्ठा य रायधूया । वंदिकण य सन्वे उप्पद्दमो । ध्रेथ-मसि-सच्छहं गयणग्यलं, समागनो हमं वर्णतरालं । एर्थ ममंतेण दिट्ठा मए एसा, भणिया य 'हला हला बालिए'। <sup>9</sup> हमाए य हमं सोऊण ससंकिमोन्वेव-भीय-छोयणाए पुलह्याई दिसि-विभायाई जाव दिट्ठो महं । तभो एस वण-कीरो ति काऊण ण पलाह्या । तभो महं भासणो टिमो । पुणो भणियं 'हला हला बालिए' ति । हमाए य किं किं पि मन्वतं 12 भणियं । तभो मए गहियं एकं चंत्रुए सहयार-फलं । भणियं च मए 'रोण्ह एयं सहयार-फलं'। गहियं च तीए । 12 पुणो मए भणियं 'मुंच हमं सहयार-फलं'। तभो खाइउं पयत्ता । पुणो मए भणिया 'मा खायसु हमं सहयार-फलं'। पुणो भणाई 'किं किं पि मन्वत्वत्त्र तमं भणासि'। मए भणियं एयं सहयार-फलं भण्णह । तं पुण बाला महिला भण्णसि । अहं 15 राय-कीरो भण्णामि । एसो हम्बलो भण्णह । एयं वर्ण मण्णह । इमं मुकं भण्णह । एए वाणर-लीव कि । एवं च मए बालो निव सम्ब-सण्णाभो गाहिया । एवं च हमिणा पभोगेण मन्वर-लिवीभो गाहिया । तभो धम्मत्थ-काम-सत्थाई महीयाई । सम्बहा जाणियं हियाहियं । मनगयं भन्नाभन्तः । सिट्ठं कजाकर्ज ति । भण्णं च ।

18 णर्जंति जेण भावा दूरे सुहुमा य वबहिया जे य। ते मि मए सिक्सविया णिडणं वयणं जिणवराणं ॥
साहिओ य एस सयलो बुत्तंतो जहा तुमं पडमराइणो धूया, वेरिएण एत्थ आणीय' ति । भणिया य मए एसा जहा
'एहि, वसामो वसिमं, तत्थ भोए वा भुंजसु परलोयं वा करेसु' । इमीए भणियं 'वर-सुव, किमेल्थ भणियन्वं,
21 सन्बहा ण पडिहायइ महं वसिमं' ति । किं कारणं । जेण दुष्ठक्सा लोयायारा, दुरुत्तरा विसया, चवला हंदिय-तुरंगा, 21
िणंदिको विसय-संगो, कुवासणा-वासिको जीवो, दुस्तीको लोको, दारुणो कुसीळ-पसंगो, बहुए कला, विरक्षा सक्मणा,
पर-तत्ति-तग्गको जणो, सन्बहा ण सुंदरो जण-संगो ति । अबि य ।

्य पर-तिस-तमाय-मणो दुस्सीलो भलिय-जंपओ सबलो । जत्य ण दीसह लोओ वर्ण पि तं चेय रमणिकं ॥' 2 भणिऊण इहेब रण्णुदेसे परिसदिय-फासुय-कुसुम-फल-कंद-पत्तासणा तव-संजर्म कुणमाणी भच्छिउं पयसा । तओ जं तए पुच्छियं भो रायडत्त, जहा 'करथ तुमं एस्य वणस्मि, किं वा कारणे' ति तं तुद्द सर्व्व साहियं ति ।

१२१४) एत्थंतरम्मि ईसि-पणय-सिरो पसारिय-करयलो उद्धाविओ रायतणको । भणियं च णेण 'साहम्मियं 27 वंदामि' ति । रायकीरेणावि भणियं 'वंदामि साहम्मियं' ति । तओ तीए भणियं 'भणियाए लक्खिको चेय अम्हेहिं जहा तुमं सम्मत्त-सावओ ति । किं कारणं । जेण केवलि-जिणधम्म-साहु-संजम-सम्मत्त-णाणाइं किरिया-कलावेसु णामेण वि अण्येपमाणेसु सरय-समय-राई-सयल-संक-लंक्डण-वोसिणा-पूर-पसर-पवाइ-पन्वलणा-वियसियं पिव चंदुष्ट्रायं तुह मुहयंदं ति । अण्येपमाणेसु सरय-समय-राई-सयल-संक-लंक्डण-वोसिणा-पूर-पसर-पवाइ-पन्वलणा-वियसियं पिव चंदुष्ट्रायं तुह मुहयंदं ति ।

एत्थंतरिम सूरो पसिंदिल-कर-वलय-दिट्ट-विल-पिलको । भह जोध्वण-गलिको इव परिणमिउं णवर भावतो ॥ इमस्मि य वेले वहमाणे भणियं एणियाए 'रायउत्त, भड्डकेतो मज्यण्ड-समको, ता उट्टेस, ण्हाइउं वश्वामो' ति

<sup>1)</sup> प देवाणुप्पिए, J भवआणं 'P भिवयाणं, after कायन्विमणं भिवयाणं किन्न P adds a long passage कालंतरेण परिनिष्पन्नों etc to परपुरिसों को वि पासं from the earlier context p. 125, Il. 10-18. 2) प को वि कर्ष वि भन्व. 3) J जहाणवेहि (?) त्ति, P om. तह, P om. भत्तीए, J भत्तीए भगवं अलंघणीओ ति सिढिलें, J पंजरसणाया. 4) [J om. अवि य. 5) J महारायणील, J य वि for वि हु, 6) प्रजह वि णीहरिओ, P हिन्नो. 7) P समाव. 8) P काओ for कओ, P om. य after आउन्छिओ, दिहा and वंदिकण. 9) प्र उप्पन्नओ य घोआसिसन्छमं. 10) P om. य before इमं, P ससंकिओ लिन्मलोयणाए, P दिसिवहाई. 11) P adds ज्ञासन्नो ठिओ before हला, बालिय, P om. य before कि. 12) प्रचूप कि मंत्रूण, P om. भणियं च मए गेण्ह एयं सह्यारफलं, J adds य before मए. 14) P भणिया for भणह, P अञ्चत्तंत्रवंद, P adds कि before तुमं, P एमं for एयं. 16) J om. च, J पओएण, P लिविओ. 17) प्रअहिआई, P सिज्जं for सिट्टं. 18) P मुद्दुमा य बायरा जे य । तं पि मए सिक्यकामसल्याई अहीयाई सन्बहा जाणियं दियाहियं वियानिउणं वयणं जिणवराणं। साहिओ. 19) P om. य, P ए for एस, P दुत्ततो for दुत्ततो, J जह, P दुहं for तुमं, J वर्ष for एस, P आणिय. 20) प्रमीय, P वरसुय. 21) P पि हिहाइ मह, P लोयाथारो, J दुत्तरा, P अचला for चकला, P तुरंगमा. 22) J adds संगो before अवो, J दुसीलो. 24) P वर्ष for वणं, P चेव. 25) P इहेवारन्नदेसे, P repeats फासुय, J पयत्त ति. 26) J repeats भो, J adds कारणं जेण after कि वा, P साहिय. 27) P उहाविओ, P साहिया. 28) J तीय, P पिणयाए for भिणवाए. 29) J om. जेण, J केवल-, P समत्त. 30) P स्वलसिलंखणजोितणा, P om. पवाह, P पवाळणा, P तुइयंदं ति. 31) P विलयिलिओ.

18

21

े समुद्विको य रावतणको । उवगया य तस्सासम-पएसस्स दिक्कणं दिसा-भायं । धोयंतरेण दिष्टं एकम्म कसिय-सिय-विद्या- । निरि-सिहर-कुहरंतरालम्म विमल-जलुकलिया-लहिर-सीयल-जलोजारं । तत्थ य तीर-तरुयरस्स हेट्टको संठिको । संठियाणि । प्रियाई वक्कलाई । कुसुम-पुदयाई गहियाई । फिलहामलिणीय पिंड्याई सुकामलाई रुक्काई सिलायलिम्म । उल्लियाई । उत्तिमंगाई । मिलाया जहिष्कं । परिहियाई कोमल-धोय-धवल-वक्कल-तुक्कलाई । गहियं च पडमिणी-पुद्धए जलं । तं च घेतूण चलिया उत्तरं दिसाभोयं । तत्थ य एकम्म गिरि-कंदराभोए दिट्टा भगवको पढम-तित्थ-पवत्तगस्स उसह-सामिस्स ६ फिलह-रवणमई महापिंडमा । तं च दट्टण णिंडमर-भित-भरावणउत्तमंगेण 'णमो भगवको पढम-तित्थ्यरस्स' सि भणमाणेण । कि कुमारेण पणामो । तको णहाणिओ भगवं विमल-सलिलेण, आरोवियाई जल-थलय-कुसुमाई । तको कय-पूर्वा महाविहिणा धोदण पयत्ता । कवि य ।

अय पढम-पया-पश्यिव जय सयस्र-कला-कलाव-सत्थाइ । जय पढम-धम्म-देसिय जय सासय-सोक्ख-संपण्ण ॥
 क्ति भणमाणेण णमिए चल्ले । तको एणियाए वि भणियं ।

'छंच्चण-छंडिय-वच्छयलाए पीण-समुण्णय-भुय-जुयलाए । मत्त-महागय-गइ-सरिसाए तुज्ज्ञ णमामि पए जिणयेद ॥' 12 क्ति भणंतीए पणमिन्नो भगवं । वंदिन्नो य रायतणनो । सुएण वि भणियं ।

12 सि भर्गतीए पणिमेशी भगवे। विदेशी य रायतणशी। सुएण वि भर्णिय।
'तिरिया वि जं सउण्णयाँ तुह वर्यणं पाबिऊण लोयिम्म। पावंति ते वि सम्गयँ तेण तुमं पणिममो पयसेणं॥'
ति हमाए य गीह्याए थुणिऊण णिविडिशो चलणेसु कीरो। पुणो वंदिशो कुमारो एणियाए। तश्रो शागया तं पएसं
15 जत्थासमं। तत्थ य पिडियम्गयाई मय-सिर्लिंग्याई, संविग्गयाई वाणर-लीवाई, भोजियाई असेस-सुय-सारिया-सउण-सावय- 15
संघाई। पणिमयाई च कुमारस्स सुह-सीयक-साउ-सुरहि-पिक्क-पीवर-वण-फलाई। पच्छा जिमियं एणियाए कीरेण य।

§ २१५ ) तओ क्षायत्त-सुर्हे-सत्थेदिय-गामाण य विविह-सत्थ-कळा-कहा-देसि-भासा-णाण-दंसण-चरित्त-तित्थादिसय-18 वेरगा-कहासुं अच्छंताणं समागयं एकं पत्त-सबरि-सबर-जुवळयं । तं च केरिसं । अवि य ।

कोमल-दीहर-वही-बद्धुद्ध-जडा-कलाव-सोहिह्नं । णाणा-विह-वण-तरुवर-कुसुम-सथाबद्धः धम्मेह्नं ॥ गिरि-कुहर-वियड-सामल-घाउ-रसोयलिय-सामल-च्छायं । सिय-पीय-रस्तवत्तय-चिह्नर-चिह्नक-पइरिक्तं ॥

अङ्थोर-थणत्थल-घोलमाण-गुंजावली-पसाहणयं । सिय-सिहि-पिंछ-विणिम्मिय-चृदालंकार-राहलं ॥ मयगल-गंडयल-गलंत-दाण-घण-वट्ट-बिरह्यालेक्सं । अवरोप्पर-सीविय-पत्त-वक्क्सुक्केर-परिहणयं ॥ ति । अवि य । कोल्डउल-कालयकं दाहिण-हत्थम्मि दीहरं कंडं । वामे कथंत-भुय-दंड-सच्छहं धणुयरं धरियं ॥

24 तस्स य सबर-जुवाणस्स पासिम्म केरिसा वर-जुवाणिया । अवि य ।

बहु-मुत्ताहरू-रूहरा चंदण-गय-दंत-वावडा सुयणू । सिय-चारू-चमर-सोहा सबरी णयरी अयोज्ञ व्व ॥

उवसप्पिकण य तेहिं कभो पणामो रायउत्तस्स पृणियाए कीरस्स य । णिसण्णा य एक्किम्म दूर-सिलायलिम्म । पुच्छिया य

27 पृणियाए सरीर-कुसल-वद्दमाणी । साहिया य तेहिं पणउत्तमंगेहिं, ण उण वायाए । णिक्खितं च तं कालवटुं धरणीए । 27

सुद्दासणस्था जाया । कुमारेण य असंभावणीय-रूव-सोहा-विरुद्ध-सबर-बेस-कोक्दहलुप्कुल-लोयण-जुयलेण य णियच्छियं

पायगाओ जाव सिह्मां ति । चितियं च हियएण । अवि य,

एकस्स देहि बिहवं रूवं भण्णस्स भोइणो भण्णे । हय देव्व साहसु फुडं कोडिझं कत्थ ते घडियं ॥ ता घिरत्थु भावस्स । ण कर्ज लक्खणेहिं । विद्विडयाइं लक्खणाइं, अप्पमाणाइं सत्थाइं, असारीकया गुणा, अकारणं वेसापारी, सन्वद्दा सन्वं विवरीयं । अण्णहा कत्थ इमं रूवं लक्खण-वंजण-भूसियं, कत्थ वा इमं इयर-पुरिस-विरुद्धं

<sup>1 &</sup>gt; Jom. य before रायतणओ, Рपएसस्स पच्छिमद क्लिणिदसा, Jएकं for एकमिम, Рऊसिसं विंद्यां, Jविंद्यहरि 2 > Jजलुत्तरक्लियासलहलं सीअलः, Jहेट्टाओ, P संठिया निम्मियारं 3 > P om. कुम्मपुड्यारं, J फालिआमिलिणीयलपिट्यारं. 4 > J परिहिआ कोमल, J om. पउमिणी 5 > J विल्या for चिल्या, P om. पढम, J पवत्तयस्स उसभ- 6 > J फाडिआ for फिलिंट, P om. रयण, J मित्तव्यासमंगेण, P वणपुत्तमंगेण 7 > J inter. पणामो and कुमारेण, P थलकुसुमारं 8 > J विद्याणारं for महाविहिणा, P थुणिकण for थोऊल 9 > J जय for सयल, P om. कला, P सत्यारं ।, P देसय 10 > P om. तओ, J एणिआय P पिट्याप. 11 > P -लिव्ह्य, P भुयलाए, J जिण्यंदाए ति. 12 > P सूएण 13 > P सवण्णया, P पयत्तएणं 14 > J om. ति, P एमाए, J एणिआय P पणियारं, P आगयाइ तं 15 > J पिट्यिशिंगआरं, J सेस for असेस. 16 > P सीयलाओ साओ, J वणहलाई P वणप्फलाई: 17 > P देसिहासा, P तित्याइसयवरणा 18 > P पत्तं, J om. सबरि. 19 > J दीहरपष्टीवङ्कुद्ध P वहीवद्धुट, P तर्व्यर, J समाबदः 20 > P पीव for पीय, J रत्तवण्णर-, P चित्रय, J सिक्कि for चिक्कि 21 > P राष्टिलं 22 > J om. वण, J वहु for वहु, 23 > P वाम. 24 > P वर्जुयाणिय 25 > P सुवणु, J अयोज्झ. 26 > P य तिंह, P om. व. 27 > J पणयुत्तमंगेहि, J om. तं. 28 > J लोअणुजुअलेण 29 > P सिर्गा 30 > P देह, P रूवं, J देव, P कोहेलं, J ए for ते, J पिटिमं P पिट्यं 31 > P रूवरस for भावरस, J कलुणेहि for लक्खणेहि, J उप्पमाणाई 32 > J रूवंजणमुसिसं.

30

12

15

18

21

24

27

30

33

1 पर्स सबरसाणं ति सिंतयंतेण असियं 'एकिए, के उण इमे'ति । एजियाए अणियं 'कुमार, एए पस्त-सबस्या, एख वणे । जिवसंति, अणुदिणं च पेन्छामि इमे एस पएसे'। तमो कुमारेण अणियं 'एकिए, च होंति इमे पत्त-सबस्य' कि । तीए ३ अणियं 'कुमार, कहं अणितः'। 'अष्मिम समुद्द-सत्त्व-स्वक्तकेणं' ति । तीए अणियं 'किं तामुदं कुमारस्त परिषयं'। तेण ३ अणियं 'किंचि जाणामि'। तीए अणियं 'अच्छंतु ताव इमे पत्त-सबस्या, अणसु ता उवरोहेणं पुरिस-स्वक्षणं' ति । कुमारेण अणियं 'किं वित्थरओं कहेमि, किं संखेवको' ति । तीए अणियं 'केत्तियं वित्थरओं संखेवको वा'। कुमारेण अणियं 'केत्तियं वित्थरओं सक्तियं क्रिक्सिणं संखेवको वा'। कुमारेण अणियं 'केतियं वित्थरओं सक्तियं। तीए अणियं 'संखेवको साहसु'। ६ तेण अणियं।

'गतेर्धेन्यतरो वर्णः वर्णास्न्यतरः स्वरः । स्वरास्न्यतरं सस्वं सर्वं सस्वे प्रतिष्ठितम् ॥ १ एस संखेवो' ति ।

§ २१६) अणियं च तीप् ईसि बिहसिऊण 'कुमार, एस अइसंखेबो, सक्कंष च एवं, ता मणयं जिल्परेण मणसु पायएणे' ति । तेण अणिवं 'जइ एवं ता णिसुणसु । अधि य ।

पुष्व-कय-कम्म-रहयं सुहं च दुक्लं च जायए देहे । तत्य वि य स्वस्त्रणाई तेणेमाई जिलामेह ॥ अंगाई उवंगाई अंगोवंगाई तिण्णि देहिम्म । ताणं सुहमसुहं वा स्वस्त्रणमिणमो जिलामेहि ॥ रुक्तिकाह जेण सुहं दुक्लं च णराण दिहि-मेलाणं । ते स्वस्त्रणं ति भणियं सम्बेसु वि होइ विवेसु ॥

रत्तं सिणिद्ध-मउयं पाय-तलं जस्स होइ पुरिसस्स । ण व सेयणं ण नंकं सो रावा होइ पुरुईए ॥ सिस-सूर-वज-पकंकुसे य संखं च होज क्तं वा । मह बुद्ध-सिणिद्धाओं रेहाओं होंति गरवइणो ॥ भिण्णा संपुण्णा वा संखाइं देंति पिछिमा भोगा । मह खर-वराह-जंखुय-छन्खंका दुन्खिवा होंति ॥

वह पायंगुट्टे अणुकूला होइ भारिया तस्त । अगुलि-पमाण-मेसे अगुट्टे भारिया दुइवा ॥ जइ मजिझमाएँ सारिसो कुल-बुड्डी अह अणामिया-सारिसो । सो होइ जमल-जणनो पिउणो मरणं कजिट्टीए ॥ पिट्टलंगुट्टे पहिओ बिणयमोणं च पायए विरहं । भगोण विद्य-दुहिओ जह मिण्यं लक्कणण्यूहिं ॥

्रिहा पण्सिणी जस्स होइ महिलाहि लंबिओ पुरिसो । स विश्व महहा करूहिश्वस्स पिय-पुत्त-विरहं वा ॥ अह मजिल्लमा य दीहा घण-महिलाणं विमासणं कुणह । सहया दीहा विज्ञाहिवाण महहा पुणो कण्या ॥ जह दीहा तुंगा वि य पण्सिणी पेच्छसे कणिष्टा वा । तो जणजी जणवं वा मारेइ ण एत्य संदेहो ॥

उत्तुंग-णहा घण्णा पिहुलेहिँ जरा सुहाइँ पार्वित । रुक्खेहिँ दुक्खिया वि य सायरिस-समेहिँ रायाजो ॥ तंबेहिँ दिन्त्र-भोगी सुहिन्नो पउमेहिँ णरबई-पुत्तो । समजो सिएहिँ पाएहिँ फुल्लिएहिँ च दुस्सीलो ॥ मज्ज्ञे संग्वित्त-पायाणं इत्थि-कजो महं भत्रे । णिम्मंसा उक्कडा जे य पाया ते घण-विजया ॥

जे दीह-थूर-जंघा वराह-जंघा य काय-जंघा य । ते दीह-दुक्ख-भागी अन्तर्ण जिश्व पिट्टक्णा ॥ जे हंस-आस-वारण-चढ़ाय-मोर-मयवह-यसह-समा । ते होंति भोग-मागी गईहिँ सेसाहिँ दुक्खता ॥ जाणू जस्स भवे गृदो गुष्को वा सुसमाहिओ । सुहिओ सो भवे जिश्व घड-जाणू ण सुंदरो ॥

जइ दक्खिणेण चिलवं लिंग तो होइ पुत्तको परुमं। अह वामं तो भूया भोगा पुण उज्जव होति ॥ दाहिण-पर्लब-बसणे पुत्तो भूया व होइ वामस्मि । होति समेसु य भोगा दीहर-वटेसु तह पुत्तो ॥ जइ होति तिक्कि वस्त्वा सुहुमा था वटिया तभो शबा । उक्खुडुए घोकाऊ होइ पलंबस्मि दीहाऊ ॥ व्हस्सो पदम-सवण्णो मणि-मञ्जो उक्कबो सुद्दी लिंगो । वंक-विवक्ण-सुदीहे विक्ववरे होइ होहर्ग ।

<sup>1&</sup>gt; [पत्तस्वरत्तणं], Pud for प. 2> J पत्तस्वरे ति P पत्तरस्वरय ति, J तीअ for तीए. 3> Padds सा before समुद्द, Pom. मृत्य, Pलक्ष्वणेहि ति, J तीअ, J परिइअं for परिणयं. 4> J तीअ, P ता for नाव, J लक्ष्वणं चि. 5> J विन्धर्तो, J संखेवतो, J तीअ अणिअं, J विन्धरं for विष्धरंओ. 6> P जाय for जाव, J तीअ. 8> P गतेईन्य. JP वर्णाः [वर्णो], JP वर्णाः व्वर्णः परंतं, P सन्वे प्रतिश्वितीति. 9> J संखेवओ. 10> P adds सि before दृस्ति, J inter. एअं & च, J adds एअं before ता. 12> J अधुहं च for दुक्लं च, J एणि इमाइं for तेणेमाइं, J जिसामेहि. 13> J उतंगाद य अंगो. 15> P रात्तिणिदं, P होति for होइ. 16> P होइ for होन्स, P वृद्धि. 17> P संखाई, P अहि for अह. 18> P अंगुलपभाण. 19> J अहमणामिआ सिरसा। ता होइ जमडजणओ. 20> P विद्वलंगुहो. 21> P दीहाए for दीहा, P महिलाई लेबिउं, P विरहो व्व. 22> J om. य. 24> J आयिय- P आयंस. 25> P दीह for दिन्च, J भागी for भोगी, J पाएहि for पउमेहि, J रत्ता for पुत्तो, P सिएहि पीएहि वम्बहा दुस्तीलो फुछि, J om. च, P om. दुस्तीलो. 26> J मज्झे, P कज्जे वहंतवे. 27> J यूल for अरूर. 28> P हंसचायडचकामीरायमयवहसमाहि, J मयवसह, P गतीहि. 29> P हु before सी. 30> P लिंग विणयं for चिल्पं लिंगं, J भोगा उण. 31> P विसणो for वसणे, P होति for होइ, J अपवसु (corrected as तह पुत्तो) P पूरसु. 32> P विसणा for वसणा, P भा for वा, P विद्वया, J उक्क्टए. 33> P उज्झओ for उण्यओ, P मज्झे, J सुर्वोहो.

| 1          | जो कुणइ मुस-छद्दी बहु-बीयं मोसियप्यमं होइ। जीलुप्पल-दहि-मंडे हरियालामे य रायाणो ॥            | l  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            | मंसोवह्या पिहुला होह् कडी पुत्त-धण्ण-लाभाए । संकड-न्हस्साऍ पुणो होह् दरिहो विएसो य ॥         |    |
| 3          | वसह-मंजरो सिंहो बग्बो मच्छो य जह समा उयरे। तो भोगी वहन्मि य सूरो मंहुक-कुन्छी य ॥            | 8  |
|            | गंभीर-दक्खिणावत्ता णाभी भोगाण साहिया होइ । तुंगा वामावत्ता कुळक्खयं कुणइ सा णाही ॥           |    |
|            | पिहुरूं तुंगं तह उण्णयं च सुसिणिद्ध-रोम-मदयं च । वच्छयलं सुहियाणं विवरीयं होइ दुहियाणं ॥     |    |
| 6          | सीह-सम-पट्टि-भाया गय-दीहर-पट्टिणी य ते मोगी । कुम्म-सम-पुट्टि-भाया बहु-पुत्ता अत्थ-संपण्णा ॥ | 6  |
|            | उबद्ध-बाहुणो बद्धा दासा उण होति मडह-बाहुणो पुरिसा। दीहर-बाहु राया पर्लब-बाहू भवे रोगी ॥      |    |
|            | मेस-विस-दीह-खंधो णिम्मंसो भार-बाहुओ पुरिसो । सीह-सम-मडह-मंसळ-वग्घ-क्लंधे घण होइ ॥            |    |
| 9          | दीह-किस-कंठ-भाया पेसा ते कंबु-कंठया धणिणो । दीहर-णीमंस-णिहो बहु-पुत्तो दुक्खिओ पुरिसो ॥      | 9  |
|            | पीणोहो सुमगो सो महहोहो दुक्लिओ चिरं पुरिसो। भोगी छंबोहो वि य विसमोहो होइ भीसणओ ॥             |    |
|            | सुद्धा समा य सिहरी घण-गिद्धा राइणो भवे दंता । विवरीया पेस्साण जह भगियं लक्खणण्णूहिं ॥        |    |
| 12         | बत्तीसं राईणं एकत्तीसं च होइ भोगीणं। मज्झ-सुहाण य तीसं एका अउण्णाणं॥                         | 12 |
|            | अइ-अडु-थोवा सामा मुसय-दंता य ते णरा पावा । बीभच्छ-करालेहि य विसमेहि होंति पावयरा ॥           |    |
|            | काला जीहा दुहिणो चित्तलिया होइ पाव-णिरयाणं । सुहुमा पडम-दलाभा पंडिय-पुरिसाण णायब्वा ॥        |    |
| 15         | गय-सीह-पउम-पीया ताॡ य हवंति सूर-पुरिसाण । काली णासेह कुलं णीली उण दुक्खजी होह ।              | 15 |
|            | जे कोंच-इंस-सारस-पूसय-सदाणुळाइणो सुहिआ। खर-काय-भिण्ण-भायळ-रुख-सरा होति धण-हीणा॥              |    |
|            | सुहओ विसुद्ध-णासो अगम्म-गामी भवे उ छिण्णम्मि । [ · · · · · · · · · · · · · · · · । ]         |    |
| 18         | दीहाए होइ सुही चोरो तह कुंचियाएँ णासाए । चिविडाएँ होइ पिसुणो सुयगो दीहाएँ रायागो ॥           | 18 |
|            | सूई-समाण-णासो पात्रो तह चेव वंक-णासो य । उत्तुंग-धोर-णासा हरू-गोउळ-जीविणो होंति ॥            |    |
|            | मयवइ-वग्ध-सरिच्छा जीलुप्पल-पत्त-सरिसया दिही । सो होइ राय-छन्छी जह-भणिय लक्खणण्णूहिं॥         |    |
| 21         | महु-पिंगलेसु अथ्यो मजार-समेहिँ पावओ पुरिसो । मंडल-णिब्भा चोरो रोहा उण केयरा होति ॥           | 21 |
|            | गय-णयणो सेणवई इंदीवर-सरिसएहिँ पंडियया। गंभीरे चिर-जीवी अप्पाऊ उत्यलहिँ भवे॥                  | ~1 |
|            | अङ्कसण-तारयाणं अच्छीण भणंति कह वि उप्पाइं । थूलच्छे। होइ मंती सामच्छा दुब्भगो होइ ॥          |    |
| 24         | दीणच्छो घण-रहिओ विउलच्छो होइ भोग-संपण्गो । गिस्पो खंडप्पच्छो भइरत्तो पिंगलो चोरो ॥           | 24 |
|            | कोंगच्छो वह-मागी रुम्खच्छो दुनिखमो णरो होइ । मइविसम-कुकुडच्छो होइ दुराराहमो पुरिसो ॥         | 24 |
|            | कोसिय-णयणास्रोए पुज्ञो महुर्पिगस्रेसु सुह्यं ति । [ · · · · · · · · · · · · · · · · · । । ]  |    |
| 27         | काणाओं वरं अधो वरं काणो ण कयरो । वरमंघो वि काणो वि कंयरो वि ण कायरो ॥                        | 27 |
|            | एएहिँ समं सुंदरि पीई मा कुणसु तेहिँ करुहं वा । पुरिसाहमाण पढमा एए दूरेण वज्जेसु ॥            | 41 |
|            | सुत्त-विउद्ध व्व जहा अबद्ध-रूक्खा अकारणे भमइ । रुक्खा विरुणि-रूवा दिही पावाण णायव्वा ॥       |    |
| <b>3</b> 0 | उज्जयमवलोएंतो तिरियं पुण कोवणो भवे पुरिसो । उद्वं च पुण्ण-भागी भहो य दोसालओ होइ ॥            | 80 |
|            | हीण-अमयाहिँ पुरिसा महिला-कजे य बंधया होंति । दीहाहिँ य पिहुलाहिँ य सुहवा ते माणिणो पुरिसा ॥  | 30 |
|            | महहेहिँ य थूंठहिँ य महप्पमाणेहिँ होति धण-भागी । मूसय-कण्णा मेहाविणो य तह रोमसेहिँ चिरजीवी ॥  |    |
| 33         | विउक्तस्मि भालवट्टे भोगी चंदण सरिसए राया। अप्पाऊ संखित्ते हुंडे पुण दुक्खिया होति ॥          | 33 |
|            |                                                                                              | 33 |

1> प्र मोत्तियं पर्ग P मोत्तियण मो. 2> प्र मंसोविश्या. 3> प्र मंद्रुकः, P कुक्खी य. 5> प्र adds य befor रोम, प्र वच्छत्यलं, प्र विरायर for सिह्याणं. 6> P पिट्ठ for पुट्टि. 7> प्र मोगी for रोमा. 8> प्र adds होर after णिम्मंसो, P समल for मंसल, प्र क्खेंद्र P खेंद्रे, P होति for होर. 9> प्र ह्या for माया, P धिनणा, प्र णिट्टू P विवृ, प्र दिक्खओं for दुक्खिओं. 10> प्र वीभणों for मीसणों. 11> प्र विवरीता, P सेसाणे for पेरसाणे. 12> प्र होति for होर. 13> प्र थोमा, प्र सुतादंता, P बीभत्सः, प्र विसमेहि य होति. 14> P जीवा मुहिणों, P पाव for पाण. 15> प्र पीता, P तालुया हवंति, P दुक्खिओं. 16> प्र जो for जे, P सारसमूसय, प्र सद्दाणुणावणों, P मुद्दे की, P भायणहरूखयरा. 17> P अनंगगामी, प्र तु for उ. 18> प्र का. विद्वार, P चिविदीय. 19> P मुद्दे for सुद्दी, प्र चेंभ, प्र वक्षणासों, P थोरनामों. 20> प्र सिसआय जा विद्वी. 21> P पिगुलेस, P मंडलजुण्हा चोरों, P रोदों, P केयो होदा।. 22> P सेणावर्ड, प्र मंभीरोहिं चिर<sup>2</sup>. 23> प्र अवस्तिण, P मई for मंती, प्र सावच्छों, P दुढ्वों. 24> P संपुण्णों, प्र अतिरत्तों. 25> P कामच्छों for कायच्छों. 26> P नवणोलाए, प्र पुज्जामह, P सुद्दियं. 27> P वरअंथों काणा य वरं न. 28> प्र प्र तिहें, प्र पीर्ति. 29> प्र गुत्ता विद्वव P मुत्तुविज्ञहों व्य. 30> P उज्ज्यमक्लायंतों, प्र adds उज्जु before तिरियं, J om. पुण, J om. भवे, P उदं, प्र भाई अधो य, P त्र for य. 31> प्र बज्जिहि वंथया, P य कद्भया, P पुरिसों ॥. 33> प्र भालबहों, P सरिसओं.

3

6

12

15

18

21

- 1 दीह-वयणा य णीया पिहुले उण होति के वि कंतारा । चक्कागारे णीया वयणे पुण छक्खणण्णूहिं ॥ वाम-दिसाए वामा भावतो जस्स मत्थए दिहो । कुछ-धण-धणिया-रहिओ हिंडउ वीसत्थको भिक्खं ॥
- उन्हें वाहिण-दिसाए सन्त्रो झावत्तो होइ कह वि पुरिसस्स । तस्स घण-घण्ण-सोक्खा छच्छीए भायण होइ ॥ वामावत्तो जइ वाहिणस्म झह वाहिणो न्व वामस्मि । तो होइ सोक्ख-भागी पच्छा पुरिसो ण संदेहो ॥ जइ होति दोण्णि सम्बा झावत्ता तो भवे पुहइ-भत्ता । सन्वावत्तो सुहुओ वामो उण वृहवो होइ ॥
- मडया णिद्धा सुहया अणलामा कलह-कारया होति । केसा दक्खा मलिणा सुहिया दारिद्वंताणं ॥ डर-सुह-भाला पिहुला गंभीरा सद-सत्त-णाभीया । णद-दंत-तया-केसा सुद्धमा पुहईवई होति ॥ जइ णास-वच्छ-कंठो पिट्ट-सुद्दं च अइउण्णयं होइ । अद पाणि-पाय-लोयण-जिब्मा रत्ता सुद्दी राया ॥
- कंठं पिट्ठी छिंगं जंघे य इवंति न्हस्सवा एए । पिहुला हत्था पाया दीहाऊ सुत्थिको होइ ॥ चक्खु-सिणेहे सुद्दको दंत-सिणेहे य भोयणं मिट्टं । तय-णेहेण उ सोक्खं णह-णेहे होइ परम-धणं ॥ केस-णेहेण महाई भोए सुंजंति सम्बहा । मंसलं णेहवत्तं च सम्बं तं सुह-भायणं ॥
- 12 होइ गईए गोंरवं दिट्टीऍ णरीसरो सरेण जसो । गोरो सोमो णिहो होइ पभू जण-समृहस्स ॥ होइ सिरी रत्तच्छे अथ्यो उण होइ कणय-पिंगम्मि । होइ सुहं मासरुए पर्लब-बाहुम्मि इस्सरियं ॥ अण्णाणी ण सुणासो ण वहइ भारं सुसोहिय-क्लंघो । सत्थेण णिथ सुक्लं ण य मग्गइ सुस्सरो किंचि ॥
- 15 शहदीहा शहरहास्ता शह्यूला शहकिसा य जे पुरिसा । शहगोरा शहकिसाणा सन्वे ते दुक्खिया होति ॥ जे कोसिय-रत्तच्छा कायच्छा होति दृहरच्छा य । शहकायर-कालच्छा सन्वे ते पाव-संजुत्ता ॥ तय-रोम-णहा दंता कंसा बोट्टा तहा य णयणेसु । जह णिथ तेसु णेहो भिमया भिक्खा वि णो तस्स ॥
- 18 पावेह उर-विसालो लिन्छ तह पुत्तण कडी-पिहुलो । पिहुल-सिरो घण-घण्णं पिहु-पाओ पावण दुक्खं ॥ जह होति भालवटे लेहाओं पंच दीह-पिहुलाओ । तो सुश्यिओ घणहो विस्त-सयं जीवण णिययं ॥ चत्तारि होति जस्स य सो णवहं जीवण असी वा वि । अह तिण्णि सिट्ट विरसा अह दोण्णि य होति चालीसा ॥ 2) अह कह वि होइ एका रेहा भालिम्म कस्स वि णरस्स । विरसाईं तीस जीवह भोगी घण-घण्ण-संपण्णो ॥
  - कि कह वि हाई एका रहा मालाम्म कस्ताव गरस्ता विरसाई तात आवह माग्राम्यण-संपण्णा । होइ असीइ अधम्मो णवईं पुण अगुलाईँ मज्ज्ञिमको । अट्ट-सयं जो पुरिसो सो राया णिच्छिको होइ॥ एसो संखेवेणं कहिको तुह पुरिस-लक्खण-विसेसो । जइ वित्थरेण इच्छित लक्खेहि वि णित्य णिप्फत्ती॥
- र्थ (२१७) तीए भणियं 'कुमार, सुंदरं इमं, ता किं तए जाणियं इमस्स पुरिसस्स '। तेण भणियं 'एणिए, जहा 24 इमस्स सुद्दाई लक्खणाई दीसंति, तेण जाणिमो को वि एस महासक्तो एत्त-सबर-वेस-पच्छाइय-णिय-रूवो एत्थ विंझ-वर्णतराले किं पि कर्जंतरं अणुपालयंतो अच्छिउं पयत्तो । भणियं च ।
- 27 ता णेति कि पि कालं भमरा अवि कुढय-वच्छ-कुसुमेसु । कुसुमेंति जाव चृया मयरंदुद्दाम-णीसंदा ॥ इमिणा ण होइयन्वं पत्त-सबरेणं' ति । इमं च सुणिऊण सबर-पुरिसेण चितियं । 'अहो, जाणइ पुरिस-लक्खणं । ता ण जुत्तं अम्ह इह अच्छिउं, वचामो अम्हे जाव ण एस जाणइ जहा एस अमुगो' ति चितयंतो समुद्विओ पत्त-सबरो 30 सबरीय ति । तओ तेसु य गण्सु भणियं पृणियाए 'कुमार , अहो विण्णाणं ते, अहो जाणियं ते, जं एस तए जाणिओ' 30 ति । तेण भणियं 'जाणिओ सामण्णेणं, ण उण विसेसेण । ता क उण इमे ति पुढं मह साहसु' ति । भणियं च पृणियाए 'कुमार, एए विजाहरा' । तेण भणियं 'कीस इमो इमिणा रूवेण'। तीप भणियं 'इमाणं विजाहराणं जाणिह 33 श्विय तुमं । भगवओ उसभ-सामिस्स सेवा-णिमित्तं तुद्देण धरणिदेणं णमि-विणमीणं विजाओ बहुप्ययाराओ दिण्णाओ । 33

<sup>1)</sup> Р बदणा, Р होइंति, Р वयणा पुण. 2) Р बामो, Р от. धण. 3) J inter. कह वि and होइ. 4) Р टाहिणो वि वामं ति। ते होइ. 5) Р होइ for होंति, उ पुह for पुहर, Р ट्रह्बो. 6) Р कारिया, Р महिला for गिलणा, Р फुटिया for छुटिया. 7) Р मुहलाला, उ णाभीय।. 8) J adds करखा before कंठो, उ पिट्ठं, उ अति उण्णयं। अहव णिपातलोयण, Р रत्ता for लोयण. 9) प्र कंठ पट्टी, उ दीहाउ मुश्यितो. 10) उ ण for य, Р भोयणं दिट्ठं, उ तु for उ. 11) उ महोदी, Р सुंजई for गुंजित, उ मासालं. 12) उ म गतीए, उ दिट्टीय, म गोरवं ट्टिए नरं सरो, Р गोरो सामो, Р पहूर. 13) Р मुहं सामलए, Р ईसिर्यं- 14) Р अन्नाणं गुणयंसो न हवह तारं, उ दुक्खं for मुक्सं. 15) उ अदिदीहा अदिइस्सा अतिधूला अनिकिसा, उ अतिगोरा अतिकिसणा, उ दुक्खिता. 16) म या । उ अतिकायर. 17) उ ओट्टा म उद्धा, उ भीनता 18) उ उर्विलासो, म कडिप्तिनुलो, उ विहुवातो for पिट्टपाओ. 19) उ मालवट्टे, Р भालवलेट्टाओ, म ते for तो. 20) उ तु for य, म सो नउयं, उ णविंत जीवाओ असीर्ति वा, उ om. अह दोण्णि य होति चालीसा. 21) उ inter. होई and कह वि, म एको, उ जीवति. 22) उ होति असीति, उ णविंत, म निचळओ. 23) उ adds तुन्द after एसी, म लक्खेण. 24) उ तीय, म ति। for ता, म किं तयए, म सुह for जहा इमरस सुहाइं. 25) उ णिअय. 26) उ चिट्ठह for अच्छिउं पयत्तो. 27) उ आउलीय for कुडयवच्छ. 28) म от. इमिणा ण to सबरेणं ति।, उ च सोकण सबरेण वितियं. 29) म अम्हाण इहाच्छिउं, म от. अम्हे, उ अमुओ for अमुगो, म अच्युट्टिओ for समुट्टिओ. 31) उ केण उण, म от. मह. 32) उ एते, उ इमेण for इमो, उ तीय, उ इमिणा for इमाणं. 33) म उसहामामियरस, म विज्ञा बहुः.

1 ताणं च कच्या साहगोवाबा, काओ वि काल-मजागएहिं साहिर्कात, काओ वि जलगे, अच्या वंस-कुर्डगे, अच्या व्यवस्य चित्र हुंसे, अच्या गिरिवरेसु, अच्या कावालिब-वंस-घारीहिं, अच्या मातंग-वंस-घारीहिं, अच्या रवकास-उ क्रवेणं, अवरा वाणर-वंसेणं, अच्या पुर्लिट्-क्रवेणं ति । ता कुमल, हमाणं सावरीओ विज्ञाओ । तेण हमे हमिणा वेसेणं 8 विज्ञा साहिउं पयचा । ता एस विज्ञाहरो समसीओ । असिहत्रएण वंभ-चरिया-विहाणेण एख विवरह ' सि । अणियं च कुमारेण 'कहं पुण तुमं जाणासि जहा एस विज्ञाहरो' ति । तीए भणियं 'जाणामि, णिसुयं मए कीरेण साहियं । 6 एक्सिम वियहे अहं भगवओ उसभ-सामियस्स उवासणा-णिमित्तं उवास-पोसिहया ण गया फल-एस-कुसुमाणं बंबतरं । 6 एक्सिम वियहे अहं भगवओ उसभ-सामियस्स उवासणा-णिमित्तं उवास-पोसिहया ण गया फल-एस-कुसुमाणं बंबतरं । कीरो उण गओ । आगओ य दिवहस्स वोलीणे मञ्चावह-समए । तओ मए पुष्किओ 'कीस तुमं अजं हमाए केलए मागओ सि'। तेण भणियं ' बो वंचिपासि तुमं जीए ण दिट्टं तं लोपणाण अध्येत्य-सूर्य अविट्टउव्वं ' ति । तभो एस मए सिकोजहलए पुष्किओ 'वयस्स, दे साहसु किं तं अच्छरियं'। तओ हमिणा मह साहियं जहा 'अहं अब्ब गओ वणंतरं । १ तथ्य य सहसा णिसुओ मए महंतो कलयलो संख-त्र-मेरी-विणाय-मिस्सओ । तभो मए सहसुक्मेतेण विच्णं कच्यं कच्यरिए उण दिसाए एस कलयलो ति । जाव णिसुयं जत्तो-हुत्तं भगवओ तेलोक-गुरुणो उसह-सामिस्स पिता । तभो अहं कोकहला- 12 करमाण-माणसो उवगओ तं पएसं । ताव पेच्छामि विच्वं णर-णारीयणं भगवओ पुरुओ पणामं करमाणं।

🖇 २१८ ) तक्षो मण् चितियं इमे ते देवा णीसंसयं ति । भहवा ण होति देवा जेण ते दिहा मण् भगवको केविछिणो केवल-महिमागया । तार्ण च महियलम्मि ज कर्माति चलजया ज य जिमेस्संति जयजाई । एयार्ण पुज महिबद्रे संठिया 15 चळणया, जिमिसेंति जयणाई । तेज जाणामो म एए देवा । माजुसा वि ज होंति, जेज अहक्त-रूवादिसया गयगंगण- 15 चारिणो य इमे । ता ण होति खरणीयरा । के उण इमे । भहवा जाणियं विज्ञाहरा इमे ति । ता पेच्छामि किं पुण इमेहि एत्थ पारढं ति चित्रयंतो णिसण्णो अहं चूय-पायवोचरम्मि । एत्थंतरम्मि णिसण्णा सन्वे जहारुहं विजाहर-णरवरा विजा-18 हरीओ य । तओ गहियं च एकेण सन्त्र-स्वन्सणावयय-संपुष्णेण विज्ञाहर-जुवामएण परम-पिहाणो रयम विचित्तो कंचण- 18 घडिको दिव्व-विमल-सलिख-संपुष्को मंगल-कळसो । तारिसो चेय दुईओ उन्खिनो ताणं च मज्हे एक्काए गुरु-जियंब-यिंब-मंथर-गर्ड -विकास-चलण-परिक्सलण-क्सलिय-मणि-णेउर-रणरणासद्-मिलंत-ताल-वसंदोलमाण-बाहु-लह्याए विजाहरीए । 21 बेस्रुग य ते जुवानमा दो वि अल्लीणा भगवजो उसभ-सामिय-पडिमाए समीवं। तजो 'जय जय'ति भनमागेहिं समकालं 21 चिय भगवओ उत्तिमंगे वियसिय-सरोरह-मयरंद-बिंद्-संदोह-पूर-पसरंत-पवाह-पिंजरिजत-भवल-जलोज्मरो पलोहिओ कणय-कलस-समृहेहिं। तको समकारूं चिय पह्याइं पडहाहं। ताडियाओ झल्लरीओ। पवाइयाइं संसाइं। पग्गीयाइं मंगलाइं। 24 पिक्रवाहं शुद्द-वयणाहं । जवियाहं मंताहं । पणिचया विजाहर-कुमारया । तुट्टाओ बिजाहरीओ । उन्ने पर्वति किंपुरिस ति । 24 तकों के वि तत्य विकाहरा क्वंति, के वि अफ्तोडेंति, के वि सीह-णावं पशुंचिति, के वि उक्कट्टिं कुलंति, के वि हलहरू कं के वि जयजयावेंति, के वि उप्पर्यात, भण्णे णिवयंति, भवरे जुड़्मंति । एवं च परमं तोसं समुम्बहिउमादसा । तस्त्रो 27 भगवं पि ण्हाणिओं तेहिं जुवाणपृहिं। पुणो चिलित्तो केण वि सयल-वर्णतर-महमहंत-सुरहि-परिमलेणं वर्णागराय-जीकेणं। 27 तमो मारोबियाणि य सिय-रत्त-इतिण-पीव-णील-सुगंध-परिमडायड्डियालि-माडा-बलय-सुहलाइं जल-धड्डय-दिन्व-कुसुमाइं। उप्पार्किषं च कालायस-कुंदुरुक् मयणाहि-कप्पूर-पूर-हज्झमाण-परिमळ-करंबिजमाण-भूम-भूसर-ग्यणयलाबद्ध-मेह-एहख-30 संकास-इरिस-डड्डंड-तड्डविय-सिहंडि-कुल-केयारवारड्-कलयलं धूव-भायणं ति । एवं च भगवंतं उसह-णाहं पूह्रजण शिवेह्याहं 30

<sup>1 &</sup>gt; P om. साओ वि कालमञ्जागएहिं साहि जांति, P कोओ वि जलगो. 2 > P om. अण्या मार्नगर्वेस्थानीहि. 3 > P अन्ना (for अवरा) वा नरवेसेणं, P इमाओ for इमाणं, P out. इसे. 4) र P प्यत्तो, P असिहारणेण, P वियरत्ति कुमारेण मणियं यं कहं. 5) उ तीय for तीए, P om. जाणिम, P कीरसयासा भी for कीरेण साहियं. 6) P adds मि after एक्सिम, P उसह-उ सामित्स, उ उवासओसिबया, P om. पत्त. 7) P या for य, उ वोलीय, उ om. तओ मए पुच्छिओ, उ तुमं मर्ज्ज एमाए. 8) P भागियं उदंनियासि, P om. तं, J भूतं P क्सूयं 9) J वएस for दयस्स, J साह कि भि तं अच्छर्शां, J inter. अञ्ज & अहं. 10) Pom. मए, J णिणाओ। तओ, P तए for तओ, J सङ्ग्रम्तरेण P सहमुत्तंतेण. 11) P सुणियं for जिस्यं, मग्बओ उसमस्स पिडमा । तओ अहं पि कोऊइलइलडलाजरमाणमाणसो, १ कोऊइलाऊरमाणसो. 13) P देव निरसंसयं, P writes केविलिणो four times. 14) P केविलिमहिमा P महियलं न, J om. य, P निमिसंति, P एयादुं पुण गमहिवहा, P संद्विया 15 > ग जाणिमो, P मणुसा, P स्वातिसया 16 > ग यारिणो for वारिणो, P मणुया for धरणीयरा, J adds वा after धरणीयरा. 17 > P पायवसाद्यामा 18 > P om. विज्ञाहरजुवाणएण, P रयणचित्ती. 19 > P om. चैय, अ दुइओ, P अक्लित्तो for उक्लितो, P om. च अ गिरि for गुरु. 20 ) P गई for गई, P -मलिय, अ विकाहरीओ. 21) P जुनाणेया, P उसल्सामियपिकमासमीनं, J जयनयं ति 22) प्रसरंदु P मयरिंद, J पूरवरसण्यवाद, P जरोज्यारो 23) म्बलसमुहेद्दि, P adds ताइं after पहलाई, P पर्गाथाई. 24) म जरआई मंताई, म केंपुरिसा सत्ति (झत्ति?), P किपुरिसा ! केइ तत्थ . 25 > P उक्क हिं, P om. के वि इल इल सं। के वि अयजयावेति । 26 > P om. च after एसं, P तोसमुन्दिह 27) प्रणिम्महंन for महमहंत, P वर्षांगराय, प्रजोवण. 28) प्र सुझंध 29) P क्संबुरुक, P धूमस्सर, P पडह for पडल. 30 > P उदंह, J -कुले-, P केयापारहर

30

1 केहिं पि पुरको णावाबिहाई सज्ज-पेज-विसेसाई। स्को समकालं निय विश्वाहिं शुईहिं शुणिकण मत्तवंत सर्थ एकं 1 काउसागं घरणिंदस्स णाग-सहयो माराहकावत्तियाए, दुइपं जीविजनमहिवाए जग्ग-महिसीए, तह्यं सावरीए महाविजाए। 3 एवं च काऊण णमोक्कार-पुरवयं अववारियाहं अंगाओ रचणाहरणाई, परिहिवाहं पच-वक्काई, गहियं कोएंदं सरं चावहों 3 वक्कि-क्याहिं उद्दो उमर-केस-पन्मारो पविवच्छो पत्त-सवर-वेसं। सा वि जुवाणिया गुंजा-फळ-माळा-विमूलणा पविवच्छा सव-रिक्तवं। ता विवा क्या ताणं पविवच्छा सवर-वेसाणं साहिया महारायाहिराएण सवराहिवहणा महासावरी विजा क्या ताणं विवा क्या विवा क्या ताणं विवा क्या विवा क्या विवा क्या ताणं विवा क्या ताणं विवा क्या विवा क्या विवा क्या क्या विवा क्या विवा क्या विवा क्या विवा क्या क्या विवा क्या क्या विवा क्या क्या विवा क्या क्या क्या विवा क्या क्या विवा क्या क

§ २१९ ) तनो मिणयं प्रेक्षणं ताणं मञ्जानो विकाहराणं नावयु-करवणंजिला। 'भो भो सोनपासा, भो भो विकाहराहिवाई पुढ्यं सवरसीको णाम सन्दन-सिद्ध-सावर-विकानोसो महत्त्वा १ महत्त्वाचे। सो य अजेय-विजाहर-परिद्ध-सिर-मडद-चूडामणि-जिहासेय-चळणवहो रजं पालिकण उप्यच्न-वेराग-मजो पिक्षण्य-जिणवर-वयम-किरिया-मगो सन्द-संग-परिद्धायं काळण पृत्यं गिरि-कुहरे ठिखो। तस्स पुरेण सवर-सेणावह-12 जम्मचेपण महाराहणा असीप गुरुणो पीईए पिउणो एस्य गिरि-कुहरियम प्सा फिर्डिग-सेलमई भगवको उसमस्य पिटमा १२ जिवेसिया। तप्पमूई चेय जे सावर-विजाहिवहणो विजाहरा ताणं पृत्रं सिद्धि-खेर्तं, हमाए पिडमाप पुरुषो दावध्वा, एस्य वणे विवासियवं। ताणं च पुन्व-पुरिसाणं सम्ब-कालं सन्दाओं विजालो सिज्यंतीनो। तन्नो हमस्स वि सम्बन्धाह-पुत्तस्स १६ सर्वासिवस्स सवर-वेसस्स अगवनो उसम-सामिस्स पभावेणं घरणिंदस्स णामेणं विजाण सिज्यंत्र से विज्ञ सि । १६ महाह भो सक्वे विजाहरा, 'सन्द-संगलेहिं पि सिउनउ से कुमारस्स विज्ञ' ति। तभो सन्वेहि वि समकालं भणियं। 'सिज्यव से विज्ञा, सिज्याद से विज्ञ' ति भणिऊण उप्यह्या तमाल-दल-सामलं गयणवर्कं विज्ञाहरा। तनो ते दुचे वि पुरिसो १८ महिला य हहेव ठिया पिडवण्ण-सवर-वेस ति।

§ २२०) तथो कुमार, इमं च लोकण महं महंतो कोजहलो थासि। भणियं च मए 'वर्षस, कीस तए वहं अ पेच्छाविया तं तारिसं इंसकीयं'। भगवओ पूथा रह्या, साहम्मिया विकाहरा विका-पिडवण्या घ। अभावियं तं तुह 21 प्रिसं ति। तथो इमिणा भणिवं 'तीए वेलाए तेण अपुन्व-कोउएण मे अत्ताणयं पि परहुद्दं, अच्छसु ता तुमं ति। ता संपयं 21 तुह ते विज्ञा-पिडवण्णे सवर-बेस-धारिणो जुवाणे इंसेमि' ति। मए भणिवं 'एवं होउ' ति। गवा तं पएसं जाव ण हिट्टा ते सवस्या। पुणो अभ्याम्म दिवहे अम्हागं पिडमं जमोह्मारयंताणं आगया दिट्टा ते अम्हेहिं। तेहिं पि साहम्मिय ति कालण 24 कथो काएण पणामो, ज उण वायाए। तप्पहुईं च णं एए अम्हाणं उडण्सु परिव्यममाणा दियहे विवहे पायंति। तेण 24 कुमार, अहं जाणिमो हमे विज्ञाहरा। इमेणं मह कीरेणं साहियं इमं ति। तथ् पुण सरीर-छक्त्यण-विहाणेणं चेय जाणिया। अहो कुमारस्स विज्ञाणाइसओ, अहो कुसलक्तणं, अहो बुद्ध-विसेसो, अहो सस्य-जिम्मायक्तणं। सम्बहा

जिणवर-वयणं श्रमयं व जेण श्रासाइयं कयत्थेण। तं पत्थि जं ण-याणइ सुवर्ष्णईवेण भावाणं ॥ ति भणमाणीए पसंसिको कुमारो ति ।

§ २२१ ) तमो थोव-बेखाए म भणियं कुमारेण । 'एणिए,

। एकं भणामि वयणं कञ्चयमणिर्द्धं च मा महं कृष्य । दूसहणिकं पि सहंति णवर अवमरिश्रया द्वावणा ॥' ससंख्यमं च चितियं एणियाए 'कि पुग कुमारो णिहुरं कडुर्यं च भणिहिइ । बहवा,

<sup>1)</sup> म्र कार्ल for केहि, Р धुतीहिं, Р क्यमेकं 2) Р धर्मि इनागं, म्र जागरण्णो, Р आराहण्वित्तं, म्र ठा जीवियव्यहियाण.
3) Р от. च, Р от. परिहियादं, म्र परिहिहाइं हिआई पत्तं, म्र कोडण्डसरं, Р च वडो विद्धलयाहिं टमर. 4) म्र हासर for टमर, Р वंसं for वेसं, मसरत्त्रणा । 5) Р पडिवण्णं, Р समराहिवहणो, महासामरा, Р तत्तो for कण्णं. 6) मिडवण्णो ।
Р मूण्वयं. 7) म inter. गुक्मणो and वंदिओ, महाहम्मअयणो, म ठा. य. 8) Р एक्सेणं, Р लेंजलिणो ।, महोत्रणाः 9) मधीसणं, मसिद्धस्वर, Р निक्जो- 10) Р चूडामणिसियचलणवडो, मंतियवलयवडो रक्जं, मपिवकण, Р उपण्वत्यममाो, 11) महाय, मसेणावहणा व नाम । तेण महाराहणोः 12) मितीय, महिरा फिडिंग, मिडिंग, महिरा पिडिंग, मिडव्या निक्शां विज्हां ति महिरा मार्वेक्तर्या, विद्या विज्ञा विज्हां ति महिरा पिडिंग, विद्या कि प्र दायव्या । विश्वा विज्ञा कि पिडिंग, मिडिंग, मिडिंग

. 1 अबि णिषडह अधिगाल-मुम्मुरो चंद-मंडलाहिंतो । तह वि ण जंपह सुयणो वयणं पर-वृसणं दुसहं ॥' ति चिंतयंतीए भणियं 'दे कुमार, भणसु जं भणियव्यं, ण ए कुप्पामो' ति भणिए जंपियं कुमारेण ।

3 'संतोसिजाइ जलां प्रिजाइ जलांगिही वि जलएहिं। सज्जण-समागमे सज्जणाण ण य हो इ संतोसो ॥ 3 ता पुणो वि भणियस्वं। अच्छह तुस्से, मए पुण अवस्सं दिन्खणावहं गंतन्वं ति, ता वशामि'। एणियाए भणियं 'कुमार, अइंगिहुरं तए संलक्तं'। कीरेण भणियं 'कुमार, महंतं किं पि दिन्खणावहे कर्जा जेण एवं पिथको दिसाहोयं'। 8 कुमारेण भणियं 'रायकीर, एमं णिमं, महंतं चेय कर्जा'ति। कीरेण भणियं 'किं तं कर्जा' ति। कुमारेण भणियं 'महंतो एस 6 बुक्तंतो, संखेबेण साहिमो ति। अवि य,

पढमं अब्भत्यणयं दुइयं साहम्मियस्स कजं ति । तइयं सिव-सुह-मूर्छं तेण महंतं इमं कजं ॥'

9 ति भणमाणो समुद्विको कुमारो । तको ससंभमं भणुगको एणियाए कीरेण य । तक्षो थोवंतरं गंतूण भणियं एणियाए 9 'कुमार, जाणियं चेय इमं महंत-कुल-पभवत्तणं अम्हेर्हि तुन्म । तह वि साह अम्हाणं कयरं सणाहीकयं कुलं एएण अत्तणो जम्मेण, के वा तुन्मं तुमंग-संग-संगगुलसंत-रोमंच-कंचुय-च्छवी-रेहिर-चलण-जुयला गुरुणो, काणि वा सयल-12 तेलोक सोहग्ग-सायर-महणुग्गयामय-णीसंद-बिंदु-संदोह-घडियाइं तुह णामन्खराई, कत्थ वा गंतब्वं' ति भणिश्रो कुमारो 12 जंपिडं समाहतो । 'अवस्सं साहेयव्वं तुम्हाणं, ण वियप्पो एत्थ कायव्वो ति । ता सुणेसु ।

§ २२२ ) अध्य भगवनो उसम-सामिस्स बालत्तण-समय-समागय-वासव-करयल-संगहिडच्छु-लिट्ट-दंसणाहिलास15 पसारिय-लिट्ट-मुणाल-णाल-कोमल-बाहु-लयस्स भगवनो पुरंदरेण भणियं 'किं भगवं, इक्खु अवसि' ति भणिए 15
भगवया वि 'तह' ति पिडविजय गिहयाए उच्छु-लट्टीए पुरंदरेण भणियं 'भो भो सुरासुर-णर-गंधव्वा, अज्ञपिमहं
भगवनो एस वंसो इक्खागो' ति । तथ्पिमहं च णं इक्खागा खितया पिसद्धा ताव जा भरहो चक्कवट्टी, तस्स पुत्तो बाहुबली
18 य । तन्नो भरहस्स चक्कविट्टणो पुत्तो भाइबजसो, बाहुबलिणो उण सोमजसो ति । तन्नो तप्पिमहं च णृणिए, एक्को 18
बाह्य-वंसो दुइन्नो सिस-वंसो । तन्नो तत्थ सिस-वंसे बहुएसु राय-सहस्सेसु लक्खेसु कोडीसु कोडाकोडि-सण्सु अहक्कंतेसु
दुवसमो णाम महाराया अनोज्ञापुरीए जानो । तस्स अहं पुत्तो ति । णामं च मे कयं कुबलयचंदो ति । विजयाए
21 णयरीए मज्ज्ञ पन्नोयणं, तत्थ मए गंतव्वं' ति । इमिन्म य भणिए भणियं पृणियाए 'कुमार, महंतो संतावो तुह जणय- 21
जणणीणं । ता जह तुज्जाहिमयं, ता इमो रायकीरो तुज्ज्ञ सरीर-पउत्तिं साहउ गुरूणं' ति । तेण भणियं । 'एणिए, जह तरइ
ता कुणड एयं । पृथणिजो गुरुयणो' ति भणमाणो पणामं काउं चलिओ पवणवेओ कुमारो । पिडेणियत्ता हियय-मण्णु24 णिष्मर-बाह-जल-लव-पिडवज्ञमाण-णयणा पृणिया रायकीरो वि । कुमारो वि कमेण कमंतो अणेय-गिरि-सरिया-संकुलं 24
विज्ञाहं बोलिको । दिट्टो य णेण सज्ज्ञ-गिरिवरो । सो य केरिसो । अवि य ।

बउलेला-वण-सुहन्नो चंदण-वण-गहण-लीण-फणि-णिवहो । फणि-णिवह-फणा-मंदव-रयण-विस्टृंत-बहल-िमिरोहो ॥

27 तिमिरोह-सिरस-पसिय-सामल-दल-बिलसमाण-तरु-णिवहो । तरु-णिवहोदर-मंदिय-कोइल-कुल-कल्यलंत-सहालो ॥

27 कल्यल-सहद्भाविय-कणयमउक्तुत्त-बाल-कण्यूरो । कण्यूर-पूर-पसरंत-गंध-लुद्धागयालि-हलबोलो ॥

हलबोल-संममुब्भंत-पवय-भुय-धूयसेस-जाइ-वणो । जाइ-वण-विहुय-णिवहंत-पिक्क-बहु-खुडिय-जाइ-फलो ॥

30 जाई-फल-रय-रंजिय-सरहर-पज्झिरिय-णिज्झर-णिहाओ । णिज्झर-णिहाय-पिरसेय-बिहुयासेस-तरु-गहणो ॥ ति 30

ह्य सज्झ-सेल-सिहरओ णेदण-वण-सिरसओ विभूइयाए दिहो अदिहुउब्बओ उक्कंतुलओ जण् कुमारेण । तं च पेच्छमाणो वश्य कुमार-कुवलयचंदो जाव थोवंतरेण दिहो अगेय-विणय-पणिय-दंड-भंड-कुंडिया-संकुलो महंतो सत्थो । जो व कइसओ ।

33 मरु-देसु जइसओ उद्दाम-संचरत-करह-संकुलो । हर-णिवासु जइसओ ठेकंत-दिरय-वसह-सोहिओ । रामण-रज्जनइसओ 33

<sup>1)</sup> प्रअचिन्दाल, प्रश्हुमणं. 2) Pom. जं, P सिंग्यं ए जियं. 3) प्रजलिमिहिम्म जलएहिं. 4) प्रताव for ता. 5) P दिसाभोगं. 6) P एविममं। महंतं चेव, Pom. तं, Jom. एम वुत्तंतो. 10) प्रजुल्पभन्, प्रते for एएण. 11) प्रतिमंगसंगसुल्लसंत- P तुमंगमंगसंभमुल्लसंतं पुलिशोगंच-, J repeats चलण, P जुयलो. 12) प्रसर् for सायर, प्रअम्हणीसंद. 13) Jom. एत्य. 14) P उसह, P समयं, J करयलाओं संगितियच्छु. 15) P om. णाल, P दिस for अदिस. 16) P तिहित्त, प्रगंधव्या मञ्जपभुदि भगवओं. 17) प्रतप्यमिति, P om. णं, P इक्त्यागत्तिया. 18) प्रतप्पभूरं. 19) प्रकोशालीस्त्रिमुन् 20) P दृद्धभमो, J अयोज्ञा P आउज्ज, J विजयाण य पुग्यरीण मज्जं. 21) P इग्रं मणिए, P जणाय. 22) प्रवमिति for तुज्जाह, J तुज्भ for तुज्ज, P adds न before तरह. 24) प्रविभज्ञभाण P पृष्टियज्ञसमाण. 25) P बोलिय for बोलिओ, P om. य before जेण. 26) P फल for क्रिंग, P om. क्रिंगिवह. 27) प्रणितहीं सर, P मंजु for कलयलंत. 28) P सहुङ्घाविय, P मयुक्खुण P मयुक्खुत्त. 29) प्रश्वासेस P ध्यसेस, P om. जाहवण, J om. विद्वुय, P बहुफुडियजाहवलों. 30) P om. णिज्ञर in 2nd line, P परिसेस-, P om. ति. 31) P लेस for सेल, P विभूतिआए दिहो व्यओ, J जाए कुमारएण, P च मेच्छमाणों. 32) P थोवं दे दिहो, P महंती हत्थसर्थों. 33) P हिर for हर, P दक्तंत, J दिर्यवरवसह, P रख्न for रज्ज.

27

उद्दाम-पश्चत्त-खर-दूसणु । रायंगणु जद्दसभो बहु-तुरंग-संगभो । श्विमणि-मग्गु जद्दसभो संचरंत-विणय-पवरु । कुंभारावणु । जद्दसभो अणेय-भंड-विसेस-भरिभो ति । अवि य ।

प्रथंतरिम स्रो कमेण णह-मंहलं विलंधेंडं। तिमिर-महासुर-भीओ पायाल-तलिम व पिन्हों॥ तस्साणुमग्ग-लग्गो कत्थ य स्रो ति चिंतयंतो व्व। उद्धावह तम-णिवहो दणुहंद-समप्पभो अहरा॥ तरुयर-तले सुयह व विसह व दरीसुं वणिम पुंजहओ। उद्धावह गयणयले मग्गह स्रं व तम-णिवहो॥ उद्धाह धाइ पसरइ वियरह संठाइ विसइ पायालं। आरोसिय-मत्त-महागओ व्व अह तज्जप् तिमिरो॥ हय प्रिसे प्रओसे तम-णिवहंतिरय-सयल-दिसियके। आवासियम्म सत्थे हमे णिओया य कीरंति॥

18 सामिगया जामइल्लया, गुढिया तुरंगमा, णिरूविया थाणया। एवं बहु-जण-संभम-कलयल-हलबोल-बहुला सा राईं 18 खिजिउं पयत्ता। श्रवि य, वियलंति तारया, संकुर्यति सावया, उप्पर्यति पिक्खिया, भूयिलेजंति महासउणा, करयरेंति चडय-कुले ति । तिम्म य तारिसे पहाय-समए भिणयं पिन्छम-जामइल्लएहिं। 'भो भो कम्मयरा, उट्टेह, प्रलाणेसु करहे, चलउ सत्थो, दह प्रयाणयं, विभाया रयणि'ति । इमिम य समए पह्याई त्राई, प्रगीधाई मंगलाई, प्वाइयाई संखाई, 21 उट्टिओ कलयलो, विद्युद्धो लोओ, पल्लाणिउं पयत्ता। किं च सुव्विउं पयत्तं। श्रवि य, अरे अरे उट्टेसु, डोलेसु करहए, सामग्गेसु रयणीओ, कंठालेसु कंठालाओ, णिक्खिवसु उवक्खरं, संबेलेसु पढउडीओ, गेण्हसु दंडीयं, श्रारोहेसु भंडीयं, 24 अप्फोडेसु कुंडियं, गुडेसु तुरंगमे, पल्लाणेसु वेसरे, उट्टावेसु बहुले। श्रवि य,

तूरसु पयद्द वचसु चक्रमसु य णेय किंचि पम्हुटं । मह सक्षो उद्यक्तिमो कलयल-सहं करेमाणो ॥ एरिसम्मि य काले हलबोलिए वद्दमाणे, पयत्ते कलयले, वावडे भाडियत्तिय-जणे किं जायं । भवि य,

हण हण हण क्ति मारे-चूरे-फालेह लेह लंपेह। खर-सिंग-सह-हलबोल्ज-गब्भिणो घाइओ सही॥ एत्थाणंतरं च। भवि य,

सो पत्थि कोइ देसों भूमि-विभायिम णेय सो पुरिसो । जो तत्थ णेय विद्धो बिंदु-भिल्लाण भल्लीहिं ॥ 50 तओ तं च तारिसं बुत्तंनं जाणिउण भाउलीहूओ सत्थाहो, उट्टिया आदियत्तिया, जुडिझउं पयत्ता, पवत्तं च महाजुद्धं । 30 तओ पभूओ भिल्ल-णिवहो, जिओ सत्थो भेल्लिओ य, भिल्लिहिं विकुंपिउमादत्तो । सन्वाहं घेप्पंति सार-भंडाहं ।

<sup>1)</sup> प्र पयरत्तखदूसणु, प्र वियणि for विमणि, प्र पत्र for प्रवस्त, प्र कुंगारावातः 3) प्र वहंत, प्र सम्म for सज्झ, प्र inter. सत्यो थ सत्थं, प्र सत्यण्णू for सज्ज्ञते. 4) प्र विश्विति कि (5 प्र om. ति, प्र महा for मह, प्र किंचित्ररिं, प्र वचोहिति प्र चिहितः 6) प्र महा, प्र मयण for मयर, प्र सिठिया for संसिया, प्र ततु for त्र शे. 7) प्र मम गंतुं, प्र थोअंतरं, प्र वितिकण दिहो. 9) प्र om. तओ, प्र उच्चित्रओ सत्थो गंतं, प्र adds च before तं, प्र पयत्तो । पत्तो य गिरिवरमहाडईए मज्झुदेसं । तत्थ आवासिओ एकंमि पपसे आसन्नाओ. 11) प्र बाहिरिं, प्र असाराई । विरईया, प्र आयत्तियाः 13) प्र पायालयलंगि, प्र पहोः 14) प्र व for य, प्र उद्घावहः 15) प्र तरुअर्थले सुठाइ व, प्र विरयर्ह for विसह, प्र om. व, प्र दिसं प्र दिरिष्ठ विणीम, प्र उद्घावहः 16) प्र उद्घावहः हाह, प्र पायालो, प्र आरोसि-, प्र मह for अह, प्र अहं भंजप सूरोः 17) प्र णिओआणु कीरंतिः 18) प्र जामहिल्या, प्र लाई for राई. 19) प्र वियरंति, प्र उपायंति, प्र मुत्रलेक्जीते, प्र कर्यरंतिः 20) प्र कुलं ति, प्र पल्लिमंजामहिल्हाः, प्र उद्घावहः, प्र पहाणेह्मं कि पल्लाणेमुः 22) प्र om. विमुद्धो लोओ, प्र किंचि, प्र मुद्धिनं, प्र प्रता, प्र om. अवि यः 23) प्र रयणिओ, प्र संबोलेमु, प्र पल्लालेए, प्र हलबोलिय, प्र आवहे for वावहेः 27) प्र om. लेहं, प्र लुपह निरासं । खरः 29) प्र कोवि देसो, प्र वदी for विद्धो, प्र अवहे किला स्वाहे, प्र सल्वाहो, प्र आहियित्तयं, प्र प्रता प्रचेताः 31) प्र om. मेलिओ य, प्र om. भिहेष्टिं, प्र भावताः, प्र स्थंतरंगि for सन्वाहं, प्र सब्द for सारः

20

33

1 § २२४) प्रश्नंतरिम सत्थाहस्त दुहिया घणवई णामा । सा य दिसो-दिसिं पणट्टा । परियणे वासाइय रेसे । णट्टे य सत्थवाहे भिल्लेहिं घेष्णमाणी सा वेवमाण-पन्नोहरा महिला-सुल्लेण कायरत्त्राण विणविज्ञमाणी भरहरेंत-हिबकिया 3'सरणं सरणं' ति विमग्नमाणी कुवल्ल्यचंद-कुमारं समलीणा । भवि य,

गुद्ध-थण-णियंष-पदभार-भारिया भिछ-भेसिया सुयण् । सरणं विमग्गमाणी कुत्रखयचेदं समझीणा ॥ अविषं च तीए ।

6 'तं दीसिस सूर-समो अहं पि भिलेहिँ भेसिया देव। तुआ सरणं पवण्णा रक्खसु जह रिक्खिउं तरिस ॥' कुमारेख वि 'मा भावसु, मा भावसु'ति भणमाणेण एकस्स गिहवं भिल्लस्स हडेण घणुवरं। तं च घेचूण वरिस्तिडमाडक्तो सर-विवरं। तश्रो सर-णियर-पहर-परदं विलेवं तं भिल्ल-वर्तः। तं च प्रकायमाणं पेव्छिडण उद्विशो सर्व चेव भिल्ल-9 सेवाहिको। भविवं च णेण। 'शरे अरे, साहु जुनिहायं। अवि य।

बासासिय क्रियय-बलं बिकिहय-सेसं पढ़ाइयं सेष्णं । आरोसिय-मत्त-महागओ व्व दुईसणो बीर ॥ ता एइ मज्ज्ञ समुहं किं बिकिवाएसि कायर-कुरंगे । बीर-सुवण्णय-वण्की रण-कसवट्टिम्म जिब्बड्ड ॥' 12 इमं च भणियं जिसामिऊण वलंत-जबले जिस्तिक जिस्तिक जिस्तिक अधियं कुमारेण ।

'चोरो त्ति णिंदणिको भिह्यो त्ति ण दंसणे वि मह जोग्गो । एप्हिं पुण वयणेहिँ मज्झ उभयं पि पग्हुहं ॥ छल-घाइ त्ति य चोरो कस्थ तुमं कस्थ प्रिसं वषणं । ता पत्तिय होसि तुमं मणय म्ह रणंगणे जोग्गो ॥'

15 सि भणमाणस्य पेसियं कुमारस्स एकं सर-वरं। तं पि कुमारेण दूरको चेय छिण्णं। तको कुमारेण पेसिया समयं चिय 15 दोण्णि सर-वरा। ते हि भिक्कद्दिवेण दोहिं चेय सरेहिं छिण्णा। तको तेण पेसिया चउरो सर-वरा। ते वि कुमारेण विच्छिण्णा। तको पयत्तं समंजसं जुईं। सर-वर-धाराहिं पूरिउं पयत्ता णव-पाडस-समय-जरूया विच णहपछं। ण य प्को 18 वि छिटिउं तीरह। तको सरवरा कस्थ दीसिटं पयत्ता। अवि य,

गयणिम कमेति सरा पुरको ते चेय मग्नको बाणा । घरण्यिक्छिम य खुत्ता उर्वारे स्टंति भगर व्य ॥ एवं च जुन्ममाणाणं पीण-भुया-समायद्वणायासेण दल्लियाई काल्वट्टाई, उन्मियाई घरणिवहे, गहियं च वसुणंदयं 21 मंडकग्गाई च, दोहि वि जणेहिं तभो विरह्याई करणाई । वल्जिं समादत्ता । अवि य,

सण-बल्जं-सज-धारण-उच्चण-संवेह्मणा-पयाणेहिं । जिद्दय-पहर-पडिब्छण-बारण-संसुक्णोहिं स ॥

§ २२५) एवं पि पहरंताणं पृक्षों वि छिलिउं ण तीरह्। तभी शिट्टुर-पहराहवाइं सुसुमृरियाइं दोष्णि वि
24 वसुणंदयाइं, तुष्टाणि य मंडलागाइं। तभी ताइं विउन्तिक्षण समुन्स्वयाओं कुन्नलप-दल-सामकाओं खुरियाओं। पृष्णे 24
पहरिउं पयत्ता, उद्धप्पहार-हत्थावहत्थ-हुलिप्पहारेहिं भवशेष्यरं। ण य एको वि छिलिउं तीरह्। तभी कुमारेण गुरूयामरिसरोस-फुरुफुरायमाणाहरेण भावद्ध-भिउडि-मीम-भंगुर-भासुर-वय्येण दिण्णं से दृष्प-सायणं णाम अंघं। तभी भिछाहिवेण वि
27 दिण्णो पिडवंघो। कहं कहं पि ण तेण मोइओ भिछाहिवेण। तभी वितियं च तेण 'शहो, को वि एस महासत्तो णिउणयर- 27
कला-कोसछ-संपुण्णो ण मए छलिउं तीरह्। मए पुण एयस्स हत्थाओं मणू पावेयन्त्रो। जिभी वहं हमिणा, ण तीरह्
हमाओं समुन्वरिउं। ता ण सुंदरमिमं। अवि य,

षी भी वही वक्तं जानंती जिनवराण धम्मप्तिनं । विस्तवासा-मूह-मणो गरहिय-वित्तिं समझीणो ॥ जं चिय जेच्छंति सुणी वसुहं वसुहप्कलं तिहुचणम्मि । पर-जीविय-घण-हरणं स विद्य जीवी वरण्यस्स ॥ चोरो ति णिंदणिजो उन्वियणिजो य सब्ब-लोयस्म । भूय-द्या-द्म-रुइणो विसेसको साहु-सन्थस्स ॥ हिमए जिणाय वाणा चरियं च इमं महं अउण्णस्स । एयं आरूप्यालं अन्तो दूरं विसंवयह ॥

1) ए साखनावरस, ए धणवई नाम ।, ए पणंटुं. 2) ए om. ब, ए बिरहरेंनहिवया. 4) ए भारिसारिष्ठभेसिया सुयणुं. 5) उत्तीय. 7) उत्तवेण for हढेण, ए om, तं, ए वरसिउ ज वरिसिउ आहत्तो. 8) ए भिक्ठवत्तं । 9) ए जुन्तिप्रःं 10) ए विणिहृदः, उपलिविं में सिर्धाः 11) ए एहि, उमहं for मन्त्र, ए कायरे पुरिसे ।, ए रणयसवट्टीमें. 12) ए जुब्तेण, ए inter. जुमारेण के भणियं. 13) उभकों for भिक्ठों, ए दंसणी वि, ए त्रीगों, उभजां उभयः 14) ए छ्यधाय त्ति, उमयण for मणय, ए जोगों. 15) ए om. ति, ए om. जुनारस्म, ए चंव. 16) ए on. ति, ए चंव, ए छिण्णा for विच्छिण्णाः 17) उसरवराहि ए सवरभाराहि, उपयत्तं, ए om. जल्या विव णह्यलं । ण यः 18) उम्हास्तर्थ for सरवरा पत्यः 19) ए भमेति for कमंति, ए मम्बार, उ om. व. 20) ए एवं च जुन्झमाणेणं पीणस्थामता । अवि य गयणंमि etc. to भमर व्व ॥ एवं च जुन्झमाणेणं पीणस्थाम् सण्णाक्षुणायासेण विजिशादं कालवट्टाः, ए धरणिवटे, ए च सुणंदयं 21) उ om अवि यः 22) ए वलण्णावण, उ ववण् संचिद्धणापयारेहि, ए धरण for वारणः 23) ए एवं वि पि, ए पहररत्याः, उ om. मुसुगृरियाः 24) ए वि सुनंदयाः, ए मुक्तवाको for समुक्वयाओः 25) ए उद्धरहर, उ हत्यवं, उ हुन्तिरावरेहि ए हुन्तिर्वहारिहि, ए गर्थामरिसफुरकुराः 26) भिज्ञी-, ए om. भामुर, उ दिण्णं विष्यसात्रणं, ए om. वि. 27) ए कह्कहं, उ णेज for तेण, उ एसो महाः 28) उ स्वरणो, उ सर उण, हमस्स for एयस्स, ए अइमिनिणा, ए वीरङ्गाउ समुक्वरियं 29) उत्ता सुदरे ण इमं । 30) ए विज्ञी अद्यो अद्यो अत्तकं जे जाणंती वि विजवराणमिणं, उ वितीः 31) ए जे जे ने उत्ति, ए अपुहं अनुहाव विधि अमुहक्तः। 32) ए सवक for सहव ('ल struck off in उ), ए रहिओ for सहगो.

8

6

12

15

24

27

- र्वितेसु ताब तं चिय रे हियवय तुःऋ एरिसं जुत्तं । जं जाणेतो चिय णं करेसि पावं विमृदो व्य ॥ शकं चयामि कछं सावजामिणं जिणेहिँ एडिक्छं । इय चिंतेतो चिय से श्रकय-तवो पाचिनो मृष्टं ॥
- उस्ति गए वि अइ ता कहं पि चुक्कामि एस पुरिसस्स । अवहत्थिकण सन्त्रं प्रव्यक्तं अन्भुवेहामि ॥'
  ति चिंतयंतो मच्छुम्बत्तेण कोसरिको मग्गको क्रणं हत्थ-सयं प्रक्रम्पप्से उन्त्रिकण असिवेणुं प्रलंबमाण-भुयप्कलिहो य णीसंगो काउस्सम्ग-पिंकां संदिको ति । अवि य
- अञ्छोडिकण तो सो असिष्ठेणुं णिह्यं घरणिवट्टे । ओळंबिय-बाहु-जुओ काउस्सग्गं समझीणो ॥ सावार-गहिय-णियमो पंच-णमोक्कार-वयण-गय-चित्तो । सम-मित्तो सम-सत्तु धम्मज्जाणं समझीणो ॥

तं च तारिसं बुसंतं दट्टण, सोऊण य पंच-णमोक्कार-वयणं, सहसा संभंतो पहाविको कुवल्यचंदो । साहम्मिको त्ति काऊण १ भा साहसं मा साहसं ते अणमाणेण कुमारेण अवयासिको । अणियं च तेण । ' अवि य,

मा मा काहिसि सुपुरिस ववसायमिणं सुदुत्तरं किं पि । पश्चक्खाणादीयं णीसंग-सुणीण जं जोगं ॥ एयं मह अवराहं परित्यसु दे खमसु कंठ-छमास्स । साहम्मियस्स जं ते पहरिय-पुष्वं मए अंगे ॥

पावाण वि पावो हं होमि भभव्वो ति णिब्छियं एयं । सम्मत्त-सणाहे वि हु जं एवं पहरियं जीवे ॥ जलणिम ण सुज्जामो जले ण कत्तो कया वि पडणेण । जह वि तवं तप्पामो तहा वि सुद्धी महं कत्तो ॥ मिच्छामि दुक्कं ति य तहा वि एयं रिसीहिं भाइण्णं । पुष्व-कय-पाव-पष्वय-पणासणं वज्ज-पहरं व ॥ ता दे पिसयसु मज्ज्ञं उवसंहर ताव काउसग्गमिणं । दीसह बहुयं धम्मं जं कायब्वं पुणो कासि ॥ त्रि

§ २२६ ) एवं ससंभम-सविणय-भत्ति-जुत्तं च कुमारे विख्वमाणे चिंतियं भिद्धाहिवेण । 'अरे, एसो वि साहम्मिओ, ता मिच्छामि दुक्कां जं पहरियं इमस्स सरीरे । अवि य,

18 जो किर पहरइ साहिम्मयस्त कोवेण दंसण-मणिम्म । आसायणं पि सो कुणइ णिक्किवो कोय-बंधूणं ॥ 18 ता अण्णाणं इमं किं करेमि ति । इमस्स एवं विख्वमाणस्स करेमि से वयणं । मा विल्क्को होहिइ । मए वि सायारं प्रबन्धाणं गहियं । ता उत्सारेमि काउसग्नं 'ति विंतयंतेण गहिओ कुमारो कंउम्मि । विंदामि साहिम्मयं 'ति भणमाणा दो था वि अवरोपारं हियय-णिहित्त-धम्माणुराया णेह-णिब्भरत्ताणेण प्रयलंत-बाह-बिंदु-णयण-जुवला जाया । अ वे य । 21

परिदृदिय-वेर-दियया जिण-वयणब्भंतर त्ति काऊण । चिर-मिलिय-वंश्ववा द्व ससिणेहं रोतुमाढत्ता ॥ तभो खणं एकं समासत्था भणियं च कुमारेण ।

24 'जह एवं कीस इमं मह एयं चेय ता किमण्णेण । जोण्हा-गिम्हाण व से संजोओ तुम्ह चरियस्स ॥' भिणयं च भिक्काहिबेण ।

'जाणामि सुटु एयं जह पिडिसिद्धं जए जिणवरेहिं। कम्मं चोराईयं हिंसा य जियाण सन्बत्य ॥ <sup>7</sup> किं वा करेमि अहयं चारित्तावरण-कम्मदोसेण। कारिजामि हमं भो अवसो पेसो स्व णरवहणा॥ अत्य महं सम्मत्तं णाणं पि हु अत्यि किं पि तम्मेत्तं। कम्माणुभाव-मृदो ण उणो चाएमि चारित्तं॥ तुम्ह पहावेण पुणो संपद्द तव-णियम-झाण-जोएहिं। अप्पाणं भावेंतो णिस्संगो पम्बईहामि॥' ति

30 भणियं च कुमारेण 'असामण्णं इमं तुह चरियं, ता साहसु को सि तुमं'। भणियं मिल्लाहिवेणं च। 'कुमार, सब्वहा ण <sup>30</sup> होमि आहं भिल्लो, होमि णं पुण भिल्लाहिवो। इमं च वित्थरेण पुगो कहीहामि कुमारस्स। संपर्य पुण दारुणं भयं सत्थस्स। विकुप्पह सत्थो चोर-पुरिसेहिं। ता णिवारणं ताव करेमो' ति भणिऊण पहाविको। भणियं च णेण 'भो भो भिल्लपुरिसा,

<sup>1)</sup> P आ for बिय. 2) P adds चयामि after कहं, J मझ्. 3) P या for ता, J अहं for कहं. 4)
P मछुवत्तेण, P एक्कपण्से, J -हुयण्किलेही P -बुयफालिओ नीसंगी काउरसम्मं पिडमें िठओ. 6) P om. सो, P परणिवहें. 7)
P adds पंचनमी before पंच. 8) P om. य, P संकंती पहाइओ, P after कुवल्ययंदी adds सार्त मित्ती समसन् धम्मज्ञाणं etc. to पहाबिओ कुवल्यवंदी. 9) P om. 2nd मा, P अवयारिओ. 10) P पव्यक्ताणाईयं निस्तंग. 11) J पहित्सपुर्वः 12) J हं होति अमर्व्वेति. 13) P नवावि for कयावि, P om. वि after जह. 14) J तह वि हमें रिसीहिं, P आहर्चं for आहणं. 15) J उवसंघर, P वाव for ताव, P धम्मकायव्वं. 16) P एवं च संभमं, J सविणसः, P om. च, P कुमारी बिल्वमाणो, P om. वि after एसो. 18) P साहं विभियस्स, P दंसणिमणंमि. 19) P अवाणिममं. 20) P उरसारिम, J वंदिअ for वंदामि, P भणमाणो. 21) P धमागुरायनेह, J बाहु for बाह, P जुयला. 22) P रोबुमाढत्ता. 23) P inter. एकं के खणं. 24) J एवं for एवं, P संजाओ. 26) P सहु, J एवं, P चौराईहिं. 27) P करिमि, P चारितावंमरणकंमदोसे।. 28) J तंमत्तं, P adds में before कम्माणुं. 29) P पभावेण, P inter. च के भिक्काहिवेणं. 31) P adds न before होमि (second), P om. जं, P हुण for पुण, P सिवल्यरं for वित्यरेण. 32) P बिलुंपह, P om. ताव.

ामा बिलुंपह मा विलुंपह सत्थं, मह पायच्छित्तियाए साविया तुडमे जह णो विरमह' ति । एवं च सोऊण भिलुपुरिसा 1 कुड्डालिहिया इव पुत्तकथा थंभिया महोरया इव मंतिहें तहा संिया। तबो भणियं 'अरे, अण्णिसह सत्थवाहं, मं-भीसेह 3 विण्जिए, आसासेह महिलायणं, पिडयग्गह करहे, गेण्हह तुरंगमे, पिडयग्गह पहरंते, सकारेसु महलुए'ति । इमं च आणं 3 चेत्तृणं पहाइया भिला दिसोदिसं। सत्थवाहो वि तारिसे सत्थ-विडमने पलायमाणो वणिम्म णिलुको परिडममंतेहिं पाविओ भिलुहिं। तओ आसासिओ तेहिं, भणिओ य 'मा बीहेह, पसण्णो तुम्हाणं सेणावहें'। आणिओ से पासं मं-भीसिओ तेण। 6 भणियं च सेणावहणा 'भो भो सत्थवाह, पुण्णमंतो तुमं, चुको महंतीओ आवहेंओ, जस्स एसो महाणुभागो समागओ 6 सत्थिम। ता घीरो होहि, पिडयग्गसु अत्तणो भंडं। जं अत्थि तं अत्थि तं णित्य तं एकारस-गुणं देमि ति। पेच्छसु पुरिसे, जो जियह तं पण्णवेमि ति। सन्वहा जं जं ण संप इव तमहं जाणावेसु' ति भणमाणो चेतुं कुमारस्स करं करेण समुद्विओ 9 सेणावई पिह्नें गंतुं समाढत्तो।

§ २२७) आढत्ता य पुरिसा। 'भो भो, एयं सत्थाहं सुत्थेण पराणेसु जत्थ भिरुइयं मध्यवाहस्स'त्ति भणिऊण गश्रो सन्ध्य-गिरि-सिहर कुहर-विवर-ठीणं महापिछं। जा य कङ्सिय। किहेंचि चारु-चमरी-पिछ-पञ्भारोत्थह्य-चर कुडीरया, 12 किहेंचि बरिहण बहुल-पेहुण-पडाली-पच्छाह्य-गिम्ह्याल-भंडव-रेहिरा, किहेंचि करिवर-दंत-वलही-सणाहा, किहेंचि तार-12 मुत्ताहल-कथ-कुसुमोवयार-रमणिजा, किहेंचि चंदण-पायव-साहा-णिबहंदोलय-ललमाण-विलासिणी-गीय-मणहर ति। अबि य, अलया पुरि व्व रम्मा घणय-पुरी चेय घण-सिमिदीय। लेकाउरि व्य रेहह सा पछी सूर-पुरिसेहिं॥

15 तीए तारिसाए पहीए मज्झेण अणेय-भिल-भड-ससंभम-पणय-जयजया-सह-पूरिओ गंतुं पयत्तो । अणेय-भिल्ल-भड-सुंदरी-वंद्र- 15 दंसण-रहम-वस-वलमाण-धवल-विलोल-पम्हल-सामल-णीलुप्पल-कुमुय-माला-संवलंत-कुमुम-दामेहिं अश्विजमाणो भगवं अदिट्ट-पुष्वो कुसुमाउहो व्व कुमारो बोलीणो त्ति । तओ तस्स सेणावहणो दिट्टं मंदिरं उवरि पहीए तुंगयर-सज्झ-गिरिवर18 सिहरग्मि । तं च केरिसं । अवि थ,

तुंगत्तरोण मेरु इव संटियं हिमगिरि इव धवलं तं । पुहई विव विश्विणणं धवलहरं तस्य णरवहणो ॥
तं च पुण कुमार-दंसण-पसर-समुद्भिजमाण-पुलह्यं विव लक्षिजज्ञ घण-कीलय-मालाहिं, णिञ्झायंतं विव चुंपालय-गव21 क्लासण-स्यणोयरहिं, अंजलिं पिव कुणह् पवण-पह्य-धयवडा करगगपृहिं, सागयं पिव कुणह् पणज्ञमाण-स्मिहि-कुल-केया-21
रवेहिं ति ।

§ २२८) तओ तं च तारिसं सयल-णयर-रमणिजं पिहं दहुण भिणयं कुमारेण । 'भो भो खेणावह, किं पुण इमस्स
24 संणिवेसस्स णामं' ति । सेणावहणा चिंतियं । 'दूरमारुहियच्वं, उन्वाओ य कुमारो, ता विणोण्यच्वो परिहासेणे'ति चिंतयं- 24
तेण भिणयं 'कुमार, कत्य तुमं जाओ'। कुमारेण भिणयं 'अउज्झापुरवरीण'। तेण भिणयं 'कत्य सा अयोज्झापुरवरी'।
कुमारेण भिणयं 'भरहवासे'। तेण भिणयं 'कत्य सो भरहवासो'। कुमारेण भिणयं 'जेंबुहीवे'। तेण भिणयं 'कत्य तं
27 जंबुहीवे'। कुमारेण भिणयं 'लेंग् 'तेण भिणयं 'कुमार, सन्वं भिलयं'। कुमारेण भिणयं 'किं कजं'। तेण भिणयं 'जेण 27
लोण जंबुहीवे भरहे अयोजझाण जाओ तुमं कीस ण-याणिस इमीण पल्लीण णामं तेलोक-पयड-जसाण, तेण जाणिमां सन्वं
अलियं'। तओ कुमारेण हिसेडण भिणयं 'किं जं ते तेलोक-पयडं तं तं जणो जाणह सन्वो'। तेण भिणयं 'सुटु जाणह'।
30 कुमारेण भिणयं 'जह एवं ण एस सासभो पक्लो'। तेण भिणयं 'किं कजं'। कुमारेण भिणयं। 'तेणं

सम्मत्त-णाण-वीरिय-चारित्त-पयत्त-सिद्धि-वर-मग्गो । सासय-सिव-सुह-सारो जिणधम्मो पायडो एत्यं ॥ तह वि बहूहिँ ण णज्जह् ण य ते तेल्लोक-बाहिरा पुरिसा । तो अत्थि किंचि पयडं पि ण-यणियं केहि मि णरेहिं॥' 33 तेण भणियं 'जङ् एवं जिस्रो तए अहं । संपयं साहिमो, इमं पुण एकं ताव जाणसु पण्होत्तरं । अवि य ।

<sup>1)</sup> प मा लुंबर in both places, प्र पारिस्टिति, प इति for ति. 2) प बुद्धालिया इन पुत्तला, प inter. इव के महोत्या, प महाराम मंतेहिं, प तओ भिष्म अण्णिस्त, प मंतिसह. 3) प विषया. प मिर्टलायलं, प राक्कारेह, प एविममं च for लंब. 4) प adds अ before पांच अ 6) प सत्यान अयउण्णा तुमं, प मत्राणुभावो. 7) प अत्तर्ण, प om. जं before अहिंब, प om. तं after णिख, प मुणं for मुणं, प पुरिस्ता. 8) प एविमो, प संघटह, प त महं. 9) प सेणावती, प समाहत्ता. 10) Better [आणता] for आहता, प om. य. प मच्छा इं सत्येण, प om. सत्याहं, प परायणेत, प जहा भिर्दे, प कार्ति प om. सत्याहर प ति. 11) प om. पिर, प om. कुटर, प लीणं, प जाय कितिसय, प पुच्छ for पिछ, प पद्मारी उद्यासकुष्टीरया. 12) प पिछ्यालंडन, प रेहिर, प वर for किर, प वरहीसणाह. 13) प्रस्तिया, प om. अवि य, 14) प अल्याउर ति रस्मा, प adds रस्मा before रेहर. 15) प्रति, प om. मह, प after ससंभावपण्य, प वक्ताप्ति य । etc. रिक्कालंभमपण्य, प दमह for सह, प inter. भट के मिछ. 16) प विलसमाण for वलमाण, प कुम्पममिछी य । etc. रिक्कालंभमपण्य, प दमह for सह, प inter. भट के मिछ. 16) प विलसमाण for वलमाण, प कुम्पममिछी. 19) प पुट्डं विच. 20) प सो य for तं प, प रंसणवसणहसुविभाज, प पुरुखी दव लिजाबह धण, प णिजायंती विच चुंबलेश्वरायवक्तायाण्यगोत्रसंही. 21) प कुण्णह नच्चमाण. 23) प स्वरत्यवत्ति प प प क्ता किरा माणियं। कुमारेण भणियं। अयोज्ज्ञापुग्वरीओ. 25) ए om. तेण भणियं वलीवहणा कुमारस नुम्हाणं कत्य जम्मा कत्ती वा आगया। कुमारेण भणियं। अयोज्ज्ञापुग्वरीओ. 25) ए om. तेण भणियं before कत्य बहीवहणा कुमारस नुम्हाणं कत्य जम्मा कत्ती वा आगया। कुमारेण भणियं। अयोज्ज्ञापुग्वरीओ किरा प किरा के किरा प क्ता किरा प किरा प किरा प किरा प किरा प किरा ते। प न माजह कर ते, प ता for तो, प विद्या प विच वागियं केहि नि नरेहिं. 33) जह (for तेण) भणियं तेण जह, प om. पुण.

24

27

33

1 का चिंतिजाइ लोए णागाण फणए होइ को पयडो । जह-चिंतिय-दिण्ण-फलो कुमार जाणासु को लोए ॥

कुमारेण चिंतियं 'भरे, को चिंतिजाइ । हूं चिंता । को वा णायाण मत्थए पयडो । हूं मणी । को वा जह-चिंतिय-दिण्ण-फलो ।

3 अरे, जाणियं चिंतामणी । किमिमाए पछीए चिंतामणी णामं ते चिंतयंतेण पुच्छियं जाणिय भिण्यं 'भो चिंतामणि'ति । 3

सेणावइणा भणियं 'कुमार, जहाणवेसि' ति । एवं च परिहात-कहासुं भारूढा तं भत्तणो मंदिरं, दिहुं च भण्य-ससंभमवियरमाण-विलासिणी-णियंब-रसणा-रसंत-रव-रावियं । तभो पविट्ठा अधिभतरं, उचगया देवहरयं । तत्थ य महंतं कणय
6 कवाड-संपुड-पिरच्छण्णं दिहुं देव-मंदिरं । तत्थ उग्धाडिऊण दिहाओ कणय-रयणमह्याओ पिंडमाओ । तओ हिरस-भिर्जत- ६

वयण-कमलेहिं कभो तेलोक बंधूणं पणामो । णिग्गया य उवविट्ठा महिरहेसु सीहासणेसु । वीसंता खणं । तभो समिष्ययाओ ताणं पोत्तीओ । पिक्खतं च सय-सहस्स-पागं वियसमाण-मालई-सुगंध-मंध-सिणेहं उत्तिमंगे तेलं । संवाहिया य

9 अहिणव-वियसिय-कमल-कोमलेहिं करयलेहिं विलासिणीयणेणं ति । तओ उच्चिट्टिया कसाएहिं, ण्हाणिया सुगंध-सुसीयल- 9

जलेणं । तभो णहाय-सुई-भूया सिय-धोय-दुकूल-धरा पविट्ठा देवहरए । तत्थ य पृहया भगवंतो जहारहं । तभो झाइओ एकं खणेतरं समवसरणत्थो भगवं। जिवया य जिण-णमोक्कार-चउच्चीसिया। तभो भागया भोयणत्थाण-मंदवं, पिरभुत्तं च

12 जहिन्छियं भोयणं । तभो णिसण्णा जहासुहं, अच्छिउं पयत्ता वीसत्थ ति ।

§ २२९) तओ अच्छमाणाणं ताणं समागओ धोय-धवलय-वत्थ-णियंसणो लोह-दंख-वावढ-करो एको पुरिसो। तेण य पुरओ ठाऊण सेणावङ्गो इमं दुवलयं पढियं। अवि य ।

15 'णारय-तिरिय-णरामर-चड-गइ-संसार-सायरं भीमं। जाणिस जिणवर-चयणं मोक्ख-सुद्दं चेय जाणािस ॥ 15 तह वि तुमं रे णिद्दय अलज चारित्त-मगा-पब्भहो। जाणितो वि ण विरमिस विरमसु अहवा इमो इंडो ॥' ित्त भणमाणेण तेण पुरिसंण तािडओ उत्तिमंगे सेणावई। तओ महागरूल-मंत-सिद्धत्थ-पहओ विव ओर्डिय-महाफणा-मंडवो 18 महासुयंगो विय अहो मुहो संटिओ चिंतिजण य पयत्तो। अहो पेच्छ, कहं णिहुरं अहं इमिणा इमस्स पुरओ सुपुरिसस्स 18 पहओ डंडेणं, फरुमं च भणिओ ति। अहवा णहि णहि सुंदरं चेय कयं। जेण,

जर-मरण-रोग-रय-मल-किलेस-बहुलिम एत्थ संसारे। मूहा भमंति जीवा कालमणंतु दुह-समिद्धा ॥ ताणं चिय जो भव्वो सो वि अउच्वेण कह वि करणेणं। भेतूण कम्म-गंठिं सम्मसं पावए पढमं ॥ तं च फलयं समुद्दे तं रयणं चेय णवर पुरिसस्स । लखूण जो पमायइ सो पिडओ भव-सयावते ॥ लखूण पुणो एयं किरिया-चारित्त-बिज्ञयं मोई। काय-किरियाए रहिओ फल्यारूढो जल-णिहिम्म ॥ ता जम्म लक्ख-दुलहं एयं तं पावियं मए एण्डि। चारित्तं पुण तह वि हु ण ताव पिडविज्ञमो मूढो ॥ जिण-वयण-बाहिर-मणो ण-यणइ जो जीव-णिज्ञरा-बंधे। सो कुणउ णाम एयं मूढो अण्णाण-दोसेण ॥ मह पुण तेलोकेक्क-बंध-वयणं वियाणमाणस्स । किं जुज्जइ जीव-वहो धिरत्थु मह जीव-लोगस्स ॥ संमारो अइ-भीमो एयं जाणामि दुल्लहा बोही। भट्टा उयहिम्म वराडिय व्व दुक्खेण पावेस्सं॥ जाणेतो तह वि अहं चारित्तावरण-कम्म-दोसेणं। ण य विरमामि अउण्णो सत्तेण विविज्ञिओ अहमो ॥ धिद्धी अहो अद्यणो करुणा-वियलो अल्ज्ञ-गय-सत्तो। खर-णिटुर-फरुसाणं दूरं चिय मायणं मण्णे॥

30 इय चिंतंतो श्विय सो पब्वालिय-बाह-सलिल-णयणिल्लो । भामुक्क-दीह-णीसास-दुम्मणो दीण-चयणिल्लो ॥ भिणओ य कुमारेणं । 'भो भो, को एस बुत्तंतो, को वा एस पुरिसो, िकं वा कजेण तुमं ताश्विओ, िकं वा भवराहो खिमओ, िकं वा तुमं दुम्मणो सि' ति भिणए दीह-णीसास-मंथरं भिणयं सेणावहणा 'कुमार, महलो एस बुत्तंतो, तहा त्रि तुज्झ उ३ संखेनेणं साहिमो, सुणासु ति ।

<sup>1)</sup> प्र कि for का, प्रणायाण, P भणाहि for फणाए, प्र चितियदिअहफ हो P दिख्यक अरे जाणियं चितामणी ॥, P om. कुमार जाणानु को छोए ॥ कुमारेण चितियं 'अरे etc. to दिण्णफ छो। 3) P कि इमाप, प्रणाम चित्रयं ', P om. पुन्छियं ज.णिय, प्र om. मिण्यं, P adds चितामणियं भो after भो. 4) प्र जहाणबेहि ति. 5) P वियरमाणे वियासिणी, प्र स्त for रव, प्र अन्मंतरं 6) P परिच्छिनं, प्र adds च after दिहुं, P adds य after तत्थ, P कणयणयरमतीआउ. 8) प्र स्त for स्व, प्र अंच, प्र om. तेलं. 9) P नव for अहिणव, P विणामिणीअणे मं, P ति प्राणिया for पहाणिया, प्र सुअंघ, P न्यसीयलेणं जलेणं. 10) P मुई भूसिय, P दुगुहाइरा, प्र om. य, प्र मगवंता. 11) P जजनिसिया, P om. आगया, P भीयत्थाण, प्र om. च. 13) प्र घोच-, P घवरु नियंसणे. 15) P सागरावचे ।, P जिणवयणेणं. 16) P इमो दंही ति. 17) P - प्यहः जो-, प्र विव उअंटिअ-, P om. महा before फणा. 18) P अहो for अहोसुहो, P om. अहो, P om. अहं. 19) P दंहेण, P om. णहि णिह, प्र adds अवि य बित्य किण. 20) प्र पवर कि पहल. 21) प्र भोत्तुण for मेत्लुण (emended). 23) प्र किरेआए. 24) प्र याव for ताव. 25) P बंघो ।, P कुणाउ. 26) P कहवयणं बंधु वियाण , P महो for वहो. 27) P उअहंमि. 29) P द्विय. 30) प्र चितितो, P दीणविगणिछो, 31) P om. य, P om. one भो, प्र om. वा before अवराहो. 32) P गहर कि मंधरं, प्र तुमं कि तुज्य. 33) P निमुणेमु for सुणामु.

27

30

१२३०) अत्य पुरुष्ट्र-पयासा उदयण-वण-संभिवेस-रमणिजा । रयणाउरि ति णामं जण-णिवहुद्दाम-गंभीरा ॥ जिंद् च पक्षण-कुछद्दं पि पवण-पद्दक्षमाण-कोडि-पदाया-णिद्दायदं, असेस-सत्थात्य-णिक्मायदं पंजर-सुय-सारिया-णिद्दायदं, असेस-सत्थात्य-णिक्मायदं पंजर-सुय-सारिया-णिद्दायदं, असेस-सत्थात्य-णिक्मायदं पंजर-सुय-सारिया-णिद्धायदं, अबिह्यिय-विरूत-स्त्य-स्त्य-सोद्दा-समुत्य चिक्क्य-जुवाण, विरूत-लावण्ण-विणिजिय-मच्छर-कदच्छ-पहचउ णायर-वालियउ रहेप् अति । अवि य ।

जं तत्व किंचि अहमं लोए रुहुयं ति परिहवाविष्यं । इयर-णयरीण तं चिय पत्तिय पढमं गणिकेजि ॥ 6 तीषु जवरीषु राया स्थणमञ्जो णाम ।

जो होड् जमो भणको कोव-पसाएहिं सत्तु-पणईणं । दीणाण गव्वियाण य पयडं भण-स्वाग-पहरेहिं ॥ सम्बद्धा ण समत्थी बण्णेर्ड तस्स गुणे। तभो तस्स य राष्ट्रणो तुचे पुत्ता, तं अहा, दप्पफलिहो बाहुफलिहो य। एवं च 9 तस्त रखं अणुपाळयंतस्त एक्कमिम दियहे अमावसाए परिहरिय-सयल-संणिहिय-पाय-पयत्थ-सत्थस्स पश्रोस-समए वासहरयं 9 पिबद्दस्स पीसारिय-सबल-महिला-बिलासिणीयणस्स लिट्टिप्पईव-सिद्दाए विट्टी बिलग्गा । तभी र्षि-कि पि चितयंतस्स भागजो तिमा पहेंचे एको पर्यतो । सो तं पहेंच-सिहं अश्विदणं इच्छइ । तओ राइणा पयइ-अणुवंपा-सहावेण चितियं । 'अरे, बराओ 12 अण्णाण-मोहिओ पडिहिइ इमिम पईवे, ता मा वराओ विवज्जउ' ति खितयंतेण गहिओ करयलेणं, घेतूण पश्खितो कवाड-12 विवरंतरेण । पश्चित्त-मेत्ते चेय पुणो समागओ । पुणो वि चिंतियं णरवहणा 'अहो, पेच्छह विहि-विहियत्तर्ण पयंगस्स'। पुणो मागओ, पुणो गहिको, पक्सितो य । पुणो वि आगओ । तओ चिंतियं णरवङ्णा 'महो एवं लोए सुणीयङ् किर उचाय-15 रक्सिओ पुरिसो वास-सर्व जीवह ति । ता पेच्छामि किं उवाएहिं मच्चणो सवासाओ रक्सा काह हवह, किं वा ण व'ति 15 चिंतयंतेण गहिओ पुणो पर्यतो । 'दे इमं रक्खामि । जइ एस इमाओ म्ब-मुहाओ रक्खिओ होजा, ता जाणिमो अस्थि वेज्ञोस हेहिं वि मरण-परित्ता । अह एस ण जीविहिंद्द्र मण् वि रक्खिजमाणो, ता णध्यि सरणं मचुणो सि, परलोग-हियं 18 चेब करणिजं' ति चिंतयंतेण पलोइयाइं पासाइं । दिहुं च एकं उग्धाडियं समुगं। तओ राइणा इसीत पक्खितो तम्मि 18 समुरगयम्मि सो पयंगो, उइओ य उविरं, पिन्सिसो य असणो कसीसए। एवं च काऊण पसुत्तो राया, पिडवुद्दो णिहा-सए चिंतिउं पयत्तो। 'भहो, पेष्क्रामि किं तस्स पयंगस्स मह उवाएंग कयं' ति गहिउं समुग्गयं णिरूवियं मणि-पदीवेण जाव पेष्छह 21 कुडू-गिरोलियं ति । तं च दहण पुल्डइयं णिउणं, ण य सो दीसइ । तओ चिंतियं राइणा 'अवस्सं सो इमीए खड्ओ 21 होहिद्र सि । अही घिरत्थु अवि-स्रोयस्स । जेण

रक्खामि ति सयण्हं पिक्खतो एस सो समुगामि । एत्य वि हमीए खहुओ ण य मोक्खो अत्थि विहियस्स ॥

विज्ञा करेंति कर्म पुष्य-क्यं राग-होस-क्छुसेण । तेतिय-मेत्तं से देह फलं णिक्ष संदेहो ॥

वेजा करेंति किरियं ओसह-जोएहिँ मेत-बल-जुत्ता । णेय करेंति वराया ण क्यं नं पुष्य-जम्मिम ॥

पश्चक्षं जेण हमो मए प्यंगो समुग्गए छूढो । गिलिओ गिरोलियाए को किर मणूए रक्खेजा ॥

ता णिक्ष एत्य सरणं सयले वि सुरासुरिम लोयिम । जं जं पुष्यं रहयं तं तं चिय भुजाए एयं ॥

ता कीस एस लोओ ण मुणह पर-लोय-कज-वावारं । घण-राय-दोस-मूढो सिविलो धम्मासु किरियासु ॥

हय णरवहणो एयं सहसा वेरग्ग-मग्ग-पिक्यस्स । तारूव-कम्म-खयडवसमेहिँ जम्मं पुणे भिर्यं ॥ तथो,

जाए जाई-सरणे संभरिओ राहणा भवो पुखो । जह पालिय-पष्यक्षो दिय-लोयं पाविको तह्या ॥

तम्हाओ वि खुओ हं भोए ओक्नुण एत्य डववण्णो । जं पुष्य-जम्म-पिढयं तं पि असेसेण मंभिर्यं ॥

<sup>1 &</sup>gt; P एएसो for प्यासा, J om. वण, J रयणपुरि, P लोए for णामं. 2 > P जुणइं, J वि for पि, P पि प्ययण, J िहाया हं J सत्थत्यु-, P सत्थिनिम्माइं पिंजर - 3 > P विउद्धियविद्धवसोद्या, J om. लावण्ण, P पहायओ, P न्यालिजरइआए. 5 > P inter किंचि and तत्थ, P परिहंति वाविद्धं । अन्न नयरीण, P गणेज्ञासु ॥ 6 > J तीअ रयणांजरी राया. 7 > P होज्ज for होइ, P कोवप्यसाहिं सन्प्पणतीणं, J पहराहिं 8 > J om. तस्स गुणे, J बाहुष्फलिहो, P यदं तस्स य रज्जं. 9 > J समावासिए for अमावसाए, J पाव for पाय. 10 > P om. महिला, P लदीपईओ सिहाए, J विलग्गो, P om. one कि. 11 > P अहिलसिकणं इच्छइ, J पर्याई, P अणुकंपा. 12 > J om. अण्णाणमोहिओ, P पडीहिंड. 13 > P भैत्तो, J om. बि, J विविद्धित्रत्तणं P विद्विद्धितं, J adds वि in both places after पुणो. 14 > P परिवातो, P ततो for तओ, J लोए सुणीयित. 15 > J रिक्तितो, P adds वा before उवपहिं. 16 > P दे रहमं. 17 > P परत्ता, J P जीविद्धित, P वि विज्ञमाणो. 18 > J नेज for नेव, P पलेविवाइं, P उप्थाहवं, P समुयं for समुग्गं, P मुको for पक्तिवरों. 19 > J om. य, J उसीसए, J विद्धों for पिंचुद्धों. 20 > J गहिजं, J मिणपईनेण, P मिणपदीने जाव पेच्छाइ, 21 > J कुण्ड P कुडु, P गिरोलयं ति, P राइणोः 22 > होहिसित्ति, P लोगस्स, P संपर्य for जेण. 23 > P सत्त्वर्धं, P मे for सो, P om. एत्थ वि हमीए etc. to पुन्वजमानिम. 24 > जिलाय. 25 > J णय for जेव. 26 > J गरोलियाए. 27 > P लोगमि, P पुन्वर्थ्यं, P मुंजए. 28 > P लोए for लोजो, J लोज for कज्ज, P रागहोस. 29 > P नरवहणा, P क्लयओव के, P जेमो पुणो. 30 > P पुन्वभवो for भवो पुन्बो, P पाणिय for पालिय. 31 > P मुओ for नुओ, P य तेण for असेसेण.

| 1           | § २३१ ) बह चिंतिउं पयत्तो भिरस्थु संसार-चास-दुक्सस्स । गय-चारित्तावरमो दिवसं बह गेण्हए मणसा ॥                                   | 1         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|             | इय-पंच-सुट्टि-छोभो सुमणो परिद्दिय-सेस-सावजो । गय-पाबो णिक्ठेवो जामो सञ्किम्म करमो व्य ॥                                         |           |
| 3 5         | रुवं च तस्स इमिम भवसरे बहा-संणिहियाए देवयाए कि क्यं । भवि य,                                                                    | 8         |
|             | धवर्क विमलं सुद्द्यं पसरिय-दिसया-मऊद-फुरमाणं । बहु-पाव रओद्दरणं रयदृरणं अप्पियं तस्स ॥                                          | _         |
|             | मुह-पोत्तिया य बीबा पत्ताईयाई सत्त अण्णे वि । इय णव-उवहि-सणाही जाओ पवेय-बुद्धो सो ॥                                             |           |
| 6 8         | ताब य प्रभावा रयणी । पंढियं मंगळ-पाढप्णं । भवि य,                                                                               | 6         |
|             | अरुण-ऋर-णियर-मरियं गयणगर्छ णासमाण ताराछ । ओअग्गइ उज्जोओ वियलह तिमिरं दस-दिसासु ॥                                                |           |
|             | कृयंति सारसाई सावय-सउणाण सुष्वए सहो । विरहोलुग्ग-सरीरं घडियं चक्काय-जुवलं पि ॥                                                  |           |
| 9           | पसरइ इसुमामोन्नो वियरइ दिसासु पाडकागंत्रो । उदाइ कलयळ-रवी रवंति सम्बन्ध इक्इया ॥                                                | 8         |
|             | इय पुरिसे प्रभाप णरवर दे बुज्जिकण कुण पुक्कं । णिहा-मोहं मह वारिकण परलोग-वाबारं ॥                                               |           |
| đ           | । च तारिसं बंदिणा पढियं णिसामिऊण भगवं रायरिसी विहाडिऊण कवाड-संपुढं वास-भवजस्स  णिगाओ सीह-किसोरओ                                 |           |
| 12 f        | <b>बेव गिरिवर-गुहाओ, दि</b> हो य परियणेण । केरिसो । <b>भवि य</b> ,                                                              | 12        |
|             | कय-केस-छुंचणो सो पत्तय-स्य-हरण-रेहिर-करग्गो । चड्उं तणं व रजं राया सीहो ग्व णिक्खंतो ॥                                          |           |
| đ           | । <b>च तारिसं पे</b> च्छिऊणं वासहर-पास्त्रीए घाहावियं । कहं । <b>अवि</b> य ।                                                    |           |
| 15          | हा हा माए घावह घावह एसो म्ह सामिओ राया । अजं न्विय वासहरे अह किं पि विडंबण पत्तो ॥                                              | 15        |
| ą           | वं सोऊण <mark>भादा-रवं णिसामिऊण पदाइको अं</mark> तेउरिया-जणो । संभम-दस-खळमाण-चळण-णेउर-रणरणासइ-मुहलो पदाइओ                       |           |
| व           | ार-विकासिणि-जणो । तको ताहिं भणियं ।                                                                                             |           |
| 18          | 'जिय दह्य सुहय सामिय परिय तुहं किं व भवकयं भम्हे । जेणम्हे तं मुंखित तं भत्ताण विडंबणं काउं ॥                                   | 18        |
|             | जे बेह्नहरू-बिलासिणि-करयल-संसम्ग-विद्वया णिषं । ते कत्य तुउस केसा बहबजम लुंचिया केण ॥                                           |           |
|             | कप्पूर-पूर-चंदण-मयणाहि-समुगगपुक्क-कलियम्मि । वासहरम्मि करंका कत्य तए पाविया णाह ॥                                               |           |
| 21          | दरियारि-दारण-सहं तुह खग्गं णाह रेहह् करग्गे । उण्णामय-दिसयार्७ प्यं पुण पिंख्यं कत्तो ॥'                                        | 21        |
| त           | को एवं पलवमाणस्स अंतेउरिया-जणस्स क्षदिण्ण-पिंडसंकावो गंतुं पयत्तो । तक्षो मुक्क-कंठं घाहावियं ताहिं ।                           |           |
|             | 'अवि घाह घाह वावह एसो मम्हाण सामिभो सहसा। केण वि हीरइ पुरभो अदिण्ण-संस्नाव-विमणाणं ॥                                            |           |
| 24 <b>Ş</b> | (मं च हा-हा-रवं णिसामिकण संपत्ता मंतिणो । तेहि <b>य दिट्टो से भगवं महामु</b> णि-रूवो । वंदिकण <mark>य भणियं तेहिं 'भ</mark> गवं | <b>24</b> |
| ą           | हो एस बुत्तंतो' त्ति । <mark>एवं च अण्णमाणो विणिमाओ चेय णयरीओ । तओ तह चिय मग्गार</mark> ुग्गो सेस-परियणो वि संपत्ते             | t         |
| 3           | उज्जाण-वर्ण । तत्थ य तस-थावर-विरहिए पएसे णिसण्जो भगवं रायरिसी । तभो णिसण्जा मंतिणो अतिङरिया-जणो य                               | ,         |
| 27 🛮        | नम्हे वि दुवे वि जणा तस्स पुत्ता  दप्पफलिइ-भुयफलिहा भायरो णिगया  पिउणो  सयासं । तभो <mark>उववि</mark> द्वाण य भग <sup>व</sup>   | 27        |
| ₹           | ायरिसी साहिउं पयत्तो । अवि य ।                                                                                                  |           |
|             | \S २३२ ) णारय-तिरिय-णरामर-चड-गङ्दसंसार-सायरं भीमं । भममाणएण बहुसो अणोरपारं सया-काळं ॥                                           |           |
| 30          | रक्षं बहुसो पत्तं बहुसो पुण सेवियं च दोग्गंचं । णिय-घम्म-कम्म-वसओ खय-हाणि पावए जीवो ॥                                           | 30        |
|             | जइ देइ विसिद्वाणं इट्टमणिट्टं च जइ ण भायरइ । जइ भणुकंपा-परमो ता रजं को ण पायेइ ॥                                                |           |
|             | सह बंध-वाय-वह-मार-परिणसो णट-धम्म-वावारो । ता वसंतं जरण स्पाहम को ठंभिडं तरह ॥                                                   |           |

सो णिथ कोइ जीवो जयम्मि संयक्तिम जो ण संसारे । पत्तो देवत्त-पर्य किमी य असुइम्मि उववण्णो ॥

<sup>1)</sup> P अहा चितिंउ पयत्ता, J दिक्खा अह. 2) P जाओ सरयंभि जलउ व्य. 3) J अवसरे जहामणिणि हैं. 5) J य बितिंआ पत्तातीआई, P पत्ताईया वि, P पमाणो for सणाहो, P पत्त्वयुद्धो. 6) J om. य. 7) P नयणयलं तासमाण for गयणं eto., P उज्जोवो. 8) P जुयलं. 10) P ंमोहं अवयारिकण, J परलोअ. 11) P रायसिरी, J बिहरिकण, J om. णिमाओ, P किसोरो. 14) J वासहरयवालीए, J om. अवि थ. 15) J om. one धावह, J आ कहं for अह कि. 16) P adds च after एवं, J धाहरवं P धाहावरवं, J ंथणो for जणो, J खणमाण. 17) P वारविलासिणीयणो. 18) P सुयय, J पत्तीअ, P अमहे । जे जेणत्येके मुंचिस अलाण. 19) J om. हो, P विसासिणि, P संग्या for संस्था. 21) P दरियाविदारण. 22) P अतिउरिया, P कंठं हावियं ताहि । अवि धावह धाह पावह. 23) प्रधावह माए एसोम्ह सामिओ. 24) P सो for से. 25) P चेव नयराओ, P तहे व for तह खिय. 26) J रहिए for विरहिए, P तओ निसन्नो. 27) P वि दुवे जणा दप्पं, J दण्यक्तिकहो, P सगास, P om. य. 28) J om. अवि य. 30) P उण for पुण, P दोहणां for दोगाचं, P inter. कमा (कंम) & धम्म, J रायहाणि for खयहाणि. 31) P विसिद्धाणं, J यारह for आयरह, J अणुआंपा. 32) P अह वध, P हाय for मार.

| L i          | सो <b>णस्थि कोइ जीवो इमस्मि संसार-बुक्ख-वासस्मि । माइ-</b> पिइ-पुत्त-बंधू बहुसो सयणत्तंण पत्तो ॥            |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1            | नो णरिथ कोइ जीवो जयम्मि सयलम्मि जो ण कम्मेण । विसयासा-मूढ-मणो अवरोप्पर-मारणं पत्तो ॥                        |    |
|              | तो णित्य कोइ जीवो चउगइ-संसार-चारयावासे । भवरोप्पर-कजा-मभो जो ण वि मित्तत्तणं पत्तो ॥                        | 3  |
| ,            | तो णस्थि कोइ जीवो भममाणो जो ण कम्मजोएण । ईसा-मच्छर-कुविभो जो ण य सत्तुत्रणं पत्तो ॥                         |    |
| •            | तो णिखं कोइ जीवो चउगइ-संसार-सागरे भीमे । णह-दंत-दिलय-देहो जो य ण भाहारिओ बहुसो॥                             |    |
| 6 8          | तो चिय सन्तु सो चेय बंधवो होइ कम्म-जोएणं। सो चिय राया सो चेय मिच्छुओ होइ पावेणं॥                            | 6  |
| 7            | ग पत्तियासु एयं ण एत्थ बंधू ण चेय कोइ अरी । णिय-चरिय-जाय-कम्मं पत्तिय सत्तुं च मित्तं च ॥                   |    |
| 3            | ह्य जाणिउं भणिचं संजोय-विभोय-रज्ज-वंशुयणं । वेरग्ग-मग्ग-रुग्गो को वा ण करेज परलोयं ॥                        |    |
| ९ एत्यं      | तरम्मि पुच्छिमो विमलवंधुणा मंतिणा। 'भगवं, एस उण को बुत्तंतो वासहरयम्मि जाम्रो जेण समुप्पण्ण-वेरग्ग-         | 9  |
| स्य          | कागो इमं हिंग पडिवण्णो सि' ति । साहियं च भगवया सयरुं पयंग-पईव-समुगाय-बुत्तंतं । तको तं च दहुण मए            |    |
| चिति         | त्यं । 'अहो, घिरत्थु संसार-वासस्स जं एसो पर्यगो रिक्खजमाणी विवण्णी । उवाओ त्ति समुग्गए पिक्खत्तो, तिहें चेव |    |
|              |                                                                                                             | 12 |
| ;            | जह सेण-तासिओ सो सरणस्थी मगगए बिलं ससओ। अयगर-मुहं पविट्वो को मल्लो ह्य-क्रयंतस्स ॥                           |    |
|              | ओसह-जोएहिँ समं णाणाविह-मंत-आहुइ-सएहिं। ण य रिक्सिजण तीरइ मरण-वसं उवगओ पुरिस्रो ॥                            |    |
| 15           | एयं णाऊण इमं क्षणिच-भावेण भावियं लोयं । तम्हा करेमि धम्मं को साहारो त्थ रज्जेणं ॥                           | 15 |
| एवं          | च मज्ज्ञ वेरगा-मगाविडयस्स तहा-कम्मऋखभोवसमेणं भण्ण-जम्म-सरणं समुप्पण्णं । आसि अहं अवरविदेहे साहू, तत्तो य    |    |
|              | म्मे देवो । तत्तो वि चह्ऊण अहं इह राया समुप्पण्णो । तजो कयं मण् पंचमुट्टियं छोयं । अहासंणिहियाण् देवयाण्    |    |
| <b>18 सम</b> | LAM 64 660 Carret at 1 west parties Broker miles and 100 1                                                  | 18 |
|              | 🛾 🖔 २३३ ) एवं च भगवया साहिए समाणे सयले बुक्तंते पुच्छियं विमलेण मंतिणा । 'भगवं, को उण एस धम्मो,             |    |
| कहं          | वा कायब्वो, किं वा इमिणा साहेयब्वं' ति । एवं च पुच्छिए भणियं भगवया रायरिसिणा ।                              |    |
| 21           | देवाणुपिया णिसुणेसु जं तए पुष्क्रियं इमं धम्मं । पढमं चिय मूलाओ ण होइ जइ संसओ तुज्झ ॥                       | 21 |
|              | बम्माधम्मागासा जीवा श्रह पोग्गला य लोयम्मि । पंचेव पयत्थाइं लोयाणुभवेण सिन्नाइं ॥                           |    |
|              | धम्माधम्मागासा गइ-ठिइ-अवगास-लक्खणा भणिया। जीवाण पेत्मलाण य संजोए होति णव अण्णे ॥                            |    |
|              | जीवाजीवा भासव पुण्णं पावं च संवरो चेय । बंधो णिज्ञर-मोक्खो णव एए होंति परमन्था ॥                            | 24 |
|              | जो चल्रह वल्रह वग्गह जाणह अह मुणइ सुणइ उवउत्तो । सो पाण-धारणाओ जीवो अह भण्णइ पयत्थो ॥                       |    |
|              | जो उण ण चलइ ण वलइ ण य जंपइ णेय जाणए किंचि । सो होइ भजीवो सि य विवरीमो जीव-धम्माणे ॥                         |    |
| 27           | <b>बह कोह-छोह-माया-सिणिइ-रूबस्स दुट्ट-भावस्स</b> । लमाइ पावय-पंको मिणिइ-दंहे महि-रओ ब्व ॥                   | 27 |
|              | सो भासवो ति भण्णह जह व तलायस्स भागमदारो । सो होइ दुविह-भेओ पुण्णं पार्व च लोयिम्म ।                         |    |
|              | देवत्तं मणुयत्तं तत्य विसिट्टाइँ काम-भोगाइं। गहिएण जेण जीवो भुंजइ तं होइ पुण्णं ति ॥                        |    |
| 30           | णरएसु य तिरिएसु य तेसु य दुक्खाइँ णय-रूवाइं । भुंजइ जस्स बलेणं ते पावं होइ णायन्वं ॥                        | 30 |
|              | <b>अह</b> पुण्ण-पात्र-खेलय-चउगइ-संसार-वाहियालीए। गिरिको व्व जाइ जीवो कसाय-चेरि <b>ह</b> हम्मंतो॥            |    |
|              | तं णाण-दंसणावरण-वेयणिजं च होइ तह मोहं। अवरंतराय-कम्मं आयुक्खं णाम गोत्तं च॥                                 |    |
| 33           | तं राग-दोस-वसमो मूढो बहुएसु पाव-करमेसु । अट्ट-विधं करम-मलं जीवो अह बंधए सययं ॥                              | 3  |
|              |                                                                                                             |    |

<sup>1&</sup>gt; P बधू हुसी सणयणयत्तर्ण. 3> P संसारमायगवासे, P कज्जयमंत्री. 4> P जं for जी, P inter. य and ण. 5> P जीइ for कोइ, J सायरे, P inter. न and य. 6> P सी चेय भिची अह होई. 7> P सन् य मिर्च. 8> P जाणियं, P हमा- मग्गी. 9> J द्वण for उण, P inter. को & उण, P दुत्तंनी महरिन य जाओ. 10> P सग्गी for मग्गलग्गी, P om. सि, J - प्यईत, P समुयय. 11> P एस पर्यगी, J adds वि before विवण्णो, J चेज. 13> J स्यणत्थी. 15> P लोगं, P वंघ for धम्मं, P inter. साहारो and को, P व for तथ. 16> J विदेही माही. 17> J om देवी, J om. जां, P om. इह, J में for मण, P सिक्विटियर, J देवताए. 18> J रयणहर्ण. 19> P om. समाणे, J om. समले, P पुन्छियमियं विमलमंतिणा. 20> J पुन्छियण भणियं. 21> P देवाणुव्यास, P तुम्हं for तुज्य. 22> P लोगंसि, J लोआइमवेण P लोयणुभावेण. 23> J गति- ठिति, P अवगाद- 24> P संवरं चेव, J inter. वंघी & णिज्जा, J एते, P परगत्थी. 25> P repeats चलइ, J जाणह इस हसइ उवधुत्ती. 26> P किंपि।. 27> P inter. लोह & कोङ, J पायव for पायय, J देही. 28> P वह for व, J आगमंदारी, P लोगंमि. 29> J भीआई. 30> P णेणग for णेय, J जस्स हलेणं. 31> P पुन्बन्नपाय, P गिलिओ व्य लाजाइ, J - वोराण, P निक्रंती for हम्मंती. 32> P om. होह, P आउक्सं. 33> P अहुविहं, J सततं.

| 1  | मिच्छ-अबिरइ-कसाया-पमाय-जोगेहिँ बंघए कम्मं । सत्तट्ट-विद्यं छन्विहमबंघओ णस्य संसारी ॥            | 1  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | एगंत-बद्ध-चिसो कुसमय-मोहिज-माण-सब्मावो । मिच्छा-दिट्टी कम्मं वंधइ भह चिक्कंग होइ ॥              |    |
| 3  | गम्मागम्म-वियप्पो वचावचाईँ जो ण परिहरइ । सो भविरय-पाव-मणो अविरतको वंघए पावं ॥                   | 3  |
|    | मजं वि महाणिहा एए उ हवंति ते पमायाओ । एएसु जो पमसो सो बंधह पावयं कडुयं ॥                        |    |
|    | मय-कोह-माण-स्रोहा एए चतारि जस्स उ कसाया । संसार-मूल-भूएहिँ तेहिँ सो बंधए पावं ॥                 |    |
| 8  | काय-मण-वाय-जोगा तेहि उ दुट्टेहिँ दुट्ट-बुद्धीए । बंधइ पावं कम्म सुद्देहिँ पुण्णं ण संदेहो ॥     | 6  |
|    | ता जाव एस जीवो एयइ वेयइ य फंदए चलए । सत्तठ-छन्नेगिबई बंधइ णो णं अबंधो उ ॥                       |    |
|    | ता तेण कम्मएणं उन्नाणीएसु णवर ठाणेसु । जीनो इमो भमिजइ कराहओं कंदुउ म्व समं ॥                    |    |
| 9  | इंदत्तणं पि पावइ जीवो सो चेय णवर किमियतं । णरए दुक्ख-सहस्साईँ पावए सो श्विय वराओ ॥              | 9  |
|    | पुढवि-जल-जलण-मास्य-वणस्सई णेय-भेय-भिण्मेसु । एग-दु-ति-चडिरंदिय-विगलेसु भणेय-स्त्रेसु ॥          |    |
|    | अंडय-पोत्तय-जरजा रसाउया चेय होति संसेया। सम्मुन्छिमा य बहुए उन्भिय-उववाहमा भण्णे ॥              |    |
| 12 | सीउण्ह-मीस-जोणिसु जायंते के वि तत्थ दुक्लत्ता । संकड-वियडासु पुणो मीसासु य होति अवरे वि ॥       | 12 |
|    | पंचेंदियाण पुच्छिसि चउरो भेदा उ होति देवाणे । भवणवह्-वाणमंतर-जोहस-वासी विमाणत्या ॥              |    |
|    | विज्-घण-थणिय-भग्गी-सुवण्ण-तह-दीव-दिसि-कुमारा थ । वाऊदधी य णागा दस मेया होति भवणस्था ॥           |    |
| 15 | भह जनख-रनख-भूया पिसाय तह किंगरा य किंपुरिसा । महउरया गंधन्या भट्ट-विहा वंतरा एए ॥               | 15 |
|    | चंदा सूरा पढमं गहा य णक्खत-तारया अवरे । एए पंच-विह बिय जोइस-वासी सुरा होति ॥                    |    |
|    | वेमाणिया य दुविहा कप्शाईया य कप्पमुववण्णा । कप्पोववण्ण-भेया बारस एए णिसामेसु ॥                  |    |
| 18 | सोहम्मीसाण-संजंकुमार-माहिंद-वंभ-स्रोया य । संतय-सुक्क-सहस्साराणय-पाणय य दिय-स्रोया ॥            | 18 |
|    | भारण-अनुय-भेएहिँ संठिया बारस-विहाओ । एए कप्पोवण्णा देवा अह होंति सब्वे वि ॥                     |    |
|    | कप्पाईया दुविहा गेवेजाणुक्तरा य पंच-विहा । एएसु कोह वद्यह बहु-कय-पुण्णो हु जो पुरिसो ॥          |    |
| 21 | 🖇 २३४ ) मणुया वि अणेय-विहा कम्मय-भूमा [अकम्म-भूमा] य । अतर-दीवा अण्णे सबरादी बब्बरा अण्णे ॥     | 21 |
|    | तिरिया भसंख-भेया दुपया भपया चउष्पया चेव । पक्खी सप्पाईया पभूय-पय-संकुळा भण्णे ॥                 |    |
|    | णरए वि सत्त णरया पत्थर-भेएण ते विभिज्ञंति । भीमा उब्वेवणया <b>बहु-दुक्खा णिब-का</b> रूं पि ॥    |    |
| 24 | अमर-णर-तिरिय-णारय-भव-संसारम्मि सागर-सरिच्छे । अट्टविह-कम्म-बद्धा ममंति जीवा ण संदेहो ॥          | 24 |
|    | बह एत्य मणुय-लोए जीवो श्विय सुकय-पुण्ण-पदभारो । उप्पजङ् तित्थयरो अंतयरो सयल-तुक्खाणं ॥          |    |
|    | से साहइ सच्चमिणं दिम्वण्णाणेण जाणिउं भगवं । सोऊण य तं जीवा केई वचंति सम्मत्तं ॥                 |    |
| 27 | भण्ग पाव-परद्धा संसारे वच्चहरय-सरिसम्मि । भण्छंति दुक्ख-तविया ण तस्त वयणं अवि करेंति ॥          | 27 |
|    | जे पुण करेंति एयं ते पुरिसा णवर एत्थ गेण्हंति । सम्महंसण-णाणं चरणं चिय तिष्णि परमत्था ॥         | -  |
|    | जे जह जीवाईया भावा परिसंठिया सभावेण । स <sup>र्हे</sup> हह ते तह <b>चि</b> य भह एयं दंसणं होह ॥ |    |
| 30 | गम्मागम्मं जाणह भक्खाभक्षं च वखमविवर्ष । जाणह य जेण भावे तं णाणं हो इपुरिसस्स ॥                 | 30 |
|    | परिहरह पाव-ठाणं संजम-ठाणसु बद्दण् जेण । तं चारित्तं भण्णह् महन्वण् पंचयं होति ॥                 |    |
|    | जीवाणं भह्वायं तह य मुसावाय-विरमणं दुइयं । अदिष्णदाणा-मेहुण-विरई पडिचाओं सब्व-दृब्वाणं ॥        |    |

<sup>1 &</sup>gt; गंभच्छाअविरती, ग जोएहिं, ग छिन्ति बंधओ गेत्य संसारी 2 > P एवंतु दुट्ट चित्ती, ग P कुमुम°, ग सुह P अहं, ग चिक्कणे भोण 3 > Pom, ण, Pअतिरओ 4 > र राज्जं वि गर्जार्णिदा एते तु हमंति ते पगतातु । एतेमु जो अमतो, Pपावगं 5 > Pमोहा for लोहा, उपते, उभूतेहिं 6 > उ जो आ तेहि तुट्ठेहिं 7 > उपतक्ष वेतइ अं, उ P सत्तट्ट, P छवेगविहं, उ बंधइ अ गोणं अहं होंतु ॥• 9) ए चैब, 1 om. णवर. 10) म जीव जिल्लाक्षिणीयु, म विअलेनुः 11) म अण्डपीत्तय, १ पीयय, म जरमा, म संसेता, म ओवा-तिआ 12) र जोणिय for जोणिमु 13) र भेना तु होति, P य for उ, र भवणवित्राणवंतरजीतिसवासी, P भवणवणवाण, P जोविसः 14) र थणितअग्गीआसण्यदीनत्, र दिसकुमारा, र वाऊ उदयी णागा, P वाऊ रही, र om. य, र मेताः 15) र जह for अह, P जनखारनसस, र भूता, P महोगा य गंधल्या, र एते. 16 > P अन्ने for अवरे, राप्ट एते, र निध, र जोतिस. 17 > तु for य, ग दुविधा कप्पातीता य, P कप्प उववण्णा, म भेता, म पते. 18) P om. लंतय, म रसार आणतपाणतो य दियलोओ, P रसाराय-णपाणया य दिसियलोयाः 19) म अच्तुतमेतेहि, P मेएएहिं, म नेप्एहिं, म नेप्पति ।, P कप्पोववण्णाः 20) म कप्पातीता, म पंचिवधा । पतेम, उ उ for हु. 21) P अणेग, उ कम्माभूमा, the second pada may be read thus: कम्मय-भूमा अकम्म-भूमा य L उ दीवा, P सनराई. 22) उ यसंखमेता दुपता अपता नउपता, P पनखा अप्पाईया, उ सप्पातीआ, उ पम्अपत- 23) P पत्यह-मेएहिंण ते, उमेतेण ते, Р विभज्जंति 24) उसायर, उक्रमबंधा 25 > P सुक्रयभीमसंसारे 1 26 > उसो for से, P से सोहरः 27) १ ववहर्यः 29) म जो for जे, म जीवातीआ १ जीवाएया, मपरिसंठिता, १ परिसंद्विया सवावेण, १ होंति for होहः 30) म गंमागंमा न याणह, म वसं for वस्त्रनिवासं, म भावी तं. 31) म न्हाणं, म न्हाणेल, उवसए for बहुए, उपसर्त 32) उ अतिपातं, उ मुसावात, उ दुतिअं P दुईयं, उ °दाण-, उ विरती, P विरह्यपरिचाउ पंचमयं।।.

3

в

8

सुहमं वा बायरं व जीवं मण-वयण-काय-जोगेहिं । ण वहह ण वहावह य बहयंतं णाणुजाणाह ॥ भय-हास-कसाएहिँ य भल्जियं मण-वयण-काय-जोगेहिं। ण भणह ण भणावेइ भणमाणं जाणुजाणाइ ॥ गामे जयरें अदिव्लं मण-क्य-काएहिँ तिविह-जोएहिं। ज य गेण्हे गिण्हावे गेण्हंतं जाणुजाणाइ ॥ दिग्वं माणुस-तिरियं इत्थि मणो-वाय-काय-जोएहिं। ण य मुंजइ भुंजावए भुंजंतं णाणुजाणेखा ॥ थोव-बहुं सावजं परिमाहं काय-वाय-जोएहिं। ण कुणइ ममत्तं कारेइ णेय ण य मणइ तं कुणसु ॥ एया पंच पहण्णा घेतुं गुरु-देव-साहु-सक्खीया । राई-भोयण-विरई अह सो छट्टं वयं कुणइ ॥ एया परिवार्लेतो अच्छइ तव-संजमं करेमाणो । अह तस्स संबरो सो पाबद्वाणेसु जं विरको ॥ एवं च संबरेणं संबरियप्पा वि जिजरं कुणइ । दुबिहेण तवेणेयं अधिमतर-बाहिरेणं पि ॥ अणसणमृणोद्रया वित्ती-संखेव-रस-परिचागो । काय-किलेसो संलीणया य बज्झं तवं भणियं ॥ पायिक्छतं विणशो येवावसं तभो समाधी य । सज्झाय-चरण-करणं एवं महिंभतरं होइ ॥ एएण पुजोएणं पुन्व-भव-कोडि-विरङ्यं कम्मं । खेवेण णिजरिजाङ् णिजरणा होइ सा जाण ॥ ता संजम-णिजरणं काउण इमं स जीव-सत्तीए । वश्वइ धम्मञ्ज्ञाणं सुक्रञ्जाणं तभो जाइ ॥ 12 12 शारुहृइ खबरा-सेढिं खविंड कम्माईँ वाईँ चत्तारि । केवल-णाणमणंतं अह पावइ दंसणं चेव ॥ तो संभिष्णं पासह लोगमलोयं च सन्बभो सन्दं । तं जित्थ जं ज पासह भूयं भन्दं भविस्सं च ॥ 15 तत्तो वि भाउगंते संबोहेऊण मन्व-कमलाई । खविऊण णाम-गोत्ते सेलेसि पावए भगवं ॥ कायं वायं रुंभइ मण-रहिमो केवली सुहुम-जोगी। अह सयल-जोग-रहिमो सिद्धिपुरि पाषए जीवो ॥ जत्य ण जरा ण मञ्च ण वाहिणो णेय सन्व-दुक्खाई । सासय-सुहं भणतं बह भुंजह णिरुवमं जीवो ॥ ता एस एस धम्मो इमेण सज्झं च सासयं ठाणं । तेणुजिझकण रखं पब्दलं सह पदण्यो हं ॥'

\S २३५ ) भणियं च भगवया रायरिसिणा । 'भो भो दप्पप्फलिह-भुयप्फलिहा मंतिणो राइणो य मणिमो । एस दुरुत्तरो संसारो, महंतं दुक्खं, अणंतं कालं, परिणइ-विरसा मोगा, कद्धय-फलं कम्मं, मूढो बह्-जणो, तुलम्पेण पावेयस्वं 21 मणुयसणं, ण पाविजाति खेस-जाई-कुळ-रूवारोगगाई, थोवं भाउयं, विरला धम्मायरिया, दुझहो जिणवर-भम्मो । दुझरो किरिया- 🛚 🗓 कलावो, ण तीरइ मण-णिरोहो, सन्वद्दा दुक्खं संसारत्तणं ति । तेण णियय-जीयं पिव रक्खह पाणिगो, अन्वत्तक्वमिव मा भणह अलिय-वयणं, तणं पिव मा गेण्हह पर-धणं, मायरं पित्र मण्णह परदारं, सत्तुं पित्र कलेह परिग्गहं, पश्चिकाह 24 इमें। अविय।

जर-मरण-रोग-रय-मरू-किलेस-बहुरूम्मि जवर संसारे । जिथ सरजं जयम्मि वि एकं मोक्तज जिजवयणं ॥' ति भणमाणो समुद्विको भगवं रायरिसी, णीसंगो विहरिउं पयत्तो। तको कुमार, अम्हे तव्यभुइं सम्मत्त-मेत्त-सावगा जाया। 37 पहिंदुयं च हियए जहा अम्हेहि वि एयं अवस्त कायम्बं ति । आगया भावासं । तत्थ मंतीहिं पेसिओ तुओ । अम्ह पिउणो अ भाया दढवस्मो महाराया भयोज्झाए, तेण य भाणतं जहा दृष्पष्फिलहो पदमपुत्तो रखे भमिर्सिचसु सि । 'तह 'सि पश्चिमणं रायलोएणं। एको मंती वेज्ञो य एको भुयण्यलिह-जणणीय य मंतियं। अगणिज्ञण पर-कोयं, अवमण्णिजण 30 जण-वयणिजं, अवहत्थिजण लोगायारं, अवलंबिजण पावं, संजोइयं जोइयं, कालंतर-विडंबणा-मरण-फलं दिण्णं च मजझ 30 पाणं । तओ कुमार, वियंभिडं पयत्तो मन्स सो जोओ । किं च जायं । थोवं पेच्छामि अध्छिएहिं, ण फुढं सुलेमि सवलेहिं, ण-याणामि गंधं णासियाए, ण संवेएमि फरिसं सरीरेण, ण विंदामि सायं जीहाए । णासए मई, पणस्सए बुद्धी, विणस्सए a3 पण्णा । वियक्तियं सीलं, णिग्गया लजा, अवगया दया, अवहरियं दक्खिणं, पलांगं पोरुसं, परिहरिओ रईए, णिग्गिबिस्टओ <sup>33</sup> विण्णाणेणं, पम्हुद्वी संकाए, भवहत्थिको विवेएणं ति । अवि य ।

<sup>1 &</sup>gt; Jom. या, J बातरं, JP वा for व, Pवयजोगेहिं, J जोएहिं, J वहेंड ण व हींड, P वहावैयं, Pom. स. 2) J जोपहिं. 3) J गामणगरे व दिण्यं मणबर-, P नेण्हे न य मिन्हाबेड नेण्डितं. 4) P जोगेहिं, J inter. णय भंजाबर and ण भुजह, P न भुंजए न भुंजावेई. 5 > P न कुणह समत्तकारे, Jom. लेय, Pom. य. 6 > J P एता, P वेत्तं, P राती-, ग विरति, म कुणति 7) ग मरता, ग विरतोः 8) ग संवरितप्पा, ग दुविधेण, म वि corrected as पि 9) म ण मोणो-यरिया, उपरिचाओ, उसेलीणता, उभिणतं 10) उततो, १ समाही, उएतं 11) एतेण, उभुव्वं for पुन्व, १ निवारजाह, ३ होहिर रमा जाण 12 > P तओ जीह ॥ 14) P पासर लोगं च, र लोअमलोबं, र सन्वतीवस्स । P repeats the line तं नित्य etc., गभूतं. 15) मसंबोहेत्रूण सञ्बजीवाओ। 16) १ सिद्धिपुरं. 17) १ सहंमणेतं. 18) १ पवस्त्रीहं. 19) P रिसिणो, P दप्पफलिहा, P om. भुसप्फलिहा. 20) म तलुगापाने . 21) P माणुसत्तणं, P जाती , P दलहो. 22) P मणी for मण, P दुक्स्व संसारो । तेण, P अव्वन्तं पिवः 24 > J om. अ वि यः 25 > P एके, P जिणवयणिम ॥ 26 > P om. भगवं, उ तप्पमूर्ति P तप्पभूइ, P om.मेत्त, उ सावयाः 27 > P अम्हेहिम्मि, उपेसिआ दूआ, P पिउणाः 28 > P दर्धधम्मो, P अउज्झाए, P दप्पहो, J पढमउत्तो, P om. तह सि. 29 > J पडिवणो, P inter. एक्को and विक्तो, P om. य, P सुयफलिह. 30 > P om. जम before वयणिक्नं, र लोआयारं, र जो for जोहरं, P विडंबिणा, र मरणप्पतलं. 31 > P बोमं, र सुणेमि समणपहि. 32 > र म संवेतेलि प्करिसं सरीरएणं, P फर्ब्सं, J सातं for सायं, J मती 33 > P विगलए सीलं

1 विष्णाण-णाण-पोरुस-दाण-दया-बुद्धि-गुण-सय। इंपि। दारिहेण व जोएण तेण सहस्र सि णट्टाइं।।

केवरूं पियं-भाणिएं पि अपिपयं भणामि पणमंतं पि लाडेमि सि। एरिसं च मं पेन्छिऊण राय-छोओ 'हा हा कहं'ति भणिऊण व देखं उवालहिय ठिओ। अहं पुण कहिंचि गायंतो किंहिंचे णचमाणो किंहिंचे रूयमाणो किंहिंचे हसमाणो किंहिंचे णिवडंतो उक्हेंचे पहावेतो रच्छा-कय-चीर-विरह्य-मालो भूलि-भवल-सरीरो णिग्मछ-बद्-मुंड-मालो गहिय-खप्पर-करगो कह्या वि परिहिओ, कह्या विणियंसणो, कह्या वि किंहें पि परिभममाणो इमं असंबद्ध क्खरालाव-रहयं चच्चिरयं णचमाणो। 6 अबि य।

यदि कश्चिविपश्चि न जातु सखे यदि सर्करसर्करका न भवेत् । यदि चन्द्रमुनीन्द्रमनङ्ग चितः यदि सोऽस्ति नमोऽस्तु नमोऽस्तु ततः ॥

9 एवं च वश्वमाणो कय-बाळ-परियारो गामागर-णगर-पद्दणाराम-देवउळ-सर-तळाय-तिष-चउक्-चश्चर-महापह-पहेसु परिव्यम- 9 माणो इमं विक्षागिरि-सिहर-कुहरंतराळेसु पत्तो । तको तण्हा-खुहा-किछंतो, एकं-गिरिणई-पवाह-पत्थर-विवरंतराळिम पाणिपं अणेय-बिल्ल-सल्लई-तमाळ-हरडय-बहेडयामळय-पत्त-फल-पूर-णिज्ञास-कासाइयं, तं च दटूणं पीयं जिहच्छाए । 13 णिसण्यो छायाए । तओ येव-घेळाए वेळावस-समुच्छिळय-सिळिल-सागर-तरंग-रंगत-सिरसो उद्रब्धंतरो जाओ । विविक्षो 12 उद्धं अहेण य । तओ णीहरिउं पयत्तो । पुणो पीयं, पुणो विरिक्षं । पुणो पीयं जाव सन्ध-रोसक्खओ जाओ सि ।

🖔 २३६ ) तओ पद्मागयं पिव जीविएणं, उद्दयं पिव दिवायरेणं, उग्वाडियाइं व दिसि-सुद्दाईं, आगयं पिव बुद्धीए, 15 संपत्तं पिव सुमरणाए, पावियं पिव विवेगेणं, उद्घाइयं पिव वेयणाए, सब्बहा पढमं पिव सत्थ-चित्तो जाओ आहं। तभो 15 र्चितियं मण् । 'भहो, किमेयं मम बुत्तंतं जायं । णिग्गभो त्रिव महाकंताराभो, णीहरिको विव पायालाभो, उत्तरिभो विव समुद्दाओ, णिब्बुओ संपर्य जाओ मिह। ण-याणामि किंपि अहं आसी, किंता पसुत्तो हं, किंवा गडभ-गओ हं, किंवा 18 मत्तो हं, किं उम्मत्तगो, सम्बहा जं होइ तं होउ। भुक्लिओ हं, ता अण्णेसामि एथ पुष्फं वा, फरूं वा' चिंतेमाणेण पर्छोइयाई 18 पासाई । जाव दिहो अगेय-भिष्ठ-परिवारो एको पसत्थ-रूव-वंजणायार-संपुण्गो पुरिसो । तेण य ममं पेच्छिजण पसरमागंतर-सिणेइ-गब्भिंग भणियं 'सागयं तुह मह भाउणो, कत्तो सि आगओ'। मए भणियं 'अहं पुष्व-दंसाओ आगओ'। तेण 21 भणियं। 'पयद, वज्रामो गामं' ति भणमाणो गंतुं पयत्तो, भागभो य इमं महापर्छि। भारूढा पुरुष मंदिरोयरे। तओ तेण 21 आणत्तो बिलासिणियणो 'आणेसु पोत्तिए दोण्हं पि'। तओ अब्भंगिय-उब्बह्यि-मजियाणं पविहो देवहरयं। तत्थ 'णमो अरहंताणं' णिसुण अहं पि हरिस वसुलसंत-पुछओ पविट्ठो । वंदिया य मए भगवंतो । चिर-दिट्टं पिव बंधुं मण्णमा गेण भणियं <sup>24</sup> तेण पुरिसेण । 'पणमामि साहम्मियं, अहो कयत्थो हं, पसंसिणजो हं धण्णो हं कय-पुण्णो अहं' ति । तओ मए वि सहरिसं 24 सविणयं च पणिमओ । तओ कमेण उवविद्वा भोयण-मंडवे । तत्थ जं जहा-रुइयं भोत्तं भोयणं तओ सुहासणत्थाण य भणियं तेण । 'साहसू, कत्थ तुमं, कहं वा एयं देसंतरं पाविजो । कत्थ वा इमिम्म णरयामर-तिरिय-मणुय-भव-भीम-पायाल-27 किलेसे महाकोव-धगधरोत-कराल-जालाउल-वाडवाणले जर-मरण-रोग-संताव-करि-मयर-जलयर-वियरमाण-दुरुत्तारे बहु-विह- <sub>27</sub> कम्म-परिणाम-खार-णीसार-णीर-पडहुत्थे हृत्य-परियत्तमाण-संपत्ति-विवत्ति-मच्छ-पुच्छ-च्छडा भिज्ञमाण-तुंग-कुरू-तरंग-भंगिहे राय-रोस-वेळा-जळ-पसरमाण-पवाहुम्मूल्जिंत-वेळा-वण-पुण्ण-पायवे संसार-सायरम्मि सिद्ध-पुरि-पावयं जाणवर्त्त पिव भगवं-30 ताणं वयणं पावियं' ति। 30

<sup>1 &</sup>gt; ৮ त्ति नद्वाणं ॥. 2 > Р पियं भणिओ वियप्पियं, Р от. मं. 3 > ୮ उवालहिजं द्विओ, Р repeats कार्हिच नच्चनाणो, P नडंतो for णिवडंतो. 4) प्रभावेंतो, P पहावती, P तिम्मलबुद्धमुंडेमालो 5) P चच्चरं. 6) P अपि च for अवि य. 7) P कश्चिद्विपश्चित्, ग सर्वर सर्वर न भवेत, P भवे 8> P नंद्र, ग चंद्रमर्तिद्र , P मनागतितयदि, म सोस्तु P सोस्ति 9> म च णचमाणो, Pom. सरतलाय, P महापहे नुः 10 > P सिहरतरालं पत्तो, P गिरिनशं 11 > P बिल्लईतगाल, P हरडइबहेडओमत्त्रय, P कसाइयं, J adds तुओ before तं च. 12) J थीव for थैव, J "वससुच्छलिय, J सायर, P सागरतरंगंन, J उरवर्गतरो, P उद्रमरो, P विरिक्क. 13) P adds सो जाओ पुगो पीयं between पयत्तो । and । पुणो, उ जा for जाव. दिसिवहाइं. 15 > P संमत्तं for समत्तं, J उद्धाइतं P उद्घाइयं, J वेतणाए, J जाओ इं. 16 > P उद्दरिओ इव. 17 > J त्ति for हिंह, P मह for वि अहं, म आसि, म गरभगतो P गरभनो 18) P किं वोमत्तगो, ग्रभुक्तिवतो, ग्रव for ना after फलं. 19) उ-संपण्णो, P मं ते for य ममं, उ माणंतन्तर . 20) P गढिमणंगभिष्यं, P भायत्तोणो for भाउणो, P om. आगओ after देसाओ. 21 > P इमं पहिं, J मंदिरोवरों. 22 > P विलासिणीयणों, P पोत्ती दोण्हें, P आक्रमंगिय, P उन्वत्तिअ, P तओ for तत्थ. 23) P अरिहंताणं, P सु f for णिसुए, P दिहं. 24) P om. पुरिसेण, P धणो for धण्णो, P om. हं, J हं for अहं. 25 > P च, P उवविद्वी, P जहारुवंयं भोत्तृण [भोत्तं मीयणं।]. 26 > J पाविअं।, P इमन्मि नरयामरयामर. 27 > P कलसे for किलेसे, P वहवानले, J मरणारोग, P दुत्तरे for दुरुत्तारे. 28) P खापर for खार, P पडिहस्थे, J विपत्तिमच्छपुंछ, J रंशिहों for भंगिहें. 29 > P पसरमाणयबाहुमू लिं°, P रण्ण for वण, J पावियं तेण। जाण . 30 > P adds पिव before वयणे. 19

१३६७) मण् मणियं। 'रयणपुरे रयणपुढो णाम राया। तस्स पुत्तो हं दप्पफिलिहो णामं ति। धम्मो उण तेणेय भगवया पश्चय-बुढोण होऊण साहिओ। उम्मत्त-जोण्ण य परन्वसो एथ अरण्णे पाविओ' ति। एवं च साहिए समाणे मिण्यं तेण। 'किं तुमं सोमवंस-संभवस्स रयणमउडस्स पुत्तो। दे सुंदरं जायं, एको अम्हाण वंसो। तुमं एथ्य रके होसु संपयं' ति मणमाणेण सहाविया सन्वे सेणावहणो। ताण पुरओ सिंहासणस्थो अहिस्तित्तो अहं। तेण भणिया य ते सेणावहणो। 'मो भो, एस तुम्हाणं समयिष्टियाणं राया पालओ। अहं पुण जं रुइयं अत्तरो तं करीहामि' भणिप् तेहिं 'तह'त्ति पिडवणं। तओ णिगाओ तक्खणं चेय सो राया। तस्स य मगगालगा। अम्हे वि णीहरिया। तओ थोयंतरं वं गंत्ण भणियं णेण 'सेणावहणो, वच्चह, णियत्तह तुन्भे। खिमयन्वं जं किंचि मज्य दुन्विलसियं। परियालेयन्याओ ताओ तुन्मेहिं पहण्णाओ पुन्व-गहियाओ'ति भणमाणो गंतुं पयत्तो। ते वि मूमि-णिवहिया उत्तिमंगेण गलमाण-णयणया णियत्ता हि सेणावहणो। अहं पि थोयं पएसंतरं उवगओ तेण भणिओ 'वच्छ, दे णियत्तसु। देवलं एए मिच्छा जह समयाइं प्रालयंति पुन्य-गहियाइं। तओ तए पालेयन्वा, अहवा परिचाण्यव्व ति। अण्णं च,

संसार-सायरिम दुक्ख-सयावत्त-भंगुर-तरंगे । जीवाण णिथ सरणं मोत्तुं जिण-देसियं धम्मं ॥

12 तिम अपमाओ कायहते' ति भणमाणो पविस्ति । ण उण बणावि णाओ कि गि । एवं पुण मए विगिष्पियं गंतु 12 अणमारियं पव्यक्तमञ्जूववण्णो'ति । तप्पभुइं च कुमार, पेच्छामि इसे मेच्छा ण मारेति तण-जीवाणं, पसुं ण धाएंति अध्यामाणं, ण हणति पलायमाणं, ण भणति कूड-सक्खेजं, ण लुपंति अप्प-धणं पुरिसं, ण मुसंति महिलियं, ण लिवंति 15 अवहत्थयं, मुसिऊण वि पणामेति थोयं, ण गेणहंति अणिब्छं जुवइयं तं पिडवजंति भगवंतं भव-विणासणं देवाहिदेवं ति । 15 तओ कुमार, कालेण य वधमाणेण अकायव्यं पि काउं समावत्तं, जेण महंतो मोहो, गरुओ कोवो, महामहलो माणो, दुजाओ लोहो, विसमा कुसील-संसम्गी, सन्व-कम्म-परायत्त्रणेणं जीवाणं। अहं पि तं चेय चोर-वित्तिं समस्सिओ ति । दिट्टं विय 18 तुडभेहिं । तओ चितियं मए । 'अहो, अकलाणो एस मेच्छ-पसंगो । ता मजर एस मेच्छ-वावार-विणिडयस्स एयं पि 18 अजय-भव-परंपरा-पवाह-पूर-पसर-हीरभाणस्स कुसमयावत्त-गत्ताविद्यस्स इमं पि पम्हुसीहिइ भगवओ वयणं ति । तेण मए आणतो एस पुरिसो जहा 'अहं लोहेण इमं एरिसं अवत्थं पाविओ, तेण लोह-दंढेण ताडेयच्वो दियहे दियहे इमं भणमा21 णेणं'ति । ता एत्थंतरे पुच्छियं तए जहा 'को एस पुरिसो, किं वा तुमं पि इमिणा पहओं' ति । तुह पुण पुरओ ताडियस्स 21 महंतो महं उन्वेओ जाओ'ति ।

\$ २३८ ) तजो भिणयं कुमारेण । 'अहो महंतो बुत्ततो, महासत्तो स्वणमउडो, महातिसजो पश्चेय-बुहो, बुह्नहो 24 जिणवर-मग्गो, महंतो उवयारो, णीसंगा रिसिणो, महंतं वेरं एग-द्व्वाभिलासित्तं, दुज्जो लोह-पिसाओ, णिव्विवेता 24 पाणिणो, पर्याष्ट्र भणुवगय-वच्छला महापुरिसा, परिश्वयंति चक्कविष्टणो वि रजं, हो ह श्विय साहग्मियाण सिणेहो । परि-वार्लेनि मेच्छा वि कि पि कस्सह वयणं ति । अवि य,

<sup>7</sup>ण य अत्थि कोइ भावो ण य बुत्तंतो ण यावि पजाओ । जीवेण जो ण पत्तो इमम्मि संसार-कंतार ॥ <sub>27</sub> ता संपर्य परिहरसु णिक्करणत्तणं, मा अणुमण्णह चोर-वित्ति, उज्जमसु तव-संजमम्मि, अब्भुट्ठेसु जिणवर-मग्गे, उज्झसु चंचलं लब्छि । अवि य ।

30 रज-सिरीओ भोगा इंद्र्सणयं च णाम अणुभूयं। जीवस्स णिथ तुट्टी तम्हा उज्झाहि किं तेण ॥
पूर्व च कुमार-कुवलयचंदेण भणिए, जंपियं दप्पफलिहेणं 'एवं च एयं ण एत्य संदृही ति । अह उण कुमारस्म रूब-विष्णाणणाण-कला-कलाव-विणय-णय-सत्त-सार-साहस-दिक्षण्णाईहिं गुणेहिं साहियं जहा महाकुल-णहयल-मियंको महापुरिसो ति ।
38 इमं पुण ण-याणामि क्यरं तं कुलं, किं वा कुमारस्स सन्व-जण-हियय-सुह्यं णामं ति । ता करेड अणुगाहं कुमारो, जाणिउं 33

<sup>1 &</sup>gt; मणियं। रयणाचूडी णाम रयणपुरे अत्य राया! 2 > P मगयया पुत्तयबद्धण, उपार्व्यसो, P एत्थारके 3 > उसंभमो ति रयण 4 > P सिंवासणत्यों, उ अभिस्तितों 5 > P सेणावहणा, P adds एको before मो भो, उतं कीरीहामि. 6 > P थोवंतरं, 7 > उण्णेण P तेण for णेण, P om. मजत, P पित्वालें 8 > उपहण्णाइ पुत्वगहिआहिं भण , P निविडिओत्तिमा. 9 > P थोवंतरं पण्से उवगतों, उ om. भणिओं, उम एते for एण, उ समायाई वालयंति 10 > उपालेअव्यो P पालियवा, उपरिव्ययत्व्य 11 > P सायरंगी. 12 > P अप्पानिते, P पवेसिओं, P हं कि वि for किंह, P एयं पुण, उ विश्विपेशं. 13 > उपव्यक्ता अन्धुं, उ P तप्यस्थं, उ पेच्छा for मेच्छा, P मारंति, उ नण्जीवणं, P वायंति. 14 > उ om. ण हणित पल्यसाणं, P नस्वेजं, उ छप्पंति, P अत्तथणं. 15 > उपणामंति, P थोवयं, उ अगेण्डंति for ण गेण्डंति, P अणिच्छियजुवहं, उ om. तं, उ भगवंतं स्व विण्णासदेवां 16 > P om कुमार कालेण य etc. to लोहो विसमाः 17 > उपरअत्तर्णणं, P चौरयवित्तं. 19 > P कुमुम्यवन्तः, उ पम्हतिहिते, P मगवयाः 20 > P जहालोषण इ मं, P adds ति । after पाविओ, उ मणमाणएणं ति. 21 > P एयं तए परथंतरे, P ति for नण, उ om. पि. 22 > उ मह उच्चेगो, P उच्चेवो. 23 > P यहं for महंतो, P महाइसओ पत्तयं. 24 > उ संगा for णीसंगा, उ दच्चाहिलासितंः 25 > उ संति for पर्यर्ण, P repeats महा, उ परिचयति, P om. वि, P साइंगियाणीमः 27 > P कीवह for कोह, P ओग for ओ ण. 28 > P adds पि after संवयं, उ om. मा, P उच्चमुट्ढेसु. 30 > उ भोगे for भीगा, P उज्जाहि. 31 > P मणियं for मणिण, P om. च, उ हण for उण. 32 > उ om. णय, P om. सार, उ दिख्यणात्तीहिं, उ साहिउं, P इयं for हमं. 33 > P om. तं, P inter. कुमारो & अणुग्गहं, P जाणिउमिच्छामित्तिः

18

21

30

1 इच्छामि'सि । तको कुमारेण भणियं 'अच्छाड ता सयर्क जंपियच्यं । पुच्छामि पुच्छायं किंचि तुरहे' । तेण भणियं 'पुच्छाड 1 कुमारे' । कुमारेण भणियं 'जो सो दहवम्मो णाम रावा अयोजमाए पुरवरीए तुज्म पिसिवो, तस्स किं कोइ पुत्तो अल्यि, 5 किं वा णात्थि'सि । तको तेण दीहं णीसिसिकण भणियं 'कुमार, कत्तो एसियाइं पुण्णाईं । एकं पुण मए एक्स्स देसियस्स 3 वयणाओ सुयं जहा दहवम्म-महाराया सिरिं आराहिय पुत्तवरं पाविको । पुणो ण-याणामि किं तत्थ वत्तं । को वा एत्थ मज्म-गिरि-सिहर-विवरंतराल-महाराया सिरिं आराहिय पुत्तवरं पाविको । पुणो ण-याणामि किं तत्थ वत्तं । को वा एत्थ मज्म-गिरि-सिहर-विवरंतराल-महाराया सिरिं आराहिय पुत्तवरं पाविको । पुणो ण-याणामि किं तत्थ वत्तं । को वा एत्थ मज्म-गिरि-सिहर-विवरंतराल-महारायो सिरिं आराहिय पुत्तवरं पाविको । पुणो जिसिरण वायं केंटे गहिउण रोहउं ७ प्रवत्तो, णांम च महं कुवलयचंदो'सि । एवं च उछाविय-मेत्ते अभिधाविकण भाउको सि कार्ड केंटे गहिउण रोहउं ७ प्रवत्तो, तको परियणेण संठिवया, गहिष्यं च णयण-धोवणं जलं, उविवट्टा आसणेसु । तको पुच्छियं दण्यफलिहेणं 'भणसु, केण उण वुत्तेतेण तुमं एगागी एत्थ य संपत्तो, किं कुसलं राहणो दखवनमस्स, कहं दढा देवी सामा, अवि थिरं रज्ञं । ७ एवं च पुच्छिप साहियं सथलं वुत्तंतं कुमारेण । संपयं पुण विजयणयरीए कुवलयमाला संबोहेयस्व सि । एवं च पिय-कहालाव- ७ जंपिएहिं अच्छिक्रण दोण्णि तिण्णि वियहाहं, भणियं च कुमारेण 'ताय, जह तुमं भणिस, तको वच्चामि बहं विजयपुर-वरिं'ति ।

कत्यद् वण-सर-हिक्कास-कास-बहलन्द्-लग्ग-मह्लंगा । वण-महिस ब्ब सरहसं वियरंति य मेह-संघाया ॥ अणुमग्ग-लग्ग-भंगुर-जरढ-महापत्त-पत्त-सच्छाया । करि-मयर व्व सरोसा कत्यद् जुन्हांति बारिहरा ॥ पलउद्वेखिर-हिलर-समुद्द-बेला-तरंग-रंगता । पवण-वसुच्छलमाणा कत्थद्द जलयावलि-णिहाया ॥

18 डंडाहय-कुविय-भुवंग-भीम-भिंगंग-सामलच्छाया। वियरंति कत्थइ णहे **असुर ध्व सकामिणो जल्या॥** इय सामल-जलय-समाउलिम्म णव-पाउसस्स वयणिमा। को मुंचइ दइय-जणे दिक्खिण्णं जस्स हिययिमा॥' एवं च भणिको समाणो ठिको कुमारो। तिम्म य काले केरिसो पवणो वियरिउं पयसो। **स**वि य,

णव-पश्चमाण-सहयार-गंध-पसरंत-परिमलुग्वाझो । वियर ६ वर्णतरेसुं कत्थइ पवणो धमधर्मेतो ॥ पढमोबुट्ट-महीयल-जल-संगम-संगलंत-गंधङ्घो । वायइ सुरही पवणो मय-जणको महिस-बंद्वाणं ॥ धूली-क्यंब-परिमल-परिणय-जरढायमाण-गंधिल्लो । सिसिरो वियर ६ पवणो पूरंतो णासिया-विवरे ॥

24 इय पसरमाण-खर-फरुस-मारुया वेय-विहुर-पुय-पक्खा । रिट्ठा करेंति णृटं कह-कह वि कलिंच-णिवहेहिं॥
पढमोबुट्ठे य पुदृृह-मंडले किं जार्थ । अवि य उद्मिकंति णृश्-कोमल-कंदल-णिहायहं । णृखंति बरिहणो गिरिवर-विवर-सिहरेसु । दीण-विमणनो पावासुय-घरिणीको । उद्मिक्तमाण-णवंकुर-रेहिर पुदृृ । भाउलीहोति जणवया । सक्तंति पवा-मंहवा ।
27 हल-लंगल-वावड हिलय । णियत्तंति पंथिय । छक्तंति गामेसु घरहं । णिय-चंचु-विरृदृय-घरोयरे संठिय चहय । कीरंति
मिट्टया-गहणहं भगवेहिं । वक्तंति वरणावंधहं कासपृहिं । जलं जलं ति वाहरंति बप्पीहय-कुला य । किलंचय-वावड-विसरयुद्द-धम्मलाभ-मेत्त-लङ्गावलङ्-वित्ति-परवसह संठिय तव-णियम-सोसिय-सरीर-सज्झाय-ज्झाण-वावड साहु-भडरय ति ।
30 णव-पाउसिम पत्ते धाराह्य-धोरगेहिँ तृरंतो । को य ण करेह गेहं एक चिय कोहला मोत्तं॥

§ २४० ) तमो एरिसे णव-पाउसिम किं कुणंति पउत्थवइयाओ । भवि य । सुरयावसाण-बुंबण-समय-विदिष्णिम भोहि-दियहिमा । लेहा-विगणिय-पुष्णिम णवरि जीयं विणिक्खितं ॥ सहि-दंसगेहि दियहं राई उण सुविण-विप्पर्कमेहिं । दइया-दिण्ण-दिणं पिव गयं पि मुद्धा ण-याणाइ ॥

<sup>1 &</sup>gt; ग असत्वर्ल for ता सयलं, ग om. पुच्छामि पुच्छियच्वं, १ तुच्मे for तुम्हे. 2 > १ जं for जो, १ द्रहथम्मो, १ om. अयोज्ज्ञाए पुरवरीए. 3 > १ कुशो for कत्तो, १ देसिवयणाशो. 4 > ग णिमयं for सुयं, ग १ ट्रहथम्मो, ग महाराहणा, ग पुत्तवरो, ग पत्तं for वत्तं, १ को वि एत्य मञ्ज्ञासिरि. 5 > ग सिहरकुइरंतराल, ग adds को before सायत्तो, १ साहत्तो, १ om. जो, १ सिरिपसायलद्धो, ग adds य before लद्धो, ग १ द्रहथम्म- 6 > ग adds सो अहं before णामं, १ मेत्त for मेत्ते, १ भाउगो. 7 > ग adds य before संठिवया, ग -थावणं, १ द्रहपम्म- 6 > ग कर्षि होगा. 8 > १ om. य, ग १ द्रहथम्मस्स, १ महादेवी for दहा देवी. 9 > १ पुच्छिए स्थतं वि साहिथं दुत्तंतं 10 > १ जिर्परेहि, १ दो for दोणिण, ग विजयं पुरवरिं. 12 > १ द्रहप्पलिहेण. 13 > १ समाणाइं for सरिच्छाइं, १ नवज्ञाइं. 14 > ग गथउलस्तिसा १ कुलगइसिसा मिलंते. 15 > ग बहलदल्लग, १ तण for वण, १ सहिसे कि सरहमं. 17 > ग पछतुच्चे, ग रंग व्य १ रंग वा । 18 > ग कुवियमहासुअंगिभिंगग. 19 > १ पाउमवयस्स. 20 > १ om. च. 21 > ग गह for गंथ, १ पतिमलग्याओ. 22 > ग वह के १ बुद्ध for बुट्ट. 23 > १ जहारमाणगंथछो, ग गंडिलो. 24 > १ निचं for णहुं, १ om. वि. 25 > १ पदमे बुद्धो य, १ विहणिगिरियरदीण. 26 > ग उज्जंति, १ सज्जंति for सज्जंति (emended), १ मंडव. 27 > १ नंगल for लंगल, १ मामो for गामेसु, १ घरोयरसंठिय, १ वियड for वट्य. 28 > १ बंधित, १ वग्धेहि for कासएहि, ग जलजलं, १ फिलचवावडविहं सुर्च. 29 > ग धममलाम-, ग om. लद्धाव, ग om. विति, १ मज्जाण, ग वावडसाधुणमदयस च ति, १ -चडर्य ति ।, ग adds अवि य after ति. 30 > ग धारामरधोरणीहि दूरंतो, १ नह for य. 31 > ग एरसिमिन for एरिसे, ग पउत्थवहथ्यः 32 > ग सुवर्ण for चुंवण, ग विहण्णिम, १ छामा for लेहा, ग णवर जीर्यं, १ जीवा विणिविखतो. 33 > १ महिदंसणेहि, ग राईजणमुद्धण, ग दश्वअदयादिण्णिएणं गयं.

21

अणुदियहं पि गणेंती तं दियहं णेय जाणए मुद्धा । मीमेहिँ तक्ससेहिँ व हिय-हियया काल-मेहेिहैं ॥ अणुसमय-हयंतीए बाह-जलोयालि-महल-वयणाए । पेच्छह जलओ जलओ गय-छजो गजाए उविरें ॥

मा जाण ण वज्याइं मा ए मलिणाइं विंझ-सिहराइं । सिंहयायण-वेळविषा मुच्छा-विरमे समूससिया ॥ गजासि बळजा विजुजालो सि दे गजा जलय मा उविर । झीण-सिरिएण तेणे उज्ज्ञिय-झीणाएँ बालाए ॥ इय णव-जलहर-माला-मुहल-मिलंतेहिँ को ण जूरविको । तव-संजम-णाण-रयं साहु-जणं णवर मोत्तूणं ॥

६ तभो तं च ताहिसं छिक्खिजण अहिणव-मिलण-जलय-माला-संवलंतु विद्यमाण-बलायावली-कय-कवाल-मालालंकारे अस्ति <sup>6</sup> तह्य-णयणिग-विलसंत-विज्जलण् गजिय-सीमदृहास-णचणाबद्ध-केली-वावड-हर-स्व-हरे मेघ-संघाण् गर्जात-मेह-सह-संका-लुण्सु पन्नायमागेसु माणस-सरवर-माणसेसु मुद्ध-रायहंस-कुलेसु वितियं कुमारेण । अवि य ।

9 कसिणाण विज्ञ-पुंजुज्जलाण ग्रजंत-भीम-णायाणं । मेहाण रक्खसाण व को चुक्कह् णवर पंथिम्म ॥
ता ण जुज्ज् मह पहं पिडविज्ञिकण । एवं च पिडविण्गे णव-पाउस-समए तेण भाउणा सह अणुदियहं वहुमाण-सिणेह-भावो अध्छिडं पयत्तो । तओ कमेण य संपत्तेसु इंदमह-दियहेसु कीरमाणासु महाणवमीसु होत-मणोरहेसु दीवाली-छण-महेसु १२ पयत्तासु देवडल-जत्तासु वोलिए बलदेवूसवे णिप्फज्जमाणेसु सब्व-सासेसु बद्ध-कणिसासु कलमासु हलहल-विद्विरेसु १२ पुंडेच्छु-वणेसु वियसमागेसु तामरस-संडेसु कथ-कंदोष्ट-कण्णपूरासु सालि-गोवियासु देकंतेसुं दिरिय-वसहेसु कोमल-बाल-मुणाल-वेलहरल-बाहुलहयालंकार-धवल-वलयावली-ताल-वस-खलखलासुरलालाव-गीय-रास-मंडली-लीला-वावडेसु गामंगण- १३ गोट्ट-जुवाण-जुवल-जणेसु वितियं कुमारेण । भातव्वं मए तेण कजेणं । अवि य ।

तं णारहंति कजं जं ण समाणेंति कह वि सप्पुरिसा । आढते उण जीयं वयं व णियमा समाणेंति ॥ ता ण जुत्तं मज्झ असमाणिय-कजस्स इह अच्छिउं' ति चिंतयंतेण भणिओ दप्पफलिहो । अवि य ।

। अं अवस्स केण कजं भवस्स णरणाह सब्व-जीवस्स ।

णरवङ्गा भणियं।

'जइ सीसइ तुम्ह फुढं जायस्स तु मचुणा कजं॥'

21 कुमारेण मणियं 'ब्रहो जाणियं, अण्णं पि पण्हं पुष्छिमो'। अवि य ।

'इट्टस्स अणिट्टस्स व संजोए केण कह व होयव्वं ।' भणियं च सेणावहणा ।

24 'को व ण-याणइ एयं संजोए विष्पन्नोएणं॥'

§ २४१) इमिम्म य णरवहणा उल्लिविए समाणे जंपियं कुमारेणं सहासेण । 'जाणियं तए संजोए विष्यक्षोएण होयन्वं, ता वश्वामि अहं तेण कारणेणं'ति । णरवहणा मणियं 'किं अवस्सं गंतन्वं कुमारेण । जह एवं, ता अहं पि सयरुं 27 परिश्वह्रजण रजं वश्वामि कें पि पएसं । तथ्य अणगारियं पन्यज्ञमन्भुवेहामि'ति भणमाणा णीहरिया ताओ पि पि मे भियं च दें। णरवहणा 'अहं सन्व-बल-वाहणो चेव तुह सहाओ तं विजयपुरविं वश्वामि'। कुमारेण भणियं 'ण एवं, केण किं कंज । जेण दुगामो देसो, दूरं विभयंतरं, बलवंता णरवहणो अणुबद्ध-वेरा, तुन्भे थोवं बलं ति, तेण एको चेय सत्त-सहाओ तं 30 कंज साहेहामि'। तेण भणियं 'जह एवं ता अभिष्पाय-सिद्धी होउ कुमारस्स'। कुमारेण विभाणियं। 'एवं होउ गुरूणं पसाएणं'ति 30 भणमाणेण समालिंगिओ । पि अभो पाएसु कुमारो, पणिमिओ य साहिंग्मियस्स । 'वंदामि'त्ति भणमाणो चिलेओ कुमारो दिक्खणं दिसाओगं। तको णरवई वि िओ पलोएतो कुमार-हुत्तं ताव जा अतिरिओ तरुण-तरुवर-वण-लया-गुम्म-गहणेहिं

1 > P गणंती तं दिवहं, P महिला सा for व हियहियया. 2 > P अणवरय रुवंतील वाहजलोरिङ्गोयनयणाए ।. 3 > J वहाई for वज्झाई, P । मयसहियण. 4 > P जलय मा एवं । उविरम्त वारिएणं विओयज्ज्ञीणीए बालाए ।. 5 > J साहुअणं. 6 > J जिल्य, P क्वेन्छमाणा, J पलायावली. 7 > J °णावंध-, J केवली for केली, P संकालएगु. 8 > J °प्पलाय', J repeats मुद्ध, J °हंगजलेमु. 9 > J भीममायाण ।, P महाण for मेहाण. 10 > P om. च, P समं for सह, J अणुदिश्रहा, JP वहमाण प्र सिणेहोवयारो वोलाविउं पयत्तो. 11 > P om. य, P adds बोलिए बलएवजसवो after दियहेगु, J कीरमाणेमु, P दीवालिय. 12 > P जुत्तासु for जतान, P om. वोलिए बलदेवुसने, P निष्यज्ञमाणेनु, J मन्वसम्सेन्. 13 > J पुण्णच्छरणेमु P पुत्रच्छुवणेमु, J वणेस for संडेमु, J जलामु for पूरामु, J साल-, P सालिणावियालु ढेंग्रंतेमुं, J चसमेनु. 14 > P तालवसलामुहलाराव, J रोसय for रास, J ला के P कीला for लीला. 15 > P गोह for गोहु, P जुयलजलेमु, J adds त्ति before वितयं. 16 ) प्रतण्यारहंति P तं नारुहंति, P समाणंति, J वढं for वयं, P ति for ब, P समाणंति. 17 > प्रद्रप्यप्तिलहो. 18 > प्रजीशस्म for जायस्स. 20 > P तुज्झ for तुम्ह, J जातस्स, P उ for तु. 21 > प्रजाणिय अ अण्णं पि मच्झ पुच्छिमो. 22 > P कह वि for कर व. 23 > प्र om. च. 24 > P repeats एयं, P विष्युश्रोगेणं. 25 > P एयंमि for इमिन, P विष्युश्रोगेण. 27 > P कि पि for के पि, P ओ for ताओ. 28 > P विजयपुरि सस्स वज्ञामि, J ००० केण. 29 > P तुज्झे थोवं. 30 > P साहेसामि, J adds तुहं before होउ, P om. ति. 32 > P दिख्यणदिसमागं, J दिसाओं, J om. कुमारहुत्तं, P जाव for जा, P तरुयरवणाल्या.

1ति । तको आराओ गेहं । दक्षिणजण दक्षिणों संमाणिजण संमाणिजों संठाविजण पण्ड्यणं काळण करणिजां दाउजा 1 दायकां भोत्तूण भोजां तक्ष्यणं चेय णीहरिओ। अधिभतर-घर-विधरमाण-विरह-जलण-जालावली-तविजातुक्वत्तमाण-णयण-पलाल-अभाल-सकजल-बाह-जल-पवाह-पूर-पसर-पक्वालिजांतं पलोइजांतो दीण-विमणेणं विलासिणियणेणं णीहरिओ सो महासत्तो । 3

§ २४२) कुमारो वि कमेण कमंतो अगेय-गिरि-सिरया-महाद्यक्षी य वोलेमाणो णाणाबिह-देस-भासा-बुल्लस्स-जंपिय-ब्वयाइं बोलेमाणो अगेय-दिब्ब-विज्ञाहर-मणुय-बुत्तंते पेच्छमाणो संपत्तो तं दाहिण-मयरहर-वेळा-छग्गं विजयापुरवरी-विसयं। 6 दिट्टं च तं कुमारेण। केरिसं। अवि य, बाण-खेब-मेत्त-संटिय-महानासु। गामोबर-पय-णिक्खेब-मेत्त-संटिय-णिरंतर-घवळहरू। 6 धवळहर-पुरोहड-संटिय-वणुज्जाणु। वणुज्जाण-मञ्झ-फिल्य-फणस-णालिएरी-वणु। णालिएरी-वण-वलग्ग-पूयफली-तरुयरू। तस्वयराह्न्द्र-णायवल्ली-स्वया-वणु। वणोत्यह्यासेस-वण-गहणु। वण-गहण-णिरुद्य-दिणयर्-कर-पडभारो य त्ति। अवि य।

9 चंदण-णंदण-एला-तरुयर-वण-गहण-रुद्ध-संचारो । साहा-णिसिय-करगो वियरह सूरो पयंगो व्य ॥ 9 जिंह च सुह-सेवको तरुयर-च्छाइको सुपुरिस-पाय-च्छाहिको व, वहंति कीर-रिंछोलियउ लोयय-उत्तको व, महिजंति सज्जण-समागमहं इट्ट-देवयहं व, उण्णयहं तरुयर-सिहरहं सप्पुरिस-हिययहं व । धावंति तण्णय पामर व्य, गायंति जुवाणा 12 माहवी-मयरंद-सुह्य-मत्त-महुयरी व ति । जिंह च सीयल्डइं सकज्जइं ण परकज्जइं, मण्णंति पिहय-वंद्रइं ण पुत्त-भंडहं, 12 पसंसिक्षंति सील्डइं ण विहवहं, लंधियवहयइं उच्छु-वणइं ण कल्तत्तं, जलाउल्डइं विष्णणइं ण जण-संघयइं ति । जिंह च मयल्-चुन्मिरायबुलोयण णंगल-वियावड य बल्देवु जहसय पामर, अण्णि पणि बाल-कालि णारायणु जहसय रंभिर-गो- विवान-तण्णय-वावडा गोव-विलासिणी-धवल-वलमाण-णयण-कडक्ख-विक्लेव-विलुप्पमाण व, अण्णि पणि संकर-जहसय भूईं- 15 परिभोग-देकंत-दरिय-वसहेक-वियावड व ति । अवि य ।

बहु-सुर-णियर-भमंतर-दिब्ब-महा-तरुवरेहिँ उच्छङ्यं । बुहयण-सहस्स-भरियं सग्गं पित्र सह्ह तं देसं ॥ 18 तं च तारिसं देसं मज्झं-मज्झेण भ्रणेय-गाम-जुनङ्घण-लोयणेंदीवर-माला-पूर्इजंतो गंतुं पयसो । तभ्रो कमेण य दिट्टा सा 18 विजया णयरी । केरिसा ।

\$ २४३ ) अवि य । उत्तुंग-धवलहरोवरि-पवण-पह्य-विलसमाण-धवल-विमलुजल-कोहि-पहाया-णिवह-संकुला,
21 णाणाविह-वण्ण-रयण-विण्णाण-विण्णास-विणिम्मविय-हम्मिय-सिहरगा-कंचण-मणि-विह्य-पायार-बलय-रेहिर-विहुम-मय- 21
गोउर-कवाह-मणि-संपुह ति । जा य लंकाउरि-जहसिय धीर-पुरिसाहिट्टिय ण उण वियरंत-रक्खसाउल, धणय-पुरि-जहसिय
धण-णिरंतर ण उण गुज्झय-णिमियत्थ-वावार, वारयाउरि-जहसिय समुद्द-बलय-परिगय ण संणिहिय-गोविंद् । जिहें च ण
24 मुख्वंति ण दीसंति वयणइं बहुयणहो खलयणहो च । जिहें च दीसंति रिमजंति य दोलई लायलई च धवलहरेसु कामिणी- 24
वयणेसु ति । किं बहुणा,

सिरि-सोहा-गुण-संघाय-बिहव-दिक्खण्ण-णाण-भासाण । युंजं व विशिष्मविया विहिणा परूपरिग-मीएण ॥

27 तीए णयरीए उत्तरे दिसि-विभाए णीसहो जिसक्णो राय-तणको चिंतिउं पयत्तो । 'कहो एसा सा णयरी विजया जत्य सा 27 साहुणा साहिया कुवल्यमाला । तो केण उण उवाएण सा मए दहुक्या । अहवा दे पुरुक्षामि कं पि जणं ताव पडार्चे । को उण एवं वियाणह । अहवा पर-तित्त-तरगय-वावारो महिलायणो, उद्ध-रच्छा-जीवणो चहु-जणो य । ता जहा सल्लिय-सिहण30 मिद्य-सुहमंगुली-सणाह-चळण-पडिविंब-लंकिओ मरगो दीसह एसो, तहा लक्खोमि हमिणा उदय-हारिया-मरगेण होयव्वं । 30

<sup>2 &</sup>gt; प्र अब्भंतर, प्र तविज्ञमाणणयणथलाणणाल, P °व्वत्तमाणानयण- 3 > P बाहलपवाह, प्र 'प्पवाह, P पव्वालिज्जंतो अवलो-इज्जंतो, P विलासिणीनीहरिओ. 4 > P गिरिया-, J दलक्ख P दुल्लक्खं. 5 > P adds जणव्ययाई after जंपियव्ययाई, P trans. poses तं after रुगां. 6 > P om. तं, J om. केरिसं, P नाणक्खे ३, P महागाम, J गामो अरपाणखेनमेत्त, P धनरूहरा। धनरुपुरो र 7) J -परोहड, P मंडिय for संठिय वणुज्जाण, P om. कलिय, P -नालिएरिवण ।, J णालिएरिवण-, P पूर्यप्फलीतरुयर-लयाजण, J गहणरुद, P पब्सार, J P a for य. 9 > J नंदण for जंदण, P एया for एला, J पर्वेगी. P सुबुरिस, पायच्छाहिशओ, P om. वहाति कीरारिछोल्यिय लोअयउत्तओ व, J सज्जणसमागमई 11> P तरुअसिहरई, P हिययं व उ धावंति तणुयपामर च धायंति आवाणा साहबी. 12) P मजय for मुइय, उ महुअर व, उ महिअ for पहिय. 13) P सीयलई ण, उ उच्छुरणई, उ om. ण बलत्तई, P जिण for जण, P संघायई, P जिहें च पामरसयणबुम्मुराणं यं च लोयणणंगर- 14 > J P व for य, P अन्ने पुण बालकालनारागु, J बालकलिनारा , P रेमिरा . 15 > J तणुअवावड, P धवलदलमाण, P om. विक्खेव, P P अण्णे पुण, J संतर - 16 > P वसमेक: 17 > P बहुसुरहिवणनिरंतर, P तरुवणेहि, J उ for तं. 18 > J om. तं च तारिसं देसं, P देसमज्झं, J जुनइजर्णेदीवर P जुनईयणलोयणंदीनर, Pom. य. 20) J धनलहरोअर-, P विमलुव्यज्जल, P संकुलं . 21) P विण्णास for विण्णाण, P विणम्मविय, J पायाल for पायार, P रेहिरे- 22) J जच for जा य, P विरयरंत, P धरियपुरिसजइजइजसिय. 23 > P गुज्झयनमिअत्य, P जहसिया, P सिम्निहिया, P जिहें च दीसंति न सुवंति वययहं बहुवयणहो. 24) Jadds च after वयण इं, J च for q, P रमिळांति चंडायल इं द्वायल इं च 26) J एण for णाण, J विभिन्मविण, P पलयगाभीएण. 27 ) उ तीय, P दिसाविहाए निस्सही निसन्ना, P एतथ for जत्थ. 28 ) J repeats साहुणा, P ता for तो, P कि पि for कं पि, P repeats वृहुजणो for चहुजणो, P ता जललिय 30 ) J मिद्र for मिद्, J लंकितो, J उअय, P उदयाहारिया-

श्री क्षा क्षा होहिइ एत्य मे पडनी, ता इमिणा चेव वसामि' ति चिंतयंतो समुद्विभो कुमारो । जाव थोवंतरं गभो ताब पेच्छइ 1 णाचरिया-वंद्रं जल-मरियारोविय-कुछयं। तं च दहुण तस्त य मग्गालग्गो णिहुय-पय-संचारो गंतुं पयत्तो । भणियं एकाए 8 णाबरियाए 'मा, एसा उण कुवलयमाला कुमारिया चैये स्वयं जाहिइ, ण य केगइ परिणावेहिइ'। अण्णाए भणियं 'कि ण रूवं 3 सुंदरं । कि तीय ण बिहिणा विहिया वीवाह-रत्ती, जह णाम रूत-जोव्वण-विकास-स्रोहण्ग-मडण्कर-गव्विया कुल-रूव-विद्व-संपुष्णो वि णेच्छ इ णरणाह उत्तो' । अण्णाए भणियं 'केरिसं तीए रूतं जेण एरिसो मडण्फरो' । अण्णाए भणियं 'कि 8 तीए म रूवं सुंदरं सुंदरेण मोर-कलाव-सरिसेण केस-पब्भारेण, कमल-दल-णिलीण-भमर-जुवलेण व अव्छिवत्तएणं,तेख-धारा- ७ समुजायाषु णासियाप्त, पुन्णिमायंद-सरिसेणं मुहेणं, हरिध-कुंभ-विष्ममेणं थणबट्टेणं, मुट्टि-रोज्झेणं मजझ-देसेणं, कणय-कवाड-सरिसेण णियंबयडेणं, मुणाल-णाल-सरिसेणं बाहा-जुवलेणं असोय-पलवारु गेणं चरण-करयलेणं किसीए रूवं वण्णीयइ'। 9 कण्णाए भणियं 'हूं केरिसं तीए रूर्व, जा काला काल-वण्णा णिकिट्ट-भमर-वण्णा'। कण्णाए भणियं 'सर्चा, सर्चा'। ताए <sup>9</sup> मणियं 'लोको भणह, काला किंतु सोहिया'। अण्णाए भणियं 'मणेय-मुत्ताहल-सुवण्ण-स्वणालंकार-चेवह्या वहं तीए माणे संबेगि'। अण्णाए भणियं 'ण एत्य रूत्रेण ण वा अण्णेण, महादेव-देवी पसण्णा, तीसे सोहगंग दिण्णं'। अण्णाए भणियं 12 'प्रिसं किं पि उवबुल्यं जेण से सोहमां जायं'। भण्णाए भणियं 'जं होड तं होड अत्य से सोहमां, कीस उण ण परिणि- 12 जाइ' । अण्णाप् भणियं 'किर केण वि जाणएण किं पि इमीए साहियं तप्पभुई चेय एस पादमो लंबिओ'। 'तं किर कोइ जह भिंदिहिंह सो मं परिणेहिंह, अण्णहा ण परिणेहिंह सि वेणी-वंधं काऊण सा ठिय'ति भगंतीओ ताओ अहंकताओ । 15 कमारो वि सहास-कोऊहरू-फूछ-जयण-जुयको चिंतिउं पयसो । 'अहो, लोगस्स बहु-वत्तन्वाकावत्तर्ण । ता धडह तं रिसिणो 15 वयणं जहा पादयं लंबेहिइ ति । तेण णयरिं पत्रिसामि । सनितेसं से पउत्तिं उवलहामि' चिंतयंतो उवगक्षो कं पि पएसं । दिहुं च महंतं मढं। तत्थ पुष्किओ एको पुरिसो 'भो भो पुरिसा, इमो कस्य मंदिरवरी' ति। तेण भणियं 'भट्टा भट्टा. 18 ण होडू इसं संदिरं किंतु सञ्च-चट्टाणं मढं'। कुमारेण चिंतियं 'अरे, एत्थ होहिड् फुडा कुत्ररूयमाला-पउत्ती । दे मढं चेय 18 पिबसामि'। पिबहो य महं। दिहा य तेण तम्मि चद्या। ते य केरिमा उण। क्षवि य ।

लाहा कण्णाला वि य मास्रविय-कणुज्ज-गोलया केह । मरहट्ट य सोरट्टा ढका सिरिअंट-सेंधवया ॥

21 किं पुण करेमाणा । अवि य ।

धणुवैको फर-सेट्टं कसिधेणु-पवेस-कणय-चित्त डंडं च। कुंतेण लउडि-इन्हं बाहू-जुझ्हं णिउहं च॥ काह्विन्य-गीय-वाह्य-भाणय-डोंबिल्लिय-सिगाडाईयं। सिक्खंनि के वि छत्ता छत्ताण य णवणाहं च॥

३१ १४४) ते य तारिसे दरिउम्मत्त-महाविझ-वारण-सिरसे पलोणंतो पविट्ठो कुमारो । दिट्ठाको य तेण वक्खाण- 24 मंडलीको । चिंतियं कुमारेण 'अण्, पेच्छामि पुण किं सत्यं वक्खाणीयइ । तथो अल्लीगो एकं वक्खाण-मंडलिं जाव पयइ-प्रध्य-लोवागम-वण्ण-वियारादेस-समासोवसगा-मगणा-णिउणं वागरंग वक्खाणिज्ञइ ति । अण्णत्थ रूव-रस-गंध-फास-सह- 27 संजोय-मेत्त-कप्पणा-रूवत्थ-खण-मंग-भगुरं बुद्ध-दरिसणं वक्खाणिज्ञइ । कत्थइ उप्पत्ति-विणास-परिहाराविध्यय-णिश्चेग-सहावा- 27 यरूव-पयइ-विसेसोवणीय-सुह-दुक्खाणुभवं संख-दिसणं उग्गाहीयइ । कत्थइ दृश्व-गुण-कम्म-प्रामण्ण-विसेस-समवाय-प्यत्य रूब-णिरूवणाबिख-मिण्ण-गुणायवाय-परूबणपर। वइसेसिय-दरिसणं परूबेति । किंहिचि पश्चक्खाणुमाण-प्रमाण-छक्क-णिरू-30 विय-णिश्च-जीवादि-णिल्थ-सम्वण्य-वाय-पद-वक्षप्पमाणाइवाइणो मीमंसया । अण्णत्थ प्रमाण-प्रमेथ-संस्थ-णिण्णय छल-जाइ- 30

<sup>1)</sup> म तप्फड़ा होइमे परत्ती 2) P नयरिया, P कुटबं, J न for एकाए, P एकोए. 3) P माए एसा Jom. किमरूवं सुरंदे, P कि मरूवं 4) Pom. तीय, Padds q befor विशिषा, Jinter विहिता के विहिणा, P विहिया विहरियपसु बोलिए व अरेयूमवेस etc. (the passage repeated here as on p. 148 line 12 to p. 149 line 1) to पणहराण, P वाह for बीगर, J रंती for रत्ती, J adds किएम विशिशा before जह, P om. लास. 5) P संपुत्ते, र णरणात्पुत्तो, र तीय ण हवं सुंदरसुंदरेण. 6) P न for ण, P जुबलेण धवलच्छीवत्तरण्य र जुबलेण व अच्छिवत्तरणं 7 ) उ समुज्ज अप, उ मज्झेण, P चक्कायारेण for कवाडसरिसेण. 8 > P वाहुजुबलेवर्ण, उ चलण, उ कित्तीय P किं तीए, उ वन्नीयति. (originally perhaps पुन्छीयनि) P पुन्छइ for वण्णीयः 9 > P हुं, म तीय, P कालवन्न 10 > म तीय. 11 > P खंडीए for खंडिमि, P स्वेण वा अन्नेण वा सुहदेवी पसुत्ता तीसे, उतीय से for तीसे. 12) P अवयस्थं, उ उबबुत्थं कि अपूण्णाए जीग से सोहस्माअं। अण्णाय, J कीस पुण 13) J P तप्पभूदं, P पाईओ लंबिउं। 14) P जो for जह, J भिदिहित P निदिहिद [विदिहिद?], उ परिणिहिति P परिणेहित्ति, उ परिणेहिति P परिणेति, P सं for मा, P म गंतीओ अड्कप्राओः 15) P क्रोक इलुस्फ्रह, P पयत्ता, उ लोअस्स, र एश्रं तस्स for तं. 16) P पायायं for पादयं, र लंबेहिनि, P om. त्ति, P om. से, P पउत्तिमुव<sup>°</sup>, P मुगवंओ for उगवंभी। 17 > P om. इसी. 19 > P inter. लिम & तेम, P adds य after चट्टा, P ते या केउमा. 20 > P माछिष्या कछूजा, J कुड़क for कणुञ्ज, P कर्य for केर, J टका सिर्जिठसेंय P दका किरिजंगसेंव . 21 > P करेमाणो 22 > P फरखेंदुं असिथणु, P नितंदं च । कुतेग, र कुंतो ल अडीजुज्जं णिउदं च ।, P बाहुजुदं निजुदं च 23 ) र गीतवाइत, P -नाणयाडीबिलयासेंग्यहाईया । णिक्खंति के वि छत्ताण. 24 > P om दिर, J सिवसेसं for सिरसे, P दिहा ठ तेग. 25 > अरे पुच्छाम, J adds कम्मि before पुण, J वक्खाणीयति P वक्खाणियद्द, P om एकं, J प्यति- 26 > P विगास, P om. ति, P संजोयनिमित्तकम्मणाः 27) म सह ति क्याणीयति, म सहावातरूपपयि P सहावासरून 28) P सह दुक्याणमवं, म रवं for सवं, म उन्माहीयति P उन्माहित 29) म om. रून, P निरूषणाठितिभिन्न, म गुणातवात-, P om. प्याण 30) P जीबाइ-, म सञ्चयण गुवातपततवक्षप्पमाणातिवातिणो, P मिम्मंसणया, J -प्पमेय-, P समय for संसय, J -जाति-

¹ जिम्महत्वाज-वाङ्णो जङ्गाहय-दरिसज-परा । कहिंचि जीवाजीवादि-पयत्याजुगय-दन्बट्टिय-पजाय-जय-जिस्त्रजा-विभागो- ¹ वाक्टस्-जिस्ताज्ञेव्याज्ञेव्याचे परूर्वेति । कत्यह् पुहृह-जल-जल्जाणिलागास-संजोय-विसेसुच्यण्ज-सेयण्जं मर्जाग-मदं पिव इंभक्तणो जिल्ला-वाय-परा लोगायितग सि ।

§ २४५) इमाइं च दट्टण कुमारेण चिंतियं। 'अहो, विजया महापुरी जीए दरिसणाइं सम्बाहं पि वक्साणीयंति। अह णिढणा उवज्ञाया। ता किं करेमि किंचि से चालगं, अहवा ण करेमि, कव्नं पुणो विद्दृह् । ता कारेयव्वं मए कव्नं ' 6 ति चिंतिकण अण्णत्य चलिओ शय-तणओ। अवि य। तत्य वि

के वि णिमित्तं अवरे मंतं जोगं च अजणं अण्णे । कुह्यं धाउन्यायं जिस्खणि-सिद्धिं तह य खत्तं च ॥ जाणंति जोग-मारूं तत्थं मिच्छं च जंत-मारूं च । गारूळ-जोइस-सुमिणं रस-बंध-रसायणं चेय ॥

छंदंबित्ति-णिरुत्तं पत्तच्छेजं तहेंद्यालं च । दंत-कय-लेप्प-करमं चित्तं तह कणय-करमं च ॥ विसगर-तंतं वालय तह भूय-तंत-करमं च । एयाणि य अण्णाणि य सयाहं सत्थाण सुर्विति ॥

तभो कुमारेण चिंतियं। 'अहो साहु साहु, उवज्झाया ण बाहत्तरि-कला-कुसला चउसिट्ट-बिण्णाणडभंतरा य एए' ति 12 चिंतयंतो विलक्षो अण्णं दिसं राय-तणको । तत्थ य दिट्टा अणेए दालि-बट्टा कंवल-वेय-पाठ-मूल-बुद्धि-वित्थरा चट्टा। ते उण 12 केरिसा। अवि य ।

कर-घाय-कुढिल-केसा णिह्य-चलण-प्यहार-पिहुलंगा। उण्णय-सुय-सिह्राला पर-पिंड-पह्नत-बहु-मंसा॥

15 धरमत्थ-काम-रिह्या बंधव-धण-मित्त-बिज्ञया दूरं। केहत्थ जोव्वणत्था बाल चित्र प्रवस्त्रिया के वि॥

16 पर-जुवह-दंसण-मणा सुह्यत्तण-रूव-गिव्या दूरं। उत्ताण-वयण-णयणा हृद्वाणुग्घट्ट-मिट्ठोरू॥

ते य तारिसे दालि-वट्ट-छत्ते दट्टण वितियं। 'अहो, एत्य हुमे पर-तित्त-तगाय-मणा, ता हुमाणं वयणाओ जाणीहामि

18 कुवरुयमालाप् लंबियस्स पाययस्य प्रजितें। अहीणो कुमारो। जंपिओ प्रयत्तो। 'रे रे आरोष्ट, मण रे जाव ण परहुसहू। 18 जनाईन, प्रच्छंहुं कत्य तुब्मे कल जिमियलयां। तेण भणियं 'साहिरं जे ते तओ तस्स वलक्ष्यणुल्लयहं किराइहं तणए जिमियलयां। तेण भणियं 'किं सा विसेस-मिहला वलक्ष्यह्ण्लियं। तेण भणियं 'अहहा, सा य भडारिय संपूर्ण
21 स्वलक्षण गायत्रि यदस्यां। अण्यत्य भणियं 'वर्णिण कीदशं तत्र मोजनं'। अण्येणं भणियं 'चाई भष्टो, सम भोजन 21

स्पृष्टं, तक्षको हं, न वासुकि'। अण्येण भणियं 'कत्तु घडति तड, हृद्ध्य उल्लाव, मोजन स्पृष्ट स्वनाम सिंचसि'। अण्येण भणियं 'अरे रे वहुो महामूर्खे, ये पाटलिपुत्र-महानगरावास्तव्ये ते कृत्या समासोक्ति बुज्जंति। अण्येण भणियं 'अस्माद्पि ह्यं युव्यतिरी'। अण्येण भणियं 'काहं कज्जु'। तेण भणियं 'अतिपुण-निपुणाधोक्ति-प्रचुर'। तेण भणिय 'मर काहं मां मुक्त, 24 अम्बोपि विद्याः संति'। अण्येण भणियं 'भट्टो, सस्य स्वं विद्याः, किं पुणु भोजने स्पृष्ट माम कथित। तेण भणिय 'भरे, महामूर्खः वासुक्वंदन-सहस्रं कथयति'। कुमारेण य वितियं। 'अहो, असंबद्धक्वरालावत्तणं बाल-वेसियांण। अहवा को

<sup>1 )</sup> म वाशिणो, P नहवाहय, म P "जीवाह, म "पदस्थाणुगत, P "णुगनद्व्वद्भिह- 2) P "निचाणयं, ਹ ° जोअंतवातं, P "वायं रूबेंति, ਹ "जलणणिला", J विसेन्षणणुचेनणां, P मर्च for मदं. 3 > ਹ चात-, P प्रलोधगायगित्ति । 4) P trans. दरिसणाइ after पि, अवक्खाणियंति. 5) s inter. करेमि & किचि. 7) s जोशं, P जक्खण, s तहेब, P खन्नं 8 > J जो अगालं, P मित्यं च जेत्तमालं, P गारुडमाइसम्मिणं, J जोतिसः 9 > J छंदविति, J तहेय इंद P तहेरयालं, Jom. the line दंतक्षय etc. 10) प्रभूत-, प्रवाणि, प्रस्ताई- 11) ए उपज्जाया, १ बाहुत्तरिकाला, प्रविण्णाणह (भ?) तरा व एएंति 12) P चलिओ for बलिओ, P दिसंतराय, J om. य, J अणेये दालिबिट्टा, P अणेय, P वेयपाय-, P om. बुद्धि, J ते पुण 14) P अन्नय for उण्णय, P बहु मासाः 15) म जण for धणः 16) P सुवन्तणस्त्रः 17) P तारिसं, म दालिविद्व, म inter पत्थ & इमे, P जाणिदामि 18 > J पातअरस, J अंधिउं P जंवियउं, P जाव न पमुदुसह 19 > J पुच्छइ बत्थ, J भिाओ, P om-ते, J वरुक्षबङ्ग्रहायह, Jom. किराउहं. 20) JP विसे for विसेस. The passage अहहा to कथ्यति (lines 20-26) is found only in J; it is given in the text mostly as it is with the restoration of 4.8fd. 21) भट्टी or रुट्टी. 22 हच्चय or इद्धय. 23 ) ते is added below the line. 24 > भरकाई or नरकाई. Instead of the passage अहहा to क्यवति found in s and adopted in the text above, P has the following passage which is reproduced here with minor corrections: 'अहह रहें मुंड स्निहल कलोल भाल भहारिया दुत्तिहिय सरस्वति-जदसिया'। तेण भणियं 'अरे, दुश्चारिणी सा'। 'अहह इमं कुअक्षर-नवक्खण्फ मात भडारिया गंगादेवि जदसिया भरमीकरेजा'। तेण भणियं 'अरे त्वं मुंज्यमान्या सा सस्यहेहिं दीर्घ-धवलेहिं लोचनेहिं निरकृति' । तेण भणियं 'हुं हुं मसल्य-चालि-निरीकृति काइं वररुद्दो सित महापुनण्णंदिनमि । तिह दीर्घ-धनल-लोचनेहि प्रसतीन पिनतीन खंपतीन विद्धंपतीन अक्षिएहि निरिध्यति '। तेण भणियं 'अरे, तया भणियं सा दुश्वारिणी न होति । अथ च त्वं सरपृहं निरीक्ष्यति । परस्परं विरुद्धं एहु वचनु'। तेण भणियं 'अरे न-याणाहि कामशास्त्र मदीय-गुरुपदिहु। यदि भवति मात सीतसती व दमयंती अप्सर तदपि क्षुभिति'।. In the following conversational passage the readings are exhaustively noted and the passage is faithfuly reproduced as in one or the other Ms. 26 > P om. य, र्र चिति औ, र क्लरालायत्तर्ण बालदेसिआणं ।, P लावत्तर्ण मुख्यखबडुयाणं ।.

24

27

ा अण्णो वावारो इसाणं पर-पिंड-पुट-देहाणं विज्ञा-विण्णाण-णाण-विणय-विरहियाणं चट्ट-रसायणं सोत्तृणं' चिंतयंतस्स भिण्यं किण्णेणं चट्टेणं 'भो भो भट्टत्ता, तुम्हे ण-याणह यो राजकुले वृत्तांत'। तेहिं भणियं 'भण, हे ब्याध्रस्वामि, क बार्ता हराजकुले'। तेण भणियं 'कुवलयमालाए पुरिस-द्वेषिणीए पायओं लंबितः'। इसं च सोऊण अप्पोडिऊण उट्टिओं एको उ चट्टो। भणियं च णेणं 'यदि पांडित्येन ततो महं परिणेतम्य कुवलयमाल'। अण्णेण भणियं 'अरे कवणु तउ पाण्डित्यु'। तेण भणियं 'वंदे वृत्युलेहिं तृत्युलेहिं तृत्युलेहिं तृत्युलेहिं तृत्युलेहिं वृत्युलेहिं विष्युलेहिं वृत्युलेहिं वृत्युलेहिं वृत्युलेहिं वृत्युलेहिं वृत्युलेहिं विष्युलेहिं वृत्युलेहिं वृ

सा ते भवतु सुप्रीता अबुधस्य कुतो बलं । यस्य यस्य यदा भूमि सर्व्वत्र मधुसूदन ॥

तं च सोऊण अण्णेण सकोपं भणियं 'अरे अरे मूर्ख, स्कंषकोपि गाथ भणित । अम्ह गाथ ण पुच्छह' । तेहिं भणियं 'खं <sup>9</sup>
 पठ भट्टो यजुस्वामि गाथः' । तेण भणियं 'सुट्ठ पढिम,

आई कर्जि मत्त गय गोदावरि ण मुयंति । को तहु देसहु आवतइ को व पराणइ वत्त ॥ 12 अष्णेण भणियं 'अरे सिलोगो अम्हे ण पुच्छह, ग्वाथी पठहों' । तेण भणियं 'सुट्ट पटिम ।

तंबोल-रहय-राओ अहरो दृष्ट्वा कामिनि-जनस्स । अग्हं चिय खुभइ मणो दाँरिद्र-गुरू णिवारेह ॥' तओ सब्बेहि वि भणियं 'अहो मृह यजुस्थामि, विद्ग्ध-पंडितु विद्यावंतो ग्वाथी पठति, एतेन सा परिणेतव्या'। अण्णेण भणियं 15 अरे, केरिसो सो पायओ जो तीए लंबिओ'। तेण भणियं 'राजांगणे मृहं पढिउ आसि, सो से बिस्मृतु, सब्बु लोकु 15 पढति' ति ।

\$ २४६ ) इमं च सोऊण चट्ट-रसायणं चिंतियं रायउत्तेण । 'अहो, अणाह-विद्याणं असंबद्ध-पलावत्तणं चट्टाणं ति ।

18 सम्बहा इमं एत्थ पहाणं जं रायंगणे पायओ लंबिओ ति पडती उवलदा । ता दे रायंगणे चेव वचामि' ति चिंतेतो णिक्खंतो 18

रायतणओ महाओ, पबिट्ठो णयरीए विजयाए । गोउर-दुवारे य पविसंतस्स सहसा पवाइयाई त्राई, आह्याई पडहाई,
पविजयाई संखाई, पिंढयं मंगल-पाढण्ण, जयजयावियं जगेण । तं च सोऊण चिंतियं कुमारेण 'अरे कत्थ एसो जय
श्वा जयासहो त्र-रवो य' जाव दिट्ठं कस्स वि विणयस्स किं पि कर्जं ति । तओं तं चय संउणं मंगे घेत्रूंगं गंतुं पयत्तो जाव 21

थोयंतरे दिट्ठं इमिणा अणेय-पणिय-पसारियाबद्ध-कय-विक्वय-पयत्त-पबद्धमाण-कलयल-रवं हट्ट-मगंगं ति । तत्थ य पित्रसमाणेणं दिट्ठा अणेय-देस-भासा-लिक्खए देस-विणए । तं जहा ।

किसणे णिटुर-वयणे बहुक-समर-मुंजए अलजे य। 'अडडे' क्ति उल्लवंते अह पेच्छइ गोल्लण तत्थ ॥

णय-णीइ-संधि-विग्गह-पदुए बहु-जंपए य पर्याईए। 'तेरे मेरे आउ'ित जंपिर मज्झदेसे य ॥

णीहरिय-पोट्ट-दुब्वण्ण-मडहए सुरय-केलि-तिल्लच्छे। 'एगे ले'-जंपुले अह पेच्छइ मागहे कुमरो ॥

कविले पिंगल-णयणे भोयण-कह-मेत्त-दिण्ण-वावारे। 'कित्तो किम्मो' पिय-जंपिरे य अह अंतवेण य ॥

उत्तुंग-थूल-घोणे कणयव्वण्णे य भार-वाहे य। 'सिर पारि' जंपिरे रे कीरे कुमरो पलोण्इ ॥

1) महमाण, प्रबुद्ध for पुट्ट, मom. पुट्ट, में देहबद्धाणं for देहाणं, में विज्ञाणनाण, प्र विरहिषाण, प्र भिषयमणीण-2 ) मध्यत्रेण, मतुब्से for तुम्हे, मन्याणह्, मब्तांतः (?), मनो for हे, मना for कः 3 > महाज्ञुलो, मयुरुष-, प्रपातओ P लंबिओ, P अप्पोडिक्स, J inter. एक्से & उद्भिन्नो. 4 > P भट्टो for चट्टो, P om. च, P लेल, P तनो इमं परिलेंतर्ज कुवलयमाला। अन्नण, P कमणु तओ, P पांडित्यु 5> र भणिअं, P सडंग, र om. वेड, र विगुणमत्र घडमि कि न P तिउणमत कड्डमि किन्न, P पांडित्यं। अन्नेण, P न, उत्तराणेहि P त्रियुण रहिं 6) उसहितौ P सहित्रउ, उपातौ for पाए, उपरिणेति, उ सहितउज्जोग्गाथी, र भणिअं 7 र र व्याप्रसामि गाथः, र ०००. पठिस त्वं, र मणिअं, र इस ग्गाथ P इमा ग्वाथाः 8 र Instead of the verse सा ते भवत etc. P has the following: अनया जयनाभोगमंथर्या तथा। अन्यतोपि वर्जत्येमं हृदये विहितं पदं ॥ 9) P अन्नेण, J भणिओं, P मुक्खा, P पि ग्वाथा, P गाथ न पुच्छह, J भणिओं, P चव for हवं पठ. 10) J यज्ञस्वामि (?), P आध for गाथ: 11) प्र आए कप्पे for आई कर्जि, P गया गोयवरि न, P को तह के देसह, प्र आवतित P आवइ, र पराणित यात्त P पराइ वत्त क्रेण भणियं 12> र भणिअं, Padds एसी before अन्हें, P न, P पढहुं तेहिं भणियं पढ़हो। तेण भणियं सुहु, र भणिअं in both places. 13) र अहरी काभिनि दृष्ट्वा अम्हं चिअ P अहरी दृष्ट्वा कामिनी [ Better read दट्टूण for दृष्टा], उन्खुमह P शुमह, P दालिइ, P निवारेहः 14 > P सन्वेहि मि भणियं, उभणिअं, उयज्ञ-स्वामि (?), P विदय्धपांडित्यविज्ञमंती, P अञ्चेण 15 > P om. अरे, उ पातओ, उ तीय, उ भणिओ, P राइंगणे, उ पठितु P पढिउं, P आसि सा विस्तु सन्वो लोकुः 17 > P वह for चह, P अहो त्रेपपायमृदबुद्धीणं असंबद्धपलाविश्वणं छत्तवहाणं ति. 18) प्रातओ, प्रपतित्ती for पउत्ती, प्र ते for ता, P om. दे, P रायंगणं, प्र चेअ, P चित्रयंती 19) P नयरीओ, P दुकारे, P om. य, adds ओ before सहसा, । पढ्ढयाई पविजिशाई 20 ) प्रवाहवर्ण, P एसी जयासही, P om. य. 21 ) P विवाही त्ति for कि पि कब्जं ति, P om. तं, J सउणमणेण. 22> P थोवंतरे, P अणियवणिय, J पणियगसारया, J वहुमाण- 24> P कसिणा निहुर, १ अरहे. 25) म भीति, मपदुर, म लंभिरे य पयतीए. 26) म दुवन्न , १ एसे ले [रशे ले], म जंबुहे, म मागर्षे कुमारी 27) P लोयणकृहदिन्नमेत्तवावारे, P किं्ते किं मो, J जिय for विय, P जंपिते, P om. अह, J अंतवेते P अत्तवेषः 28) J विष्णे P वन्ने, J वारि, for पारि, P अवरे for रे, P कुमारी.

दिक्सिण्ण-दाण-पोस्स-विश्णाण-दया-विविज्ञय-सरीरे । 'एई तेहैं' चवंते ठके उण पेच्छए कुमरो ॥

1

12

15

सल्लिय-मिठ-मह्वए गंधव्व-पिए सदेस-गय-चित्ते। 'चउड्य मे' भणिरे सुहुए अह सेंधवे दिहे॥

बंके जडे य जहें बहु-भोई किंद्रण-पीण-सूंजंगे। 'अप्पाँ तुप्पाँ' भणिरे अह पेच्छइ मारुए तत्तो॥

घय-लोणिय-पुटुंगे घम्म-परे संबि-विगाइं-णिउजे। 'णउ रे भल्लडं' भणिरे अह पेच्छइ गुज्जरे अदरे॥

ण्हाओलित्त-विलित्ते कय-सीमंते सुसोहिय-सुगत्ते। 'अन्हं कार्ड तुम्हं' भणिरे अह पेच्छए लाडे॥

तणु-साम-मडह-देहे कोवणए माण-जीविणो रोहे। 'भाउय भर्णा तुम्हे' भणिरे अह माल्वे दिहे॥

उक्कर-तृष्पे पिय-मोहणे य रोहे प्यंग-वित्ती य। 'अहि पाँहि मरे' भणिरे पेच्छइ कण्णाडए अण्णे॥

कुप्पास-पाउयंगे मास-रुष्ट्रं पाण-मयण तिहुच्छे। 'इसि किसि मिसि' भणमाणे अह पेच्छइ ताइए अवरे॥

सब्द-कला-पत्त्रहे माणी पिय-कोवणे किंद्रण-देहे। 'जल तल ले' भणमाणे कोसलए पुलइए अवरे॥

दह-मडह-सामलंगे सिहरे अहिमाण-कलह-सीले य। 'दिण्णेहे गहियहे' उह्वविरे तत्थ मरहेहे॥

पिय-महिला-संगामे सुंदर-गत्ते य भोयणे रोहे। 'अटि पुटि रिटं' भणेते अधे कुमरो पलोएह॥

18 कह भंडं संविरियं गेण्हसु सुपिरिक्खिजण वश्च तुमं। जह खज्जह कह वि कविष्टुया वि एगारसं देमि॥

एवं च कुमार-कुवलयंदो विविध-मगोणं वश्चमाणो अगेए विध्याणं उल्लावे िषसुणंतो गंतुं पयत्तो। कमेण संपत्तो अगेयणायर-विलया-भवल-विलोल-लोयण-मालाहिं पलोइजंतो रायंगणं, जं च अगेय-णरणाह-सहस्स-उड्ढंड-तंडविय-सिहंडि-कलाव21 विध्यमित्रिय-छत्त-संकुलं। तत्थ सब्वो चेव णरवइ-जणो करयल-णिमिय-मुह-कमलो किंपि किंपि।चिंतेतो कवियणो विव 21
दीसह। तं च दृहुण पुच्छिओ णरणाह-पुत्तो कुमारेण 'भो भो रायउत्त, कीस णरवइ-लोओ एवं दीण-विमणो दीसइ' ति।
तेण भणियं 'भो भो महापुरिस, ण एस दीणो, किंतु एत्थ राइणो भूया कुवलयमाला णाम पुरिसहेसिणी, तीय किर
24 पायओ लेबिओ जहां 'जो एवं पायं पूरिहेइ सो मं परिणेहि' ति। ता तं पादयं एस सब्बो चेव णरवइ-लोओ चिंतेइ य' 24

त्ति। कुमारेण भणियं 'केरिसो सो पाओ'। तेण भणियं 'पुरिसो सो'। अवि य। 'पंच वि पउमे विमाणिम्म।'

े २४८) कुमारेण भणियं 'ता एस पायओं केणइ कम्मि भणिए पूरिओं ण पूरिओं वा कहं जाणियन्वों'। तेण 27 भणियं 'सा चेय जाणह कुवलयमाला, ण य भण्गों'। कुमारेण भणियं 'कहं पुण पश्चओं होइ जहां सो चेय 27 हमों पायओं जो कुवलयमालाए भभिमओं'। तेण भणियं। 'भन्थि पश्चओं। कहं। हमस्स पायस्स पुन्वमेव

1) म तेह P तेहं, मटकें, म कुमारों 2) मसललि मिदुमंदवए, P सएस, P वंसे दक्षणों for च (व) उटय में of J, P सुद्दे अट, J दिहो. 3 > म बंकि P की, P ऋगेने, म अप्या तुष्या P अप्यां तुष्यां, म मारुए P कारुए. 4 > म लीटियः P विगाहे. 5 > P सीमंते सोहियं गत्ते, म आहम्ह काई तुम्हं मित्रु भिर्णि र्पाल अम्हं etc., म om. अह, P अच्छह for अह 6 > P -जीवणे, P भाव्य, P तुन्में for तुम्हे, J दिट्टो 7 > J एय for य (before रोहे), J अदि पोण्डिमरे P अडिपांडिरमरे 8) P शह for हुई, P असि for हिंस, P मिश for मिसि, P मणमाणी. 9) असत्य for सब्ब, अपस्ट्रो P पब्सद्दे, अ देही. 10) P सहिए अहमाण, P दिश्रहे, J स (ठा?) हिंहे for महियहे (written twice in P). 11) P मोत्ते for गते, J भोइणे, १ भायणे रोहे । अद्विमिद्धिमणेनि अवरे अंधे कुमारो, र रहिं भगते रिप्रे कुमारोः 12) र सिरिअत्तो, १ मिरिदत्ते । अन्नहर पुलपती जवसपारस, J अण्णाईय पुलएई, J पञ्चरादीए P बब्बरावीए. 13 > J जणस्तमुहस्स सज्झे काकण अलावा, P केण उणा 14) P देहेहि, P स for ण, P एएहि, J कीर्त. 15) J तरस गता for सत्त गया, J थिरा सेसं, P पकण पाएण। थीसो अद्भविसो, J क्रिम्सवाता P गांणसवाया 16) J सतं, P adds होइ after अह, P च for चिय होइ, J कोडिसतमेकं पलसत्तप°, र रतीया P रत्तीसं. 17) On the verse होइ etc. we have a marginal note (in 1) like this (with numerals below the words): किंगियउ/१। महेसर/३। तलु/५। पविती/७। उवणु९। आंगुलु/१०। पूंचाल/१००।८ उ. The text of numbers धूर as 2, बहेडो as 6, बोल्यन as 4 and मुत्तीय as 20. । उ उबदिसंसा एते, उ एतेहि. 18) अभन्न संवरितं, J एआरसं. 19 > P om. च, P उहार्वे. 20 > P नारय for णायर, P om. जं, P adds केरिसं before अणेय, P उदंह, J तण्डविआ P तड्डविय 21 > P -निम्मिय, J om. one किंबि, P वि for विव 22 > P नरनाहउत्तो, J रायउत्ता, J adds एस after कीस, P om. एवं. 23) P inter. ण (न) & एस, P रायणी, P पुरिस्वेसिणी, P यय for तीव. 24) प्रपातओ, प्रपातयं पूरेहिति, J ति for त्ति, P पाययं, J चेअ, J विइंतेइ त्तिः 25 > P om. सी, J पातओ for पाओ, J writes twice पंच वि वजमे विमाणम्मिः 26) र पातओ, र भणिते म भणिअय, र पूरितो ण पूरितो. 27) म एकः यः 28) र पातओ, र पातयस्स for पायरस-

15

21

24

ो तिष्णि पादे इमाए काऊण गोरूए पश्चितिय मुद्दिकण महाभंडारम्मि पश्चिते । तेण कारणेण पर्दियं ति जो पमाणं जं 1 पुण तीए रइयं तं तत्थ पादए घडिहि ति तओ तं परिणेहिइ' ति । इमं च सोऊण चितियं रायउत्तेणं 'अहो, सुंदरं जायं 3 जेण सुपरिक्लिओ पादको पूरेयन्वो ति । ता दे चिंतेमि, अहवा किमेत्य चिंतियह । 'पंच वि पउमे विमाणिम' । 3 'अम्हे तम्मि पडमे विमाणिम्म उप्पण्णा तवं च काऊण। किं पुण ताए एत्थ पादए णिबद्ध-पुग्वं' चिंतिऊण, हूं कात्य,

कोसंबि-धम्मणंदण-मूले दिक्खा तवं च काऊण । कय-संक्रया जाया पंच बि पडमे विमाणिम ॥

७ अहो जिन्वडियं मायाइच्चत्तंणं मायाइ**च**स्स जेण केरिसो पादय-बुत्तंतो कुडिल-मग्गो कञ्रो, इमीए कुत्रलयमा**छाए भोलंबियो** । <sup>6</sup> ताव य उद्धाइमो समुद्द-सद्-गंभीरो कलयलार।यो जणस्स रायंगणिमा । किं च जायं । पलायंति कुंजरा । पहावंति तुरंगमा । ओसरंति णरवहणो । पलायंति वामणया । णिवं इति खुज्जया । वित्यक्केति चीरा । वरंति वीरा । कंपंति कायरा । 9 सन्वहा पळय-समए व्य खुभिओ सन्वो रायंगण-जणवंशो ति । चिंतियं च कुमारेण । 'को एसो अयंहे चेय संभमो' ति । १ पुलोइयं कुमारेण जाव दिहो जयवारणो उम्मूलिय।छाण-खंभो पाडियारोहणो जणं मारयंतो संमुहं पहाविको ति । सबि य । तुंगत्तर्गण मेरु व्व संटिओ हिमगिरि व्व जो धवलो । हरथ-परिहरथ-वलिओ पवणं पि जिणेज वेगेणं ॥ तमो,

रणत-लोह-संखलं झरंत-दाण-वेब्भलं खलंत-पाय-बंधणं ललंत-रूज्-चूलयं। चर्कत-कण्ण-संखयं फुरंत-दीह-चामरं रणत-हार-घंटयं गर्कत-गंडवासयं ॥

दिहं तं जयकुंजरं। अवि य।

संवेक्षियग्ग-हत्थो उण्णामिय-खंधरो धमधमेंतो । मारेंतो जण-णिवहं भंजतो भवण-णिवहाई ॥ दाण-जल-सित्त-गत्तो गंघायद्विय-रणत-भमरउलो । पत्तो कुमार-मूलं अह सो जयकुंजरो सहसा ॥

🖇 २४९ ) तं च तारिसं कुविय-कयंत-सच्छहं दट्टण जणेण जंपियं। 'बप्पो बप्पो, भोसरह भोसरह, कुविओ एस 18 जयहत्थी । तं च तारिसं कलयलं भायण्णेऊण राया वि सर्अंतेउरो आरूको भवण-णिजूहए दृटुं पयत्तो । कुमारस्स य 18 पुरको तृहण राइणा भणियं 'भो भेः महापुरिस, अवेह अवेह इमाओ महग्गहाओ व।वाइजासि तुमं बालओ' सि । तओ तद्दा-भणतस्स राइणो जणस्य य हा-हा-कारं करेमाणस्य संपत्तो कुंजरवरो कुमारासण्णं । कुमारेणावि

संवेलिऊण वत्थं भाइदं तस्य हत्थिणो पुरओ । कोवेण धमधमेंतो दंनच्छोहं तहिं देह ॥ हत्यं-परिहरथेणं ताव हक्षो करयलेण जहणिमा । रोसेण जाव वलिओ चलिओ तत्तो कुमारो वि ॥ पुण पहओ सुट्टीए पुण वलिओ करिवरो सुवेएण । तात्र कुमारो चिल्नओ परिक्रम-भाए गयवरस्स ॥ ठा वलइ खलइ गजह धावइ उदाइ परिणभो होइ। रोसेण धमधमेंतो चक्काइखं पुणो भमइ ॥

जाव य रमिउब्बामो णिप्फुर-कर-धरिय-कण्ण-जुयलिलो । दंत-मुस्छेसु चलणं काऊणं ता समारूढो ॥

तत्थ य समारुहंतेण भणियं कुमार-कुवलयचंदेण।

'कोसंबि-धम्मणरण-मूले दिक्खा तवं च काऊण । कय-संहेया जाया पंच वि पउमे विमाणम्मि ॥' 27 तं च सोऊण 'बहो प्रिको पायको' त्ति भणंतीए पेसिया मयरंद-गंब लुद्धा गयालि-हलबोल-मुहलिया सिय-कुसुम-वरमाला भारूढा य कंधराभोए कुमारस्स । राष्ट्रणा वि भाणियं पुलइयंगेण 'साहु साहु, कुवलयमाले, भहो सुवरियं वरियं, भहो 30 प्रिक्षो पायओ । ताव य जयजयानियं रायलोएंग 'अहो दिन्त्रो एस कोइ, अहो ण होइ मणुओ' ति । ताव य 30 णिविडया उर्वार दिन्दा भदीसमाण-सुर-पेसिया सुरहि-कुसुम-बुट्टी । जायं च तं पएसं जयजया-सद्-मुहरुं ति । पृथ्वंतरम्मि पहाइक्षो महिंदकुमारो जयकरिणो मूळे । भणियं च णेण 'जय महारायाहिराय परमेसर सिरिद्ढवम्म-

<sup>1 &</sup>gt; P पाप, P लोगए for मोलए, P भेटारे, उ पिटा, उ भी for जो, P जो प्यमार्ण. 2 > उ तीए रुइय, P om. तं, P पायफ, र घडिहिति नतो तं, र परिणेहिति । P परिणेहियत्ति, P कुमारैण for सुगउन्तेणं. 3 > P सुपरिक्खिय पाईओ प्रओ ति. र पूरेतन्त्रो, P पितेति, र चित्यति, र adds पंच वि पडमे विमाणे before अम्हे etc. 4> r om अम्हे तमिम पडमे विमाणमिम, उता for ताए, P पायए 5 र जे को भिम् 6 र P पायय-, P काउं for कथी, उ om. ओ छंबिओ । ताब य J चच्छाइस्रो, P adds जराबो before जगरम. 8) P निकत्थेनि बीरा कंपंति. 9) P चंजणव ओ, P om. च, P अयंह्रो संमभी ति नितंतीण पुँलोह्यं, 1 पुलद्दयं 10 > 1 धंभी for खंभी, P समुद्धं, 1 संमुद्धं पाविशी ति । 11 > 1 आगत्तणेण P कुंगत्तणेण, P पवर्णाम जिणेजु वेषण ॥, J adds q after तओं 12> P संकुलं, P वेंगलं, P राज . 13> JP संख्ये [ == पंख्यं ?], P भार for हार, J वंटणं 14> P om. दिट्टं सं जयकुंजरं 17> P सच्छमं, P बप्पा for बच्ची बच्ची 19> Pom. onc. भी, Pom. one अवेड, Pबाली for बालओं 20) Padds य before राहणी, P करेणरस संपत्ती, J कुमारेण वि. 21) म आइंड, म तंत्रकोहिं. 22) म ताप for ताव. 23) म पुण पुह औ, म मुरेवेण ।, J adds नि after कुमारी. 24) P त्रकाइंडं 25) P repeats चलनं 26) P तत्व समाह्त्रेण भणियं 28) P adds त्ति after पृतिओ, उपातओ त्ति भणंतीय, P सेय for सियः 29) Jom. वि, J adds त्ति after second साहु, P कुवलयमाला एयं ते सुचरियं! अहो. 30) म पातओ, Pom. एस, P एसी for अहो, P माणुसी ति, P य निविद्धियावरि अदिस्समाणा. 31) P adds विय before सह. 32) P महिंदकरिणा मूळे, P om. सिरिद्रवनम्मणंदण etc. to साहसालंकार.

1 फंदण कुमार-कुवक्षयंद इक्लागुवंस-बालंकुर सोम-साहा-णहयल-मियंक मभोज्ञापुरवरी-तिलय णरवर-पुंडरीय साहमाल- 1 कार विज्ञा-परिवार धरणी-कंप पर-वळ-लोह माण-धण कळा-कुळहर दिन्खण्ण-महोयहि विणयावास दाण-वसण पणह- उजण-बच्छक जय कुमार' ति । हमं च सोऊण लीला-वलंत-भवल-विलोल-लोयणेणं णियच्छियं रायतणएणं। 'अहो को 3 एथा तायस्स पायाणं णामं गेण्हद' ति जाब पेच्छह भणेय-णरणाह-पुत्त-परियारं जेट्टं सहीयरं पिव महिंद्कुमारं ति । तभो तं च दट्टण पसरमाणंतर-सिणेह-सब्भाव-भाव-पहरिस-वसुलसंत-रोमंच-कंचुयंगेण घट्टिओ मम्म-पएसे जयकुंजरो, तभो 6 णिसणो, भारूबो य महिंदो, पसारिय-भुएण य समालिंगियं भवरोप्परं । पुच्छिओ य 'अवि कुसलं महाराहणो, दढ-सरीरा 6 देवि ति, सुंदरं तुमं' ति । ताव य णरवहणा वि विजएण चिंतियं । 'अहो, अच्छिये हमं । एकं ताव इमं चेव इमस्स स्वाइसयं, दुइयं असामण्ण-जय-कुंजरालंघणण्यवियं महासत्तं, तह्रयं णरणाह-सहस्स-पुरओ पाद-पूरणं, चउत्यं पुण दिव्वेहिं १ कुसुम-वरिस-पूयणं, पंचमं महाराहणो दृढवग्मस्स पुत्तो ति । अहो, पावियं जं पावियव्यं वच्छाए कुवलयमालाए । साहु पुत्ति कुवलयमाले, णिक्वाहियं तए पुरिसदेसित्तणं इमं पुरिसं पुरिस-सीहं पावयंतीए । अहवा ण जम्मंतरे वि मुणिणो अलियं मंतयंति' । भणिओ य णरवहणा कुमारो 'समप्पेह जयकुंजरं हत्थारोहाणं, भारहसु मंदिरं' ति । एवं च भणिओ 12 कुमारो । 'जहाणबेसि' ति भणमाणो ओयरिओ जयकुंजराओ, भारूबो य पासायं महिंद-दुइओ, अवयासिओ राहण 12 सिसिणोहं । दिण्णाई आसणाहं । णिसण्णा जहासुहं । पेसिया य राहणा कुवलयमाला, सिसिणेहं च पुल्यंती णीहरिया य सा १ २५००) राहणा मणियं 'को एस बुत्ततो, कहं तुमं एको, कहं वा कप्पडिय-वेसो, किं वा मलिल-कुचेलो एत्थ

१२५०) राहणा मणियं 'को एस बुत्ततों, कह तुम एको, कह वा कप्पास्य-वसी, कि वा मिलेण-कुचेलो पृत्य 15 दूर-देसंतरं पाविभो' सि । कुमारेण भणियं 'देव जाणिस श्विय तुमं । अवि य ।

जं ण सुमिणे वि दीसह चिंतिय-पुष्वं ण यावि सुय-पुष्वं । विहि-वाउठीए पहन्नो पुरिसो सह तं पि पावेह ॥
तेण देव, कहं कहं पि मममाणो देष्व-वसेणं अर्ज चिय संपयं एस पत्तो' ति । राहणा भणियं 'महिंद, किं एसो सो जो

18 तए पुच्छिनो दढवम्म-पुत्तो एत्थ पत्तो ण व ति । महिंदण भणियं 'देव, जहाणवेसि' ति 'एस सो' ति । कुमारेण भणियं 18

'महिंदकुमार, तुमं पुण कत्थ एत्थ दाहिण-मयरहर-वेलालग्गं विजयपुरविं पुष्वदेसानो संपत्तो सि'। तेण भणियं 'देव

णिसुणेसु । मिथि तह्या वाहियालीए समुद्दकक्षोल-तुरएणावहरिनो तुम । भवि य ।

21 धावह उप्पड्नो इव उप्पड्नो चेय सद्यं तुरनो । एसेस एस वद्यह दीसह भइंसर्ण पत्तो ॥ 21 तम्रो हाहा-रव-सइ-णिक्मरस्स रायलोयस्स भवहरिमो तुमं । तम्रो वाहिमो राइणा तुरभो तुन्झाणुमगा-लग्गो सेस-णरवइ-जिंग्ण य । तभ्रो य तूरं देसंतरं ण य तुन्झ पउत्ती वि सुणीयइ । तम्रो गिरि-सरिया-संकुले पएसे णिविह्नो पवणावत्त24 तुरंगमो । तभो राया वि तुन्झ पउत्ती भसंभावेंतो णिविह्मो सुच्छा-वेब्मलो जामो, भासासिभो य भम्हेहिं पढंत-वाएहिं । 24 तभ्रो पुत्त कुवल्यचंद, किहं मं मोत्तं वश्वसि' ति भणमाणो पुणो मुच्छिमो । तभ्रो भासासिभो विकविंउ पयत्तो।

हा पुत्त कत्य वश्वसि मोतूण ममं सुदुक्खियमणाहं। हा देव कत्य कुमरो णिसंस ते अवहिओ सहसा॥
27 किं च बहुणा परायसो विव, उम्मत्तगो विव, गह-गिहेओ विव, णट्ट-सण्णो विव, पणट्ट-चेयणो विव, सब्वहा गय-जीविओ 27
विव ण चल्रह्, ण वल्रह्, ण फंप्र्ह, ण फंप्र्ह, ण सुणेह, ण वेयए, ण चेतह ति। तं च तारिसं दट्टूण मरणासंक-वेब्मलेण
मंतियगेण साहिओ से जहा 'सगर-चक्कविट्टणो सट्टि-सहस्स-पुत्ताणं धरणिंद-कोव-विस-हुयास-जाळावली-होमिआणं णिहण30 वृत्तंतो तहा वि ण दिण्यो सोगस्स तेण अत्ताणो। ता महाराय, कुमारो उण केण वि दिख्वेणं अक्सित्तो किं पि कारणं 80
गणेमाणेणं, ता अवस्सं पावह पडती। पुच्छामो जाणए, गणेंतु गणया, कीरंतु पसिणाओ, सुख्वंतु अवसुह्ओ, दीसंतु

<sup>2 &</sup>gt; P धरणिकंपापरबजलखोहमाणहणकयाकुलहर, J दाणवसाण, P पणदीयलवच्छल. 3 > P adds लोल after विलोल, P लोयणमेणं. 4 > P परियरियं जेट्ठसहोयरं. 5 > P सम्भावतहरिस, J वस्त्चलंत. 6 > P - भुपिंह, P कुलसं for कुसलं. 7 > J देवीए ति । मंदरो, P अच्छरियं, P om. इमं, P एमं ताव, J चेंग्र. 8 > J स्वातिसयं, P जयजंत्रय-कुंजणम्मवियं, P पुरहुओ, P पायपूरणं. 9 > JP दृढधम्मस्स, J adds नि before वच्छाए. 10 > J णिब्बिंडियं उ for णिब्बिंढियं, तए, P पुरिसवेसित्तणं, J adds च after इमं, P om. पुरिस, J पावयंतीय. 11 > P भणित for मंतयंनि, P कुंजहरं, J इस्वरोहणं P इत्थारोहणं, J ति for ति. 12 > P पसायं. 13 > J णिसण्गो, P पुलह्यं तीए सीहरिया. 14 > P कप्पडीय, J क्रपिंडवेसी तस्य दूरदेसंतर पाविजो, P जेव for देव. 16 > J सुर्ग, P मेत्तं for पुत्रं before ण, J हुओ and P पुत्र्ई for पहुओ. 17 > P ममामाणो दिव्य-, P adds वसेणं before संपयं, J पुत्तो for पत्तो, P om. सो जो. 18 > J P दृढधम्म-, P om. एत्थ पत्तो, P माहिदेण, J एसो for एस. 19 > P om. तुमं पुण, P क्रवेत्थ. 20 > P तुरणावहरिओ. 21 > P एस for चेय, P पुत्तो for पत्तो. 22 > P ज्ञा for तुज्जा, J मगां सेस. 23 > P om. य after तओ, P तुज्जा, J संकुलप एसे. 24 > P निव्वले (ज्व looks like च), J om. य. 25 > P भणमाणो पुच्छिओ पुणो आसासि ने ततो निलिवं, P adds अनि य before हा पुत्तः 26 > J हा देव्य. 27 > P नह for णह, P विय for विव, J तहा for सन्वतः. 28 > P सुणाइ न वेय ति । तं च. 29 > J जह for जहा, P सहस्सा for सहस्स, P कोववस. 30 > J inter. सोअ (for ग) स्स & तेण, P om. पि. 31 > P पुणामि, J जाणाउ, P गणेतु, J गण्यं, P अवसुईओ.

े सुमिणवाई, णियच्छंतु णेमिसिया, पुश्छिजंतु जोइणीओ, साहेंतु कण्ण-पिसाइयाओ, सन्वहा जहा तहा पाविज्ञइ कुमारस्स । सरीर-पड़िती, घीरो होहि।' एवं मंतियणेण भणिओ समाणो समासत्थो मणयं राया। दंबी उण खणं आसासिया, खणं ३ पहिसिया, खगं विदिसिया, खगं णीसहा, खणं रोइरी, खगं मुख्छिय सि। सब्बहा कहं कहं पि तुह पडित्त-मेस- ३ णिबद्ध-जीवियासा आसासिज्जइ अतेउरेणं। 'हा कुमार, हा कुमार' सि विस्नाव-सहो केवर्ड णिसुणिज्जइ।

§ २५१) णयरीषु उण तिय-चउक्क-चचर-महापह-रच्छामुह-गोउरसु 'हा कुमार, केण णीओ, कत्थ गओ, कत्थ 6 पाबिओ, हा को उण सो तुरंगमो दारुगो ति । सन्वहा तं होहिइ जं देवयाओ इच्छंति' ति । तरुणियणो 'हा सुद्दय, हा 6 सुंदर, हा सोहिय, हा मुद्धड, हा वियङ्ग, हा कुवलयचंद-कुमार कत्थ गओ ति । सन्वहा कुमार, तुद्द विरहे कायरा इव पउत्थवइया।' णयरी करिसा जाया।

अवसंत-मुरय-सहा संगीय-विविज्ञिया सुदीण-जणा । झीण-विलासासोहा पउत्थवद्दय व्य सा णयरी ॥ तओ कुमार, पृरिसेसु य हुक्ख-बोलावियब्वेसु दियहेसु सोय-विहले परियणे णिवेद्दयं पडिहारीए महाराहणो 'देव, को वि पूसराय-मणि-पुंज-सच्छमो पोमराय-मणि-वयणो । किं पि पियं व भणेतो दहुं कीरो महद्द देवं ॥'

12 तं च सोऊण राइणा 'अहो, कीरो कयाइ किं पि जाणइ ति दे पेसेसु णं' उर्छुविए, पहाइया पिडहारी पिवट्टा य, 12 मगालगो रायकीरो। उत्तसप्पिऊण भणियं रायकीरेण। अवि य।

'भुंजिस पुणो वि भुंजसु उयिह-महामेहलं पुहर्-लिक्छि । बहुसि तहा वि बहुसु णरणाह जसेण धवलेणं ॥'

15 भणिए, णरवहणा अउन्द-दंसणायण्णण-विम्हय वस-रस-समूससंत-रोमंच-कंजुय-च्छविणा भणियं 'महाकीर, तुमं कभो, 15 कण वा कारणेण इहागओ सि' ति । भणियं च रायसुएणं । 'देव, बहुसि कुवलयचंद-कुमार-पउत्तीए' ति भणियमेते राइणा पसरंतंतर-सिगेह-णिड्मर-हियएण पसारिओभय-बाहु-इंडेण गहिओ करयलेण, ठाविओ उच्छंगे । भणियं च राइणा 18 'वच्छ, कुमार-पउत्ती-संपायणेण कुमार-णिब्विसेस-दंसणो तुमं । ता दे साह मे कुमारस्य सरीर-वहमाणी । कत्थ तए दिट्टो, 18 किहें वा कालंतरिम, कत्थ वा पएसे, किश्वरं वा दिट्टस्म' ति । एवं च भणिए भणियं कीरेण 'देव एत्तियं ण-याणामि, जं पुण जाणामि तं साहिमो ति ।

<sup>1)</sup> P पुच्छियंतु, P पिसाईआओ, P कुमार तम्स. 2) P होही, Jom. समाणी, P ओ for उण, P मुच्छिया for आसासिया, Jom. खणं पहसियाः 3) म मेडणी for रोहरी, म सज्वहा अहं कहं, P पत्रत्तिमेत्त तिगसगढ़ . 4) म om 2nd हा, J विलव- 5) J तीयच उक्क, P महापदार च्छामुहा- 6) P होइ for होहिट, P om. ति, J तरुणीअणी उण हा मुहयसुंदरः 7 > J विय for इव. 8 > J adds अवि य before उबसेत. 9 > J उअसंत-, १ मुदीणमणा, र मोहा for सोहा. 10 > P om. कुनार, P आ दुक्ख for य दुक्त, P नियले for विहले, P देनि for देन. 11 > [ मणि-सच्छम-नयणो ] 12) P adds अवि य before तं च, P कहीइ for कयाह, P om. लं, J om. य. 13) प्रमालामा रायकीराओ समिष्पिकण य भणियं 14) P भुंजनु पुणो, P लच्छी। 15) P सिनिए for भणिए, J णरवहणो, P दंसणायत्ताण, P om. रस, J कंचअच्छविणो भणियं च रायसुएण, Jom. भणियं महाकीर etc. to इहागओ सि त्ति, P adds राष्ट्रणा भणिओ before महाकीर. 16) P मृ त्ति for सि त्ति, P om. न्न, P om. कुमार. 17) प्रसारिओ मुअडण्डेण. 18) J om. प्रत्तीसंपायणेण कुमार, P साह कुमार सङ्करीरसङ्घमाणी, P दिही कहं य कंनि व कालंगरंमि. 19) J om. च, J देवि for देव, J कि पुण जं for जं पुण 21) प्रवाहिणक्ले ए दीहिणे कुर, प्रतीय देशाडईश मज्झे 22) ए om. णम्मयाए णाइद्रे 23 > P अम्ह, P om. वि उंच परिमवंतस्स, १-विवासी 24) १ आसमपार कुमारी, उ. १ भरालावे, १ पर्यंत 25) उ adds य before अम्हेहिं. 26) प्रमानी, P दढधम्म-, प उवज्झाए for अशोजझाए, P हं for अहं, P om. मह. 27) P मुणिणा, P विजयपुर, P मालालंबियस्स पादश्स पादश्स प्रणेण, J पातयग्स, P परिणेओ, P संबोहणं ति । 28 > J adds त्ति after कुगारो, P om. तीय, P तावसीय, P adds गुरूणे before तुमं. 29 > P साहद, P-पउभी त्ति, P प्याभिज्ञो गुरुवणो. 30 > P भयण for मज्झ, J om. पायवर्डणं, P पुच्छिओ for परिवजी.

21

1 § २५३) इमं च सोऊण राइणा तक्खणं चेय सहाविया दिसा-देस-समुद्द-विणया, पुच्छिया य 'भो भो विणया, 1 जाणह तुद्धमें िणसुय-पुच्चा दिट्ट-पुच्चा वा विजया णाम णयरी दाहिण-समुद्द-वेछाऊलिम्म'। तेहिं भणियं 'अस्य देव सयल- उर्वणाहारा णयरी विजया, को वा ण-याणइ। तत्थ राया महाणुभावो तुज्य चिरयाणुवत्ती विजयसेणो सयं णिवसए, देवो वि 3 तं जाणइ चिय जइ णवरं पम्हुट्टो' ति। इमं च सोऊण राइणा भणियं। 'वच्छ महिंदकुमार, पयद्द, वच्चामो तं चेय णयिं' ति भणमाणो समुद्धिओ राया। तओ मया विष्णविओ। 'देव, अहं चेव वच्चामि, चिट्ट तुमं' ति भणिए राइणो 6 पोम्मरायप्यमुद्दा भाणता राय-तणया। 'तुद्दमेहिं सिग्धं महिंदेण समं गंतव्वं विजयं पुरविरं' ति भणिए 'जहाणवेसि' ति क्षणमाणा पयत्ता। भन्हेहि वि सिज्याइं जाण-वाहणाइं। तओ जीहरिया बाहिं णयरीए। संदिट्टं च राइणा।

'मुच्छा-मोहिय-जीया तुज्झ पउत्तीहिँ भाससिजंती । ता पुत्त एहि तुरियं जा जणणी पेच्छसि जियंती ॥' ९ देवीय वि संदिट्टं ।

'जिण्णो जराए पुत्तय पुणो वि जिण्णो विभोग-दुक्खेण। ता तह करेसु सुपुरिस जा पियरं पेच्छसि जियंतं॥' इमे य संदेसए णिसामिकण भागया अणुदियह-पयाणएहिं गिम्हयालस्स एकं मासं तिण्णि वासा-रत्तस्स। तभो एत्य संपत्ता। 12 एत्य य राइणो समप्पियाइं कोसिल्लयाईं, साहिया पउत्ती महारायसंतिया, पुच्छिया य तुह पउत्ती जहा एत्य महारायपुत्तो 12 कुवलयचंदो पत्तो ण व त्ति, जाव णिथ्य णोवलद्धा पउत्ती। तभो पम्हुट-विज्ञो विव विज्ञाहरो, विहृष्डिय-किरिया-वाभो विव णरिन्दो, णिरुद्ध-मंतो विव मंतवाईं, विसंवयंतो विव तंतवाईं, सब्बहा दीण-विमणो जाभो। पुणो राइणा मणियं 'मा 15 विसायं वश्व, को जाणह जह वि एत्य संपत्तो तहाबि णोवलक्खिज्ञहं'। अण्णं च 'अज्ञ वि कह वि ण पावहं' ति ता 15 इह-टिओ चेय कं पि कालं पिडवालेह । दिण्णं भावासं। कथाई पसायाईं। दियहे य तियन्वउक्क-चश्वर-महापह-दवउल-तलाय-चह-मढ-विहारेसु अण्णिसामि। तभो अज्ञं पुण उद्देमाणस्स फुरियं दाहिणेणं भुयाइंडेणं दाहिण-णयणेण य। 18 तभो मए चिंतियं 'अहो सोहणं णिमित्तं जेण एवं पटीयह । जहा,

सिर-फुरिए किर रजं पिय-मेलो होइ बाहु-फुरिएण। अच्छि-फुरियमिम बि पियं अहरे उण चुंबणं होइ॥
उट्टमिम भणसु कलहं कण्णे उण होइ कण्ण-लंकरणं। पियदंसो वच्छयले पोट्टे मिट्टं पुणो सुंजे॥

21 लिंगमिम इत्थि-जोगो गमणं जंघासु आगमो चलणे। पुरिसस्स दाहिणेणं इत्थीए होइ वामेणं॥
अह होइ विवजासो जाण अणिटुं च कह वि फुरियमिम। अह दियहं चिय फुरणं णिरत्थयं जाण वाएण॥'
ता कुमार, तेण बाहु-फुरिएण पसरमाण-हियय-हरिसो किर अज तुमं मए पावियब्वो ति इमं रायंगणं संपत्तो जाव दिट्टो
24 तुमं इमिणा जयकुंजरेण समं जुज्जमाणो ति ।

§ २५४) तओ इमं च णिसामिऊण राहणा भणियं। 'सुंदरं जायं जं पत्तो इह कुमारो तुमं च ति। सम्बहा धण्णा अम्हे, जेण दढवम्म-महाराहणा समं संबंधो, कुवलयमालाए पुन्व-जम्म-णेहोवलंभो, अम्ह घरागमणं कुमारस्स, 27 उद्दाम-जयकुंजर-लंघणं, दिन्व-कुसुम-बुट्टि-पहणं, पादय-पूरणं च। सन्वं चेय इमं अच्छरियं। सन्वहा परिणाम-सुद्द-फलं 27 किं पि इमं ति। नेण वच्छ तुन्भे आवासं, वीसमह जहा-सुद्दं। अदं पि सद्दाविऊण गण्यं वच्छाए कुवलयमालाए वीवाह-मास-दियह-तिहि-रासि-णक्खत्त-चार-जोय-लग्ग-मुद्दुनं गण्णविऊण तुम्दं पेसेहामि' ति भणमाणो राया समुट्टिओ आसणाओ। विक्षाक्ति कुमारा वि उवगया आवासं कथ-संमाणा। तत्थ वि सरहसमइमग्ग-पयत्त-गइ-वस-खलंत-चलणग्ग-मणि-णेउर-रणरणा-सणाह- 30 मेहला-सद्द-पूरमाण-दिसिवहाओ उद्दाइयाओ विलासिणीओ। ताहिं जहा-सुद्दं कमल-दल-कोमलेहिं करयलेहिं पक्खालियाइं संख-चक्कंक्साइ-लक्खण-जुयाइं चलणयाइं, समप्पियाओ य दोण्हं पि पोत्तीओ। अवि य।

णेहोयग्गिय-देहा सुपुरिस-फरिसोगलंत-रुइरंगी। पोत्ती रत्ता महिल व्व पाविया णवर कुमरेण ॥ तओ सय सहस्स-पापुर्हि बहु-गुण-सारेहिं सिगेह-परमेहिं सुमित्तेहि व तेल्ल-विसेसेहिं अव्भंगिया विलासिणीयणेण, उवट्टिया खर-फरुस-सहावेहि सिगेहावहरण-पटुपुर्हि खलेहिं व कसाय-जोपुर्हि, ण्हाणिया य पयइ-सत्थ-सीय-सुइ-सेव्व-सच्लेहिं

<sup>2)</sup> P वेलाउलंभि, P देवा for देव. 3) P om. णयरी, P जत्थ for तत्थ, J चरियवत्ती. 4) प्रण्याणइ for लाणह. 5) प्र मण for मया, J च आ for चेव, P om. ति, J राइणा for राइणो. 6) प्र पेप्प P चीप्परायपमुहा, P विजयपुरवारें. J मणिआ for भणिए. 7) P अम्हे किंचि सिज्जियाई । ताओ, P adds अबि य before मुच्छा. 8) P आसिकांति, P ता कुणनु पुत्त एन्हिं जा जणणीं पेतुच्छमु जियंती. 10) J विओअ. 11) P संदेसे, J एकमासं. 12) P य राइण, J संहिंआ for साहिया, P पयसी महा, P महारायउत्ती. 13) J विणडियकिरियावाडोः 14) प्र विरुद्ध for णिरुढ, J मंतवाती, J om. विसंवयंती विव तंतवाई, P तंतवई. 16) P कालं पडिवजीई, P पासायाई, P om. य दियहे य, J महापहं. 17) P अञ्चसामि, P om. तओ, P दाहिणं, P मुयादंडेणं, P om. दाहिण. 18) प्र पढीयति. 19) P अच्छिपुरणंमि. 20) P कञ्चलंतारें । फियफसो. 21) प्र हिथजोओ. 23) P तओ for ता. 24) P ति for ति. 25) प्र अव for इमं च, J संवतो for जं पत्ती. 26) P दहधममंमहाराइणो, J संबद्धो. 27) P पाययपूरणं, J अच्छरीगं. 28) P विवाह. 29) प्र दिअहं, P गणामिकण. 30) प्र सरहसगइमगा, P वइस for वस, P रणरणो. 31) P उद्घाहयाओ, P om. जहा, J om. दल. 32) P om. लक्खणजुयाई, P चलणाई, P om. य. 33) प्र देही, P सुतु रेस, प्र फरिसोअलंत, P adds त्तीरत्ता after रत्ता. 34) P पणिया for परमेहि, P om. सुमित्तिहे व eto. to णहाणिया. 35) प्र सच्छसीअ.

18

21

21

27

30

33

15

1 कंकंकावहारएहिं सज्जण-हियएहिं व जलुप्पीलेहिं, दिण्णाणि य सुरहि-परिमलायिद्वय-गुमुगुमेंत-ममर-बलामोद्विय-चरण- चंद्वियाई गंधामलयाई उत्तिमंगे। तन्नो एवं च कय-इट्ट-देवया-णगोकारा, भोत्तृण भोयणं सुह-णिसण्णाणं भासणेसुं कि-किं विप-विनोय-संभरंताण समागया एका राय-कुलानो दारिया। तीय पणाम-पृक्षुद्वियाए साहियं। 'कुमार, वच्छाए 8 कुवलयमालाए गणिए गह-गोयरे गणएण ण ठिवयं सुद्धमाणं लगं भज्ज वि वीसत्यं, ता मा तूर्ड कुमारो हियएणं। णिययं विश्व कुमारस्स इमं गेहं ता जहा-सुहं अच्छसु' ति भाणिकण णिक्संता दारिया। तन्नो महिंदेण भणियं 'कुमार, 6 भज्ज वि दीहं इमं, संपयं महाराहणो लेहं पेसेम्ह तृह संगम-पउत्ति-गेत्रेणं अत्योगं ति भाणिकण विणिक्संतो महिंदो। कुमारो 6 य चिंतिउं पयत्तो 'न्नहो, लंधिया मण् असंस्त्रा गिरिवरा, पभूया देसा, बहुयानो णिण्णयानो, महंतानो महाणाईनो, अणेयानो महार्व्हेओ, पावियाई अणेयाई दुक्साई, ताई च सन्वाई कुवलयमाला-मुहर्यद-चंदिमा-गल्लियाई तम-वंद्राह 9 व पण्डाई। संपयं पुण हमिणा पिडहारि-चयणेण अण्णाणि वि जाइ लोए दुक्साई ताई मज्ज्ञ हियए पिक्सत्ताई ति 9 मण्णे हं। सम्वह कर्य आई कत्थ वा सा तेलोक्क-सुंदरी। अबि य। भाइटं जह मुण्णा प्रेजह णाम पायनो गृहो। तेलोक्क-सुंदरीए तीए उण संगमं कत्तो॥

12 अच्छन्न ता तीऍ समं पेम्माबंधो रयं च सुरयमिन। हेलाए जो वि दिट्टो ण होइ सो माणुसो मण्णे॥'

अवस्था पूर्व के सुर्वा पूर्व के स्वाप्त के

सामच्छायं मद्रयं रंभा-थंभोवमं पि ऊरु-जुयं। ण य भणिमो तेण समं बीहेंतो अल्यि-दोसस्स ॥ सुरयामय-रस-भरियं महियं विबुहेिहें रमण-परियरियं। सग्गस्स समुद्दस्स व तीय कलतं अणुहरेज ॥ चिंतमि मुद्दि-गेज्झो मज्झो को णाम सद्दहे एयं। देवा वि काम-रुइणो तं मण्णे कत्थ पावंति ॥

18 चितिमि मुहि-गेज्झो मज्झो को णाम सहहे एयं । द्वा वि काम-रुइणो तं मणो कत्थ पार्वति ॥ मरगय-कलस-जुयं पित्र थण-जुयलं तीएँ जद्द भगेजासु । असरिस-समसीसी-मच्छरेण मह णाम कुप्पेजा ॥ कोमल-मुणाल-लिलयं बाह्य-जुयलं ति णित्य संदेहो । तं पुण जल-संसर्गिंग दूसिययं विहडण तेण ॥

21 कंनीएँ सोम्म-दंसित्तणेण लोमोवरोह-वयणेहिं। चंद-समं तीएँ मुहं भणेज णो जुजाए मज्झ ॥ किं धवलं कंदोष्टं सप्फं रत्तं च णीलयं कमलं। कंदोह-कुमुय-कमलाण जेण दिही भणुहरेज ॥ घण-णिद्ध-मडय-कुंचिय-सुसुरहि-वर-धूव-वासियंगाण। कजाल-तमाल-भमरावलीउ दूरेण केमाण॥

27 रहऊण इत्थि-वेसं कीय वि सिष्ठको सिंह त्ति काऊण । अतिउरिम्म गंतुं तं चंद्रमुर्हि पलोणुमि ॥ अहवा गिह गिहि ।

सुपुरिस-सहाव-विमुहं राय-विरुद्धं च गिंदियं लोए । महिला-वेसं को णाम कुणह् जा भव्धि भुय-डंडो ॥ 30 कि पुण करियव्वं । हूं,

माया-वंचिय-बुद्धी भिण्ण-सही-वयण-दिण्ण-संकेयं । तुरयारूढं हरिऊण णवर राईए वसामि ॥ अहवा ण एरिसं मह जुत्तं ।

33 स केय किंह वक्षह कत्थ व तुरएहिँ हीरए बाला। चोरो ति णिंदणिजो काले अह ढंछणं होइ॥ ता किं पुण कायव्वं। हूं,

<sup>1 &</sup>gt; प्र मज्झाण and P सज्ज हियए for सज्ज म, P गुनु मुनेत. 2 > P न्त्र मे क्वारो. 3 > P पच्यु हियाए. 4 > J P नणए (perhaps नणए) for नणएण (emended), P हुनियं for ठिनेयं, J माणळगं, P तूर्ओ कुमार. 6 > P inter. इमं के दीहं, J पेसेसु for पेसेम्ह, P पउत्तमे तेणं अत्येविणं, P om. ि भिज्ज. 7 > P निय for u, P om. महंताओ महाणईओ. 8 > P मुहलंदिनागळनिथाई, J नंद इव P नंदा इव. 9 > P पण्टुं।, P पिडिहार-, P जाणि for जाइ-. 10 > P कत्याई. 11 > P सुणिणो पूरिज्ज 12) J आ तीय for ता तीए, J पेम्माबद्धो P पेम्माबंथा. 13) P मरण for मयण, P पत्तो for संपत्तो, P om. तओ कि नितिदं पयत्तो 14 > J मयूह, J परिहय. 15 > J तीय. 16 > P कर्ज्यं, P इमं for समं, P बीहंतो. 17 > J समुद्द न, J अणुहरेज्जा P अपर्देज. 19 > J तीय, P कुष्पजो. 20 > P पण्य सळजणसंसिगियूसियं, J दूसियं. 21 > J कंतीय, P सोग, J तीय मुहं मणेज्ज. 22 > P किंदोटं, P om. सत्थं रत्तं, P कुमुया, J अणुहरेज्जा. 23 > P कुंन्वियमुरिहें-. 24 > J से for अंग, J सुंदरयरअस्मि निस्ताए ॥. 25 > P जितयते, J adds य after तत्थ, P उण् वाष्ण. 26 ) J तीय, J होज्जा, P किमित्य. 29 ) P om. णाम, P adds नन्द before जा, J जो for जा. 31 > P राई न for राईए. 32 > P अहवा न जुत्त मह एरिसं।, P om. मह जुत्तं. 33 > J कहं for किंह, P कुळे य for काले य.

21

- अवहत्यिद्धण कर्ज समुहं स्थिय विण्णवेसि रायाणं । उप्पिजिंड भर्ज स्थिय कुवलयमाला पसाएणं ॥ तंपिणो जुजाइ। कह।
- अवह्रियय-छज्जो हं भवण-महासर-पहार-बिह्रलंगो । ठाहामि गुरूण पुरो पियाए णामं च घेच्छामि ॥ ता प्को उण सुदरो उवाको । अवि य ।

जिक्कद्वियासि-विसमो जित्राडियासेस-पक्क-पाइको । दारिय-करि-कुंभयडो गेण्हामि बला जयसिर्हि व ॥

🖔 २५७ ) एवं च र्चितयंतस्य रामागन्नो महिंदकुमारो । तेण य रुक्लिको से हियय-गन्नो वियप्पो । भणियं च 🍕 सहासं जेज 'कुमार कुमार, किं पुण इमं सिंगार-वीर-बीभच्छ-करुणा-णाणा-रस-सणाहं जाडयं पिव अप्पगयं जच्चीयह 'ति । तको ससज्ज्ञस-सेय-हास-मीसं भणियं कुमारेण 'जिसक्जसु कासणे, पेलिको तायस्स लेहो'। महिंदेण भणियं 'पेलिको'। 🤋 कुमारेण भणियं 'सुंदरं कयं, बह इक्षो कंतिय-मेत्ताई जोयणाई ब्रबोज्झा पुरवरी । महिंदेण भणियं 'कुमार, किं इमिणा अपत्थुय- 🦠 पसंगेण अंतरेसि जं मए पुच्छियं'। तभो सविलक्ख-हास-मंयरिककोई मणियं कुमारेण 'किं वा भण्णं एत्थ पत्थुय-पुच्वं'। महिंदेण भणियं 'णणु मए तुमं पुच्छिनो जहा किं पुण इमं अप्पगयं तए णडेण व णिश्वं य समादत्तं'। तभो कुमारेण 12 सिविस्वक्ं हिसेऊण भणियं 'किं तुहं पि अकहणीयं अस्थि। जं पुण मए ण साहियं तं तुह विण्णाणं परिक्खमाणेण। किं। 12 जह मह हियय-गर्य रुक्खेसि तुमं किं वा ण व' ति । महिंदेण भणियं 'किं कुमार, महाराय-सिरिदडवम्म-परियणे अस्थि कोइ जो जणस्य हियय-गयं ण-याणइ'ति । कुमारेण भणियं 'अलं परिहासेण । सन्वहा एयं मए चिंतियं जहा आगया 🔟 पुरुष भर्महे दुरं दसंतरं किर कुवलयमाला परिणेयन्व त्ति । गहिओ जयकुंजरो, पूरिओ पायओ, दिट्टा कुवलयमाला, किर संपयं 🕫 णिब्बुया जाय ति जाव इमाए पडिहारीए साहियं जहा अज वि कुवलयमालाए गह-लग्ग-जोओ ण सुंदरो, तेण 'कुमार, ण तए जूरियम्बं वीसत्थो होहि' एवं किर राइणा संदिट्टं ति । तेण मए चिंतियं जहा 'एस प्रिसो छलो जेण गह-लग्ग-18 दियहो वा ण परिसुज्झह ति । सब्दहा कुवलयमाला-थण-थली-परिमलण-पक्कलं ण होइ अम्ह वच्छयलं । अति य । अइबहुयं अम्ह फलं लहुयं मण्णामि कामदेवं पि । जं तीएँ पेसिया मे धवल-विलोला तहा दिट्टी ॥

ता ण सा मं वरेड' ति इमं मए चिंतियं।

🖇 २५८ ) महिंदेण भणियं 'ब्रहो,

जं तं सुरुवइ लोए पयडं भाहाणयं णरवरिंद् । पंडिय-पठिओ वि णरो मुज्यह सम्वो सकजेसु ॥ जेण पुरुव-जम्म-सिणेह-पास-बद्धा मुणिवर-णाणोवएस-पाविया जयकुंजर-छंघण-घडंत-मुणि-वयणा **रुंबिय-पादय-पूरण-संपुण्ण**-24 पहण्णाः सयल-गरिंद-नंद-पश्चक्ख-दिण्ण-वरमालाः गुरुयण-कजावणय-वयण-कमल-वण-माल-ललिय-धवल-विलोल-पसरंत- 21 दिट्टि-माला वि कुवलयमाला वियप्पंतरं पाविय ति । बहो मूढो सि, इंगियाई पि ण गेण्हसि । किं पुण एंतो ण पुलइओ सि । किं पुलइजंतीए ण रुजियं तीए । किं ण पयडिओ औस-भामो । किं जयकुंजर-रुंधण-वावडो ण पुलइओ तं 27 जहिन्छं। किं किं पि गुरु-पुरमो विण भणियं भव्यत्तक्खरं। किं भोयं छिय-वयणा ण जाया। किं पिउणा 'वच्छे, 27 वससु' ति भणिए ण अखसाइयं। किं दूरे ण तुह दिण्णो अन्छिच्छोहो । किं ण मउलियाई आसण्णे णयणाई । किं ण भण्ण-बत्रएसेहिं हिल्यं तीए । किं कण्ण-कंड्रयच्छलेण ण बूढो रोमंचो । किं ण पीडिए जियय-धण-सुहे । किं ण गहियं 30 षहरं दियवरेहिं। किं ण केस-संजमण-मिसेण दंसियं थणंतरं। किं ण संजमियं भलिय-स्हसियमुत्तरिज्यं। किं तुमं 30 दृहं ण पुलइयं अत्ताणयं । किं अहं ण पुलइओ गुरुयणो विव सलजं । किं अलिय-खेय-किलंत-जंभा-वस-वलिउब्वेखमाण-बाहा-लयाए ण णिक्सित्तो भप्पा सहीए उच्छंगे ति, जेण भणिस जहा णाहं रुद्धों कुवलयमालाए'ति । इमं च सोऊण भणियं

<sup>1 )</sup> P समुद्दे, P पसाएसणं 2 ) J अइ for कह. 3 ) P दाहामि, P पुरओ for पुरो, P चेत्र्ण for चेच्छामि. 5 > P निञ्बिखयायेस, जयसिरिन्ध, P च for व. 6) म हिभवगाओ P हिभोययाओ. 7) P inter. णेण (पेयण) 🚨 सहासं, P om. one कुमार, P बीमस्सकारूण-, J सणाहणाख्यं. 8 > J सशुच्झससेअहास- P सज्झस-, J णीसम्मन् P तिसम्मन्न, P तायतस्स, P भणिउं 9) P अइ for इस्रो, र अयोज्झा P अउज्ज्ञा, र अप्पत्थुत्र- 10) P पुच्छित्रो, र संयर्धिकोहं, र अर्ण्ण कत्य एत्य अपुन्वं-11) गणिखं . 12) P अकहणीयमस्थि, P om. किं. 13) P लक्खिस, P द्रढधमा-. 14) P न for जणस्स, P जणस्स जाणह for णयाणह. 15 र पातओ. 16 र जायन्ति, P विवाह for गह. 17 र inter. चितियं & मए. 18 र Pom. वा before ज, Jom. दि, P श्रज्यां for भ्रज्यां , Pom. पहारं. 19 > P अप्युक्तं, J तीय. 20 > J मसं for मं, P ब्रुड, J adds ित after चितियं. 22) J एकां तं खे सुब्बह प्याडं आहाणार्थ जणे समके। for the first line जं तं etc. P पंतिये, P व for वि, P inter सब्वो & मुक्झ (ज्ञ्रा) इ. 23) उ adds संबद्घ before सिणेह, P सिणह, P पाययपूरण 24) Pom. दिण्ण, Pom. विलोल 25) P इंगियं पि, P कि पुरुयंती त. 26) Jou. ण लिज्जियं तीए, J पिडिओ for पयहिओ, P कुंजरलंघण, J om. तं. 27 > P गुरू-, J अन्मंतरक्लरं, P कि उअच्छिय-. 28 ) P adds त्ति after अच्छिच्छोहो-29 > P कि अन्नाव एसेहिं न हसियं, J तीय, P कि वा कन्नतंदुय , J कुट्ठो for बूढो, J पंडिए for पीडिए, P निययमें - 30 > P दसलेक्ष for वियवरेहि, P संजममिसेण. 31) P दहुण न पुरुश्यमत्ताणयं, P जंतावस-. 32) P om. ण, P सही for सहीप, Pom. जहा before णाहं, P एवं for इमं.

े कुमारेण 'अहो, गुरु-पुरओ पढम-विक्षुरेहा इव दिट्ट-णट्टा एक्कंते एतिए भावे पदंसिए करथ वा तए रूक्स्खिए' सि । । तेण भणियं 'कुमार, अहो पंडिय-मुक्खो तुमं, जेण

3 हसियं पि ण हसियं पिव दिट्टं पि ण दिट्टमेव जुवईण । हियय-दहयिम दिट्टे को वि अउच्वो रसो होह ॥'
कुमारेण भिण्यं 'एयं तुमं पुण जाणिस, मए उण ण किंचि एत्थ लिक्खयं'ति । मिहंदेण भिण्यं 'तुमं किं जणिस मय-जलोयलंत-गंडयलोलेहड-भसलावली-कलप्यलावाउलिजंत-जय-कुंजर-लंघण-वावड-मणो, अहं पुण तीए तिमा समए तुह दंसण6 पहरिसुद्धसंत-रोमंच-पसाहण-पसाहियायार-भावण्णेसण-तगाओ, तेण जाणिमो' सि । जं च तए आसंकियं महाराय-विजयसेणो 6
बहु-दियह-लगा-गणण-च्छलेण ण दाहिह बालियं ति तं पि णो । को पुण अण्णो तुह सरिसो कुल-विहव-रूब-जोव्वणविण्णाण-णाण-सत्त-कला-कलावेहिं जस्स तं दाहिह । ता मिच्छा-वियप्पो तुह इमो'सि भणमाणस्स समागया पृक्का दारिया ।
9 तीए चलण-पणाम-पद्मदियाए विण्णतं । 'कुमार, भटिदारियाए सहत्थ-गंथिया इमा सिरिमाला तुहं पेसिया । एसो य पारियाय-मंजरी-सिरीस-कय-कारिम-गंध-लुद्ध-मुद्धागयालि-माला-हलबोल-वाउलिजमाण-कारिम-कसरो कण्णजरओ पेसिको' सि
भणमाणीए पणामिओ कुमारस्स । कुमारणावि सुह-संदोह-महोयहि-मंथणुग्गओ विव सायरं गहिओ सि पुलह्यं च तेहिं ।

\$ २५९ ) भणियं च महिंदेण 'कुमार, सुंदरं कण्णपूर्यं, किंतु मणयं इमस्स इमं णालं थूलं'। कुमारेण वि 12 भणियं 'एविममं, किं पुण कारणं दे णिरूबेमि'। दिट्टं च अइत्लुय-भुज्जवत्तंतरियं पत्तच्छेज्ञ-रायहंसियं। उच्वेछिया य कुमारेण, दिट्टा असिरसा विय रायहंसिय ति । कुमारेण भणियं 'वयंस, जाण ताव केरिसा इमा हंसिय' ति । महिंदेण 15 भणियं 'किमेत्थ जाणियच्वं, भुज्ज-विणिग्मिया'। तओ सहासं कुमारेण भणियं 'णणु अहं भावं पुच्छामि'। महिंदेण भणियं 15 'केरिसो इमाए अचेतणाए भावो'। कुमारेण भणियं 'अलं परिहासेण। णणु किं एसा भीया, किं वा उच्विगा, किं वा दीणा, किं वा पमुद्दया, आउ पिय-विरह-विहुरा होउ साहीण-दृदय-सुरयासाय-लालस' ति । महिंदेण भणियं 'ण इमाण 18 एका वि, किंतु अदिणव-दिट्ट-णट्ट-दृदया-सुह-संगम-लालसा एसा'। कुमारेण भणियं 'भण, कहं जाणीयह'। महिंदेण 18 भणियं 'किं वा एत्य जाणियच्वं। अवि य ।

तक्खण-विणट्ट-पिययम-पसरिय-गुरु-विरह-दुक्ख-सिढिलंगी। उक्वंतिय-पसरिय-लोल-लोयणा दीसण् जेण ॥ 21 कुमारेण भणियं 'एवं णिम णिउणं च णिरुविउं पयत्तो । पुलयंतेण य भणियं 'वयंस, दुवे इमीए पुडा' । विहाडिया य २१ जाव पेच्छइ अवरिलवी-लिहियाहं सुहुमाइं अक्खराइं । भणियं च तेण 'अहो, अक्खराणि व दीसीत' । वाइउं पयत्ता । किं पुण लिहियं तत्थ । अधि य ।

24 अहिणव-दिट्ट-वृह्य-सुद्द-संगम-फिरस-रसं महंतिया। दूसह-विरह-दुक्ख-मंताविया कलुणं रुवंतिया।। 24 तरिलय-णयण-बाह-जल-पूर-जलजलयं णियंतिया। दृहया-हंसएण मेलिज्जह् इह वर-रायहंसिया।। तभो कुमारेण भणियं 'अहो णिउणत्तणं कलासु कुवलयमालाण, जेण पेच्छ कारिम-कण्णपूरजो, तस्स मुणाले रायहंसिया, 27 सा वि णिय-भाव-भाविया, तीय वि मज्ज्ञे हंसिया-भाव-विभावणं इमं दुवह-खंडलयं ति सब्वहा ते तहा जहा तुमं भणिसं । 27 महिंदेण भणियं 'तुमं पुण असंबद्धं पलविसे, जेण हमं पि प्रिसं रायहंसिं अण्णहा संभाविसं कि । ताव य ।

मा हीरह रायरसा घण-घणिया-बिहव-पुत्त-भंडेहिं। घम्मेण विणा सन्वं पुक्करियं जाम-संखेण ॥ 80 इमं च सोऊण सहसुब्भंत-विलोल-चलंत-पम्हल-णयणो भणिउं पयतो। 'भहो अखंगओ दिणयरो, पूरिओ चउ-दिहय- ३० जाम-संखो। ता संपयं करणीयं किंचि करेमो। ता वश्व तुमं, साहसु कुवलयमालाए 'सब्वं सुंद्रं, भहो णिउणा तुमं'ति। तक्षो 'जहाणवेसि' त्ति भणिऊण पडिगया सा दारिया।

<sup>1)</sup> प्रविज्ञिरेतं पिन, P दिहुनेहु। एकत्तो, P om. तए 2) P मुद्धो for मुन्यो, J om. जेण. 3) प्रदेहमें जुनईण. 4) P om. पुण, J णईचि, P om एत्य, P inter. कि कि तुमं, P मजलोज त्तांट्यलकेंद्यसलावकीकिल्प . 5) प्रतीयः 6) प्र पसोतिआवारभावणेसणः, P जो णिमो ति, P adds न after नए, P adds नं before महारायः 7) प्रदाहिनि जालिआं ति, P को जण, P निविद्यः 8) प्र जस्म त्तं दाहिति ।, P दारियोः 9) प्र तीय, प्रच्चुहिनाए पच्भुद्धियाए P भहृदारियाए, P गुल्छा for गंथिया, P om. तुरं 10) P कंजकर पेसिनः 11) प्रभणमाणीय, P कुमारेण नि, P om. ति. 12) P om. च after भणियं, P ककेकर पं, प्र om. किंतु मण्यं, प्र इमण्यालं, P om. वि. 13) प्र om. एविसमं, प्र अतित्रणुय, P चुञ्जदुत्तं . 14) P om. जाण, प्र om. इमा, P हंसिया । 15) P भिट for भुजन, P om. महिंदेण भणियं किरिसो etc. to कहं जाणीयह. 18) प्र जाणीअतिः 20) P पण्ड for विण्ड, P om. पत्तित्युष्ठ etc. to पुल्यंतेण. 21) प्रविण्यमं, P एतेण for य before भणियं, पुट्टे विहिष्टेयाः 22) P अक्याराई च. 23) P om. अवि यः 24) प्र न्रसम्महंतिआ, P om. विरह, P संताविय, प्र कर्ण रुअतिभाः 25) P वाहजलपूरजलपूरजलपूरजलपूरजलकुज्यं, प्र णिएंनिआ, प्र देया for दह्या, प्र मिण्जिनः 26) प्र णिउत्तणं, प्र जोण for जेण, प्र कणकरओ, प्र विभावे P मुणाल for मुणाले. 27) P विणिय-, P adds विभाव before विभावणं, प्र दुश्भखण्डलयं P दुश्यखंडयं 28) पर for पुण, P adds ण after पुण, P अहण्णहाः 29) P मोहीरह-रायहसा, P सल्यं युक्तियं. 30) P सहस्वत्ता, प्र न्तर्या, प्र नित्या, P चित्रेया, P चित्रेयां for दारियाः

- १ ३६० ) कुमारा वि कय-ण्डाण-कम्मा उबगया अब्भंतरं । तत्थ वि कुमारेण जविया जिण-णमोकार-चडच्चीसिया, 1 झाणेण य झाहश्रो समवसरणस्थो भयवं जय-जीव-बंधवो उसमणाहो । पढियं च ।
- अय ससुरासुर-फिंगर-णर-णारी-संघ-संधुया भगवं। जय सवस्त-विमल्ड-केवल-लिड जल-णाण-वर-दीव।।

  मय-माण-लोह-मोहा एए चोरा मुसंति तुह वयणं। ता कुणसु किं पि तं चिय सुरिक्खयं जह हमं होह।।

  कि भणिकण कभो मण-वियप्पियाणं भगवंताणं पणामो ति। तभो सुहासणस्या संवुत्ता। भणियं च महिंदेण 'कुमार, किसिस तए कुवल्यमालाए ण किंचि संदिष्टं पेम्म-राय-संसूयणं वयणं'। कुमारेण भणियं 'ण तुमं जाणिस परमत्यं। 6 पेच्छामो हमिणा संदेस-विरहेण किं सा करेह, किं ताव संगम् सुया भायल्वं पिड जाह, किं ता विण्णाणं ति करिय अमहाणं पेसिए कण्णकरए ण कर्ज तीए संदेसेणं' ति। महिंदेण भणियं 'एवं होड, किंतु होहिह कुवल्यवंदो चंदो व सक्लंको'। कुमारेण भणियं 'केण कलंकेण'। महिंदेण भणियं 'हिष्य-वज्ज्ञा-कलंकणं' ति। तेण भणियं 'कहं भणिसं'। प्रमिहिंदेण भणियं 'किमेश्य भणियव्वं ति। ण दिण्णो तए पिड संदेसो। तभो सा तुह संदेसायण्णणुकंठिया दृह-मग्ग-पलोयण-परा चिट्टह। पुच्छियाए दृहंए ण य किंचि संदिट्टं ति सुए गिम्ह-समय-मज्ज्ञाण्ह-दिणयर-कर-णियर-सुसमाण-12 विरय-जंबालोयर-कहुयाल्य-सहरुल्चिय वत्र तिह विरह-संताव-सोसिजती उच्चत्त-परियत्त्यं करेकण मरिही वराई कुवल्यमाला । 12 पुणो पभायाए रयणीए जत्य दीसिस भमंतो तथ्य लोएण भणिबच्चो, अहो एसो बाल-वहशो भूण-वहशो हथि-बहशो ति, तेण भणामि कलंकिजासि' ति। कुमारेण भणियं 'अहो, तुमं सब्बहा पहसण-सीलो, ण तुह पमाणं वयणं' ति।
- 15 ६२६१) एवं विहसमाणा कं पि कालं अध्छिऊण णुवण्णा पहुंकेसु, पसुत्ता सुइरं। ताव य पढियं पाहाउथ- 1ठ पाढण्ण। अवि य ।

णिम्मल-फुरंत-रहरप्यमेण रहिराणुरंजियंगेण। अरि-तिमिरं णासिज्जङ्क स्वरंगण व तुन्ध सूरेण॥

कोयालोय-पयासेण विमल-दीसंत-देव-चिरएण। जोयगिगज्जङ्क मुवणं तुन्ध जसेणं व अरुगणं॥

म्रोअगगण-मङ्लेण गलिय-देहप्पहा-णिहाएण। अरि-णिवहेण व तुन्धं वियलिज्जङ्क उद्धु-णिहाएण॥

वण-राह्-परिगएणं दूरुण्णय-दुक्ख-लंघणिज्ञेणं। पयिहज्जङ्क अप्याणो वीरेण व सेल-णिवहेणं॥

मंगल-भणिएण इमं लंघिय-जलणाह-दूर्-पसरेण। आसा-णिवहेण तुमं वियसिज्जङ्क सँपयं वीर॥

इय तुन्ध चरिय-सरिसं सद्यं चिय णाह आगयं पेच्छ। सुद्द-दंसणं च दिज्जउ णरणाह णरिंद-वंदाण॥

इमं च णिसामिजण 'णमो तेलोक्क-बंधूणं'ति भणमाणो जमा-वस-विरुद्ध-वेख्नमाण-बाहा-पक्खेवो समुद्धिको पख्नंकाको कुमारो

अगमीमंतं प्रतिया ईसि-परुंबंत-पीण-थण-जवला। सिय-हार-लया-जन्मणा ललिय-गर्ह गयहंसि छ्व॥

अणुसीमंत पिल्या ईसि-परुंबंत-पीण-थण-जुवला । सिय-हार-लया-तसणा लिल्य-गई रायहंसि ध्व ॥
तन्नो तीय य दारियाण पुरन्नो उत्रसप्पिकण भिण्यं 'कुमार, एसा कुवल्यमालाण जणणी धाई पियसही किंकरी सरीरं

27 हिययं जीतियं व' ति । तन्नो कुमारेण ससंभमं 'भासणं भासणं' ति भणमाणेण अन्भुद्विया, भणियं च 'झजे, पणमामि' । 27
तीय य उत्तिमंगे चुंबिकणं 'बिरं जीवसु वच्छ' ति मणंतीए अभिगंदिओ कुमारो । णिसण्णा य आसणिमा । भणियं च
'कुमार, अम्हाणं तुमं देवो सामी जणजो सहा मित्तं बंधवो भाया पुत्त-भंडं अत्ताणयं हिययं वा, सञ्चहा वच्छाए

30 कुवलयमालाए तुहं च को विसेसो ति, तेण जं भणामि तस्स तुमए अणुण्णा दायच्या । अण्णहा कत्य तुम्हाणं पुरन्नो ३०
अणेय-सत्थत्य-वित्थर-परमत्थ-पंडियाणं अम्हारिसाओ जुवह-चंचल-हियय-सहावाओ वीसत्यं जंपिउं समारहंति । ता सन्वहा खमसु जं मणिस्सं ।

<sup>1 &</sup>gt; ग अम्हंता for अब्गंतरं, ग जिणे for जिण, म वउनीसियाः 2 > म उसहनाहोः 3 > म दीवा ॥ 4 > म मयण for लोह, म पते चोरा, म कुणमु तं पि किं पि तं चियंः 6 > ग इंचित्र for किंचिः 7 > म करेक्ति for करेह, ग संगम्भुआ पछ्यं, म संगम्सियाः 8 > म कम्राह्मरणप्, ग तीय, ग होहिति, म होहिक्तिः 9 > म om. इस्थिवज्ञ्ञा to महिदेण भणियं, ग हस्थिवज्ञा 10 > म त for तप, म संदेसायणुणकंठिया पुणो दृह, ग दृईः 11 > ग चिट्टति, ग पुन्छिया दृई, म णिमुण for सुण, म वियर, म om. करणियर, ग सुसमाणः 12 > म जंबालोयिरं, म सफरियह्मयःव, ग परत्तयं, ग adds वि before वराई, म बराती 13 > म पमाया रयणीए, म भणितन्वो, ग पस for पसोः 15 > म निवण्णा लंकेसु, म सुरं for मुद्धः 17 > म महिराणरंजियंगेण, म om. य, ग य जुज्ञ्झः 18 > म अरुणाणंः 19 > म सुरोअनगेण, ग सहिलेण, ग उन्न for उन्नुः 20 > ग परिअएणं, म अप्पाणंः 21 > ग तुई for तुमंः 23 > म om. च, म न वित्र वृद्धमाण, ग ल्युक्खेशे for पक्खेवो, म सुद्धिओ for समुद्धिओः 24 > म जुक्सीः 25 > म पलंपत, ग जुञ्जा ।, म हिर्त for हार, ग गया म गती for गईः 26 > म अवसिपज्ञण, म पातीः 27 > म हितयं, ग हिअयं जीअव्यं ति ।, म repeats व, म तती, म om. one आसणंः 28 > म तीए for क्ति, ग भणेतीय, म अहिर्णद्धिज्ञण, ग भणिश्यं तीय कुमारः 29 > म सहा मित्तोः 30 > म दातव्याः 31 > ग अस्थत्य for सत्थत्य, ग अम्हारिसीओ जुवईसहावचंवल, म सहिष्यन, म वासत्थं for वीसत्यं, म समाहरंतिः 32 > ग समेजनु कं भणिश्यं।

24

27

30

3.3

§ २६२ ) अस्थि हमा चेव पुरवरी तुमए वि दिट्ट-विहवा विजया णाम, हमाए चेव पुरवरीए विजयसेणो णाम राया । 1 इमा चेय तस्स भारिया रूवेण भवहसिय-पुरंदर-घरिणी-सत्था भाणुमई णाम । सा य महादेवी, ण य तीए कहिं पि किंचि 3 पुत्त-भंडं उपरीहोह । तओ सा कत्थ देवा, कत्थ दाणवा, कत्थ देवीओ, कत्थ मंताई, कत्थ वा मंडलाई, सन्वहा बन्हांति 8 रक्साओ, कीरंति बलीउ, लिहिजंति मंडलाइ, पिजंति मृलियाओ, मेलिजंति तंताई, भाराहिजंति देवीमो । एवं च कीरमाणेसु बहुएसु तंत-मंतोवाइय-सएसु कहं-कहं पि उयरीभूयं किं पि भूयं। तओ तप्पभूई च पिडवालियं बहुएहिं मणोरह-सय-6 सएहिं जाव दिहं सुमिणं किर पेच्छइ वियसमाणाभिणव-कंदोष्ट-मयरंद-बिंदु-णीसंद-गंध-सुद्ध-भमर-रिंछोलि-रेहिरा कुवलय- 6 माला उच्छंगे। तओ विबुद्धा देवी भाणुमई। तओ णिवेइए राइणा भणियं 'तुह देवि, तेलोक-सुंदरी धूया भविस्सइ' त्ति । तस्रो 'जं होउ तं होउ' ति पडिवण्णे वसंतेसु दियहेसु पडिपुण्णे गब्भ-समण् जाया मरगय-मणि-बाउख्रिया इव 🤋 सामलच्छाया बालिया । तओ तीए पुत्त-जम्माओ वि अहियं कयाई वद्धावणयाई । एवं च णिव्वत्ते बारह-दियसिए णामं से 🤋 णिरूवियं गुरु-जणेणं, कुवलयमाला सुमिणे दिट्टा तेण से कुवलयमाल ति णामं पहिंद्रयं। सा य मए सब्व-कजेसु परिविद्विया। तओ थोएसुं चेय दियहेसु जोव्वणं पता। तओ इच्छंतांग पि पिऊणं वरं वरेंतांगं पि णेय इच्छइ, 12 पुरिसदेसिणी जाया । तस्रो मण् बहुप्ययोरेहिं पुरिस-रूत्र-जोव्दण-त्रिलास-विण्णाण-पोरुस-वण्णेगहिं उत्रलोभिया जाव 12 थोवत्थोवं पि ण से मणं पुरिसेसु उप्पज्जइ ति । तशो विसण्गो राया माया मंतियगो य कहं पुण एसी बुत्तंतो होहिइ सि । एरिसे अवसरे साहियं पडिहारेण 'देव, एरिसो को वि विजाहर-समणो दिव्व-णाणी उज्जाणे समागओ, सो 15 भगवं सब्वं धम्माधम्मं कज्ञाकजं वज्ञावज्ञं पेयापेयं सुंदरासुंदरं सब्वाणं साहइ त्ति, तीतागागत-भृत-भव्व-भविस्स-वियाणमो 15 य सुब्बइ, सोउं देवो पमाणं'ति । तओ राइणा भणियं 'जइ सो एरिसो महाणुभात्रो तओ पेच्छियब्वो अम्हेर्हि । पयट, वद्यामी तं चेय उजाणे' ति भणमाणी समुद्धियो भासणाभी । तभी कुवलयमालाए वि विण्णत्तं 'ताय, तए समयं भहं पि 18 बचामि'। राह्णा भणियं 'पुत्त, वच्चसु' त्ति भणमाणो गंतुं एयत्तो। वारुया-करिणि समारुहिऊग संपत्ता य तमुजाणं। 18 दिहो य सो मुणिवरो, राइणा कओ से पणामो, आसीतिओ य नेण, णिसण्गो पुरओ से राया। ६ २६३ ) तओ सो भगवं साहिउं पयत्तो । भणियं च णेण ।

ा लोगिस्म दोषिण लोगा इह-लोओ चेग होह पर-लोओ। परलोगो हु परोक्खो हह-लोओ होह पश्चक्खो ॥
जो खाइ जाह भुंजह ण्डाह परिसक्कए जिहेच्छाए। सो होह हमो लोओ परलोगो होह मिरिजण ॥
लोगिस्म होंति अण्णे तिण्णि पग्तथा सुहासुहा मज्म। हेओग्राद्य-उवेक्खणीय-गामेहिँ णायव्या ॥
ता हह-लोप होगा विस-कंटय-सत्थ-सत्थ-सप्पमादीया। एयाहँ होंति लोए दुक्ख-णिमिसं मणुस्साणे ॥
कुसुमाईँ चंदणं अंगाण य दब्बा वि होंति आदेंजा। जेण हमे सुह-हेऊ पश्चक्खं चेय पुरिसाणं ॥
अवतं उवेक्खणीयं तण-पन्वय-कुहिणि-सक्तरादीयं। तेण सुहं ण य दुक्खं ण य चयणं तस्म गहणं वा ॥
ता जह एयं तिबिहं हह-लोप होह पंडिय-जणस्म। तह जाणसु पर-लोप तिबिहं चिय होह सन्धं पि ॥
पाणिवहालिय-वयणं अदिण्ण-दाणं च मेहुणं चेय। कोहो माणो माया लोहं च हवंति हेयाहं ॥
प्याईँ दुक्ख-मूलं हमाईँ जीवस्स सन्तु-भूयाहं। तम्हा कण्हाहिँ पिव हमाईँ दूरं परिहरासु ॥
गेण्हसु सञ्चमिहिसा-तव-संजम-बंभ-णाण-सम्मत्तं। अज्ञव-महब-मावो खंती घम्मो य आदेया ॥
पुयाईँ सुहं लोए सुहस्स मूलाईँ होंति एयाहं। तम्हा गेण्हह सन्धायरेण अमयं व एयाहं ॥
सुह-दुक्ख-जर-भगंदर-सिरवेयण-वाहि-खास-सोसाईँ। कम्मवसोवसमाईं तम्हा खिक्याईँ एयाइं ॥
तो एयं णाऊणं आदेये कुणह आदरं तुन्मे। हेयं परिहर दूरे उवेक्खणीयं उवेक्खेहि ॥'

<sup>1)</sup> प्रचित्र, Padds पुरव before पुरवरी, प्रचेव. 2) P सज्जा for सारिया, P साणुमती, प्रधाव for तीए, P om. िष, P चि for किंचि. 3) P उयारी होति।, P मंतीह, P मंगलाई for मंगलाई for मंगलाई in both places. 4) P क्षेत्रंति, J adds मूला before मूलियाओं. 5) J उअरीहूजं P उर्राभूयं, P नष्पभूयं, J मणोरहोसय, P सनस्पहि. 6) P ताय for जात, P स्वारिट्रिंदनीसंद. 7) P साणुमती, P धूया हिन्सिस्ह. 8) P ज होंड for जं होंड ते होंड, J om. ित, P adds ग्रमसमये before क्चेतेयु, P om. पिहपूणे ग्रमसमय, J पाउल्लिया P पुत्तिल्या for बाउल्लिया. 9) J तीय for तीए, P adds च after क्याई, P गिव्वित्त बारसमे दिवसे णामं. 10) J गुरुअणेणं, P कुवल्यमाला णामं. 11) P विद्वित्ता, J चेत्र P चिय, P जोव्यणं संवत्ता, P च for िष before िक्जं, P om. ित, P इच्छत्ति पुरिसहोसिणी. 12) P adds रस before ह्व. J यिलासलो-, P विद्यालि उवलेहिया जाव थोवं ि. 13) P मंतिणा for मंतियणो, P होहिति. 14) P अवसरि. 15) P सोहिति for साहइ, P तीतीणागत, P सर्वियस. 16) P adds ति after सुव्वह, P पेच्छितव्यो. 17) P om. ित, J भाला विय विण्णतं, P सर्म for समयं. 18) P वचाम्मो, J भणनाणा गंतुं पयत्ता, P ताहअं for वाह्या, J तं उद्धाणं. 19) P om. ित, P om. य P inter. से के पुरओ. 20) P सोहिडं for साहिडं. 21) P inter. होई के चेय, J परलोओ उ परोक्खो. 22) P खाति भुंजि णचित, J परलोओ. 23) J लोजिमि, P होति, J हेओआदेयउव्वेक्ख, P हेकआदेयउवेक्खणे अणालोमेहि. 24) P कंटह, P सप्पमाईय I, P दुक्ता for दुक्त. 25) J द्व्वादि होह, P आव्जं, J सुहहेडं P साहेऊ. 26) P वृद्धं व for पत्त्वय, P थरणं for चयणं. 27) P होति सन्वं. 28) J एआई P हेताई. 29) J सत्यभूताई, P ट्रेण परिहरसु. 30) P एवाई for आदेया. 31) J एताई in all places, J सहस्स for सुहस्स. 32) P om. the verse सुहदुक्त etc., J सोसाती, J एताई. 33) P एते for एयं, J उवक्खेहि, P उवेबखाहि.

24

27

30

🖔 २६४) एवं च भणिए भगवया तेण सुणिणा सब्वेहिं चेय जरणाहप्यसहेहिं भणियं 'भगवं, एवं एयं, ज एत्य १ संदेहो' ति । प्रथंतरम्मि णरवहणा पुच्छियं 'भगवं, मम धूया इमा कुवलयमाला, एसा य पुरिसहेसिणी कुल-रूब-विहव-3 विण्णाण-सत्त-संपण्णे वि रायउत्ते वरिजांते णेच्छइ । ता कई पुण एसा परिणेयव्वा, केण वा कम्मि वा कालंतरिमा' ति 3 पुष्किए जरवहूणा, भणियं च भगवया मुणिवरेण । अत्थि कोसंबी जाम जयरी । तत्थ य तम्मि काले पुरंदरयदत्तो जाम राया, वासवी य मंती । तत्थ ताणं उज्जाणे समवसरिओ सीस-गण-परियारो घरमणंदणो णाम भायरिओ । तस्स पुरको सुणें- $_{6}$  लाणं लाणं धम्म-कहं कोह-माण-माथा-छोह-मोहावराह-परद्ध-माणसा पंच जणा, तं जहा, चं**ड**सोमो माणभडो माथाइ**यो** छोह-  $_{6}$ देवो मोहनुसो सि । ते य पञ्चजं काऊण तब-संजम-सणाहा, पुणो कमेण कय-जिणधम्म-संबोहि-संकेया अःराहिऊण मरिऊण कृत्थ उववण्णा। श्रवि य। अस्थि सोहम्मं णाम कप्पं। तस्थ य पउमं णाम विमाणं। तस्थ वि पउम सणामा पंच वि जणा उववण्णा-<sup>9</sup> तिहें पि जिर्णिद-वयण-पिंडबुद्ध-सम्मत्त-लंभबभुद्य-पावण-परा संकेयं काऊण पुरुष चेय भरहे मिक्सिम-खंडे उप्पण्णा। **एको** विणय। 🥫 उत्तो, अवरो रायउत्तो, अवरो सीहो ति । अवरा वि एसा कुवलयमाल ति । तत्थ ताणं मज्ज्ञाको एक्केण एसा परिणेयच्या । धर्म च पावेयस्वं ति । भणियं च णरवद्दणा 'भगवं, कहं पुण सो इहं पावेहिह, कहं वा एत्य अम्हेहिं णाहयस्वो' त्ति । 12 भगवया भिणयं 'सम्हारिय-पुग्व-जम्म-बुत्तंतो कायग्व-संकेय-दिण्ण-माणसो इमाए चेय पश्चिशहण-हेउं इहं वा पाबीहडू 12 त्ति, तं च जाणसु । सो चेय इमं तुह उम्मत्तं तोडिय-बंधणं जयकुंजरं रायंगणे गेण्हिहिद्द्, पुणो कुवलयमाला-उंबियं पाययं भिंदिहिइ, सी चेय जाणसु इमं परिणेहिइ, ण भण्णह' ति भणतो समुप्पइओ मुणी। तभो कुमार, उप्पइयम्मि 15 तिम्म मुणिवरे भागओ राया पुरवरिं। इमा कुवलयमाला तप्पभूइं चेय किं-िकं पि हियएण चिंतयंती अणुदिणं सूसिउं 15 पयत्ता । ता इमाए एस पुब्ब-जम्म-सरण-पिसुणो एस पायको लंबिओ । अवि य 'पंच वि पडमे विमाणम्मि' । इमो य ण केण वि भिंदिउं पारिओ ताव जाव एस जयकुंजर-संभम-ऋखयलो । तओ पुच्छिए राइणा भणियं 'पुत्ति कुवखयमाले, 18 पेच्छ तं असणो वरं, [जो ] एरथ इमं जयकुंजरं गेण्हिहिइ, सो तं पादयं पूरेहिइ। इमं मुणिणा तेण आइहं ति। ता 18 पेच्छामु णं को पुण इमं गेण्हइ' सि भणमाणो णरवई समारूढो पासाद-सिहरं, कुवलयमाला य । अहं पि तीपृ खेय पास-परिवक्तिणी तम्मि समपु । तभी कुमार, तपु अप्फालण-खलण-चलणाहि णिप्कुरीकपु जयकुंजरे सीह-किसोरएण 21 व लंघिए पूरिओ सो पादओ । इओ य पूरिओ पायओ सि दिण्णा वरमाला । इमिणा ओघुट्टिए दहवम्म-पुत्तो ति तुह णामे 21 उच्बूढो पहरिसो राहणा । कुवलयमाला उण तुमए दिट्टम्मि कि एस देवो, कि विजाहरो, कह सिद्धो, उभो कामदेवो, कि वा चक्कवद्दी, किं वा माणुसो ति । पुणो घेप्पंते य जयकुंजरे, केरिसा जाया । अवि य ।

वलह वलंतेण समं खलह खलंतिम णिवहह पढते। उट्टाइ उल्लंते वेवह दंतेसु आरूढे ॥

\$ २६५) जहया पुण कुंजरारूढो संगुई संठिओ तह्या किं चिंतिउं पयसा। अवि य।

आयंबिर-दीहर-पम्हलाइँ धवलाइँ कुसुम-सिरसाई। णयणाईँ इमस्स वणे णिवहें ज्ञांगेसु किं मज्झं ॥

विदुम-पवाल-सिरसं रहरं लायण्ण-वित्त-सच्छायं। अहरं इमस्स मण्णे पाविज्ञह अम्ह अहरेण ॥

पिटु-पीण-लिलय-सोई सुर-करि-दंतग्ग-मूग्ण-समत्थं। वच्छयलं किं मण्णे पाविज्ञह मज्झ थणण्हिं॥

दीहे उण्णय-सिहरे दरिय-रिज-काल-दंब-सारिच्छे। एयस्स बाहु-इंडे पावेज्ञ व अम्ह अगाई॥

मासल-पिडुलं रहरं सुरय-रसासाय-कलस-सारिच्छं। एयस्स किंडयलं णे पावेज्ञ व अम्ह सयणिमा॥

पूरेज्ञ एस पादं देज्ञ व अहयं इमस्स वरमालं। इच्छेज्ञ व एस जुवा होजम्ह मणोरहा एए॥

होज्ञ इमस्स पणइणी कुप्पेजा व णाम अलिय-कोवेण। कुवियं च पसाण्जा अहवा कत्तो इमं मज्झ॥

<sup>1)</sup> Pom. ज, P मणिया, P ते मुणिणो, P नरनारिष्ण°, P एतं for एयं 2) P नरवहया, Jom. इमा, P दैसिणी. 3) P संपत्त for संपणो, P णेच्छत्ति ।, P om. कहं, P adds किंद्र after एसा. 4) P तं for ज, J सयले for काले, P पुरंदत्ती 5) P om ताणं. 6) P transposes लोह after कोह, P मोहोनराइपहरद्ध-, J लोहभड़ो. 7) P मोहदत्ता, J कया-, P जिण्यंमं, P मरिकण. 8) P सोधंम, P om. य, P य for वि after तत्य. 9) P adds धम्म before जिणित, J सम्मतंलक्मन्त्य-, P लंभुत्य-, P जववत्वा for उप्पण्णा, J विणिअपुत्तो. 10) J om. अवरा वि एसा कुवल्यमाल ति ।, P एगेण. 11) J भगवं पुण् को इतं पावेहिति ।, P इह पाविहित्ति । भगवया भणियं संभावियपुञ्चजुंम- 12) P कायल्वो, P पडिबोहणाहें इमं पाविहित्तिः 13) P जो for सो, खुहिय for तोडिय, J गेणिइहिति P गेणिहहित्ति, J पातयं. 14) J भिदिहिति P भिदिहित्ति, J चेव, J परिणेहिति P परिणेहि त्ति, P अण्णिहे. 15) P om तिम्म, P चेव, P मुसिउं. 16) P इमा एस, J पातओ, P om. वि पउमे. 17) प्रकेणह भिदिनं, P भिदिशो, J पारओ, P पुच्छिओ, J पुच्छिप for पुत्ति, P कुवल्यमालो पेच्छं. 18) P जयकुंजरो गेण्डह ति, J गेणिइहिति, P पाययं पूरेहिति, J पूरेहिति, J om. तेण, P ता पुच्छामु. 19) P णरवती, P पासाय-, P वि for य. 20) प्रपाद for पास, P om. तए, P णिएफरिकर. 21) P पुरओ सो पायओ, J पातओ ति ।, J P ओघट्टिए दहनम्म-°. 22) प्रकेषह तिम्म किंदिन दिट्टम्मि, J जतो, P तओ for उओ. 23) प्रय कुंजरे, P य जकुंजरे, J om. जाया. 24) P खलति, J उद्धाह, P आस्त्रो. 25) प्र तउआ. 26) P अयंचिर for आयंबिर, P पंभलाई, P पुणो for वणे. 27) P पलास for पवाल, P लाइश्च. 28) P पितुणललिय- 29) प्रवीओ for दीहे, J नरिज-, P न्मारिच्छो, P बाहुदंडे 30) P मंसलं, J कडिअलण्णे, P कहिं अन्ने पावेक्चह अम्ह. 31) P पायं for पादं, J जुआ, P एस जवा हो जम्ह, P एते 32) P क्लेवेण, P कत्ता.

24

- 1 इमं च चिंतयंतीए पूरिओ पायओ । तं च सोऊण हरिस-वस-समूतसंत-रोमंच-कंचुय-रेहिरंगाए दिण्णा तुहं वरमाला, तओ 1 अवलंबिया तुह खंधराभोए । तं च दहुण कुमार, तए पेसिया धवल-विलोख-खोला चलमाणा पम्हला दिही । तीय य दिहीय 3 पुरुह्या केरिसा जाया । अवि य, वियसिया इव कमलिणी, कुसुमिया इव कुंदलया, विह्निया इव मंजरी, मत्ता इव करि- 3 णिया, सित्ता इव विह्निया, पीयामय-रसा इव भुयंगिया, गय-घणा इव चंदलेहिया, सुरय-ऊसुया इव हंसिया, मिलिया इव चक्किय ति । सम्बहा
- 6 समएण व सा सिना पिक्सिता सुह-समुद्द-मज्झे व्व । अप्पाणं पुण मण्णह् सोहगा-मयं व िण्मिवियं ॥ 6 एरिसे य अवसरे तुमं राहणा मणिओ जहा 'समिप्य कुंजरवरं आरुह हमं पासायं' ति । तभो तुह दंसणासायणा-सज्झस-सेउक्कंप-कुत्दृहलाजरमाण-हिययाण् समायभो तुमं । पिउणा य मणियं 'वच्छे, वच अंतेउरं' ति । तमो मंताहया इव सुचं- 9 गिया अंकुसायिद्वया इव करिणिया उम्मूलिया इव वणलया उम्झुडिया इव मंजरी दीण-विमणा कहं-कहं पि अलंबणीय-वयणो 9 ताओ ति अलसायंती समुद्दिया, गया आवासं सरीर-मेन्सणं ण उण हियएणं । अवि य,

दुल्लह-छंभं मोत्तूण पिथयमं कृष्य वश्वसि अणजो । कुविएण व पम्मुक्का णियएण वि णाम हियएण ॥ अवरोप्पर-छोयण-वाणिएहिँ कलियम्मि सुरय-भंडम्मि । हिययं रयण-महम्बं संचक्कारं व से दिण्णे ॥

\$ २६६) तओ एवं च कुमार, तिमा संपत्ता णियय-मंदिरिमा, तस्य गुरु-सज्झस-णियंब-मरुव्वहण-खेय-णीसहा णिसण्णा पहुंके संवाहिडं पयत्ता। तओ समासन्था किं-किं पि चिंताभर-मंथरा इव लिक्ख्या मए। तओ भणिया 'पुत्ति 15 कुवल्यमाले, किं पुण इमं हरिसट्टाणे ठियप्पा चिंताए दिण्णो, किं तुह ण पूरिओ पायओ, किं वा ण पिक्लिया बरमाला, 15 माओ विहिद्धं मुणिवर-वयणं, किं वा णाभिरुइओ हिययस्स, किं वा ण सत्तमंतो सो जुवाणो, किं वा ण पुलह्या तेणं, किं वा तुह हियय-उब्वेयं ति। ता पुत्ति, फुढं साहिज्जड जेण से उवाओ कीरह' ति संलत्ते मणियं तीए 'माए, ण इमाणं एकं 18 पि। किं पुण

वस्मह-पिडिबिंब-समो सुर-जुवईणं पि पत्थिणिजो सो। इच्छेज ममं दार्सिण व ति विंता महं हियए ॥' इमिम य भिण्ण, अम्हेहिं भिणियं 'श्रो माण, किं एयं अलियमिलियं असंबद्धं उल्लवीयह। कीस तुमं मो ण इच्छह। 21 किं तेण ण छंघिनो सो जयकुंजरो, किं वा ण पूरिओ पायओ, किं ण पेसिया तह दिट्टी, किं ण पिडिच्छिया वरमाला, किं 21 ण जाओ से औगिम पुछउग्गमो, किं ण मिण्णिओ तेण य गुरु ति महाराया, किं ण साहिओ मुणिणा। सन्वहा मा एवं वियप्पेसु, जेण तुमं दिट्टा अध्य सो ण अण्णत्थ अभिरमह ति । अवि य।

अमा जूरसु पुत्ति चिरं दूहण तुमं ण जाइ अण्णत्थ । तं चिय ठाणं पृहिइ माणस-हंस्रो ब्व मिमऊणं ॥' तक्षो पृवं पि भणिए ण सदहयइ अइपियं ति काऊण । अवि य ।

जं होइ दुछहं वछहं च लोयस्स कह वि भुयणिमा। तं किष्पय-दोसुकेर-दुग्गमं केण सहिद्यं ॥ 27 तभो भम्हेहिं भणिया 'वच्छे कुवलयमाले, जह तुमं ण पत्तियसि ता कीरउ तस्स जुवाणस्स पिरक्का। तभो तीए भणियं 27 'भत्ता, किं च कीरउ तस्स'। मण् भणियं 'पेसिजड दूईं सिरिमालं अण्णं वा किंचि घेत्तृण तभो तस्स भावो जेण घेष्पद्द' त्ति। तभो तीए कई-कई पि लज्जा-भर-मंथराए सेउछ-वेबिर-करयलाण् किष्पिया सा रायहंसिया। पुणो तीय उविर लिहियं 30 कई-कई पि दुवइ-खंडलयं। भवि य।

भह तस्स इमो रुंहो अणुगउच्छलिय-सेय-सिललेणं । जिहिओ वि उप्युसिजाइ वेविर-कर-लेहणि-गएण ॥ एवं पेसिया तुह भाव-गहणत्यं दूई ।

<sup>1 &</sup>gt; प्रिजो य पात ओ, P क्लुररेरिह , J उ (or ओ) for तओ. 2 > संधराण ।, P क्लोळवलमाण, P दिहीये for दिही, P om. तीय य दिहीय. 3 > P कुंदुल्या, प्र विहित्या, P करणिया. 4 > P इव विलया, प्र रा for रसा, प्र मुर्यूसुआः 6 > P ओ for इव, P सोहगाबियं विणि . 7 > P समिष्फण, P आह्इइ, P तुम्झ for तुह, प्र दंसणायामणा सम्झस P दंसणासामम्झसः 8 > P कुतूहरमाण, P वि for य, P repeate वच्छे. 9 > प्र विद्धा P कि हिंद्या, P adds उम्मूलि before उम्मूलिया, P कहं कहिम प व्याणा. 11 > P दुल्या, P कुविषण विष्यमुका, प्रणाह for णाम. 13 > प्र इमं for एवं, प्र एत्थ for तत्थ, P स्क्यसः 14 > P संवाहिकण, प्र adds च before प्रयत्ता, P कि विकि. 15 > P हिसीदाणे विश्वपा, प्र पातओ, P कि पाण पदन्छिया. 16 > P सत्त्वती, P om. सी, P adds ति after तेणं. 17 > P repeats तु. P उन्नेवं, P संकत्तं, प्र तिश्रः 19 > P वमह, प्र परिविंव, P जुनतीणं, P om. सी, P ण व त्तीः 20 > प्र ए रिंग एयं, प्र भिलेशअसमं , प्र उन्नेवं, P मिक्स, प्र कि सी 21 > प्र पातओ, प्र किण्णा पेसिआः 22 > प्र ए रिंग यः 24 > P तुमं for चिरं, प्र हिति P एहि ति समुद्दताज्ञ मणिकणं. 25 > P भणियए ण सहहायङ अदिपंयंति, प्र अपियं 26 > P सुवर्णाम, P कि पित्र रिंग, प्र तियः प्र पत्ति, प्र तिर्वेर प्र पत्ति समुद्दताज्ञ प्र पत्ति यथिसि (?) P पत्तिआसे, P कीरओ, प्र तियः 28 > P पेसिक्षओं दृतीः 29 > P om. ति, P तती, प्र तीय, P करतलाए, प्र उवरे, 30 > P om. one कहं, प्र दृष्ट रिंग दुवरः 31 > P इमो लोहो अणुरायच्छित्य, प्र अणुरायुचिल्य, P वि ओप्फसिक्चर, P विवेर for वेविर, P करलेहिणगएणः 32 > P दृतीः

\S २६७) ताव य समागमो महाराय-सगासामो कंचुई । तेण य भणियं बहा कुवळयमाळाए 'गणियं गणएणं बजा 🚶 वि वीसत्थं विवाह-समा-जोगो' ति । तं च सोऊण विसण्ण-मणा संबुत्ता कुवलयमास्त्रा, हंसिय व्य वजासणि-पहया कुलबहु इ ब्द गोत्त-सक्क जेण दूमिया जाया। तको बम्हेहि चित्तं जाणिकण भणिया 'वच्छे, मा एवं विचण्पेसु । जिसुजेसु ताद तस्त 3 जुवाणस्त अर्थताणुराय-सूययं कं पि वयणं । तओ जं तुज्जाभिरुद्धयं तं करीहामि' ति भणमाणीहिं कहं-कहं पि संघारिया । ष्ट्रयंतरम्मि समागया सा दूई तुह सयासाभो दीण-विमणा किं-कि पि चितयंती। तभो ससंभमाहि पुष्क्रिया भम्हेहि 8 'किं कुसरं कुमारस्य'। तीप भणियं 'कुसरं, किं पुण कोइ ण दिण्णो प**ि**संदेसो, केवलं भणियं, बद्दो कला-कुसरुत्तणं <sup>6</sup> कुवलयमालाप्' ति । इमं च सोऊण तभो हया इव महादुक्खेण, पह्या इव महामोह-मोग्गरेणं, विलुट्टा इव बिरहिंग-जालावलीहिं, ओविग्गिया इव महावसण-सीहेणं, गिलिया इव महामयरद्वय-मगरेणं, अक्कता इव महाचिंता-पग्वएणं, 9 गहिया इव महाकयंत-वर्ग्येणं, गसिया इव महाबिग्ध-रक्खसेणं, उझ्हिया इव महाक्यंत-करिवर-करेहिं, सम्बद्दा किं वा 9 भण्णउ कुमार,पञ्चमाणं पिव महाणरप्, डज्झमाणं पिव वडवाणलेण, हीरमाणं पिव परुयाणलेण, बुज्झमाणं पिव जुयंताणिलेणं, णिम्मजंतं पिव महामोह-पय लेणं, उक्कत्तिजंतं पिव महाजम-ऋरवत्तेणं असाणं अभिमण्णह । तभो तं च तारिसं दृष्टणं तं 12 कुबलयमालं मालं पिव पच्वायमाणि 'हा, किं णेयं जायं'ित मणमाणीहिं गहिया उच्छंगए, भणिया य । 'पुत्ति कुवलयमाले' 12 किं तुह बाहड्' ति पुणो पुणो मण्णमाणाए 'हूं' पडिवयणं । तओ कुमार, एवं च पेस्छमाणाणं अक्सितं सुहं दुक्खेणं, विणिजिया रई अरईए, भिक्षया मई अमईए, पडिहयं विष्णाणं अष्णाणेणं, अवहरियं छ।यण्णं अछ।यण्णेणं, वसीकयं सुंदरत्तणं असुंदर-15 त्रणेणं, सन्वहा कलि-काले व्व तीय सरीरे सन्वं विवरीयं जायं। उम्हायइ चंदण-पंकओ, धूमायइ कुसुम-रउक्केरओ, जलइ व 15 हारमो, डहइ व णलिणी-पवणभा, दीवैति व काम-जल्लणयं पुणो पुणो सुणाल-णाल-वलय-हारयाहं, पुणो पुणो पजलंतीव बउलेला-लयाहरयाई ति । केवर्ल कुमार, णीससइ व णीसासभो, ऊससइ व ऊसासभो, दुक्खाइजइ दुक्खयं, उद्घंपिजइ 18 उक्कंपओ, सेयाइजइ सेयओ, पुरुइजइ रोमंचओ, मोहिजह मोहस्रो वि । किं वा कुमार, बहुणा जंपिएणं । 18 हिययब्भंतर-तुइ-विरह-जलण-जालावली-तविजंतं । णीहरइ य विरहुब्बत्त-तत्त-सलिलं व से बाहो ॥ विरहरिंग-हित्य-पत्थिय-पय-चंपियं व हिययाओं तीय तूरंतं । दीहर-जीसास-पयाणएहिँ जीयं व जिक्लमह ॥ 21 मयलंखण-कर-गोरे उज्झइ वण-विद्विप ति चिंतेती । तुहिण-कण-फंस-सिसिरे चंदण-हारे मुणार्ख व ॥ णिय-दुक्ख-दुक्खियं सा सवम्महं सहियणं पि कुणमाणी । भणकक्षियक्खरं महुयरि व्व दियहं रुपुरुणेह् ॥ पुरुइज्जइ हसइ खणं तसइ पुणो दीहरं च णीससइ । तुह-संगम-विमुहासा सा सामा सुहय सूसंती ॥ झाऊण किं पि हूँ हूँ ति जंपिरी सहिरसं समुद्रेह । लज्जावणामिय-मुही मुच्छा-विरमे पुणो रुवह ॥ 24 इय जीवियं पि वच्चइ सीसइ तुह हो फुडं तह करेसु । जह सा वि जियइ पगढं च जणवए होइ दिक्खण्णं ॥' 🖇 २६८ ) भणियं च महिंदेण 'इमिम्म य एवं ववस्थिए, साहह किं कीरउ' ति । तीए भणियं 'इमं कजं, एवं 27 संठियं, तीए उण दसमी कामावत्था संपर्य पावह । जेण 27

विरह-भुयंगम-डका भहरा य विसोयछंत-विहरूंगी। भासासिजह मुद्धा सुह्य तुर्ह गोत्त-मंतेण।।
संपयं पुण तीय ण-याणामि किं वहृह 'ति। भासंकियं हियएण भणियं च कुमारेण 'तह वि तुमं भाउच्छणीया, किं तत्थ
30 करणीयं संपयं' ति। तीए भणियं। 'कुमार, जह ममं पुष्क्वित ता भहकंतो सम्बोदायाणं भवसरो। एतियं पुण जह तुब्भे 30
राहणो भवणुजाणं वच्चह, तभो भहं कुवलयमालं कहं-कहं पि केणावि वा मोहेणं गुरुयणस्त महिल्ल्याणं च तिम उज्जाणे
णेमि। तत्थ जहा-जुत्तं दंसण-विणोहय-मयण-महाजर-वियणा होहिह् बाल्किय' ति। तभो महिंदेण भणियं। 'को दोसो,

<sup>1&</sup>gt; P om. महारायसगासाओं 2> प्र विवाहगहरुयाजोओ, प्र विमणमणा, P विमणमणणा संजुत्ता, प्र हंसि न्व. 3> प्र क्यलणेण, P खरुणदूसिया. 4> P जुवाणयस्स, प्र तो जं तुन्ज्यसिरुश्यं, P करिष्टिसि, प्र संवारिआ P संधारया. 5> P दूनी, प्र ततो सर्समा िठ्या पुश्चियं 6> प्र तीय P तए, प्र तुष्ट for पुण, J om. ज, P adds न after दिण्णो, J adds न दिण्णो (on the margin) before केवरुं. 7> P में for इमं, P पिलुद्धा for विलुद्धा. 8> प्र ओआनगाआ, P मयरेण, P inter. चिंता and महा. 9> P इव हि महावियद्यर्यक्तियं. 10> P पल्याणले वुक्समाणं, J om. वुक्झमाणं पिव etc. to महामोहपयालेणं. 11> P adds णिम्मज्जंतं पिव जुर्अताणिलेणं before णिम्मज्जंतं, P महाजमक्वतेर्यं. 12> P om. मालं पिव, P कुवलयमालं द्व्वायमालं पिव माये हा, P उच्छंगे, P om. य. 13> प्र पणि मिण्णद्यमाणाए, P हुं. 14> P रती अरतीय, P मती अमतीय, P पिक्इअं अञ्चाणं विश्वाणेणं. 15> प्र अम्दायह P उम्हाइ. 16> P हारो, J य for व after दीवेंति, P कामजलणया, P om. पुणो पुणो सुणालणालावलयहारयाई, J om. पुणो पुणो पज्जलंती to लयाहरयाई. 17> P कुमारी ससह, P दुवातिज्जइ, P दुक्खं वक्कंपिजंति. 18> P सेताइज्जइ, P om. सेयओ पुलहक्जइ, P om. वि, P बहुणो. 19> P विजंत for तिक्जंतं, P om. तत्त, J सिल्लणिवहो व्य से बाहो. 20> P हिष्य रियो वुलहक्जइ, P yणाल व्य ॥ 22> P व for पि, P दियहं रुणिति ॥ 23> P पुलआयर हसयखणं, P दीहर्र समुससइ, P om. सामा. 24> P सोकण for हाकण, P हुं हुं, P समुहेइ, P हत्तइ. 25> P वमुव्वह for वक्षह, P जिणबुहो for च जणवप. 26> P om. य, J om. एवं. 27> P कामावरथी, J adds on before संपर्य. 28> P om. य, J वसोअलंत P विसोतलंत, J अद्धा for मुहा, J गोममंतेहिं. 29> J वहुंति । 30> J तीय, P जती for जह, P ती for ता. 31> P om. अहं, P कुवल्यमाला, P गुक्जणस्स महरूयाणं. 32> J विणोइशं P विणोइयं, P विणायणं for वियणा, J होहिति पालिओ सि, P बालिया य सि.

18

1 प्वं होड'ित भिणणु समुद्दिया सा भोयबहै, पिडिगया आवासं। भिणयं च महिंदेण 'कुमार, मणु विण्णतं आसि जहा 1 कुबळयंदो सकलंको हित्य-वन्ताणु होहिइ, को अम्हाणं दिहाणं पितयइ'ित । कुमारेण भिणयं 'अलं परिहासेणं, संपयं 3 किं कायध्वं अम्हेहिं'। महिंदेण भिणयं 'जं चेय मयर द्य-महारायाहिराय-कुलदेवयाणु जुण्ण-कोहणीए आणतं तं चेव 3 कीर उ, तिम चेय राहणो मंदिरुजाणे गम्म उ'ित । कुमारेण भिणयं 'किं कोह ण होही सय-बिरोहो, आसंका-ठाणं ण संभावहस्सह, ण होहह कुळ-लंछणं अणभिजाय ति, ण होहइ गणणा-विरुद्धं लोए, ण कायरो ति आसंका जणस्स होहइ'ित । अमिहिंदेण भिणयं 'अहो एरिसेणावि चीर त्त्रोण विहिणा पुरिसो ति विणिमिमो ने'। कुमारेण भणियं 'किं तए मीरू ति अहं 6 संभाविको'। महिंदेण भणियं 'ज, ण कोइ तं भीरु ति भणहं'। कुमारेण भणियं 'अण्णं किं तए लिवयं'। महिंदेणं भणियं 'मण् छिवयं सत्त-ववसाय-रहिओ'ित । कुमारेण भणियं 'मा एवं भणहं। अवि य ।

) जह पहसह पायालं रिक्जिह गय-घडाहिँ गुडियाहिं । किं कुणउ मज्झ हत्थो कयग्गहायद्वणं तीय ॥ अहवा सम्रं सम्रं, भीरू । कहं । जेण

पुत्तिय-मेत्ते भुवणे असुरासुर-णर-समूह-भरियम्मि । संते वि सत्त-सारे घणियं अयसस्स बीहेमि ॥'
12 महिंदेण भणियं 'अहो अहमुद्दो तुमं । को एत्य अवसो, किंण कारणेण परिसक्कद्द जणवन्नो, किं कोऊहलेण ण दीसह 12
उज्जाणं, किं णिद्दोस-दंसणाउ ण होंति कण्णाओ । किंण होसि तीय सन्त-कारणेहिं अणुरूचो वरो, किंण वरिओ तीए तुमं,
जेण एवं पि संठिए अवसो ति अलिय-वियण्पणाओ भावीयंति ति । ता दे गम्मउ ति' भणंतेण पयत्तिओ कुमारो
15 महिंदेण । संपत्ता य तमुज्जाणं अलेय-पायव-बक्की-लया-संताण-संकुलं । जं च

चंदण-त्रंदण-मंदार-परिगयं देवदार-रमिणजं । एला-छवंग-छवली-कयली-हरएहिँ संखण्णं ॥ चंपय-भसोग-पुण्णाग-णाग-जवयाउंल च मज्झिम्म । सहयार-महुव-मंदार-परिगयं बउल-सोहिछं ॥ मिछ्यर-जूहिय-कोरंटयाउलं कुंद-सत्त्राले-सणाहं । वियद्दल-सुयण्ण-जाई-कुज्जय-अकोछ-परिगयं रम्मं ॥ पूयय-फल्णि-खजूरि-परिगयं णालिएरि-पिंडीरं । णारंग-माउलिंगेहिँ संकुलं णायवछीहिँ ॥

§ २६९ ) तं च तारिसं उज्जाणं दिट्टं रायउत्तेण । तथो तिम्म महुमास-मालहै-मयरद-मत्ता महुयरा विय ते जुवाण 21 परिक्रमिउमाउत्ता। पेच्छंति य मरगय-मिण-कोष्टिमाई कुसुमिय-कुसुम-संकत-पिडविंब-रेहिराई पोमराय-मिण-णियरचणाई च। 21 किहिंचि सच्छ-सुद-फलिह-मयाई संकंत-कपलीहरय-हरियाई महाणील-रयण-सिरसाई । तथो ताणि अण्णाणि य पेच्छमाणा उवगया पृक्तं अणेय-णाय-ब्रह्मी-लंखंव परिक्रमिंग्रं पयत्ता जाव सहस ति णिसुओ महुरो अव्वत्तो कल-कृविय-रवो । तथो मिहिंदेण 24 मिण्यं 'कुमार, कत्थेत्य रायहंसा जाणं पृसो महुरो कल-कृविय-सहो' । कुमारेण भिणयं 'किमेत्थ णित्थ दीहियाओ, ण संति वाबीओ, ण संभांति कमलायरा, ण दीसंति गुंजालियाओ, ण वियरंति घर-हंसा, जेण पृत्य रायहंसाणं संभावो पुच्छीयइ 27 जाव य इमं एत्तिऔ वियप्पेति ताव आसण्णीहुओ कलरवो । भिणंय च मिहिंदेणं 'कुमार, ण होइ एसो हंस-कोलाहलो,' 27 णेउर-सहो खु एसो । कुमारेण भणियं 'पृवं पृयं, जेण हंसाणं घग्घर-महुरो सरो जायइ । इमो उण तार-महुरो, ता णेउराणं इमो' ति भणमाणाणं संपत्ता णाहवूर-देसंतरिम । तओ मिहिंदण भणियं 'जहा लक्खेमि तहा समागया सा तुह 30 मयण-महाजर-विश्णा-हरी मुलिया कुवलयमाला' । कुमारेण भणियं 'किं संभावेसि मह एत्तिए भागवेए'ति । मिहेंदेण अणियं । 'चीरो होहि, अण्णं पि ते संभावहस्सं' ति भणमाणेहिं णियच्छियं बहल-लयाहरोयरंतरेण जाव दिट्टा सा कुवलयमाला सहीणं मज्याया कल-हंतीण व रायहंसिया, तारयाणं पिव मियंक-रेहिया, कुमुहणांण व कमलिणी, वणलयाण 33 व कप्पलया, मंजरीण व परियाय-मंजरी, अच्छराण व तिलोतिमा, जुवईण व मयरदय-हयय-दहया रह' ति । तं च तारिसं 33

<sup>1)</sup> P भोगवती, P om. च. 2) प्रतिथवस्यए होहिति ता को, P अम्ह for अम्हाणं, प्रपत्तिशाए. 4) कोवि ण, प्र होह P om. ण. 5) प्र संभावहस्ति P संभायस्ति P होही for होहई, प्रजाणिभआअ ति, P होहिर गणाणणे विरुद्धं, P आसंका जं जन्त होहिय ति. 6) P एरिसेण घीए, P विभिम्मविओ. 7) P णणु को तं, J om. तं, J अर्ल for अण्णं. 8) P सत्तं, J एयं. 9) P प्यसह, J उत्थो P हत्वि for हत्यो, P ती for तीय. 10) P om. one सन्धं, J adds ित before भीह, P भीह. 11) P तिय for पत्तिय, P मेत्ते सुयणे मणुयसुरामृर, P om. णर. 12) J काणणेण P कारणे, P om. िक, P adds िक before ण. 13) P om. तीय, P तीय. 14) P संतिए for संदिल, P writes अयसो thrice, J भाविजति ति, P गमज, J भणितेण, P प्यहिओ for प्यतिओ. 15) P संपती तमु, P अर्णिय for अणेय, P om. जं च. 16) P न्तरणमदारपरिगतं, P सिष्टां के 17) J असोयपुण्णायणाय-, P जंबुयाउलं, P उव for महुव (emended), J बउल, P परियं, P सोहलं. 18) P कोरिट्यां हे P विअद्धमुवण्णातीकुज्जय-, J अगोल, J परिगरिसं (P थे), P om. रम्मं. 19) प्रकृतिली. 20) P रायउत्ते ।, J मासलपहृद्ध for महुमास, J मत्त, J त्तो for ते. 21) P परिगगित्र , P पृष्ठिति, J om. य, P om. च. 22) P कहिचि. 23) P एक, J om. णाय, P गुम, P अद्धुटिल्डयंही- 24) P तत्थेय, P सहत्त for सहस त्ति, J अहुरो for महुरो, P अवत्तो, P रसो for रवो. 25) प्र कि एत्थ. 26) प्र दीसंति कुंजालियाओ, प्रिअलंति, प्रसंबो, प्रकृतिति पृष्टिश्चरित पृष्टिश्चरित 27) प्र णाइद्रे, J om. तओ 30) P सम्मं भावेसि, P महा for मह, प्र भागपेये, P ति 31) प्र ए for ते, P adds संभावद्द before सभावद्दर्सं, P om. णियव्हयं P लयाहरोअंतरेण. 32) प्रसहीण, P मज्ज्याद्या हंसीण, प्रव for पिव P om. मियंकरेहिया etc. to तं च तारिसं. 33) P सियं for तारिसं.

े दहुण चिंतियं कुमारेण 'कहो, सर्च जं लोए सुणीयइ किर थेरो पयावई । जह थेरो ण होह, ता कहं प्रिसं जुवई विभिन्म- 1 विक्रण अण्णस्स उवणेह ति । अहवा णहि णहि, ण होइ थेरो, जेण थेरस्स कत्तो प्रिसं दिट्टि-कम्मं णिव्वडह ति । तं सव्वहा अध्यणं तं पुहइ-मंडलं जत्थ इमं पाय-जल-कोमलंगुलीयं चलण-पिंडविंबं इमाए संठियं'ति चिंतयंतस्स भणियं कुवलयमालाए । अ अवि य ।

पेच्छेज व तं पुरिसं अत्ता सो वा ममं णियच्छेज । एत्तिय-मेत्तं अब्भत्यिओ सि हय-देव्व दे कुणसु ॥ कत्येत्य सो जुवाणो अत्ता कवडेण वंश्वियाओ म्ह । सब्भाव-दिण्ण-हिययाण तुम्ह किं जुजर एवं ॥

🔇 २७० ) इमं च सोऊण महिंदेण भणियं 'एसो को वि घण्गो इमाए पत्थिज्वह् जुवाणो' । कुमारेण भणियं 'अत्थि पुर्ह्रेप बहुए रूव-जोम्बण-सोहगा-सालिणो पुरिसा' । महिंदेण भणियं 'अवस्सं सुहको पत्थिजङ्, जङ्क असुहको वि पत्थिजङ् ९ ता तुमं ममं व किं ण कोइ परयेइ'क्ति । तभो सहासं भणियं कुमारेण 'दे णिहुमो चिद्र, पेच्छामो किं एरथ एयाओ कुणंति' । <sup>9</sup> भणियं च भोगवईए 'पुत्ति कुवलयमाले, मा जूरस्, भागओ तो एत्य जुवाणो । जइ इमे संख-चक्रंकुस-सथवत्तंकिए दीसंति चलण-पिंडबंघए तहा जाणिमो बागभो'। 'इहं चेय मगामो'ित भगंतीको पह।इयाको सन्दाको चेय दिसादिसं चेडीको । 12 ण य उवलद्धा ते, तओ साहियं ताहिं 'सामिणी, ण कोइ एत्य काणणे लिक्लओ भरहेहिं भन्नेतीहिं पि'। तओ भणियं 12 भोगवईए 'वश्व पुणो कयलीहरेसुं चंपय-बीहियासु लवली-वणेसु अण्णिसह जाव पाविओ'ति भणिए पुणो वि पहावियाओ ताओं सम्बाओं विलासिणीओं । भोगवईंपु भणियं 'पुत्ति कुवलयमाले, अहं सयं चेव इमापु पय-पद्धईंपु वद्यामि, सयं <sup>15</sup> चेब उवलहीहामि, तुमए पुण एयम्मि ठाणे **अ**च्छियस्वं'ति भणमाणी सा वि णीहरिय। भोगवई । चिंतियं च कुवलयमालाए <sup>15</sup> 'अहो सम्बो एस कबडो, किर दुट्टो सो जुवाणो, तेण इमं इमं च भणिय, दिण्णो संकेशो इमस्मि उजाणे। ता सन्वं भलियं । ण एत्थ सो जुवाणो, ण य पय-पंतीओ, जेय भण्णं किंचि । सन्वहा कथ्य सो देवाण वि दुष्ठहो जुवाणो मए पाविओ, 18 कालेण जाव ताओ समं परिणावेहिइ ताव को जीवइ ति । ता संपर्ध चेय तहा करेमि जहा पुणो प्रिसांग दोहागांग ण 18 पावेभि गोयरे त्ति । देव्वं उवालहिय, वणदेवयाओ विण्णविय, तायं पणमिय, अंबं अभिवाइय, तं पुरिसं संभरिय, भगवंतं मयणं विष्णवेमि जहा पुगो वि मह सो चेय दहमो दायब्वो ति । पुगो लया-पासं वंधिकण सत्ताणवं उब्बिख्य वावाहरूसं 21 ति । ता तं च इह महं ण संपज्जइ, संपयं सहीओ पावंति । तेण इमिन धण-तरुवर-स्ववित-स्ववाहरंतरिम पवित्तिय असणो 21 अत्थ-सिर्जि करेमि'ति चलिया तं चेय लयाहरंतरं जत्थच्छए कुमारो । दिहा य कुमारेण संमुहं चलिया । तम्मि य समए कुमारो लिजिओ इव, भीओ इव, विलक्षो विव, जीविओ इव, मओ विव अ।सि । सब्बहा अणाचिक्सागीयं कं पि अवत्यंतरं पाविओ, 24 दिहो य तीए सो । तओ एक्किय त्ति भीया, सो ति हरिसिया, सथमागय ति लजिया, एस मे वरिओ ति वीसत्या, कत्थ 24 एसो ति संकिया, एसो सुरूवो ति ससज्ज्ञसा, वियणे पाविय ति दिसा-पेसिय-तरल-तारया-दिही। सन्वहा तं कं पि ससज्ज्ञास-संउक्कंप-दीण-पहिरस-रस-संकरं पाविया जं दिव्य-णाणीहिं पि सुणिवरेहिं दुक्खमुवलक्खिज्जह ति । तिम्म भवत्यंतरे 27 वद्दमाणी कुमारेण अवलंबिजण साहसं, ववसिजण वत्रसायं, धारिजण घीरत्तणं, संभरिजण कामसरथोवएसं, ठविजण पोष्ठत्तणं, 27 भवहत्थिऊण लज्जे, उडिझऊण सज्झसं, सब्बहा सत्तमवलंषिऊणं भणियं। 'पृहि सुंदरि, सागर्य ते' भणमागेण पसारि क्षोभय-बाह्न-ढंडेण अंसत्थलेसु गहिया। तजो कुवलयमालाय वि ससज्ज्ञस-सेउकंप-भयाणुराय-पहरिस-णिब्भरं ईसि-घवलं<sup>-</sup> 30 चलमाण-लोयण-कडच्छ-विच्छोद्द-रेहिरं भणियं 'मुंच मुंच, ण कर्ज सन्वहा इमिणा जणेणं लोगस्स'। कुमारेण भणियं। 30 'पसियसु मा कुप्प महं को वा तुह मंतुयं कुणह मुद्दे।'

तीए भणियं । । 'पडिचयणं पि ण दिण्णं भण किं मह मंतुयं थोयं'॥

<sup>1 &</sup>gt; ग मुणीयति, P पयावती, ग जुवई, P जुवई णिस्मिकण. 2 > ग ता सब्बहा. 3 > P खंडलं for मंडलं, ग लोय for पाय- 5 > ग पेच्छजा, P आ for अता, P अब for इय देव्ब. 6 > P inter. जुवाणो थ सो, P कवडेहिं वंत्रिओ अम्हे । 7 > P एवं for इमं, ग पिर्थजाओ, P पयडिज्जह जुवणो. 8 > P बहुहृत, P सालिएणो, P अवस्स, P पढिज्जह, ग om. वि. 9 > P मम, P पत्थेय, P adds हे before विट्ठ. 10 > P भोगवई, P om. पुत्ति कुवलयमाले elo. to भणियं भोगवईए. 13 > P उणो for पुणो, ग om. लवलीवणेमु, ग पहाइओ. 14 > ग सव्बा, ग चेअ, ग पयबद्धईए P प्यपद्धतीए. 15 > P तुमए उण तंमि हुणो, ग भोगमई P भोगवती. 16 > ग दिहो for दुहो, P inter. दुहो थ सो, P जुवा, P adds य before इमं, ग संकेयो, P उजाओणे, ग om. ता सव्बं अलियं. 17 > P सो वाणो, ग om. ण य, ग पथंपतीओ, P देवाणं, P om. वि. 18 > ग पिरापविहित, P हित्ति, P जीवति. 19 > P देवं, ग उवालहीआं, ग वण्णविय for विण्णविय, P पणिमया, P अभिवाइया, ग संभिरेअं. 20 > P चेव, P तओ for पुणो, ग लतासं, P उविद्धिय for उच्चिद्धय. 21 > P ण पज्जह ता संपयं, ग सहीओ, P हमं for इमस्मि, P तहयर, ग लयली, P लयाहरीम. 23 > ग adds कंपिओ हव before विलक्त्यो, ग मयो हव. 24 > ग तीय, P एकिय, ग सहित्ता for हित्तिया, P बीसत्थी. 25 > P adds संजिय before ससज्ज्ञसा, ग पेसि P पेसिया, ग om. विही, ग तं कि पि. 26 > P सन्यस for ससज्ज्ञस, P जि for जं, P om. पि, P दुक्लमुवयलं. 27 > P om. ववसिकण ववसायं, P ठाविकण. 28 > P उज्ज्ञिणससज्ज्ञसं, P परिसाउभयबाहुदंदैण. 29 > P कुवलयमाल वि, P सेओकंप-, P णिक्सरहरं हंसि- 30 > ग om. चलमाण, ग लोअस्स. 31 > P मंतुवं. 33 > ग भण कि ता मह मंतुकं भिश्जं थोओं। P कि नामं तुम थोओं।

12

27

30

उज्जोयणस्रिविरह्या १६८ 1 कुमारेण मणिषं । 'प्तिब-मेर्त मूर्मि पत्तो हं सुयणु जाणसे किं पि'। ३ तीप अभियं। 'जाणामि पुद्रइ-मंदल-दंसण-कोऊह्लेणं ति' ॥ कुमारेण भणियं। 'मा एवं भणसु, किं सुमरसि णेय तुमं माबाइश्वराणीम जं भणियं । इच्छकारेण तुमे सम्बत्तं भग्ह दायब्वं ॥ तं वद्यणं भजमाणो मुणिणा संबोहिको इहं पत्तो । ता मा जूरसु मुद्धे संबुष्प्रसु मञ्च वयणेण ॥' \S २७१ ) जाव एस एतिको मालावो पयत्तो ताव संपत्ता भोगवई। 'वच्छे कुवलयमाले, राइणा वंजुकाभिहाणो 9 कर्णतेवर-महस्रको पेसिको जहा अज बच्छा कुवलवमाछा राईए दवं भसन्य-सरीरा आसि, ता कत्थ सा अज परिममइ 9 त्ति सिरधं गेण्हिय भागच्छस् ति भणमाणो इहं संपत्तो । मंदमंद-गइ-संचारो संपर्य पावेह, ता तुरियं अवक्रम इमाओ पपसाओ, मा अविजीय ति संभावेहिइ' ति । तं च सोऊज सयक-दिसा-मुह-दिज्ज-रूठ-लोल-लोयज-कहरूस-विरूपे ने से 12 चलिया कुवलयमाला । तओ कुमारेण भणिवं । 'सब्वहा किं जंपिएण बहुणा किं वा सबहेहि एत्य बहुएहिं। सक्तं भणामि परितय जीयाउ वि वहाह। तं सि ॥' कुबक्रयमाला वि 'महापसाओ पडिवण्णो एवं भग्हेहिं' ति भणमाणी तुरिय-पय-णिक्लेवं णीहरिया सवली-स्वाहरंतराओ । 15 दिहो व सो वंजुलो कण्णंतेउर-पालको । तेण य खर-णिट्टर-कक्कसेहिं वय गेहिं अंबाडिऊण 'पेच्छ, पेच्छ, एका चेप कहं पाविय' 15 क्ति मणमाणेण पुरक्षो क्या 'वश्व, तुरियं श्रीतेडरं' ति । तुओ कुवलयमालाए वि चिंतियं 'माप्, पेच्छ पुरिसाण य अंतरं । एको महुर-पळावी सुंदर-भणिएहि हर इ हिबवाई । अण्णो णिट्टर-भणिरो पावो जीयं पि णासेह ॥ दीसंतो असय-मभो लोयण-मण-णंदणो इसो एको । विस-दल-णिम्मिय-देहो एसो उण दृहवो अण्णो ॥'

18 इसं चिंतयंती समागया कण्णंतेउरं। कुमारो वि तं चेय पणय-कोव-कय-भंगुर-मुमयालंकियं वयणं हियय-रुग्णं पिव, पुरनो जिमियं पिव, घिंडमं पिव, पासेसुं ठिवमं पिव, उर्वीरं जिन्सित्तं पिव, मिद्दिसलिम उप्पेक्खंतो तीए य चेय ताई 21 सवियार-पेम्म-कोच-पिसुणाई संभरमाजो बबजाई कयरथं पिव अप्याजं मण्णमाजो तं महिंद अण्जेसिउं पयत्तो । दिहो 21 एकम्मि पायवोयरे कुसुमावचयं करेमाणो । तओ भणियं कुमारेण 'वयंस, एहि वचामो आवासं, दिहं जं दहुन्वं'। तेण भिषयं 'कुमार, भण ताव किं, तए तत्थ मयण-महासरवर-णियर-संकुले रर्णगणे किं ववसियं'। कुमारेण भिणयं 'वयंस,

विट्ठं अदिट्टउच्चं तीए लायण्य-मंडणं वयणं । वयणोयर-मंडल-भूसणाईं सामाएं णयणाइं ॥ महिंदेण भणियं 'कुमार,

तं बयणं ताणि य लोयणाहूँ पढमं तए वि दिट्टाई । तं किं पि साह मज्झं जं अब्भहियं तए रह्यं ॥' 27 कुमारेण भणियं 'कुको एत्तिबाइं भागधेयाइं । तह वि

कायण्ण-महागिरिवर-सिहरेसु व तीय अंस-देसेसु । हत्था अमय-बिहत्था वीसत्थं सुत्थिया मज्यं ॥' तको महिंदेण सहासं मणियं 'एरिसो तुमं। अण्णहा,

बहु-दियह-मणोरह-पत्त-संगमालेख-दुलह-पश्रिका । वण-करिवरण णांत्रिण व्य पाविया सा कहं सुका ॥' कुमारेण भणियं 'वयंस, मा एवं भण ।

गुरु-देव-दियादीहिं करग्गहं जा ण पाविया पढमं । जालोलि-जलिय-भीमं मण्णामि चिहं व तं जुबहं ॥' <sup>33</sup> महिंदेण भणियं 'एवं एयं, भण्णहा को विसेस्रो सुकुछ-दुकुछाणं'। 'ता पयद वद्यामो भावासं' ति भणमाणा णीहरिया 33

<sup>2)</sup> P सुवग, P कि वि । 4) P adds टंसणटंमण before मंडल, P om. दंसण. 6) P इच्छाकारेण, J तुमं for तुमे. 7) उ इहं, P इह संपत्तो, P संबुद्ध वयणेण. 8) P भोगवती, उ राइणे, P रायणा, उ वंजुलाहिहाणी. 9) P कन्नतंत्रर, P रातीर, उ 10) J om. सिग्धं गेण्हिय आगच्छमु त्ति, J गई. 11) J om. संभाविहिर त्ति, P संभाविहिय त्ति, P मुहक्तंतरलोयलोयणा-, P विक्खेवरेरेहिराः 12) Jadds वि after कुमारेण. 14) P कुवलयमालाए वि, Jom. एवं. 15) P ते for तेण, P adds कक्कत before णिहुर, P एक चियः 16) P भणमाणे पुरओ, Jom. वि. 17) J पलाविर, P सुंदरिहियएण हरह, उ-मणिओ 18) उ विसमओं for दूहवो. 19) P इमं च चितेती, P om. पणय, P सुमयालंकयं. 20) P णिम्मियं, P ठिइअं for ठिवेअं, P उनेक्संतो, J तीय चेअ. 21 > P कोइ for कोय, P महिंद अससिउ, J adds य after दिही. 22 > P पायने कुतु, P आनासं जं दिट्ठं तं दह्व्वं । कुमार भणियं तेणं भण ताच कि. 23 > P संकुल, P adds व्य before कि, P वयत्सः 24) P अदिद्वं उब्बं, P -मेडलं, P वयणायमंडण-, J मण्डलाहूसणाइ, P समाएः 26) तव for तं, P लीवणाइं, J अवसङ्खं 27 > Pom. कुओ. 28 > Jom. व, P तीययंस, J हत्थ. 29 > J इणियं for भणियं, P एसी for एरिसी. 30 > P दियर for दियह, Padds अन्नहा before पत्त, P दुक्ख for दुलह, P वरेणे for "वरेण, P कहि for कहं. 32) J देविद्याहिं, P जालोलियमीम. 33) J अण्णह को.

21

24

। उजामाओ, संपत्ता आवासं । तत्थ य महाराह्णा पेसियाओ अभेयाओ सिगेह-कारा जळ-कछस-सुवंध-ण्हाण-गंज-वणाय- 1 वंबोल-वावडाओ वारविकासिणीओ । वभो ताहिं जहाविदि मिक्सिय-उच्चिष्टिय-विविय-जिमिय-परिहिय-विक्तिसा कया । तथो ঙ सहासणस्थाण य संपत्ता एका विलासिणी । तीय उग्वाहिकणं कणय-मय-पक्ख-संजोहयं तंबोल-मच्छयं प्रवासियं ३ कुमारस्स । भणियं च इमीए 'इमं केण बि जनेण पेसियं तंबोछं'। तबी कुमारेण गहियं, णिरूवियं च जाव जियय-जव-<del>णक्या-वि</del>णिम्मवियं तंबोछ-पत्तेसु पत्तच्छेजं । तस्स य उर्वीर पत्तक्यराइं, सिरिकुवस्यचंदस्स णामं लिहियं । तस्रो तं च 6 वाइडम कुमारेण भणियं 'महो, णिडणत्तणं इस्स वि जणस्स'। गहियं तंबोलं । तथो कुमारेणावि एक्कम्मि पत्ते णह-सुद्वेष्ठिं ६ रष्ट्यं सहंस-सारस-चक्कवाय-मिलिप्-सथवत्त-भगर-रिलोलि-रेहिरं सरवरं । विरह्या य हमा गाहक्षिया । अवि य ।

हियय-दह्यस्स कस्स वि णिययण-दुक्खत्त-अत्ति-चित्तलियं । पेतिज्ञह् केण वि किं पि कारणं सरवरं एयं ४

§ २७२ ) तथा एवं च अण्णम्मि दियहे तेगेय कमेण जाजा-भोयणादीयं, पुणो कड्या वि तंबोळं, कड्या वि एस- 🤉 च्छेजं, कड्या वि वीर्ण, कड्या वि भालेक्बं, कड्या वि पाणं, कड्या वि गंध-जोओ, कड्या वि किं पि तहाबिहं जियब-णेडण्ण-सिनेह-सब्भाव-पिसुनं पेसिज्जइ कुमारस्स । एवं च तानं कुमारानं नियय-रज्जे व्य सुईसुहेनं भुंजमानानं रज्ज-सिहि 12 वर्षात दियहा । कमेण य को उण कालो वट्टिउं पयसो । क्षवि य ।

अग्धंति जम्मि काले कंबल-घय-तेल्ल-रल्लयग्गीओ । अच्छइ पाउय-देही मंदी मंदी ब्व सब्ब-जणी ॥ किं च दीहरीहोंति णिसाओ, श्रति वोलेंति वासरा, वृहवीहोंति चंद-किरणाई, परिहरिजंति जलासयई, णिक्सिपंति <sup>15</sup> मुत्ताहार-रुट्टीओ, सिविलिजंति हम्मिय-तखाइं, अणायरिजंति चंदण-पंकयइं, घेप्पंति रखयईं, संगहिजंति इंघणइं, विरद्य-<sub>15</sub> जंति वेणीओ, मिन्खजंति सुद्दं, अंजिजंति **अच्छिवसदं**, णियंसिजंति कुप्पासयदं, चमढिजंति सन्व-धण्णदं, उठिमजंति स्त्रज्ञंकुर-सुईओ, लियत्तंति णियय-दइया-णियंबयड-विंब-पओहरुम्हा-सुहइं संभरमाण पहिय ति । अवि ध ।

भण-बंधण-पम्मुको तुलग्ग-लग्गो य पत्त-धणु-वंसो । उय सुरो सूरो इव भह जानो मउलिय-पयावो ॥ गहिय-पद्धाला मय-भूलि-भूसरा खंध-णिमिय-कर-जुयका । दीसंति भक्तियंता पहिया गामिम हेमंते ॥ विरद्व-भुवंगेण हुओ खंडाखंडिं कुओ व सिसिरेण। एसो पसु व्य पहिंको पश्चइ अग्गिम्म स्यणीए॥ दीसंति के वि पहिया कर-ज़ुबल-णियंसणा फुहिय-पाया । गोसे मग्गालग्गा वाएंता दंत-वीणाओ ॥ बाहोगलंत-णयणा रहसुम्बेल्लंत-बाहुणो कइ । स्विर-दिट्ट-बंभवं पित्र भम्मिगि कह समलीणा ॥

मळ-खडरियंगमंगा तणुया णिक्किंचणा मइछ-वासा । दीसीत के वि रिसिणो व्व धम्म-रहिया परं पहिया ॥

21 भवि य । जिम्म य काले हिम-सम्नु-णिह्य-सीसं सयलं दट्टण काणणं सहसा । सिय-कुसुम-दसण-सोहं खलो व्व वह विहसिमो कुंदो ॥ किं च । मंजरिजंति पियंगु-रुयउ, वियसंति रोद्ध-वछरीओ, विसदंति तिरुय-मंजरीओ, उवगिजंति महुर-मयरंद्-वंद्य-पीसंद्-27 पाण-मय-मत्त-मजय-मणहर-गीयाबद्ध-मंडली-बिलास-महुयरी-भमर-जुवाणेहिं मधनघेत-महियट त्ति । सम्बद्धा 27

कालम्मि तम्मि को बा ण भरइ धाणिजीवजङ्ग-सुद्दागं। गागंकुस-रुद्द-मगे एके पर साहुगो मोत्तुं॥ तिम य काले को कत्थ समलीणो ति । कालायरः कुंकुम-सुगंध-सयणोयरेसु ईसर-बुवाणया, धम्मग्गि-धमण-पयावण-30 तप्परा पंथ-कप्पिबया, जर-मंधर-कंथा मेत्त-देहया जुण्ण-धिम्मया, तण-पळाल-खळ-एइ-सरणा कासया, खळ-तिछ-कंथा- 30 जीवणाओ दुग्गव-घरिणीओ, मुन्मुर-करीसिंगि-समाकद्रण-बावडई दरिइ डिंभरूयई, थोर-भणवर्द्ध-कलत्त-वच्छयल-संपुद्ध-युद-पसुत्तई पुर्शव-मंद्रलई ति । अर्णं च पंचिमा-ताव-तिवयंग-महामुणि-जइसिय जर-डोंब-थरय, सिसिर-पवण-पह्य-विमरू-

1 > Pom. य, Pom. अणेयाओ, Pस्लोह, Pom. कारा, Jom. जङ, Pसुगंध, Jom, गंध. 2 > Pबादाओ, Pतेहि मंक्तियउविद्यण्हिनयः 3 > P कणगमयमक्त, उ तंपूल for तंबोलः 4 > P णिययकरणिक्तिनम्सलवियतंबोलपरेः 5 > P om, यः 6> १ त्रस्सह जगरस, १ णक्कं पि मि for एक्किम, उ णस for णहः 7> १ सार for सारस. 8> १ - दुइयस्स, उ णिश्रयल-हुक्कंततरुत्ति, P चित्ते लियं, P व for वि. 9 > P देण य, P ण्डाण for णाणाः 10 > ग्रंथजोए P बंधजो ओ, JP कंपि for किपिः 13> P जंसि काले, P कंबलयतेक्करक्कयंगीओ, P पाउदेहों 14> म गिसभी संति बोलेंति, P बोलंति, म निरणा, P जलासयाई, P णिक्लिपंतिः 15 > J न्लंडिओ, J हम्मियवट्टइं, P -पंकरं, P रह्मयाइं, J इंधणयं P इंद्यणइं. 16 > J वेशिओ, P कुप्पास्त्याइं. 17) J सर्जनुष्ट P गर्जनुर, J गिअदृह्या J संभरमाणदृहभवतिः 18) P पम्मुको प्रयन्त, P om. one स्रो. 19) P सरु for मय, P खंधणमिय, 20 > P व्व for a, P अगांमि. 21 > P णियंसणे, P गोसिंग्गमग्गलगा वायंता. 22 > J बाहोअलंत, केवि । 23) P णिकंचणा. 24) P om. जिम य काले. 25) J om. सयलं, P व्व कुहिन्सिओ कंदो. 26) मंजरिज्यंत, P िषंगुल्याओ, P उवन्गीजिति 27) P मणहरं, P महुरीभवणजु , P मधमवैति मिल्लियाओ 28) P धणिओवगूहणाणांग, P रुद्धमणी, P पुण for पर. 29 > P य का कन्ध, J सुअंध, J रिमयह for हसर, J जुआणया, P धम्मत्थिधमण. 30 > J जरकंधर, J मेचदेवया, P देहया अज्जाहमिनया, P कासवा, J कत्थ for कंथा. 31) P करिसग्नि, उ समाकडूवावडइं P समायहणवाबारइं, उ हिंभभूअई P हिंभरुयई, J वच्छयला P वच्छयरः 32 > P मंदलयं, J त्तविअयमहा, P सय for जहसियः

1 जक-पहल्लमाण-बीई-तरंग-भंग-भंगुर-वियरंत-मच्छ-पुब्छब्छदाघाउल्लसंत-मुत्ताहरू-हहर-जल-स्वालंकिय दीसंति सरवर, भाविय-एय तासरणत्त-संसार-महादुक्ल-गहण-विउद्दण-सज्झायज्झा गेक वावद पमुक्क-विरसा-कप्पायान्य-संठिया आयार्वेति अस्तु-भडरण व ति । अवि य,

सिसिरेण को ण स्वविभो सिसिर-पवायंत-मडय-पवणेण । पर-मंस-पिंड-पुट्टे जंबुय-सुणए पमोत्तृण ॥

\S २७३ ) इमस्मि एरिसे काले सुदंसुहेण अच्छमाणाणं कुवलयमाला-कुवलयचंदाणं अण्णस्मि दियहे सद्दाविमो <sup>6</sup> राष्ट्रणा संवच्छरो 'भो भो गणियं तषु कुवलयमालाए विवाह-लग्गं' ति । तेण भणियं 'देव, तहियहं गणेमाणेण इमं सोहियं । <sup>6</sup> तं जहा । इमस्स जम्म-णक्खत्तस्स उवचयकरो सीयकिरणो, सुवण्णदो सहस्सरस्सी, पुत्त-लाभयरो वहस्सई, भोग-करो बुधरायपुत्तो, कुढुंब-विजय-करो धरणीसुब्रो, णिब्बुह्यरो उसणसो, भूमि-लाभयरो सणिच्छरो ति । अण्णं च णिवत्तं <sup>9</sup> उत्तरायणं, बलियं लगं, सवल-दिहिणो सोम्मा, पाय-दिहिणो पावा, ण पीडियं गब्भादाणं, भणवहुयं जम्म-णक्खतं, भपीडियं 9 जर्म, सुक्म्म-णिश्व-जोओ । सब्वहा ण विरुद्धं अटुत्तरेणावि चक्कसएण णिरूविर्जाते । चुकं च जद्दमिमं लग्ने ता दुवालसाणे वासाणं मज्झे ण एरिसो लग्न-जोको सुज्झइ सिं। जारिसो एस फग्गुण-सुद्ध-पन्ख-पंचमीए सुघवारे साती-सुणक्खसे 12 राईए बोलीणे पढम-जामे दुइय-जामस्स भरियासु चउसु घडियासु पंचमाए णाडीए दोसु पाणियवलेसु पाऊण करिसा- 12 हिएसु बोलीणे सिंघे उथमाणे कण्णे पूरीए मए संखे परिणीया दारिया जह तओ दीहाऊ से मत्ता, चिरं मविद्दवा, सुहया वसीकय-भत्तारा, धर्ण कोडी-गणणाहिं, एक्को से पुहद्द-सारो पुत्तो, भोय-भाद्दणी, पच्छा धम्म-भाद्दणी, 15 पढमं भत्तारओ मरणं ण अण्णहं ति भणिए गणएणं, णरवद्दणा वि 'तह' ति पडिवज्ञिय 'कल्लाणं' ति भणमाणेण 15 णिवेह्यं तं कुमारस्स । 'कुमार वच्छ, बहुयं कालंतरं तुद्द कुवलयमालाए णियय-विण्णाण-सत्त-सहाव-पुम्व-जम्मजियाए वि विभोग-रुक्ख-वित्थरो कभो। ता संपर्य इमीए पंचमीए गेण्हसु परम-कल्लाण-मंगलेहिं गुरूणं भासीसाए देवाणं पहावेणं से करे 18 करेणं बालियाए' ति । कुमारेण भणियं 'जहा महाराओ आणवेद्द'ति । णिवेद्दयं कुवलयमालाय वि तओ हियय-दृद्दय-18 संगम-सुदृष्णि-वयणायण्णण-पहरिसः वसुसरुंत-रोमंच-कंचुइज्ञंत-सङ्खिय-मुणाल-णल-रुख्यि-कोमल-बाहुख्या विर-वितिय-संवयंत-मणेरहाऊरमाण-हियय-हरुहरू। भुयणे वि माइउं ण पयत्ता । किंचि तम्मि रायउले कीरिउं पयत्तं । भवि य 21 मुसुमृरिजंति घण्णाइं, पुणिजंति सिहण-सिमयाओ, सक्कारिजंति खंड-खजाइं, उयक्खिजंति भक्काई, भाहरिजंति 21 कुळाळहं, कीरंति मंच-साळाओ, बिरइंजंति धवळहरहं, रइंजए वर-वेई, कीरंति उल्लोयहं, परिक्सिजंति रयणाई, उप्पिजंति तुरंगमा, पणामिजंति करिवरा, णिमंनिजाए रायलोओ, पेसिजंति लेह-वाहयए, आमंतिजाए बंधुयणो, 24 मंडिजाए भवणोयरं, धवलिजंति भित्तीओ, घडिजाए कलधोयं, वविजंति जवंकुरा, णर्मातिजंति देवयाओ, सोहिजंति 24 णयर-रच्छाओ, फालिजंति पदीओ, सीविजंति कुप्पासया, कीरंति धयवडा, रहजंति चारु-चामरी-पिच्छ-पब्भारहं ति । सम्बहा

सो णित्य कोइ पुरिसो महिला वा तिम्म णयर-मज्झिम्म । जो ण बिहल्लप्फलको कुवलयमाला-विवाहेण ॥ सो को वि णित्य पुरिसो कुवलयचंदो ण जस्स हिययम्मि । ण य सा पुरीए महिला कुवलयमाला ण जा भरइ ॥ § २७४ ) एवं च होत-विवाह-महूसव-वावडस्स जणस्स संपत्तो सो दियहो । केरिसो ।

) कणय-घडिको व्य एसो क्षमय-रसासाय-विड्डिय-सरीरो । सोहग्ग-णिम्मिओ इव विवाह-दियहो समणुपत्तो ॥ ; तम्मि य दियहे कुवलयमाला-जणणीए होंत-जामाओ य गुरु-सिगेह-पसर-रसुच्छलंत-रोमंच-सेय-सलिल-राहाए पमिस्बिक्षो कुमारो । तको कयं से जहा-बिहीए सिद्धत्थक्खय-सत्थिय-मंगलोयारणयं । कयाणि य से णियय-वंस-कुल-देस-वेस-समयट्राई

<sup>1 &</sup>gt; P om. जल, P बीइ-, J °च्छटाबायुक्तमंत P °च्छटाह्युक्तसंत, P न्लवालंकित, P सत्वस ! अपि य मापियाः 2 > P सज्झाय-उद्याणकः, र वावरपम्युकः, र पमुकः, र "करपाशवणासीठिअयायावेति साहुण भडरय च त्ति 🗸 🗲 र पयायत्तमाउथवर्णण । पर्मासवसापुट्ट एकं चिय जेंडुयं मोर्चु ॥ 5 > ) कंड्राविंको for सद्दाविको वि २ २ गणितं, P om. तेण भणियं, J देव अदिक्षतं, P गणमाणेया 7 > P om. तं, P सहस्तरासी, P बुहरसती, P भोगयं। बुहरायउत्तो कुटुंबः 8 ) र बुबरायापुत्तो, P णेब्बुहयरो, र उसिणसी पातद्विणो, P पीडितं गरभदाणं, र अणवहुतं P अगुवहुतं, र P अपीडितं 10) P सुक्रम्मा, P अहत्तरेणायी, P जह संलग्नं, र om.लग्ने।।. 11) Pinter. एरिसो & ण (न), Pफयुणड्पन्य, म् सातीनुं णनव्यंत Pरेवित्यनवत्ते 12) म दुतिअजामस्स, P पंचमाराएणाली, P पाणियलेनु पाउण 13) र उअमाण, १ पूरिए संखे, १ दीहाओ, १ मत्तारे 14) १ अवहिवाबसीकयभत्तारो धणकोडीण गणाहि, P सारो पत्तो पच्छा, P transposes भोगभाइणी before पढमं. 15 ) P महर्णं. 16 ) P om. तं, J om. कुमार्वच्छ, P सत्तसुद्दान 17 ) प्रविष्ठ for विभोग 18 ) P जह महाराय, P जुवलयमालाइ वि. 19 ) P वसुच्छलंत, प्रस्यल for सल्लिय Pom. णाल. 20) P सयवत्त for संवयंत, P हलाहला, P माइओं ण, J किंच for किंचि. 21 > P मुणि जंति for पुणि जंति, P समिओ सकरिर्जाति, र विजाहे, P विद्यक्तजादि उयकिर्जाति, र भक्तवयं 22> P वियक्तिजाति धवलहर हजाएवेती। र रहजवरवाई, P उहाैवर्ड, J रयणर्ड 23 > P लेहबाहया 24 > P सवणोयर for भवणो , P मित्तीए, P कलहोय, P ठविकांति, उ गर्काकुरा for जंबकुरा, उ देवया, P सोहरिक्जंति देवयाओ णयर- 25 > P पयडीओ, उ चमरी पिँछे. 27 > P को वि पुरिसो, उ णयरि- 28 > P inter. ण (न) रिथ and कोवि, र पुरीय, Р महियला, Р कुवल्यमाला ण. 29 > Р महुस्सव. 30 > Р गिम्मि इव, र विज्ञाह-. 31) P, after तम्मि य दियहो, repeals केरिसो । कणय etc. to दियहे as above, P सहए पमिन्खत्तो. विद्धीए, उ मंगला आरयणं, P यय for णियय, उ वेसमय , P समयहिती

<sup>1</sup> मंगल-कोडपाई,तओ ण्हाय-पुइ-घोय-घवल-गुवलय-णियंसणो सिय-चंदण-चिचय-सरीरो वंदिय-गोरोयण-सिद्धत्थ-रहय-तिलओ । संबराबलंबिय-सिय-कुसुम-सुराहे-दामो महिंदाणुगय-मग्गो बलीणो विवाह-मंहवं । कुवलयमाला वि कय-कायव्य-वावारा 🖁 सिय-सन्द-वसण-णियंसणा मंगल-मोत्ताहरण-रेहिर-सरीरा भक्षीणा वेदि-मूलं । तओ संपत्ताए वेलाए, पाविषु लगो, भागा- ३ होत्त-सालाप् जलणं भाणियं छीरवच्छ-समिहा-घय-संधुविखयं काऊण, समक्तीहूयाणं सब्व-कुल-जुण्ण-महत्तराणं, पश्चक्ते राहुणो , मञ्झिद्वियस्स क्षणेय-वैय-समय-सत्थ-पारयस्स दुयाहुणो , कार्मतिय छोय-पाले , णार्म गेण्हिय राहुणो दृढवम्मस्स दिण्णाको <sup>6</sup> छायंजलीओ । समप्पिया य तस्स करंजली कुवलयम।लाए । गहिया य कुमारेण । उभय-विरद्द्यंजलीउडेहिं करयलेहिं ताव य <sup>8</sup> पनीयाओं अविह्वाओं । पवाइयाइं तुराइं । पूरियाइं संखाइं । पहयाओ झल्लरीओ । पढंति बंभण-संवाइं । जयजयावंति महासामंता । आसीसा-समुद्दा कुछ-मह्ह्या, मंगछ-पढण-वियावड गाणायरिय त्ति । एवं च तेण दुयाइणा होमिउं पयत्तं । 9 **' इक्ला**गु-वंस-पभवस्स सोमवंस-कुलालंकारस्स महारायाहिराय-दढवम्म-पुत्तस्स कुमार-कुवलयचंदस्स विजयसेण-दुहिया कुद- 9 लयमाला एसा दिण्णा दिण्ण त्ति जाव णिसुणैति सयल-तेलोक्स-सिन्खणो भगवंता लोयवाला । पिंडच्कर लायंजली भगवं एस सुरासुर-मणुय-तिरिय-लोयालोयणो जलणो' ति । इमिणा क्रमेण पढमं मंडलं । दुइयं पि पक्लिसा लायंजली । भाइया लोय-12 वास्त्र । तह्यं मंडलं । पुणो तेणेय कमेण दिण्णं दायञ्वं । तहा चउत्थं मंडलं । तभो जय जय ति भणमाणा जरा-जुण्ण-देहा 12 वि पहरिस-वसुव्वेक्षमाण-बाहुलयावली-वलया णिचंडं पयत्ता कुळ-जुण्ण-महिल्लय ति । कुवलयमाला-जणणी वि सरहुसुव्वे-<u>छमाण-बाहुलया-कंचण-मणि-वलय-वर-तरल-कल-ताल-बस-पय-णिक्खेब-रेहिरा मंथरं परिसक्किया। सेस्रो वि विलासिणियणो</u> 15 मय-वस-घुम्ममाण-खंढंत-चलण-चलिय-मणि-जेउर-रणरणाराव-रेहिरो पणिबओ अहिब्छं जयजयासइ-पुरमाण-दिसिवहाओ। 15 णिवडंति अदिट्ट-करयलंजलि-विमुकाको णाणाविह-वण्णाको गंघ-लुद्ध-मुद्ध-भमरोलि-माला-मुहलाको दिव्य-कुसुम-बुट्टीको सि। अविय,

18 गिजंत-सुमंगल-मणहरए णश्चंत-बिलासिणि-सोहणए। मल्हंत-सुहासण-वामणए वर्जंत-प्यत्तय-त्र्-त्वे॥ स्वोभंताबल-विज्ञार-त्र्ं त्र्-रसंत-पणिबर-लोरं। खोर-पणिबर-चश्चरि-सहं चश्चरि-सह-मिलंत-जणोहं॥ मिलिय-जणोह-सुकलयल-रावं कश्वयल-राव-वियंभिय-तोसं। तोस-वियंभिय-विगर-मल्लं विगर-मल्ल-पलंबिय-कच्छं॥ लंबिय-कच्छ-ललंत-सुमंथर-तालं। ताल-ललंतप्पोडण-सहं सह-वियंभिय-प्रिय-लोयं॥ ति। अवि य। 21 त्र-व-गिहर-सहं आऊरिय-संख-राव-गंभीरं। उन्वेलं व समुदं वियाह-वद्धावणं जायं॥ तओ वत्ते य वद्धावणए किं जायं। संमाणिजंति संमाणिजंत, पृह्जंति प्राणिजं, तोसिजंति तोसणिजं, मंद्धजंति मंद्रणिजं, विज्ञए पण्हंणं, पणामिज्ञइ राईणं, उवणिज्ञइ गुरूणं, पिक्खज्ञए जणवयाणं, अप्याप्त्याणं, पेसिज्ञए णायरियाणं, १४ दिज्ञइ य अगणिजं जहाभिलसियं घणं दीण-वणीमय-किमिण-पण्हंणं ति। अवि य।

रयण-विणिम्मिय-सोहा मुत्ताहरू-णियर-रेहिरा धवला । खीरोदहि-वेला इव रङ्या वर-विहुमा सेजा ॥

39

1 तम्मि **य सेजा-महोद्दी-पुलिणोवरे व्य**ायहंस-जुवलयं पिव णिबिट्टं कुमार-जुवलयं ति क्याणि य **मार**त्तियादीणि मंगछ- 1 कोडवाणि । अध्छित्रण य कं पि कालं परिहास-हस्तिर-लोयण-जुवलो सहियायणो अलिय-कथ-वस्खेवो सहर-सहरं णीहरिडं ३**पवसो । अविय**ा भक्तिय-कय-वावहत्त्तण-विक्खेवो दिग्ण-महर-संलावो । अवरोप्पर-कय-सम्मो मीहरिको से सही-सत्थो ॥ तमा कुबलयमास्राय वि भणियं । 6 'मा मा मुंबसु एत्थं पियसहि एकक्षियं वण-मइ ब्व ।' ताहि अभियं। 'इय युक्तियाओं सुइरं पियसहि अम्हे वि होजासु ॥' 9 9 तीय भणियं । 'रोमंच-कंपियं सिण्णं जरियं मा मुंचह वियसहीको ।' वाहि मणियं। 12 'तुज्या पह बिय वेज्जो जर्य अवजेही पुसो ॥' \S २७६ )तओ एवं च भणिया समाणी रूजा-ससङ्ग्रस-वेबमाण-पओहरा एसा 'अहं पि बचामि' ति भणमाणी चिक्रया, गहिया य उवरि-वत्थदंते कुमारेण भणिया य 'कस्य वच्चति ।' तीय भणियं 'मुंच, सहियणेण समै वच्चामि'। 15 (इमारेण भणियं) 16 'वच्च सुंदरि वचसु वर्चती को व रुंमए एपिंह । एकं पुण मह कीरड जं गहियं तं समप्पेहि ॥' तीय ससंभमं भणियं 'कि पुण मए गहियं' । कुमारेण भणियं । 'तुह-चिंता-रयण-करंडयं च विण्णाण-बुद्धि-पडहरूयं । हिययं मह चोरि हियं मा वश्वमु जाव णो दिण्णं ॥' तीय भगियं। 'हरियं व ण हरियं वा हिययं अण्णं च एत्य को सक्खी। ण हु वयण-मेत्त-सिद्धा होइ परोक्खा हु ए किरिया॥' ९१ कुमारेण भणियं । 23 'एयाड श्विय तुज्झं सन्वाउ सहीड मह पमाणं ति ।' तीय भणियं । 'भाजेसु ता इमाओ सहय तुहं उत्तरं देमि ॥' कुमारेण चिंतियं। 'अहो, सुंदरो उवण्णासो मए कओ हमीए चेय पुटुओ एस बवहारो' चितवंतो। तीय भणियं 'किं इमे चिंतियइ, आगेसु पिय-सहीओ जाम उत्तरं देमि, अहवा मुंचसु मए' ति । कुमारेण भणिवं 'मा वस सुंदरि, सदेमि ए **27 पिय-सहीओ ' ति भणेतेणं कभो ताणं सहो। 'माइससु ' ति भणेतीओ समागयाओ। भणियं च ताहिं 'कुमार, को अम्हाणं** 37 णिउत्ति । कुमारेण भणियं 'मम्हं ववहारो दहन्त्रो । ताहिं भणियं 'केरिसो, हुण्णिप्पड पुन्व-पक्सो' । तेण मणियं 'एस। तुरह पियसही चलिया गंतुं, हिययं समप्पेसु ति मए वारिया, इमीए मित्रत्तीक्यं तत्थ तुब्मे पमाणं' ति । 30 ताहि भिणयं 'पियसिह पियसिह' कि एरिसो पुब्वंतर-पश्चवाओं । तीय भिणयं 'एत्तिओ एस ववहारो' ति । ताहि 30 भणियं 'श्रद्दो, महंतो एस ववद्दारो, जद्द परं सिरिविजयक्षेण-णरवद्दणो णयर-मद्दल्याणं च पुरश्रो णिब्वडद्द ' ति । कुवलयमालाए भणियं 'तुब्भे श्विय महप्पमाणं ति जइ किंचि इमस्स मे गहियं' ति । कुमारेण भणियं 'सुंदरं सुंदरं' दे 33 भणह तुब्भ प्रमाणं ति । अवि य । 33 मा कुणद्द पियं एयं मा वहएस्सं ति कुणद्द मा एसं । वम्मह-गुरु-पायच्छित्तियाएँ धम्मक्खरं भणह ॥'

ताहिं भणियं। 'जह फुडं भणामो ता सुणेह,

एएण सुज्य हरियं तुज्य वि एयाए वल्लहं हिययं। अवरोप्पर-जूवय-थेणयाण जं होइ तं होइ ॥' इमस्मि भणिय-मेचे गहियाओ वत्यदंते। 'कुमार, तुमं लंपिक्को' ति भगतीए तेण वि 'तुमं कुसुमालि' ति भणमाणेण संवाप् गहिया। तको किं जायं। अविय।

39 एस गहिओ त्ति कलमो अरहह ए बंधगं कुमारेणं । भिणेए मञ्झ ति तं चिथ तेण वि सा तक्लणं भिणया ॥

<sup>1 &</sup>gt; Pom. तम्मि य से जा, Pमहोदहीपुलिणोअरे, P जुबलं, P मंगलकोड before मंगल. 2 > P कोडबाइ, P om. य, उ हरिस for हसिर, उ जुअलो सर्दिअगो, उ वअ for कय, P कयिवस्त्वेवो (१), उ सरहर for सरर, उ सहर्म्णीहरिउं P सयरयणीहरिउं 4) महाबो. P repeats सही. 5) P om. तओ कुवलयमालाय वि etc. to वयहारो पद्धश्री उत्तरवार क्ति on p. 173, l. 17 This passage is reproduced here with minor corrections like ya-śruti etc. 10> Better मुबह for मुंबह. 12) Better अवणेहिह य एसो. 14) मचित्रा for चित्रया. 20) म्वण्ण for व ण. 22) म्पाण्ण सि (!). 34) Better एयं for एसं. 37 > अभागाणीण संवाए (१).

<sup>1</sup> प्वं अवरोज्यर-विवयमाणा सहीहि मणिया 'मा मा करण-समक्षं असमंजसं भणह, जं अन्हे भणामो तं कीरड 'सि। 1 तेहिं भणियं 'सुदु ए भणह किंन्ति धन्मक्सरं 'ति। सहीहि भणियं। 'जइ अन्हे पमाणं ता मणिमो ण अन्णह' सि भणिए, <sup>3</sup>तेहि भणियं 'पमाणं पमाणं 'ति। ताहि भणियं 'जह पमाणं ता सुणेह। अन्दि य।

मुद्धे पिजाह से हियमं च कुमार ओप्नेसु । अत्ररोप्पर-पाविय-हिययवाण अह णिब्बुई तुब्भ ॥' मिजिब-मेचे कुमारेज भणियं ।

6 'सुयणु इमं ते हिययं गेण्हसु हिययं ति मा वियारेसु । एयं पि मज्झ दिज्ञउ जइ मज्झत्था पमाणं ति ॥' मणमाणेणातयासिया । एवं च कए गुरु-कोव-फुरुफुर।यमाणाहराए विलसमाण-कुडिल-चारु-खंचल-सुमया-लयाए मणियं च तीए 'अन्यो माए इमिणा अलिय-कब-कवड-पंडिय-णड-पेडय-सिरेसेणं दुर्जाणी-सत्थेणं इमस्स भणाय-सील-सहावस्सा9 हिबस्सावबासणं दवाविब ' ति भणमाणी परहुत्ता संठिय ति । तभो ताहि भणियं ।

'मा सुयणु कुप्पसु तुमं किं कीरउ एरिसो बेय । गिक्करुणो होइ फुडं मयण-महाधम्म-ववहारो ॥ ता सुंदरो एस ववहारो जो संपयं पत्तो'। तीय भणियं 'ण सुंदरो'। ताहि भणियं 'भण्णं सुंदरं विरएमो'। तीय 12 मिक्यं 'ण ककं मह हमिणा वि जो संपयं रहको'। ताहि भणियं।

'मा कुमर वंचसु इमें अन्हं कवडेण बालियं मुद्धं । उप्पाजन से संपद्द जं तुह एयाए तं दिण्णं ॥' कुमारेण भणियं ।

15 'जइ दाऊण सयं चिय पच्छायावं समुख्वन्ति मुद्धे । मा होउ मज्झ दोसो गेण्हसु भवयासणं णिययं ॥' 1
ति भणमागेण समवकंभाहिणव-सिगेह-भरा णिह्यमवयासिया । तओ पहिसक्षो सिह-सत्थो 'अहो, एरिसो अम्हसंतिओ धम्माहिगरणो जं एरिसाइं पि गृढ-ववहार इं पय डीहोंति ति अहो सुन्ति छो ववहारो पहुओ उत्तरवाइ ' चि ।

18 § २७७ ) तत्थिट्टियाण तेसिं सुइं-सुइंण वोलिया स्यणी । तात्र य प्र-पड्-पिडइय-पिडरव-संखुद-सुद्ध- 18 मंदिरुजाण-वावी-कलईस-सारस-कंठ-कृह्य-कलयलाराव-रविजंत-महुरो उद्धाइओ पाहाउओ य त्र-रवो । पिढयं च मंगल पाडपृष्टिं पाहाइय-मंगलं । उग्गीयं मंगल-गायणीहिं मंगल-गेयं । समागया तो वारिक्लासिणीओ । पणामियं सुइ-धोवणं था दंत-धावणं च । तओ पर्यसियं बदयं च भायणाथं । पलोइयं तत्थ सुह्यंदं । उग्गीय-भंगल-गायणीहिं पणामियं विमल-द्पपं, 21 तह दिह-सुवत्त-णंदावत्त-अवस्थयाणि य । वंदिया गोरोयणा । सिय-सिद्धत्थप्रिं विरह्ओ भालवटे तिल्लो कुमारस्म । तओ एवं च कय-देवयाहिदेव-पणामो पच्छा विविह-कला-कोसल्ल-विण्णाण-णाण-सत्थरथ-कहासु संपत्तो मज्झण्ह-समाभो । सुत्तं थि जिल्लेखं मोयणं । पुणो तेणेय कमेण संपत्ता रयणी । तीय रयणीए केण वि वियत्व-पश्चोयणंतरेण किंचि उप्पाइयं । वीसं- 24 भंतरं सहाविया अगमंग-फिरस-रसं दिण्णा मुद्दिया । पसारिओ कण्णमय-घिडय-णालो विव कोमल-बाहु-दंडो करतलो णीविद्यंतरिमा । एवं च कयावस्सय-करणीओ समुद्रिओ सयणाओ । ताच दुइया वि रत्ती । तओ तेणेय कमेण संपत्ता तहया थि राई खणुराय-पवडुमाण-णिव्भर-दिवयाणं पिव । तओ तहय-स्यणीय य णिव्वत्तिय-वीसंमेणं तेणं केणं पि लजा-सज्झस-सह- 27 रिस-सुह्मुप्यायएण प्रोएण कयं किं पि कर्ज तं । अवि य ।

जुवईयण-मण-मोहं मोहं मुढाण सन्व-जीवाणं । होइ पस्हिँ वि रमियं परिहरियं दिव्य-भावेहिं ॥

30 णिब्बत्ते य तम्मि जुवह्यण-मण-मोहणे मोहणे कथाई वद्धावणयाई । दिण्णाई महादाणाई ।

§ २७८ ) एवं च कय-कायव्व-वावारा अण्णाम्म दियहे समारूढा हिमगिरि-सिहर-सिरसं पासाय-तरुं। तत्थ य आरूढेहिं दिहं तेहिं विजयपुरवरीए दक्खिण-पायार-सेणी-बंधं धुयमाणं महारयणायरं। तं च केरिसं। अवि य।

। गयणंगणं व रुंदं भवलं कलघोय-घोय-पत्तं व । दुत्तार-दूर-तीरं खीर-समुद्दस्स बिंबं व ॥ कहिंचि परिदृश्य-मच्छ-पुष्छच्छदा-छिड्उच्छलंत-पाणियं, किंहिचि णिटुर-कमढ-पट्टि-संठिउछलंत-विदुम-पछ्छवं, कहिंचि कराल-मयर-करगा-वर्गात-सिप्पि-संपुढं, किंहिचि पक्क-णक्क-चक्क-ऋरशत्तुक्कंत-माण-मीणयं, किंहिचि दुग्गाह-गाहिय-विवस-

<sup>1 &</sup>gt; उसमेक्सं. 3 > उताहे for तेहि, उतेहि for ताहि. 4 > Better हिययं तं for च, and कुमर for कुमार, उहिअंअ वाण . 6 > उमि for पि, उम्बन्ध्य. 7 > उमाणाहरण, उचंचलहुमया. 8 > उसहवस्सोहिं. 9 > उतेहि for ताहि. 15 > अस्वन्वहस्त. 17 > उबहो ससिल्हो. 18 > उ om. तत्यद्वियाण etc. to रयणी, प्र तेसी, प्र वोलिओ, उपिर्वर- 19 > प्र कलहंसस्स हंससारसक्कंहकूर्य, उक्विय for कृथ्य, प्र तिजुत्त, उमाहुओ प्र पाहाओ for पाहाउओ, प्र adds ताल य before पिढंय, प्र य for च. 20 > उ om. पाहाइयमंगलं, प्र पाहायअमंगलं उथीयं, उ om. मंगलगेयं समागया etc. to देसंतरिंग 1. 26 below. 21 > प्र अध्यं च, प्र उद्योगं for उगीयं. 22 > प्र तदिसुवक्षणंदां, प्र भालवट्टे. 25 > प्र अंगमंगमंगफरिस, प्र पसारियाओ, 26 > उप्यं for एवं, प्र om. क्यावस्सय etc. to स्वणाओ। ताल, प्र हुदया वि राती for दुदया वि रत्ती, प्र तेणय. 27 > प्र राती, प्र स्वया-, प्र om. य, प्र विसंभेणं, प्र स्वजाससरिस- 28 > उस्वह्यप्याएण, उ om. प्र प्रेणण, प्र क्यं कंपि जंतं. 29 > प्र जुततियण, उ प्र प्र इसि एमियं, प्र विसरिसंप रिहरियं दिद्विभावेहिं. 30 > उत्वह्यण, उ om. दिण्णाई महादाणाईं. 31 > प्र om. कायव्व, प्र हिमहिगिरि. 32 > उसेणीयदं. 33 > प्र याणंगयं व, प्र धवलकलहोय, प्र दुत्तारदुरं. 34 > उरहिउन्दर्शन, प्र छोडिओन्डलंतपालियं, प्र कमठ-पहिसंिउल्लंतिबङ्गसंपल्वं कलिहिंचि. 35 > प्र करगममगंत, प्र om. चक्क, प्र णीणयं for मीणयं, उ नह for गाह, प्र गहित-

37

1 हीरमाण-वणचरं, कहिंचि धवल-संखउल-लोलमाण-कमल-राय-स्यण-दित्ति-चित्तलं, कहिंचि भिण्ण-सिप्प-संपुर्ह्वछसंत-कंत- 1 मुत्ताहलुजलं, कहिंचि जल-विद्वय-जल-विद्वय-दुम-नहण-राय-रंजियं, कहिंचि तणुय-तंतु-तुलिय-हीरमाण-वण-करिवरं, 8 कहिंचि मरगय-मणि-सिल।यल-णिसण्ण-मिण्ण-वण्ण-दीसंत-मच्छ-जुवलयं, कहिंचि जल-करि-दंत-जुवल-भिजामाण-जल-माणुसं, 3 कहिंचि उद्यक्तमाण-महाभुयंग-सीम-भोग-भंग-भासुरं, कहिंचि जल-मणुय-जुयाण-जुवलय-पयत्त-सुरय-देली-हेला-जल-बीइ-संकुळं, कहिंचि मज्जणावइण्ण-दिसा-गर्इदावगाहमाण-गंडयल-गलिय-मय-जल-संदोह-बिंदु-णीसंद-पयड-पसरंत-वेलाव<mark>ली-वर्</mark>क-· 6 6 तुस्त्रसंत-चंदय-चित्तरं जरुं ति । अवि य ।

🖇 २७९ ) पत्रण-पसर-वेअ-संखुद्ध-त्रीई-तरंगग्गहिजंत-तंतुहि संशाणियासेस-मच्छच्छडा-घाय-वेउछसंतेण णीरेण संखावली-खोह-दीणाणुणायाणुसारागयाणप्यसप्देहिँ परमोक्क-दाहा-विसुब्वेष्ठ-दिप्पंत-जालाउर्छ । जल-करिवर-रोस-णिब्भिण्ण-9 दंतग्ग-वेवंत-कुम्मेहिँ णक्षंकुसा-घाय-बिज्ञंत-मम्माहउक्कत्तियासेस-कुंभाथलुच्छल्-मुत्ताहलुग्घाय-मजंत-कंतप्पहा-भिण्ण- 9 दीसंत-वण्णण्ण-माणिक-संवाय-रस्सीहिँ ते संक्ष्त्रं । वर-मयर-करग्ग-संलग्ग-णऋषावली-घाय-वेद च्छलुच्छलु-कीहाल-सेवाल-संलग्ग-मुत्तावली-लोह-णिद्वाइ यागेय-णीरंगणा-जुद्ध-संसुद्ध-पायाल-भजंत-माणिक्क-भक्सुल्ल-संतुद्द-भुद्धागउल्लरियाणेय-दीसंत-12 सप्पञ्जवं । पसरिय-जल-पूरमाणुलसंतिग्ग-पूरंत-पायाल-संमेलियासेस-खुब्भंत-जंतू-जवावत्त-संवत्तणी-संभमु**कंत-णायाणुसह् ह**- <sup>12</sup> संतुद्र-णश्चेत-देवंगणामुक्क हंक।र-वाउज्जलुब्वत्त-दिप्यंत-सब्वाडवं ति ॥ अवि य ।

णर्चत-तरंग-सुभंगुरयं वियरंत-समीण-महामयरं । दिप्पंत-समुजल-मणि-रयणं दिट्टं च समं रयणायरयं ॥

15 तं च दहण वेला-महिलालिंगियं महाजलिंहं भणियं कुवलयमालाए । 'भजाउत्त, पेच्छ पेच्छ, गंभीर-घीर-गरुओ होइ महत्थो वि अमय-णीसंदो । सामण्ण-दिण्ण-विहवो तुह चरियं सिक्खइ समुद्दो ॥' कुमारेण भणियं। 'पिए तुमं पि पेच्छ,

फुड-मुत्ताहल-दसणा फुरंत-णत्र-विद्याहरा सामा । वेविर-तरंग-मज्झा तुज्झ णु सरिसा उयहि-वेला ॥' 🖔 २८० ) तओ कुवलयमालाए भणियं । 'भज्जउत्त, भलं इमिणा बुह्यग-परिर्णिदिएण इयर-बहुमएण भत्तणो पसंसा-वयण-वित्थरेण, ता अण्णेण केण वि वियद्भ-बुद्धि-परिकिपएण विणोएण अच्छामो'ति । कुमारेण भिणयं 'पिए, सुंदरं 21 संखतं, तत्थ वियद्व-परिकिपयाई इमाइं विजोय-कारणाई । तं जहा । पहेलिया बृढाओ अंतिमक्खराओ बिंदुमईओ बट्टा- 21 विष्ठयं पण्हुत्तराइं पट्टद्वाइं अक्खर-चुत्रयाइं मत्ता-चुत्रयाइं बिंदु-चुत्ताइं गूढ-चडश्थ-पाययाइं भाणियव्वियाओ हिययं पोम्हं संवि-हाणयं गाहढं गाहा-रक्खसयं पढमक्खर-विरद्धं ति । अण्णाणि य महाकवियर-किप्पयाई कचि-दुक्कराई पत्रोयाई' ति । कुवलय-24 मालाए भिणयं 'अजाउत्त, जाइं तए भिणयाइं इमाइं लक्खणं किं किं पि वा सरूतं' ति । कुमारेण भिणयं । 'मुद्धे, सुणेसु 24 पहेलिया अतिमक्खर-बृहाओ गोवाल-बालेसु वि पसिद्धाओ णजंति । सेसाणं पुण णिसुणेसु लक्खणं । अवि य ।

जस्थक्लराई कीरंति बिंदुणो बाइमंतिमं मोतुं । अत्थो उण साहिज्जइ सा विंदुमह ति णायब्वा ॥ तं जहा ।

27 व व वी व व ४ व व वं ४ वा व वि वी व ऋ व व वि ॥

<sup>1)</sup> प्र हीरममाण, P जलकरिवरं for वणचरं, P लोलमाणकोमयराय, प्र सप्पुद्धल<sup>°</sup>, P संपद्धलसंत, प्रकंतर for कंत. 2) J वृद्धिअ, J om. जर, P रंहियं for रंजियं, J लिहिअ for तुलिय, P बर for वण. 3> P णियक्सिक, J om. भिण्ण, म जुअलयं, म करिदंत जुअल. 4 > म भो अ for भोग, P जलदुमाणुसजुयल, म जलबीई P जलबीयि 5 > म काणवहण्ण, P दिसामयंदानगाहण, र गिलिय for गलिय, र पहयपसंतकदावलाविता for प्यवपस्तिवेलावलीः 7) उपसरंत for पसर. P वीचीतरंग, र "गाहिकांत P "गामिकांत 8> P -दीयागुणाया", र "जायागुसारागयाण", र "पोहि प्रमुक्तपंभी कराडा P पमोक्कराढा-, व विरुवेह P विसवेह, व रोमविणि भिण्णः 9> व णक्कत्तसंधाविक्ञंत-, P विज्ञं तं च माहसुक त्ति असेसं. उ मुत्ताफर्ट, P मुत्ताह्लभाय, P कंप्पहा 10> P संभाय रासीहिं, P णकाविली, P धायतेलुक्लल 11> P संसरग, उ लोभ-, P ैइयाणेयाणीरंगणाक्इसंखुद्ध, P पायालभिकानगाणिकाक्षात्वसंतुष्ट, J संखुद्ध for संतुद्ध, P ैगहारियाणेयः 12 ) J सपछवं P सपछव, J मम्मेशिया, P संतमुकंनणायाणुसद् छसंतुद्धः 13 > मस्तुद्धवर्षात, P हुंकारवाकुक उवत्त-, म वाउक्क कवंत-; P सन्वाहवेत्तिः 14 > P णव्यतनरंतसुभंगुरयं, J नाभंगुर्यं, P om. महा. 15) P adds च after भणियं. 16) P repeats चीर, P तस्त्री for गहत्रो. 17 > P om. पिए, J om. पि and repeats पेच्छ. 18 > J दंसगा, J मण (partly written between lines). for णव, P कुङझण for तुज्झ णु. 19 > P इयरमहुएण. 20 > J om. ता, P बुद्धिपिक्लिक प्पिएण, J repeats विणोएण 21) P वियह्मिरयण्यियाई, J adds करि (or परि) before कत्पि, J बुङ्गाओं for बृहाओ, J अद्वाविअहं P अद्वाविडयं. 22) J पहुंहार P पपार, र अस्परच्यार मत्ताच्यार मृहः, P अस्प्याच्तयार मताच्तार बिंदुवृत्तारं, र om. बिंदुचृत्तारं, P गृहचतुपादारं, उ माणिएन्विआओ P भागेयद्वियाओ द्विययं पोम्हं 23 > P पहमवावरं, P om. अण्णाणि य etc. सहत्वं ति निरुणेनु 25) मसंतिमक्त बृदाओ, १ चृताओ for बृदाओ 26) मकरेंति for कीरंति, म आइअंतिपमोचूणं । 27) The Mss. I & P have irregularly presented the symbols of bindus and vowels, so they are not reproduced here. It may be noted that I does not give the Sirorekhā or serifa but P gives it. In the text there are duly represented in the light of the verse for which they stand,

1

3174 TA (2)

। अह उण लखा तहं सा एसा पढिजाइ।

तंमि महं बहु-जण-वह्नदंमि तं किं पि कुणसु सिंद जेण । असईयण-कण्ण-परंपराऍ कित्ती समुच्छल्ह् ॥

उ वत्तीसं-घरण्युं वत्य-समत्येयु छुडमइ सिलोओ । अह्वा खप्परियायुं सो भण्णइ भट्टविडओ ति ॥ वं जहा । लेखितन्यमित्यमन्तरमेव ।

| स  | Ĥ  | छ   | ग    | स   | <b>45</b> | ण  | ₹  |
|----|----|-----|------|-----|-----------|----|----|
| я  | नं | र्व | र्मी | ने  | ज         | ति | स  |
| É  | ग  | मां | रूयं | र्व | रुया      | का | णं |
| খা | स  | ঘ   | णां  | नं  | य         | शा | नं |

९ जह पुण बुद्धीए जाणियं तहमा पाढो परिजए ।

सर्व-मंगल-मांगल्यं सर्व-कल्याण-कारणं । प्रधानं सर्व-धर्माणां जैनं जयति शासनं ॥

चत्तारि दोणिण तिण्णि व चउयाओ जस्थ पुच्छिया पण्हा । एक्केण उत्तरेणं भणिति पण्हुसरं तिमह ॥

12 किं जीवियं जियाणं को सहो वारणे विर्ये हैं। । किं वा जलम्म भमराण ताण मंदिरं भणसु आतततं ॥ वह जाणह तभी 'कमलं'। हमे पुण पण्हत्तरं दहण, हो इ बहु-वियप्पं। एकं समस्थयं, अवरं वत्थ्यं, अण्णं समस्थ-वत्थ्यं, एकालावयं। पुणो लिंग-भिण्णं, विभक्ति-भिण्णं, काल-भिण्णं, कारय-भिण्णं, वयण-भिण्णं ति। पुणो सक्त्यं, पाययं, 16 अवन्भंसो, पेसाइयं, मागहियं, रक्त्वसयं, मीसं च। पुणो आह्उत्तरं बाहिरुत्तरं च सि। को णिरवसेसं भणिउं तरह। गृहुत्तरं 16 साहेमो।

पण्हं काऊण तको गृहं जा उत्तरं पि तत्थेय । पर-मह-वंचण-पहुपं तं चिय गृहुत्तरं भणिषं ॥ तं जहा ।

कमलाण कत्थ जनमं काणि व वियसंति पोंडरीयाई । के काम-सराणि चंद-किरण-जोण्हा-समृहेणं ॥

जया पुण जाणियं तथा कमलाणं कत्थ जनमं । के, जले । वियसंति पोंडरीयाई । काई, सराणि । तत्थ समत्थ-समत्थ-उत्तरं ।

के सराणि ।

21 जे पुट्टं तं दिजाइ अघि विय णेय जाणए तह वि । तं पयह-गृह-रहयं पट्टं भण्णए भण्णं ॥ तं जहा । 21 केण क्यं सब्विभणं केण व देहो अहिट्टिओ वहडू । केण य जियंति जीया साहसु रे साहियं तुज्ञ ॥ जह जाणिस, केण क्यं सब्विभणं । प्रयावहणा । कः प्रजापितरुद्दिष्टः । क इत्यात्मा निगधते । सिलेलं कमिति प्रोक्तम् । 24 भक्तो तेण क्यं सब्वं । ति ।

<sup>1)</sup> P adds तं before जह, J पूज for लग, P पहिज्जण.
2) P कुण साहि जेण, P असतीयणकतंपरंपराणं किसी, J समुच्छक्ट.
3) P बत्तीसुं, P बत्यमवत्येसु, J खुब्भण, J ख्रप्परिआसुं P ख्रप्पिडआसुं.
4) P तं जहां । लेखितव्यसिख्यन्तरमेव । J मिल्यानंतरमेव . 5) It is uncertain from the Mss. that at what place the diagram is to be put. In the diagram and also in the subsequent verse वं is often written as न्वं in both the Mss. Some syllables are wrongly written in the diagram.
9) P adds तं जहां before जह पुज, P दाऊण for पुज, J om. पढिज्जण.
10) P सम्ब for सर्व in both places, J सासनं P शासनं . 11) J has योजनीय: before चत्तारि; possibly the diagram according to J would come after योजनीय:, J om. न, P बुज्झिआ for पुन्धिया, P तंति for तमिह, J adds तं जहां after तिमह.
12) P कि जीवं णं जीवाणं, J वारण, P कि च जलंमि भमंताण मताण मंदिरं होई भमराणं for the second line.
13) J om. जह जाणह तओ कमलं, P om. दहण, P बहुविहं अध्यं, J om. अवरं वत्थयं.
14) P om. एक्कालवयं, P विह्तिभिन्नं, P repeats कालिभन्नं, P कारयितन्नं, P तरहं । गूढत्तरं साहामो.
17) P गूढत्तरं, J जा. तं जहा.
18) उ उ for न, P पोंड-रीयाणि, P कामरसाणिचं तं किर जोन्हासमुहेण ॥
19) P तदा for तया, P काह, J om. तत्थ etc. to केसराणि.
21) P ज पहुं देसिज्जह, J पहुंवं P पहुंदं.
22) J देहो अभट्टिओ, P जीयित जिया साहसु मे याहितं तुच्छः.
23) P adds तओ before केण, P वित्विर्पारिष्ट:। कः हत्यारमा, P मोन्तं। अतो, J केण for कथं, कः प्रजापति: etc., obviously three padas of a sloka.

```
जत्थ सिलेसो बिहडह चालिजंतेण अक्खरेणेय । घडिए पुण घडियं चिय तं भण्णह अक्खरचूर्यं ॥ तं जहा ।
            प्रथम-भूय-गंधा सेविअंती सुरेहि जुडेहिं। गिन्हे वि होइ सिसिरा सा वटलावली रस्मा ॥
       8 जद्द जाणसि, ता सा देवकुळावळी रम्मा।
            जल्य य लुप्पइ किरिया मत्ता-भावेण होइ तब्भावो । तं चिय मत्ता-चुथयं बिंदुच्ययं पि एमेव ॥
            पयइ-भवलाईँ पहिम्रो पवास-पञ्चागभो पिययमाण । तररूच्छाइँ सयण्हो सरए वयणाइँ व जलाई ॥
        8 जद्द पुण जाणसि, पियद्द वयणाइं व जलाइं ति । बिंदु-चुययं जद्दा ।
            असुईंग जं असुद्दर्भ दुरगंघाणं च होइ दुरगंघं। बुह्यण-सहस्स-परिणिदियं च को जगलं खाइ ॥
       🥍 गृढ-चउत्थय-पायं णामेणं चेय लक्खणं सिट्टं । भाइम-पएसु तीसुं गोविज्जइ जल्थ तुरिय-पयं ॥
                                                                                                                    Ð
        / गूढ चडस्थ-पायं जहा ।
            सुण्णो भमामि पुसो भासण्णं मञ्च-लिंग-पत्तो हं। कण्णं दे सुण वयणं
      /12 किंतु गूढो चउत्थो पाओ । जह पुण णजह एत्थेय चिट्टह । 'सुभए आर्टिंग्णं देसु' । सेसाणं पुण रूक्खणं णामेणं चेय 12
     🐓 णायन्वं 1 अणिएवित्रया जहा ।
            जह धरिमएण भणियं दारे ठाऊण देसु भिक्सं ति । ता कीस इलिय-धूया तुरियं रच्छाए णिक्संता ॥
      {f A}^{15} मिक्खा-विणिमाए धिम्मए महे सं{f \hat{\pi}}ओ ति । हियय-गाहा जहा ।
                                                                                                                   15
्र गोसे बिय हलिय-वहू पढमं चिय णिमाया घरहारं । दुडुं कलंब-ऋसुमं दुिहया रोत्तुं समादत्ता ॥
        🗸 संकेय-भंगो दइएण साहिण्णाणं कलंबं ठवियं ति हिययं । पौम्हं जहा ।
      18/ ण क्याइ तेण रिमया स्वयो सुवयो वि जो अहं बिसवा। जानं पि जेय गहियं कीस प्रदेशं तयं भरिमो ॥
पोम्हं प्रज।
       /पोम्हं पुण।
         ें सो चेब मए रमिओ वसिया वच्छस्थलिम भह तस्स । दृइयं ति जो भणतो सो चेय महं भरउ णाहो ॥ ति ।
      अंगाहदंति। जहा।
                                                                                                                   21
्याः हो / अवहरियदाण लजं गेण्हसु कंटस्मि किं व ण सुयं ते । अस्मिरियओ ण लब्स्म चंदो स्व विभो कला-णिलओ ॥
        रित्यं पुण अण्णं गाहदं । 🚜 💯 र महाँ 👙
      24 / दिहो णयणाणंदो णिब्बुइ-जजणो करेहिँ वि छिवंतो। अन्भरिथओ ण लब्भइ चंदो व्व पिओ कला-णिलओ ॥ ति ।
                                                                                                                   24
        /संविद्याणयं जहा ।
            मह भणसु तं मलजं परलोय-विरुद्धयं इमं काउं । घोरे तमरिम णरप् गतस्व संबक्ति-वणस्मि ॥
      27 पृत्यं संविहाणयं । केण वि दूई पेसिया पत्थेउं । णाइया कुविया पिडवयणं देइ । किर परदार-गमणेण णरए कूड-सिंबळी-वणे 27
         खुब्भइ ति । इक्षो ताप् पुण तस्स संकेयं दिण्णं । परलोको एस तूई । इमिणा क्रजेण गंतव्यं तए एत्य संबली-वणे । काए
         पुण बेलाए। घोरे तमस्मि। अरे पुरिस ए तए ति, अहं तत्थ बचीहामि ति । एतिओ संबिहाणो ति । गाहा-स्क्सं बहा ।
          ्रतियमेत्तं चिय से भणमाणो मुच्छिमो पहिस्रो ॥
                                                                                                                   30
         इमं च पच्छिमहं । जा काह भुयण गाहा, तीय रक्खसो इव सम्बत्धेसु लग्गइ ति । पढमक्खर-रह्यं अहा ।
           ्दाण-दबा-दिक्खण्णा सोम्मा पयईए सञ्च-सत्ताणं । हुं से ज्व सुद्ध-पक्खा तेण तुमं दंसिकजासि ॥
              1 > J सिलोसो, J वालिकांनोण, P विष्टकानेणं अनखरेणय, P अनखर जुययं. 2 > J पच्छनखन् अ, P गांधी सेविकांता,
        Pom. ज्डिहि which is added on the margin in J, P गिम्हेहि होति. 3 > P देवनलावली-
        P होति, J तन्भावे, J चिव, P बिंदुचुनयं पि येमेय ॥ 5 > P पियहमाण, P स्वण्हा, J मऊलहं for व जलाइ. 6 > J जे for
```

1 > J सिलोसो, J वालिज्जंनोण, P विष्ट्यातेणं अनस्तरेणय, P अक्युर जुययं. 2 > J पच्छक्सव्यूभ, P नांधो सेविद्धांता, P om. ज्हेंहिं which is added on the margin in J, P गिन्हेंछ होनि. 3 > P देवक्लावली. 4 > P छप्पति, P होति, J तब्भाने, J चिव, P बिंदुचुतयं पि येमेय ॥ 5 > P पियहमाण, P स्वण्हा, J मऊल्डं for व जलाइ. 6 > J जे for जह, P जाणासि, P वयणाह जाणाई ति बिंदुचुतयं जहा. 8 > P अंगलं for जगलं, J om. ल्ह्यगिम जंगलं नि. 9 > J चडावपादेणं चेअ. 11 > P adds आ after एसो. 12 > J किता (?) for किंतु, P चतुत्रथपादो ।, P एरब्यं, P सुहए, P सेसाण उण. 13 > J मणिएवचिया, P मणिएवचे जहा, J om. जहा. 14 > P धिमऊण, J ठाऊ देसु, P सुहिए. 15 > J विभिन्मएण, 16 > P एरदारं, J दहूण P दहुं, J रोतुं P रोचु. 17 > P inter. दहएण and साहिएणा (चा) ण, P हितयं, J पम्हं for पोम्हं. 18 > P गहितं कीसं, P मणिमो. 19 > J पुम्हं for पोम्हं, P पोम्हमुण. 20 > J चेव, P दहंन, P मण तो सो बेय, P om. ति. 22 > P कंटीम कि च ण सुअते, P व्य कडकलणिउणो. 24 > P भिवति व जणणो, P मि for बि, P व्य कलापिउउणो ॥. 25 > J सिव्हाणयं. 26 > J अह for अह, P अलब्ज, J om. इसं. 27 > J सिवेहाणयं, J om. परवेडं । पाहवा, P पिह्वयण न देह, P पर्तारा, P कुट्टसक्लावणे खुमह. 28 > J om. चि, P om. इओ, J om. ताए, P सिकंप दियं दिखं दिखं दिखं ।, P om. परलोओ एस etc. to संवाहाणो ति. J संवाहाणो (१, for सिवेताणो). 30 > P एत्तियंमचे, P पुट्छिओ for सुट्छओ. 31 > J om. च, P पष्टादं, I repeats जा, J P repeat तीय, P रहतं. 32 > P सोमा प्यतीय सुव्यभक्ताणं।.

1

27

30

33

1 तत्थ य पाय-पढमक्खराइं 'दासो इं' ति कामयंतेण छिहिङण पेसिया गाहा ।

एवं इमाइँ एरथं अण्णाइ मि होति बहु-बियप्पाइं। छप्पण्णय-बुद्धि-वियिष्पयाइँ मह-वित्थर-कयाइं।।
3 ता साहसु पिए, इमाणं मज्झे केण विणोएण चिट्ठामो'ित । कुवलयमालाए भिणयं। 'अज्ञउत्त, सन्वाइं चेय इमाइं सुंदराइं, 3
ता चिट्ठंतु ताव इमाइं। अण्णं किंचि देवं विण्णविमि, जह देवो पसायं करेह'। कुमारेण भिणयं 'पुष्छ वीसत्यं, णिख ते
अणाइक्खणीयं'। कुवलयमाकाए भिणयं 'अज्ञउत्त, एतियं साहसु। कहं तए जाणिओ एस पायय-बुत्तंतो, कहं इमें देसंतरं

6 पत्तो, कहं वा पायओ पूरिको'त्ति । कुमारेण मणियं 'सुंदरि, णिसामेसु ।

\S २८१ ) अत्थि अउज्झाए दढवम्मो णाम राया । सामा देवी । तीय पुत्तो अहं । दिग्व-तुरयावहरिको वर्ण पत्तो तत्थ य हिट्टो महारिसी, सीहो, दिम्ब-पुरिसो य । तेण रिसिणा साहियं पुञ्व-जन्मं पंचण्ह वि जणाणं । तं जहा । चंद्रसोमो कोव 9 जिंग्य-बेरग्गो उवसंतो धस्मर्णदणस्स पायमुले कोसंबीपु पुरवरीपु । माणभूबो वि । पूर्व विय मायाइक्षो, लोहदेवो, मोहदसो 🕒 9 तक्षो एवं च तवं काऊण कय-जिणवर-धम्म-संकेया काळं काऊण पडमे विमाणे समुप्पण्णा । तस्य वि धम्म-तित्थयर-संबो-हिया कय-सम्मन्ता पुणो समागय। जंबुहीवं । तत्थ य जो सो छोहदेवो सो इहं चंपा-पुरवरीए वणिउसो जाओ । तस्मि जाण-12 वत्ते विणिगाओ पडमकेसरेण देवेण संबोहिओ, पन्वड्ओ, ओहि-णाणी जाओ। तेण वि णिरूवियं जाव चंडसोमो सीहो 12 जाओ, माणभडो धउज्ज्ञापु नहं जाओ । तओ अवहरिओ पउमकेसरेण मोहद्तेण, रिसिणो य पासं संपाविधो । तेण य मगवया साहिओ एस सन्त्रो बुत्ततो । गहियं च मए सम्मत्तं, जहा-सत्तीए किंचि देस-विरद्दय-वयं च । तत्य य सीहेण 15 कवं अणसणं । पुष्किओ य मए भगवं 'सो उण मायाइश्व-देवो कत्थ ववण्णो संपर्व' । साहियं च भगवया । 'दाहिण-समुद्द- 15 वेळा-वण-छरगा विजया णाम पुरवरी । तत्थ य विजय-राइणो धूया कुवलयमाल' ति । मए भणियं 'भगवं, तीय को होही उवाओ सम्मत्त-लंभे' ति । भगवया भिणयं 'तुमं चेव पढिबोहेसि' । मए भिणयं 'भगवं, किं सम सा बयणं 18 करेइ'। भगवया भणियं 'तए सा परिणेयव्वा'। मए भणियं 'केण उवाएण'। भगवया साहियं 'तीय पुरिस-देसिणीए 18 अण्णो मुणिवरो सयछं पुच्च-भव-बुत्तेतं साहेइ सुय-णाण-पभावेणं । ता ताणं पंचण्हं जणाणं एका एसा । अण्णे चत्तारि अण्णत्थ उववण्णा। ताणं च मज्झे एक्केण परिणेयब्वा, ण अण्णेण। तओ सा तप्पभिद्यं पाययं संबेहिइ पुब्द-भव-युत्तंत-21 सूययं । तं च तुमं एको जाणिहिसि, ण उण भण्णो, तेण तुमं तं परिणेहिसि । पुणो संजाय-पीह-वीसंभ-परूड-पणयाए 21 संभरिकण पुच्व-जम्म-बुसंतं, काकण धम्म-कहं, जणिकण वेरगं, जिविकण संसार-वासं, पसंसिकण सम्मत्तं सन्वहा तिम्म काले पक्षोय-पुष्वयं तहा करणीयं जहा णाइवल्लइ सम्मत्तं' ति । तभो मए पुरिक्वयं 'भगवं, एस पुण पडमकेसरो देवो 24 कत्थ उवविजिहिइ' ति । भगवया भणियं 'एस तीए चेव कुवरूयमालाए पुत्तो पुहइसारो णामं होहिइ ति 24 तओ तुम्हेहि पडिबोहेयम्बो' सि । तं च सोऊण पिए, इमं देसंतरं संपत्तो किर तुमं पडिबोहेमि सि । एवं च भिण्णो पायओ । परिणीया एत्थ तुमं ति । ता पिए, संपयं इमं जाणिऊण परिवजासु सम्मत्तं ।

§ २८२ ) तं च केरिसं । बिबि य ।

तुत्तार-दूर-तीरे फुडिए जाणम्मि बुज्झमाणस्स । पुरिसस्स उयिह-मज्झे जह फलहासायणं सरणं ॥

तह संसार-महोयिह-दुत्तारुतार-विसम-दुह-सिलले । जीवस्स होइ सरणं सम्मत्तं फलहयं चेव ॥

बहु-जोयण-विश्थिणणे झडई-मज्झम्मि भीरु-पुरिसस्स । भीयस्स अयंडे बिय सत्थो पुरओ जहा होइ ॥

संसाराडइ-मज्झे बहु-दुक्ख-सहस्स-सावयाइण्णे । जीवस्स णिय सरणं मोत्तुं सत्थं व सम्मत्तं ॥

जह कंटय-रुक्ख-समाउलम्मि गहणम्म णटु-मग्गस्स । अवियाणिय-देस-दिसी-विभाग-मृहस्स वर-मग्गो ॥

33 तह जीवस्स वि सुद्दरं कुसत्थ-मग्गेसु मूढ-६िययस्स । सिद्धि-महापुरि-गमियं मग्गं पित्र होइ सम्मत्तं ॥

<sup>1 &</sup>gt; P ते for ित, J कामयती P भावयंतेण. 2 > J adds विह after बहु, P मितिवित्थर, J कराइं ॥ 3 > P साइमु िपए P adds ित्तं before भिगयं. 4 > P ता for ताव. 5 > P अणाविक्खणीयं, P adds वा before इसं 7 > J adds अणण after अतिथ, P दृढ्यम्मी महाराया, P तुरियावहरओ वणसंपत्तोः 8 > P तत्थ रिट्टो, P रिसिणासीहियं, P को for कोव. 9 > P विरुप्ता, J कोसंबीपुर . 10 > P em. च, P om. च, P om. काऊण after कालं, J om. वि, P तित्थरय बोहिया कयसमत्ताण. 11 > P जंचयदीवं, J om. य, P लोहदेसो सो इय, P विणयउद्या जाओ, P तिम्म य जाणवत्त वि . 12 > P सवोहिओ, P सोहो for सीहो. 13 > P om. जाओ after अहं, P रिसिणो य, P संपाइओ, P om. तेण य भगवया साहिओ. 14 > J अच्वो for सुद्धो, P om. च, J किच P विषेष्ठ, J देसविरईवयं. 15 > J adds य before कयं, J सोऊण for सो उण, P उववणणो for ववण्णो, J om. संपयं, P भिगयं for सिहियं. 16 > J पुरी for पुरवरी, J भयवं, P adds य before कोण, P ने सिणीय. 19 > J साहेहिति P साहेति, J न्यमावेणं, J om. ता. 20 > P adds एके before एकेण, P अन्नोण ।, J तप्पभूई, J लंबेहिति P बेहिति, P चुत्तंतं. 21 > P जाणहित, P om. तं, J P पीति - 22 > J om. पुव्वजम्मावृत्तंतं काऊण, J धम्मस्स कहं, P वेर्यं for वेर्ग्गं. 23 > J णाइवंतद सा सम्मत्त, P णातिवत्तं इ, J भयवं P भगव, P एस for पुण. 24 > J P उवविज्ञिहिति, J om. चि, P चेय कवलय , J repeats पुत्तो. 25 > J तत्व for तओ, J तुक्सिह P नुप्तेहित, P चेय for च, J पत्तो for संपत्तो, P पिडबोहेयव्य ति । 26 > J om. एत्य, J पिइ for पिए, J पिडवज्ञ सम्मत्तं. 27 > P जं for तं, P adds से after च, P om. अवि य. 28 > P मऊमाणस्स ।, P उदिमञ्जो, P फलवायणं 29 > P महोमहिद्वतारो विस्मदुहस्यासालेले ।, J सुह for दुह, P चेय. 30 > P अडमच्छांसि, J स्तर्थ for सत्थो. 32 > P अवियाणयदेसिदिसाविहाय , P नगरे। 33 > J कुमगगल्यो for कुसस्थमणो.

| 1  | जह होइ मरूथलीसुँ तण्हा-वस-सुसमाण-कंठस्स । पहियस्स सीयल-जलं होइ सरं पंथ-देसम्मि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | तह संसार-मरुत्यलि-मज्झे तण्हाभिभूय-जीवस्स । संतोस-सीयल-जर्छ सम्मत्तं होह सर-सरिसं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 3  | जह दुकाले काले असण-विहीणस्स कस्सइ णरस्स । छायस्स होइ सहसा परमण्णं किं पि पुण्णेहिं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3  |
|    | तह दुसमाए काले सुद्देण हीणस्स एस जीवस्स । दुहियस्स होइ सहसा जिण-वयणं समय-णीसंदं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|    | जह णाम कोइ पुरिसो सिसिरे पवणेण सीय-नियणत्तो । संकोइयंगमंगो जलमाणं पेच्छए जलणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6  |
|    | जह एत्थ कोइ पुरिसो वृसह-दारिद्द-सोय-भर-दुहिओ। हेलाए श्विय पावइ पुरओ चिंतामणि रयणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|    | तह णारयादि-दारिद-दसिओ दुक्सिओ इमो जीवो । चिंतामणि व्य पावह जिण-वयणं कोह तत्थेय ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9  |
|    | तह राग-दोस-गिरि-णइ-पवाह-हीरंत-दुक्खिओ जीवो । पावह कोइ सउण्णो जिण-वयणं तरुवरालंबं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|    | जह कोत-सत्ति-सव्वल-सर-वर-खग्ग-पहार-बिसमस्मि । पुरिसस्स होइ सबरे णिवारणं ताण संणाही ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 |
|    | जह दुसह-तम-भरिए णट्टालोयिम्म कोइ भुवणिमा । अधो व्व अच्छइ गरो समुगाओ जाव णो सुरो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|    | भण्णाण-महातम-संकुलिम अधस्स तह य जीवस्स । कत्तो दंसण-सोक्खं मोत्तुं सूरं व जिण-वयणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 15 | जह स्थल-जिल्य-हुयवह-जाला-मालाउलिम गुविलिम । वित्थिणं होइ सरं सहसा पुरिसस्स भीरुस्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 |
|    | तह चेव महामोहाणलेण संतावियस्स जीवस्स । सन्वंग-णेन्बुइ-करं जिण-वयणं अमय-सर-सरिसं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|    | जह दूर-टंक-छिण्णे कह वि पमाण्ण णिवडमाणस्स । जीवस्स होइ सरणं तड-तरुवर-मूल-पालंबो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 18 | तह दूर-णरय-पडणे पमाय-दोसेहिँ णिवडमाणस्स । भवछंबो होइ जियस्स णवर मूर्ल व सम्मत्तं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 |
|    | इय जह सबले भुवणे सन्व-भएसुं पि होइ पुरिसस्स । सरण-रहियस्स सरणं किंचि व णो दीण-विमणस्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|    | तह णरय-तिरिय-णर-देव-जम्म-सय-संकुलम्मि संसारे । जीवस्स णरिथ सरणं मोत्तं जिण-सासणं एकं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 21 | ५ २८३ ) इमं च एरिसं जाणिऊण दइए, किं कायब्वं । अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 |
|    | फरुयं व गेण्हसु इमं लगासु अवलंबणे व्व णिवहंती। सलिलं व पियसु एयं ओयर पंथम्मि व पणट्टा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|    | चिंतामणि व गेण्हसु अहवा उवसप्प कप्परुक्तवं वा । णिय-जीवियं व मण्णसु अह जीवाओ गरुययरं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 24 | तभो पिए, केरिसं च जिण-वयणं सब्ब-धम्माणं मण्णसु । अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 |
|    | जह छोहाण सुवण्णं तणाण भण्णं भणाण स्यणाई । स्यणाण काम-स्यणं तहेय भग्माण जिणभ्रमो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|    | जह णंदणं वर्णाणं दुमाण सिरिचंदणं मुणीण जिणो । पुरिसाण चक्कवट्टी तहेय धम्माण जिणधम्मो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 27 | णागाणं णाइंदो चंदो णक्खत्त-तारयाणं च । असुराणं असुरिंदो तहेय धम्माण जिणधम्मो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 |
|    | देवाणं देविंदो जह व णरिंदाण णरवरो सारो । जह मयवई मयाणं सारो धम्माण जिणघम्मो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|    | एरावणो गयाणं सारो खीरोयही समुद्दाणं । होइ गिरीण व मेरू सारो धम्माण जिणधम्मो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 30 | जह वण्णाणं सेक्षो सुरही गंधाण होइ वरयरको । फरिसाणं मिउ-फरिसो धम्माण वि एस जिणधम्मो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 |
|    | भण्णं च दइए, एस स जिणवर-धम्मो करिसो । भवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -  |
|    | जह होइ जलं जलणस्स वेरियं इत्थिणो य जह सीहो। तह पावस्स वि एसो जिणधम्मो होइ पडिवक्खो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 33 | जह जलनो कट्टानं मयरो मञ्छाण होइ मिन्नासो । जह मयव <b>ई</b> पसूनं एवं पावान जिन्नधम्मो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33 |
|    | Automorphisms and and an artist and a second a second and |    |

<sup>1 &</sup>gt; J सूसमाणस्स, J writes कंडस्स on the margin and ठ is just a fat zero. 2 > P महत्यली-, P संतीसवसीय लयजलं. 3 > P वि for करमइ. 4 > P मुहण, P सहस्स for सहसा. 5 > P को वि पुरिसो, P संकीतियंगमंगी. 6 > P जंम for कम्म. 7 > P inter. कोइ & एस्थ, J हेलाय, P विंतामणी. 8 > P णरयाइदारिह्मूमिओ दुक्तिओ जिओ दीणो ।, P कोति तित्थय ॥ 9 > J सरळ for तरल, P जह for कह, J विअड-पालंबं, P पालब्वं ॥ 10 > P तह कोहरायदोम, P -णितः, P हीर्र दुत्थिओ, P सउणो, P तरुयरालंबं. 11 > P नइ for जह, J कौतिः, P खग्महारावसमंति ।, P समर्र for स्वरे. 14 > J दंसेण सोक्यं, P व्व for व. 15 > P विउलंमि for गुविलम्म, J विच्छिणं, P सहसा ण भीयस्स. 16 > P चय, P -णेब्बुइयरं, J रस for सर. 17 > P दूरकंटिकिको, P जह for तह, P सालंब for पालंबो, P has an additional verse here, and it runs thus: तह दूरणरयवडणे पसमाय दोसेहिं णिवडमाणस्स । जीवस्स होइ (?) सरणं जह तरुवरमूलसालंब ॥ 18 > P -वढणे, J वेसेहिं. 19 > P इह for इय, P णे for णो. 22 > J adds मूलं व before गेणहसु, J व्व for व, P पिबसु, JP उयर for ओयर-, J यणहा for पणहा. 23 > P चिंतामणि व्व, J उअसप्प, P कपं रक्तं व ।, J अहवा for अह, P जीवाउगुरुयरं. 25 > P सुअतं तेणाण, P तहहो for तहेय, P जिणवयणं ॥ 26 > P जह चंत्रणं, P तहेव, P जिणधमो ॥ 27 > णायाणं, P गोविंदो for णाईदो, P तहेव. 28 > P णरिदाणराणव यरओ ।, P मयवती. 30 > P जह विज्ञाणं से तो सुरही, P वरवरओ, P सिऊ. 31 > J om. स, P जिणधमो, P om. केरिसो. 32 > J om. य, J जहा, P leaves a gap of two letters and has एस for होइ. 33 > P मयवती, J धम्माण for पावाण.

| 1    | जह गरुको सप्पाणं मजारो मूसयाण जह बेरी । वग्नो इव वसहाणं तह को पावाण जिणभन्मो ॥                              | 1  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | सुर-तमाण विरोहो छाया-भग्माण जह य लोगम्मि । एसो वि तह विरुद्धो कम्माणं होड् जिणभ्रमो ॥                       |    |
| 3    | वादेण पारय-रसो ण वि णजाइ कं दिसं समझीणो । जिण-वयण-ताव-तत्तं पावं पि पणस्सए तह य ॥                           | 3  |
|      | जह णिह्य-वजा-पहार-पढण-दल्लिको गिरी वि भिज्जेज । तह जिणवरीवएसा पावं पि पणस्सए वस्सं ॥                        |    |
|      | जलण-पहुओ वि रुक्खो पुणो वि सो होज किसलय-सणाहो । जिण-वयण-जलण-दृहुस्स कम्मुणो णरिय संताणं ॥                   |    |
| 6    | मुक्को वि पुणो बज्ज्ञह णरवर्-वयणेहिँ कोइ णियलेहिं। जिण-वयणेण विमुक्को बंघाओं ण बज्ज्ञए जीवो॥                | 6  |
|      | पजालइ पुणो जलणो पूलि-किंनेहिँ प्रिको संतो । जिण-वयण-जलण-सित्तो मोहग्गी सन्वहा णरिय ॥                        |    |
| 87   | वर्ण च पिए, एरिसं इमं मण्णसु जिण-धम्मं । अवि य ।                                                            |    |
| 9    | जह करि-सिरम्मि मुत्ताहुळाईँ फणिणो य मस्थए रयणं । तह एयम्मि असारे संसारे जाण जिणवयणं ॥                       | 9  |
|      | जह पत्थराओं कणयं घेप्पह सारो दहीओं जवजीयं । संसारम्मि असारे गेण्हसु तह चेय जिजधम्मं ॥                       |    |
|      | पंकाउ जहा पउमं पउमाउ महू महूउ रस-मेउ । णिउणं गेण्हह् भमरो गेण्ह्यु कोयाओं सम्मत्तं ॥                        |    |
| 12   | गजंकुराओ कणयं खार-समुद्दाओ रयण-संघाओ । जह होह भसाराउ वि सारो छोयाओ जिणधम्मो ॥                               | 12 |
|      | § २८४ ) भण्णं च पिए,                                                                                        |    |
|      | मवणिम जह पड्डेवो सूरो भुवणे पयासओ भणिओ । मोहंचयार-तिमिरे जिणधम्मं तह वियाणासु ॥ एरिसो य                     |    |
| 15   | अत्थाण होइ अत्थो कामो एयाण सञ्च-कामाण । घम्माण होइ घम्मो मंगल्लाणं च मंगल्लं ॥                              | 15 |
|      | पुज्जाण होइ पुण्णं जाण पवित्ताण तं पवित्तं ति । होइ सुहाण सुहं तं सुंदरयाणं पि सुंदरयं ॥                    |    |
|      | अञ्चब्सुयाण अञ्चब्सुयं ति अच्छेरयाण अच्छेरं । सेयाण परं सेयं फर्ल फलाणं च जाणेजा ॥                          |    |
| 18 त | भ्रो पिए, धम्मं तित्थयराणं,                                                                                 | 18 |
|      | जह भाउराण वेजो दुक्ख-विमोक्खं करेइ किरियाए। तह जाण जियाय जिणो दुक्खं भवणेइ किरियाए॥                         |    |
|      | जहं चोराइ-भयाणं रक्खइ राया इमं जणं भीयं । तह जिणराया रक्खइ सब्ब-जणं कम्म-चोराण ॥                            |    |
| 21   | जह रुंभइ वश्वेतो जणओ अयडेसु तरलयं बालं। जिण-जणओ वि तह श्विय मध्वं रुंभे भकजेसु ॥                            | 21 |
|      | जह बंधुयणो पुरिसं रक्खइ सत्तृहि परिहविजंतं । तह रक्खइ भगवं पि हु कम्म-महासत्तु-सेण्णस्स ॥                   |    |
|      | जह जणणी किर <b>बा</b> लं थणयच्छीरेण <b>जे</b> इ परियर्ष्ट्वि । तह भगवं वयण-रसायणेण सद्वं पि पोसे <b>इ</b> ॥ |    |
| 24   | बालस्स जहा धाई णिउणं अंजेइ भच्छिवत्ताई । इय जाण-सलागाए भगवं भग्वाण अंजेइ ॥                                  | 24 |
| द    | इए, तेण तं भगवंतं घम्म-देसयं कहं मण्णह । अवि य ।                                                            |    |
|      | मण्णसु पियं व भायं व मायरं सामियं गुरुयणं वा । णिय-जीवियं व मण्णह अहवा जीवाओ अहिययरं ॥ अवि य ।              |    |
| 27   | हिययस्त मञ्ज्ञ दइक्षो जारिसको जिणवरो तिहुवणम्मि । को अण्णो तारिसको हूँ णायं जिणवरो चेय ॥ सन्वहा ।           | 27 |
|      | जह मं मण्णिस मुद्धे कजाकजाण जाणिस विसेसं । जह इच्छिस भप्प-हियं सुंदरि पडिवज जिण-वयणं ॥                      |    |
|      | जइ जाणिस संसारे दुक्खाईँ भणोर-पार-भीमाइं। जइ णिब्वेंभो तुम्हं सुंदरि ता गेण्ह सम्मत्तं ॥                    |    |
| 30   | जइ सुमरित दुक्खाई मायाइश्वत्तणीम्म पत्ताई । जइ सुमरित णिब्वेक्षो सुंदरि ता गेण्ह सम्मत्तं ॥                 | 30 |
|      | जइ सुमरिस कोसंबिं जइ जाणिस धम्मणंदणो भगवं । जद्द सुमरिस पन्वजं सुंदरि पिडवजा जिणधम्मं ॥                     |    |
|      | जइ सुमरिस संकेको अवरोप्पर-बिरइको तिहं तह्या । सम्मत्तं दायव्वं ता सुंदरि गेण्ह तं एयं ॥                     |    |
| 33   | जङ् सुमरसि भ्रप्पाणं पउम-विमाणिम्म देवि परिवारं । ता सम्ब-सोक्ख-मूलं दङ्गए पढिवज्ञ जिणघम्मं ॥               | 33 |
|      |                                                                                                             |    |

<sup>2 &</sup>gt; उक्योप्पम्माण for छायाधम्माण, उलोअम्मि, P जहा for बि तह. 3 > P तोवेण परिय-, P पावं मि विणासए. 4 > P दलिरो, P वि भज्जेज, उ जिणवरोवएसं पह्वं पावं, उ वस्स ॥ 5 > P जलणेण कहरूक्खो, P किल्यसणाहो, P कि पुणो for कम्मुणो. 6 > P inter. पुणो & वि, P णरवय-, P मुक्को for विमुक्को, P बंधए for बज्झए. 7 > P जणवयणजलयसित्तो. 8 > P सं for इमं. 9 > P -सिरिमि, P repeats संसारे, P om. जिण, उ धम्मो for वयणं. 10 > P तं for तह. 11 > P महूअ, उ रसहेज P रसमेओ. 12 > P असारो तो वि. 14 > P तह वियाणा ॥. 15 > P अत्थीण, P धम्मा for धम्माण. 16 > P सहयं for सहं तं. 19 > P आउरा वेज्जो दुक्खं करेइ. 20 > उ चौराति- P चौराजमयं, P भव्वजणकंम-. 21 > P जह ई हमइ, उ खिय मयवं रुम्हे अयज्जेस. 22 > P पुरिसो, P सत्तूण. 23 > P णेय परियहिं।, P रसायणेण भव्व पि पासेइ. 24 > P धाई, P -सिलागाए भगव. 25 > P om. धम्म, P om. कहं, P वण्णह for मण्णह. 27 > P हिअस्स, P जारिसो, P तिभुवणंमि, P दुं, P चेव. 28 > J जह इमं, P om. one कजा, P विसिसं, P धम्मं for वयणं. 29 > J -मीआई। 30 > P सुमरं सि तं दुक्खं मायाइख्डवणं पि जं पन्तं।, P om. second line जह सुमरिस etc. 31 > J धम्मिनेंरणो भयवं। 32 > सुंदर गेण्ह तं.

1 जह तं जाणिस सुद्धे दिह्ये चंपाए धम्म-तित्थयरो । णिसुओ धम्माधम्मो पहिवजसु ता जिणाणं ति ॥ सम्बहा । जइ जाणिस सुंदरमंगुलाण दिद्राण दोण्ह वि विसेसं। ता सयल-लोय-कलाण-कारणं गेण्ह जिणवयणं ॥ ति । 3 3 इसं च **णिसामिऊण कुवलयमालाए** संलत्तं । तं णाहो तं सरणं अर्ज चिय पात्रियं मए जम्मं । अर्ज चेय कयत्था सम्मत्तं जेण मे रुद्धं ॥ ति भणिऊण णिविषया कुमारस्स चलण-जुवले । कुमारेण भणियं । 6 उण्णमसु पाय-पिडया दहए मा जूर इयर-जीओ व्व । लहा तए जिणाणं भाणा सोक्साण संताणं ॥ ति भणमाणेण उण्णामियं वयणयं । भणियं च कुवलयमालाए । 'जयइ जय-जीव-जम्मण-मरण-महादुक्ख-जलहि-कंतारे । सिव-सुह-सासय-सुहक्रो जिणबम्मो पायडो छोए ॥ जयइ जिणो जिय-मोहो जेण इमो देसिओ जए धम्मो । जं काऊण सउण्णा जम्मण-मरणाउ मुखंति ॥ 9 जयह य सो धम्म-धणो धम्म-रुई धम्मणंदणो भगवं । संसार-दुक्ख-तवियस्स जेण धम्मो महं दिण्णो ॥ मूढो महिला-भावे दियलोग-चुओ परोप्पर-विउत्तो । अम्ह जिओ पडिबुद्धो जिणधम्मे तुम्ह वयणेहिं ॥' 12 12 ति भणंतीय पसंसिक्षो कुमारो सि ।

§ २८५) जाव य एस एसिओ उल्लावो ताव समागया पिंडहारी। णिवेह्यं च तीए 'देव, दुवारे लेह-वाहओ चिट्टह'। कुमारेण भणियं। 'लहुं पेसिहि'ति भणिए णीहरिया पिंडहारी, पिंबहा य सह तेणेय। पणिसो लेह-वाहओ, 15 पुष्किओ य कुमारेण 'कओ आगओ'। भणियं च तेण 'अओज्ज्ञा-पुरवरीए'। 'अवि कुसलं तायस्स, दढ-सरीरा आवा'। 15 तेण भणियं। 'सब्वं सब्बत्य कुसलं' ति भणमाणेण पणामिओ लेहो, वंदिओ य उत्तिमंगेण, अवणीया मुद्दा, वाह्उं पयन्तो। अवि य।

18 'सत्थि । अउज्झापुरवरीओ महारायाहिराय-परमेसर-दढ्वमो विजयपुरीए दीहाउयं कुमार-कुवलयचंदं महिंदं च सिसिणेहं 18 अवगृहिजण लिह्ह । जहा । तुह विरह-जलिय-जालावली-कलाव-करालिय-सिरस्स णित्य मे सुहं, तेण सिग्ध-सिग्ध्यरं अवस्सं आगंतव्वं ति । 'णिसुयं कुवलयमाले', भणियं च कुवलयचंदेण, 'एस णृरिसो अम्ह गुरुसंतिओ आदेसो, ता 21 किं कीरउ' ति । कुवलयमालाए भणियं 'अज्जउत्त, जं तुह रोयहं तं पमाणं अम्हाणं' ति । तभो सदाविओ महिंदो, दंसिओ 21 लेहो । उवगया णरवइ-सयासं । साहिओ लेहत्थो । णरवइणा वि वाइओ लेहत्थो, साहियं जहा । 'लिहियं ममं पि राइणा । अवस्सं कुमारा पेसणीय ति । ता वच्च सिग्धं' ति भणमाणेण सदाविया णिओह्या, भणिया य 'भो भो, सज्जीकरेह 24 पुष्य-देस-संपावयाई दढ-कढिणाई जाण-वाहणाई, सज्जीकरेह वर-करिवर-घडाओ, अणुबहृह वर-तुरय-चंदुराओ, दंसेह 24 रहवर-णियर-पत्थारीओ, सज्जेह पक्क-पाइक्क-संघे, गेण्हह महारयणाई, आणवेह ते महाणिरंदे जहा तुम्हेहिं पुष्व-देसं गंतव्वं' ति । आणते य सव्वं सज्जीकयं, गणियं संवष्छरेण लग्गं। ताय य हलहलीहूओ परियणो, खुहिया णयरी, 27 सोय-वियणा-विहुरा कुमारस्स सासू, हरिस-विसण्णा कुवलयमाला, उत्तावलो सिह-सत्थो, वावडो राया । एएण कमेण 27 कीरंतेसु पाधेएसु, पिक्कितंसु संभारेसु, रुविजंतासु कणिकासु, दलिजंतेसु उरुपुलेसु संपत्तो लग्न-दियहो । संपत्ता कुवलयमाला, गुरुयणं परियणं सिहयणं च आउच्छिउं ववसिया । ताव गया रुक्ख-वाडियं । दटूण य बाल-रुक्ख-वाडियं

30 पसरंतेतर-सिणेह-भर-पसरमाण-बाहुप्पील-लोल-लोखणाए भणियं । भवि य । भइ समसु असोय तुमं वर-किसलय-गोच्छ-सत्थ-संछण्ण । चलण-पहारेहिँ समं दासो व्व तुमं मणु पहओ ॥ भो बउल तुमं पि मणु महरा-गंदूस-सेय-पाणेहिं । सिन्तो सि अल्जं चिय जह रुसिओ समसु ता मज्हां ॥

<sup>1 &</sup>gt; P णिसु धम्मा°, P repeats सु before ता. 2 > J दिट्टोण, P लीव for लीय. 4 > J तण्णाही. 5 > J जुअले P जुवलेसु. 6 > P णयविद्या for पायविद्या. 8 > P जलिहसंतारी, P सासयहओ जिणधम्मे. 9 > J जह for अयह, P जयमोही J सिओ for जए, J सउण्णो, J मुंचित. 10 > P धम्मस्ती, P धन्नो for धम्मो. 11 > J दिअलोअ-. 13 > P तुह्नावो for उह्नावो, J तीय for तीए, P लेहवाडओ चिट्टेस. 14 > J लहुं पवेसेहि (later correction), P तेण। पणामिओ लेहो पु° (the reading accepted is a marginal correction in J). 15 > P om. य, J अयोज्ञा, P वि for अवि. 16 > P लोहो for लेहो, P om. य, J अवणिआ य सुद्दा P अविणीया सुद्धा. 18 > P अत्थि for सिथ, P पुरवरीए, J हिरायायपर , J P दृढधम्म विजय , P विजयपुरवरीए, J om. दीहाउयं, P om. कुमार. 19 > P अवकहिकण, J लिहियं for लिहइ, P जलण for जलिय, J सिम्मिवम्ध्यर, P तेण विसिम्धाविसिम्धतरं. 20 > J अवस्स, P जुवलयमालाए, P कुवलयचरउन्तेण एस, P adds य before आदेसो, J आएसो. 21 > P om. अम्हाणं, J om. ति. 22 > J om. बाहओ लेहस्थो. 23 > P अवस्स कुमारो पेसणीओ ति, J पेसणिय, J वश्वह, P सहाविया य णिह्या, J नियोद्दा 24 > J संपावियाइं, P करिघडाओ. 25 > P अणवेह for आणवेह, J om. ते, J दुब्मेहि for तुम्हेहिं. 26 > J ताव for आणने य, P adds ताव य before सब्वं. 27 > P विमणा, P om. विहुरा, P सासुया for सासू, P याणो for सत्थो, P एतेण. 28 > J कीरतेणसु P कीरतिसु पाहैएसु उअकिओतेसु संसारेसु, J सुंभारेसु, J स्विज्ञंतासु, P दल्जंतीसु, J करमुलेसु P उरसुलेसु. 29 > P सहिजणं च आउन्छिओ, P om. ववसिया, J om. ताव गया, P चाडीयं. 30 > J om. सरपसरमाण. 31 > P असोत, P adds कुमुम before गोच्छ, P om. सहस्य, P संचछना।. 32 > P अल्डिजं.

भो भो तुमं पि चंपय दोहरू-कजेण चुंबिको बहुसो । मा होज मन्द्रा दोसं समसु य तं परिभवं पृक्तं ॥ 1 वियलंत-कुसुम-बाहोह-दुम्मणा मञ्स गमण-सोएण । भाउच्छिया सि पियसहि कुंदलए दुर-गमणाए ॥ अणुयत्त जियय-दह्यं एयं सहयार-पायव-जुयाणं । पड्-सरणा महिलाओ भणिया जोमालिए खमसु ॥ 3 तं रोबिया मए बिय पुणो वि परिणाविया तमालेण । धूए माइवि एप्टि ण-याणिमो कत्य दहस्या ॥ मो भो पियाल-पायव दिण्णा मे जूहिया सिणेहेण। एयाएँ तं कुणेजा जं किं पि कुलोइयं तुअस ॥ सम्बं चिय पुण्णागो पुंणाग तुमं ण एत्य संदेहो । बार्लिगिजिस तं चिय सयंवरं माहबिलयाहिं ॥ 6 रे णाय तुर्म पि पुणो बहुसो निणिवारिको मए भासि । मा छिवसु कुंदल्ड्यं पुण्डि तं समसु दुब्बयणं ४ हिंताङ समसु एपिंह बहुसो जं णिट्टरं मए भणियं। किसङय-करगा-णिहुयं पियंगु-छहयं फरिसमाणो ॥ भो भो क्यंब तं पि हु अणुयत्तसु पांडलं इमं वरई । छेए वि हु सप्पुरिसा परिवर्ण णेय मुंचंति ॥ 8 अज वि ण दीसइ विव रत्तं कुसुमं इमाए बंधूए । मा त्रेज्जसु चंपय जणस्स कालो फलं देइ ॥ हे हे पियंगु-रुद्दए वारिजंसी वि मुंच मा दृइयं । एसी असीय-रुक्खो पैम्मेण ण हीरद्द कयाई । जाइ-विसुद्धा सि तुमं चंपय-दह्यं ण मुंचसे जेण । कुलबालियाओ छोए होंति श्विय सुद्ध-सीछाओ ॥ 12 इय एवं भणमाणी चिर-परिइय-पायवे खमावेंती । उब्बाह-बाह-णयणा रोतुं चिय सा समाढता ॥ § २८६ ) संठाविया य सा सहिय गेणं समागया णिय-भवणं । तत्थ वि दिट्टाई णाणाविद्दाई घर-सउण-सावय-15 समृहाई, भणिउं च पयत्ता, अवि य । 15 मुद्धे ण जीविस बिय मिय-रहिया य मईएँ तुमं महया । ता पसरसु वद्यामो भाउच्छसु जो सि दहुन्दी ॥ सारित मरित सरंती मुंचामि कहं इमी य ते दहनो । दोण्णि वि वश्वह एसो आवडिओ औध-बुत्तंतो ॥ भण्णं रुइर-कलावं मोरं तुह मोरि वरिहिमो अम्हे । बीरा मा रस-विरसं परिहासो मे कभो मुद्धे ॥ 18 18 हंसिणि सरस-सिणेहे णिय-हंसं भणसु हास-ससि-सरिसं । वचामु सामिणीए समयं सम-दुक्ख-सोक्खाए ॥ चक्काइ तुमं रयणि दइय-वियोगम्मि णेसि मह पासे । ता वश्वसु मा णिवडउ विभोय-वजासणी तुज्य ॥ मा होंतु विसेण व ते चओरि णयणाईँ पिययम-विओए । गुंजाफल-सरिसाई वश्वसु समयं पि दहएण ॥ 21 पढ कीरि किंचि भणिया दइय-विभोयम्मि पढिहिसि अलक्खं । पत्थाण-वज्जणिजं अणुहव-सरिसं विरह-वजं ॥ भायलय-वुत्तंतो जह वि तए साहिओ म्ह दहयस्स । पिसुणे कुविया भह्यं मुंचामि ह सारिए कस्स ॥ इय कीरि-मोरि-सारंगि-सारिया-चक्क-सारसि-चओरिं। भणमाणी सा वियरह स-णेडरा चारु-तरलच्छी ॥ एवं च भाउच्छणयं कुणंतीए समागया लग्ग-वेला। तत्थ कयं धवलहरस्स बहु-मज्झ-देस-भाए सन्व-धण्ण-विरूदंकुरा चाउरंतयं । तत्य य दहि-अक्लय-सुवण्ण-सिद्धत्थय-दुव्वंकुर-रोयणा-सत्थिय-बह्नमाणय-णंदावत्त-पत्त-<del>छत्त-च</del>मर-कुसुम-27 भद्दासणा-जवंकुर-पउमादिए सब्वे दिव्व-मंगले णिवेसिए । ताणं च मज्झे अहिणव-पह्यव-किसल्थ्यालंकियं तित्थोदय-भरियं <sub>27</sub> कणय-पउम-पिह।णं चंद्ण-चिश्वक-चिश्वयं णिबद्ध-मंगल-रक्खा-सुत्तयं कणय-कलसं ठावियं । तओ तत्थ य संठिया दोण्णि वि पुच्वाभिमुद्दा, वंदिया रोयणा, कयाई मंगल्लाई। एत्थंतरम्मि ताव य संपत्तं लगां। पूरिको संखो । भणियं 30 संवच्छरेण 'सिद्धि'त्ति । ताव य उच्चालिको दाहिणो पाक्षो कुमारेण । कुवलयमालाय वि वाम-चलणं चालियं । पयत्त- 30 गंतुं, णिक्खंता बाहिं । संख-भेरी-तूर-काहल-मुइंग-वंस-वीणा-सहस्स-जयजयासइ-णिब्भरं गयणयलं भासी । समुहस्स गुरुयणस्य संपत्ता रायंगणं । ताव य सजिभो जय-कुंजरो । केरिसो । भवि य । भवलो भवल-विसाणो सिय-कुसुमाभरण-भूसिमो तुंगो । जस-कुंजर-पुंजो इव पुरक्षो जय-कुंजरो विट्टो ॥ 33 33

<sup>1&</sup>gt; P चंपयडोहल, P सहसा for बहुसो, P दोसो for दोसं, P परिह्वं. 2> J दुम्मणो. 3> J प्रसरणं, P भइणिणोमालए. 4> J चिअ बाला परिणामिआ. 5> P में दूहिया, P कुणेब्जास जं. 6> P पुन्नाणतुमणं, P "लयाइं !!. 7> P छिदसु for छिवसु- P ता for तं. 8> P लिहियं for णिवुयं, P फरुसमाणो. 9> P adds मो भो कयं फरुसमाणो before मो मो, P पाडलिं. 11> P देहे for हेहे, P व for िव, P माइमयं !, P पेमेण ण हीरति. 12> J जामि for जेण, P सुद्धश्लिण !!. 13> J खमा- वैति, P रोत्तं. 14> P समाए गया, J om. णिय, P दहुाइं, P घरसवणसावहय. 16> P बुद्धे for मुद्धे, J om. श्रिय, P चियर, हिता य, J महए, P adds मए before तुमं, J ता परसु. 17> J पदहणु for ते दहओ, P दोन्नि, J विवचसु. 18> P तुह पुत्ति मोरि धरिहामो !, P मुद्धो !!. 19> P सरसिसिणेहे, P सुह for सम. 20> P चन्नाय, J विओअम्म. 21> P मा होओ विमेण विते चउरिणयाणाइं, J विसणवरे चउरिणयसाइं विअयम, J गुंजाहल, P मुंचित तहयं for वच्च समयं. 22> P inter. किचि के कीरि, P दय for दहय, P पयाण-, J मणुहव for अणुहव. 23> P य for िव, P रिसुणि, P adds वि before अहयं, P अहियं. 24> J सारआ-, P चन्नसारसचउरीं !, J om. सा, J रिसर for स. 25> P बहुदेसभायमि, J धण्णं. 26> P सिद्धस्थदुल्वंकुररोवणा, P जंदावत्त्यवमरकुसुमहासणाजंवकुरुपउमादिया. 27> J जायंकुर for जवंकुर, J "पुमातीए, J om. सब्दे, P दव्च for दिव्य. 28> P पुमान्त्रस्था, P चिन्नंय, P चिन्नंय, P चिन्नंय, पुमान्तरस, पुमान्तरस, पुमान्तरस, पुमान्तर्स, P स्ववलिसण्णो सिय, J विसालो for विसाणो, J जय for जसः P सुयंग-, P ग्वणं आसी। सा समुहरस, J सुमुहरस गुरुअस्त. 33> P ध्ववलिसण्णो सिय, J विसालो for विसाणो, J जय for जसः

| 3  | भारूटा य जय-कुंजरं दुवे वि जुवाणया । केरिसा य दीसिउं पयता जगेणं । भवि य ।                                | 1   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | कुवलयचंदो रेहह कुवलयमालाय कुंजरारूढो । इंदो इंदाणीय व समयं एरावणारूढो ॥                                  |     |
| 3  | 🖇 २८७) एवं च णीहरिउं पयत्ता अहिणंदिजामाणा य जण-समूहेण, वियप्पिजाता णायरिया-क्रोएण । अबि य । अङ्          | , a |
|    | कोउय-रहस-भरिजंत-हियय-पूरंत-णेह-बहुमाणो । मह जंपइ वीसर्थं णायर-कुलबालिया-सर्थो ॥                          | ,•  |
|    | एका जंपह महिला भणह हला को व्व एत्थ अभिरुवो। किं कुवलयमाल चिय अहवा एसो सिंह कुमारो॥                       |     |
| 6  | तभो भण्णाए भणियं।                                                                                        | 6   |
|    | एयस्स सहइ सीसे कसणो भह कांतलाण पब्भारो । कजल-तमाल-णीलो इमाऍ भह सहइ घम्मेल्लो ॥                           |     |
|    | एयस्त सहइ वयणं सरए अह वियसियं व सयवत्तं । संपुण्ण-चंद-मंडल-लायण्णं सोहइ इमीए ॥                           |     |
| 9  |                                                                                                          | 9   |
|    | रेहइ इमस्स पियसिं वच्छयलं धवल-पीवरं पिंहुलं । उहिमजमाण-थणहर-विरावियं रेहह इमीए ॥                         |     |
|    | सोहइ महंद-रुंदं णियंब-बिंबं इमस्स पेजालं । रइ-रहसामय-भरियं इमीए अहियं विराएजा ॥                          |     |
| 12 | ऊरु-जुयलं पि सुंदरि इमस्स सरिसं करेण गयवङ्णो । रंभा-थंभेण समं इमाएँ श्रहियं विराएजा ॥ ति ।               | 12  |
|    | अण्णाए भणियं। 'हला हला, एत्य दुवे वि तए अण्णोण्ण-रूवा साहिया, ण एत्य एक्कस्स वि विसेसो साहिओ'।           | 12  |
|    | तीए भिणयं 'हला, जइ एत्थ विसेसी मत्थि तो णामं दंसीयइ, जो उण णत्थि सो कत्तो दंसीयइ' ति । भण्णाए भणियं      |     |
| 15 | 'किं विसेसो णिख, मिथ से विसेसो । भवि य ।                                                                 | 15  |
|    | वच्छत्थलं विरायह इमस्स असमं जयम्मि पुरिसेहि । एयाऍ णियंबयढं रेहह महिलाण असमाणं ॥                         |     |
|    | अण्णाए भणियं 'अलं किमण्णेण एत्य पुरिसंतरेण महिलंतरेण वा। इमाणं चेय अवरोप्परं किं सुंदरयरं 'ति। तीए भणियं | i   |
| 18 | 'मत्थि इमाणं पि अंतरं'। ताहिं भणियं 'किं अंतरं'। भवि य।                                                  | 18  |
|    | 'पुरिसाण एस सारो एसा उण होइ इस्थि-रथणाणं । एसो चेय विसेसो एसा महिला इमो पुरिसो ॥'                        |     |
|    | ताहिं भणियं 'किं इमिणा इत्थि-पुरिसंतरेणं, अण्णं भण'। अण्णाणु भणियं 'जइ परं फुडं साहेमो । अवि य ।         |     |
| 21 | एस कुमारो रेहइ एसा उण सहह रेहइ कुमारी। छजाइ सहह य रेहह दोण्ह वि सहा पयदंति ॥'                            | 21  |
|    | तओ ताहिं भणियं 'अहो एकाए वि णायरियाए ण लक्ष्यओ विसेसो'। ताहिं भणियं 'पियसिंह, साह को विसेसो तए           | [   |
|    | लक्किओ'। तीय भणियं णिसुणेसु, अवि य ।                                                                     | •   |
| 24 | 'मरगय-मणि-णिम्मविया इमस्य अह सहइ कंठिया कंठे। एयाए उण सोहइ एसा मुत्तावली कंठे॥'                          | 24  |
|    | तमो ताहिं हसमाणीहिं भणियं 'महो, महंतो विसेसो उवलिखओ, जं रायउत्तस्स भवदाय-वण्णस्स मरगय-रयणावली            |     |
|    | सोहइ, एमाए पुण सामाए मुत्ताविल ति । अण्णं पुच्छियाए अण्णं साहियं 'ति । अण्णाए भिषयं ।                    |     |
| 27 | धणयाण दोण्ह को वा रेहइ अच्छीण भणसु को कइया। इय एयाण वि अइसंगयाण को वा ण सोहेजा ॥                         | 27  |
|    | तार्हि भणियं 'ण एत्थ कोइ विसेसी उवलब्भइ, ता भणह को एत्थ घण्णाणं घण्णयरी'। तओ एकाए भणियं।                 | ٠,  |
|    | 'धण्णो एत्थ कुमारो जस्स इमा हियय-वह्नभा जाया । धण-परियण-संपण्णो विजन्नो राया गुरुयणं च ॥                 |     |
| 30 | अण्णाए भणियं 'णहि णहि, कुवलयमाला भण्णयरा ।                                                               | 30  |
|    | घण्णा कुवलयमाला जीए तेलो <b>क-सुं</b> दरो एसो । पुण्णापुण्ण-विसेसो णज्जइ महिलाण दइएहिं ॥'                |     |
|    | भण्णाए भणियं 'सञ्चहा कुमारो घण्णो कुवलयमाला वि पुण्णवह ति को हमाणं विसेसं करें उं तरह'ति। अवराहि भणियं।  | ì   |
| 33 | 'भण्णो जयस्मि पुरिसो जस्सेसो पुत्तभो जए जाओ । महिला वि सा कयत्या जीय इसी भारिको गडसे ॥'                  | 33  |

<sup>1 &</sup>gt; Pom. य after आहटा, P य दंसिजं. 2 > P कुवलयमाला कुं, JP कुंजराहटा, J इंदाणीअ P इंदाणीइ. 3 > P पयत्ती आणंदिज्ञमाणा, P वियप्पियंता णायरलोएण. 4 > P adds the verse कोजयरहस् etc. to सत्थो and further adds एका जंता णायरलोएण अवि य अह before the verse कोजय etc., J परत्त for पूरंत. 5 > P अभिरुद्धओ ।, P कुवलयमाला क्विय. 7 > P एतस्स, P किसणो, P अहरेइ धम्मेलो, 8 > P एतरस, P सिस्स for णरए. 9 > P कुवलयदयः 10 > P वच्छलयं for वच्छयलं. 11 > P अहंण for अहियं. 12 > P ऊरुजुवलं पि सुरिसिर्स, P रंथा for रंभा, P विरायज्ञंति. 13 > P साहियं for साहिओ. 14 > J तीय, P अभे for हला, P णो for तो, J दंसीयित P दंसियह, J जो पुण, J दंसीयित, P om. अण्णाए भणियं कि etc. to असमाणं ॥. 17 > P adds वा after पुरिसितरेण, P सुंदररवरं, J तीय. 18 > P om. अंतरं, P ताहे for ताहिं. 19 > P एसो उण होइ इत्यियणाणं ।. 20 > J अह for ताहिं. 21 > P सहइ रेह कुमारो । छज्जिइ सिहइ, P दोन्नि सद्दा पयहंति, J सद्दो पयत्तंति. 22 > J एकाय. 24 > P -णिम्मरया, P अहइ कंटिया, P एताए, J पुण, P adds ह after एसा. 25 > P हसमाणीए, J अवदात. 27 > P को वा वा ण सोहेजा. 28 > P को विसेसो उवलद्धइ. 29 > P धम्मो for घण्णो, P वछहा, P संपुद्धो. 30 > P कुवल्यमाली. 31 > P एसु ।. 32 > P विसेसो. 33 > P जाय इमो जारिको.

1

27

30

## 1 अच्छाओ भणंति ।

'धण्णो विजय-णिरदो जस्स य जामाइको इमो सुइको। जहवा स श्विय घण्णा इमस्स सासू जए जा सा ॥ अहवा, अम्हे श्विय घण्णाको जाण इमो णगण-गोगरं पत्तो। रइ-वम्महाण जुवलं केण व हो दिट्ट-पुब्वं ति ॥'

एवं च वियप्पिजमाणो णागरिया-कुछबालियाहिं, अहिणंदिजमाणो पुर-महल्लपृहिं, पिजंतो तरुणियण-णयण-मालाहिं, 
उहिसिजंतो अंगुलि-सहस्सेहिं, दाविजंतो विलया-बालियाहिं, पविसंतो जुवइयण-हिययावसहासु, जणयंतो मयण-मोहं 
कामिणीणं, करेंतो सुणीण वि मण-वियप्पंतरं सञ्बहा णीहरिको पुरवरीको। आवासिया य तह।विहे एक्किम पएसंतरे।

🐧 २८८ ) ताव य एयम्मि समए केरिसो वियप्पो पुरिसाण महिलाण य ।

धण्णा कुवलयमाला औए इमो बल्लहो ति महिलाण। पुरिसाण इमं हियए कुवलयचंदो सउण्णो ति ॥

9 एवं च समावासिको कुमारो णयरीए, थोवंतरे सेम-बलं पि गय-तुरय-रहवर-पाइक्क-एउरं समावासियं तस्थेय। तस्य 

4 समए णीहारिजंति कोसिल्लयाई, उवर्दसिजंति दंसणिजाई, संबद्दजंति णाणा-वस्य-बिसेसाई, ठाविजंति महम्ब-मुत्ता-णियराई,
भोवाहिजंति महल्ल-कुल्हं, उवणिमंतिजंति बंभण-संघहं, कीरंति मंगल्ल्हं, भवणिजंति भवमंगल्ल्हं, जंपिजंति पसत्यहं।

12 कुमरो वि 'णमो जिणाणं, णमो सन्व-सिन्दाणं' ति भणमाणो भगवंतं समवसरणत्थं झाइकण स्वल-मंगल-माला-रयण-भरियं 12

चडक्वीस-तित्थयर-णमोक्कार-विजं झाएंतो चिंतिउं पयत्तो। 'भगवइ पवयण-देवए, जह जाणिस जियंतं तायं पेच्छामि,

राजं पावेमि, परियहुए सम्मत्तं, विरहं पालयामि, अते पन्वजं भन्भुवेमि सह कुवलयमालाए, ता तह दिव्वेणं णाणेणं

16 माहोइऊण तारिसं उत्तिमं सउणं देसु जेण हियय-णेन्बुई होइ' ति चिंतिय-मेत्ते पेच्छइ पुरभो उड्ढंड-पोंडरीयं। तं च 15

केरिसं।

मणि-रयण-कणग-चित्तं सुवण्ण-दंबुछसंत-कंतिछं। छंबिय-युत्ताऊछं सियायवतं तु सुमहम्धं ॥

18 उवणीयं च समीवे, विण्णतं च पायविष्ठभोद्विएण एकेण पुरिसेण। 'दंब, इमस्य चेय राइणो जेट्टो जयंतो णाम 18 राया जयंतीए पुरवरीए, तेण तुह इमं देवया-परिगिहियं छत्त-रयणं पेसियं, संपयं देवो पमाणं' ति । कुमारेण चितियं 'अहो, पवयण-देवयाए मे संणिज्झं कयं, जेण पेच्छ चिंताणंतरमेव पहाणं सब्व-सउणाणं, मंगलं सब्व-दब्ब-मंगलाणं, 21 इमं आयवत्त-रयणं उवणीयं ति ता सब्बहा भवियन्त्रं जहा-चिंतिय-मणोरहेहिं ति चिंतिऊण साहियं कुवलयमालाए 21 'पिए, पेच्छसु पवयण-देवयाए केरिसो सउणो उवणीओ । इमिणा य महासउणेण जं पियं अम्हेहिं मणसा चिंतियं तं चेय सन्त्रं संपजाह' ति ।

24 - 🖇 २८९) कुयलयमालाए भणियं 'अजाउत्त, एवं एयं, ण एत्थ संदेहो । अह पत्थाणे काणि उण सउणाणि 24 - अवसउणाणि वा भवंति' । कुमारेण भणियं 'संखेवेण साहिमो, ण उण वित्थरेणं । अबि य ।

दहि-कलस-संख-चामर-पडम-महाबहुमाण-छत्तादी। दिब्बाण सब्बओ श्विय दंसण-लाभाइं घण्णाइं ॥ दंसण-सुह्यं सब्बं विवरीयं होइ दंसण-विरूयं। जं कण्ण-सुहं वयणं विवरीयं होइ विवरीयं ॥ एवं गंधो फरिसो रसं च जा इंदियाणुकूलाई। तं सब्बं सुह-सडणं अवसडणं होइ विवरीयं ॥ वश्वसु सिद्धी रिद्धी लद्धी य सुहं च मंगलं अत्थि। सहा सडणं सिद्धा अवसडणा होंति विवरीया ॥ ण्हाओ लित्त-विलित्तो णर-णारि-गणो सुवेस-संतुहो। सो होइ णवर सडणो अवसडणो दीण-मलिणंगो ॥ समणो साहू तह मच्छ-जुवलयं होइ मंस-पेसी य। पुहई फलाई सडणं रित्तो कुडओ य अणुगामी ॥ छीतं सब्बं पि ण सुंदरं ति एके भणंति आयरिया। अवरे समुहं मोतुं ण पिट्टओ सुंदरं चेय ॥

<sup>1 &</sup>gt; ग्रभणियं for भणंति. 2 > १ जामाओओ, १ जा या for जा सा. 3 > ग्र जुअलं, ग्र दिहुउन्वं. 4 > ग्र विअप्पिजनमाणणो, १ अभिणंदिजमाणो पुरमहिल्लएहिं, ग ल्लाहें पुरुजंतो आणिअणयण. 5 > ग्र अंगुली-, ग्र विसंतो for पित्रसंतो, १ -हियय-सेहासु जरूणंतो मयणमोहं. 6 > १ от. वि मण-, ग्र किम for एक्सिम. 7 > ग्र तावया एअम्म. 8 > ग्र जीअ, १ हियाए, १ सज for सजणो. 9 > १ च समारोणरीए थोवंतरे, ग्र थोअंतरे, ग्र मतत्थोसिओं तत्थ्य समए णीहाविज्जंति. 10 > १ ज्जाइं for दंसणिज्जाइं, १ संवाइज्जंति for संवइज्जति, १ विसंसई, ग्र णिअराई १ णियरई. 11 > ग्र अवहिज्जंति, १ उवणमंतिमञ्जंति वम्हणयंघर, ग्र от. अवणिज्जंति अवमंगलई. 12 > ग्र सव्वजिणाणं ति, १ रयणसिरसं चउवीस. 13 > १ विज्ञं ज्ञ्चायंतो चितियं, १ तातं. 14 > १ पव्यज्जमब्धुवेसि, ग्र तहा for. तह. 15 > १ सउणं दिसु, १ णेव्युई होय ति, १ उदंड. 17 > ग्र गणप for रयण, १ कण्य, ग्र सुअण्ण, ग्र लेमिअमुण्णजलं. 19 > १ जयंतीपुरवरीए, १ देवतापरिग्गहियं, 20 > ग्र मण्णज्ञं १ सक्षेत्रसं. 21 > १ आयवत्त्रयणं, १ तो for ता, १ от. जहा चितिय etc. to चितियं तं, 23 > १ adds णेण जं before चेय. 24 > १ от. अञ्जज्ञत्, ग्र एत्थण्णे for पत्थाणे, १ от. उण. 25 > ग्र от. अवसउणाणि, १ от. वा, ग्र adds द्रष्ट किस्त व्य. 26 > ग्र कमल for कलस. १ वदमाण, ग्र छत्ति।, ग्र दिव्याण १ देवाण. 27 > ग्र adds समुणं १ adds सम्बुजणं विस्त स्वं, १ विवरीय होति, ग्र विकर्व ।, ग्र विवरीतं ॥ 28 > ग्र विवरीतं ॥ 29 > ग्र सिद्धि रिद्धो, १ सजणसिद्धाः 30 > १ णरणारयाणो, १ परितुट्ठो for संतुट्टो, ग्र от. होइ णवर, १ सणो for सउणो. 31 > ग्र मच्छजुअलं, ग्र मुहई १ पुहइ, १ फलाई साउणं, ग्र उछओ for कुडओ, १ आगामी for अणुगामी. 32 > ग्र मिट्टुओ.

ı

साणो दाहिण-पासे वामं जड्ड वलहुओ भवे सिद्धी । अह वामो दाहिणओ वलड्ड ण कुजं तणो सिद्धं ॥ जह सुणको तह सब्दे णाहर-जीवा भणंति सउणण्णू । अण्णे भणंति केई विवरीयं जंबुको होह ॥ मउबं महुरं वामो कवमाणो वायसो भवे सोम्मो । उत्ताळ-णिट्टर-सरा ण देंति सिद्धिं भयं देंति ॥ 3 गोरूयस्स उ छीतं वजेजा सम्बहा वि जीय-हरं । मजारस्स वि छीयं परिय-जीयं विणासेइ ॥ सारस-रिडयं सव्वरय सुंदरं जह ण होड़ एकस्स । वामं मणंति फलयं जह सो य ण दीसए पुरक्षो ॥ इंदमोईजम्मा य णेरई वारुणी य वायच्या । सोम्मा ईसाणा वि य अट्ट दिसाओ समुद्दिटा ॥ 6 भट्ट य जामा कमसो होंति भहोरत्त-मज्झयारिमा । जत्थ रवी तं दित्तं तं दिसि-दितं वियाणाहि ॥ जं मुक्कं तं अंगारियं ति भाधूमियं च जं पुरको । सेसाओ दिसाओ पुण संताओ होति भण्णाओ ॥ दित्तेण तक्लणं चिय होह फर्छ होदिइ ति धूमेणं । अंगारियम्मि वत्तं जह सउणो रवइ तत्थेय ॥ 9 सुराहिसहो सउणो जह विरसं रवह दित्त-ठाणिमा । ता जाण किं पि असुहं पत्थाणे कस्स वि णरस्स ॥ सर-दित्तं सुइ-बिरसं सुइ-सुहयं होइ जं पुणो संतं । संतेण होइ संतं दित्ते पुण जाण दुक्खं ति ॥ पासाण-कट्ट-भूती-सुक्कय-रुक्खेसु कंटइह्रेसु । एएसु ठाण-दित्तं विवरीयं होइ सुह-ठाणं ॥ 12 दियह-चरा होति दिया राइ-चरा होति तह य राईए । सउणा सउणा सब्वे विवरीया होति अवसउणा ॥ एस संखेवेण सुंदरि, जं पुण पिवा-रुतं काय-रुतं साण-रुतं गिरोलिया-रुतं एवमाईणि भण्णाणि वि विसेसाई को साहिउं 15 तरइ ति । सब्वहा. 15 एयाणं सब्दाणं भवसउणाणं तहेय सउणाणं । पुक्वकयं जं कम्मं होइ णिमित्तं ण संदेहो ॥ तम्हा जिणवर-णामक्खराइँ भत्तीएँ हियय-णिहियाई । संभिरेडं भगवंतं पाव-हरं समवसरणिम्म ॥ तस्स य पुरक्षो अत्ताणयं पि झापुज्ज पायविष्ठयं ति । जह जाह तेण विहिणा अवस्स खेमेण सो एह ॥ 18 चमराहूँ भायवत्तं होह भयोभो य कुसुम-बुट्टी य । भामंडलं धयं चिय महासणं दिग्व-णिम्मवियं ॥ एयाइँ मंगलाई उच्चारेंतो जिणं च झाएंतो । जो वच्चइ सो पावइ पुण्ण-फलं णश्चि संदेहो ॥ शु एवं च साहिए पडिवण्णं कुवल्यमालाए 'अज्ञउत्त, एवं चेय एयं ण एत्थ संदेहो' ति । 21 🖔 २९० ) अण्णम्मि य दिवहे दिण्णं पयाणयं महंतेण खंधावारेणं । तओ केत्तिय-मेत्तं पि भूमिं गंतूण भणियं कुमारेण 'भो भो पउरा, णिथसह तुरहे कजाई विहर्डति तुम्हाणं। एवं भणिओ णियस्तो पउरयणो पज्झरंत-लोयण-जलप्पवाहो । तओ कं 24 पि पएसं गंतूण भणिओ कुमारेण राया 'ताय पडिणियत्तमु, जेण अम्हे सिग्धयरं बद्धामी तार्य च पेच्छिमी' ति । एवं च 24 पुणो पुणो भणिको णियत्तो कुबलयमाल।ए जणको जणणी य । एवं च कमेण कुमारो संपत्तो तं सज्झ-सेल-सिहरब्भासं

भावासिओ य एक्कम्मि पएसे । साहियं च पुरिसेहिं 'कुमार, इमिम्म सरवर-तीरे सुण्णाययणं, तत्थ कामो व्य सरूवी, 27 इंदो व्य पद्मक्खं, सुरो व्य कोइ रूव-सोहाए अहियं प्रयासमाणो सुणिवरो चिद्रइ'। कुमारेण भणियं 'अरे, को एस 27 मुणिबरो, किं ताव तावसो, आउ तिदंदी, आउ अण्णो को वि'। तेहिं भणियं 'देव, ज-याजामो तावसं वा अण्णं वा । लोय-कय-उत्तिमंगो सिय-वसणो पिष्छएण हत्यग्मि । उवसंत-दंसणीओ दीह-सुओ वस्महो चेय ॥'

30 कुमारेण चिंतियं। 'बहो कत्थ भगवं साहु, ता चिरस्स अत्ताणयं बहु-पाव-पंक-कलंकियं णिम्मलीकरेमि भगवओ 30 दंसणेणं' ति भणमाणो अब्सुद्रिओ समं कुवलयमालाए । भणियं च णेण 'आदेसह मह तं मुणिवरं' । संपत्तो तं पएसं । दिहो य मुणिवरो । चिंतियं च णेण । 'अहो मुणिणो रूवं, अहो लायणं, अहो सुंदरसणं, अहो दिसी, अहो सोम्मया । ता 33 सम्बद्दा ण होइ एस माणुसो। को वि दिग्बो कंण बि कारणेण मुणि-वेसं काऊणं संठिको' ति विंतयंतेण णिरिक्खियं जाव णिमिसंति 33

<sup>1 &</sup>gt; म साहो िप्प साणो, उ जित वलित, म चलण for वलह, उ दाहिणनो यलित, म वणित, म सिद्धी 🕮 😕 उ अह for जहू, P inter. सब्दे and तह, P जीवो, J सवणण्णू P सउणंणू I, J विवरीनं 3 > P लवमाहो, P सोमो I 4 > J गोजअस्स च्छीतं P गोरूवसओ लच्छी तं वज्जेज्जा, J वज्जेज्जो, P जीवहरं, J छीनं, J छीनं for जीवं, P जीतं विणासेंति 5 > P उण for थण. 6 > P इंदरगैती-जंमायणेरुती वारुणी, P सोमा - 7 > प्रअहा य, P र for तं before दित्तं, P दिसित्तं - 8 > P आहु मियं, P पुणी सत्थाओ 9) P दित्ते तक्खणं, JP होहिति ति, P रवति. 10) P स्राभिमुहो, P विरइ for बिरसं, J रमइ for रवह, P om. रवह, P दित्तहाणंमि । 11) P दिश्चं ति सुविरसं सुति, P दित्त पुण. 12) P रक्खेसु, JP एतेमु, P हाण-, JP विवरीतं, P हाणं ॥. 13) P रायचरा, P रातीप, P सज्यो सज्यो, P अञ्चाण 14) P एते for एस, P om. जं पुण, J एवमातीणि, P अञ्चाण विसेसाइं 16 > र णाणं च तह या 17 > र सत्तीय for भत्तीए, P संभिर्द्यं, P समयसरंमिः 18 > P जित जाति तेण विहिण, P एति 🕪 19 > र आतवर्त्तः 20 > P उज्ञायंती, P पावति, र पण्णहलं. 21 > P adds भिणयं after अवल्यमालाए. P चेय एतं णिट्य संदेहों. 22) P खंधायारेण, P om. पि. 23) P णियत्तक्में कड़जाई, P तुम्हा for तुम्हाणं, P जुयल for जल. 24) P तय for ताय, P जिणम्हे for जेण अम्ह, P adds ति after वश्वामों. 25) म जुवलयमाछाजणओं, P संपती वंच सज्जसेलः 26 > Jom. च, P कुमार मंमि सरवतीरे, J मुण्णायतणं, J सरूई. 27 > J अधियं, P पुणिवरी चिह्नति ।. 28 > P आउसको को वि, Jadds वि after अण्णो, Jतावसं व अण्णं च. 29 > P-शुओं टंमही सेव ॥; P कुमारे चितियं. 30 > J adds वि after करण, P adds जिम्मलीक्यं after कलंकियं. 31 > P जेण दसेंमि मह तं. 32 > अ दिहं for चितियं, P om. अहो दित्ती, P सोमया 33 > माणुसो, P om. वि कारणेण, P समुद्रिओ for संदिओ, P om. त्ति, P वितयंती विरिक्षव जाव.

27

30

33

1 णयणाई, फुसंति पाया महियलं। तको चिंतियं 'ण होइ देवो, बिहर्डति दिव्य-कक्स्रणाई। ता सुब्बतं विज्ञाहरो होहिइ ति। 1 एसो य जहा अहिणव-कव-सीस-लोको अज्ञ वि अमिलाण-देहो उवलक्स्रीयइ तहा लक्स्नीम ज एस आइसंज्ञको, संपर्य 3 एस पब्बह्भो, वेसो वा विरह्भो। ता किं बंदामि। अहवा सुटु वंदणीयं भगवंताणं साहुणं दिटु-मेत्तं चेव लिंगं ति। जो 3 होउ सो होउ ति साहु ति उवसप्पिकण कुमारेण कुवलयमालाए य ति-पदाहिणं भित्त-भर-विज्ञमिठतिमंगेहिं दोहि वि वंदिभो साहू। भणियं च मुणिणा 'घम्मलाभो' ति। तओ उवविद्रो कुमारो महिंदो य। पुच्छियं च कुमारेण 'भगवभो, 6 कत्तो तुमं एत्थ रण्णुहेसे, कथ्य वा तुक्मे इहागया, किं वा कारणं इमाए रूब-संपयाए णिव्यण्णो' ति।

§ २९१) तेण भणियं 'जइ सब्बं साहेयक्वं ता णिसुणेसु वीसत्थो होडणं ति ।

श्राय पुहर्ड-पयासो देसो देसाण छाड-देसो ति । णेवत्थ-देसभासा मणोहरा जत्थ रहिति ॥

तिमा य पुरी पुराणा णामेण य बारयाउरी रम्मा । तत्थ य राया सीहो श्रात्थ महा-दरिय-सीहो व्व ॥

तस्स सुओ हं पयडो भाणू णामेण पढमशो चेय । श्रह्बह्यहो य पिडणो बियरामि पुरि विगय-संको ॥

ममं च चित्तयम्मे वसणं जायं । श्रवि य ।

12 रेहा-ठाणय-भावेहिँ संजुर्य वण्ण-विश्यणा-त्यारं। जाणामि चित्तयमं णिरंद दहुं पि जाणामि॥

एवं च परिक्रममाणो अण्णिन्म दियहे संपत्तो बाहिरुज्ञाणं। तत्थ्य य वियरमाणस्य आगओ एको उवज्ञाओ।
तेण भणियं। 'कुमार, मए चित्तवडो लिहिओ, तं ता पेच्छह किं सुंदरो किं वा ण व' ति भणिए, मए भणियं 'दंसेहि मे

16 चित्तयममं जेण जाणामि सुंदरं ण व' ति। दंसिओ य तेण पडो। दिहुं च मए तं पुह्हेंए णिय जे तत्थ ण लिहियं। जं च 15

तत्थ णिय तं णिथ पुहुईए वि। तं च दहुण दिव्य-लिहिययं पिव अइसंकुलं सब्व-वुत्तंत-पद्मक्षीकरणं पुच्छियं मए
विम्हिएण 'भो भो, किं एत्थ पडे तए लिहियं हमं'। तेण भणियं 'कुमार, णणु संसार-चक्कं'। मए भणियं 'किं अणुहरह

18 संसारो चक्कस्स'। तेण भणियं 'कुमार, पेच्छसु।

मणुयत्तरण-णाहिल्लं जीवाणं मरण-दुक्ख-णेमिल्लं । संसार-पाय-चकं भामिजद्द कम्म-पवणेण ॥'

🖇 २ २ ) तभो मए भणियं 'बिसेसओ साहिजउ जं तत्थ लिहियं'। तेण भणियं 'देव, पेच्छ पेच्छ ।

जो होइ अधिय-पानो सो इह णरगिम्म पावए दुक्खं। जो वि य बहु-पुण्ण-कओ सो सग्गे पानह सुहाहं॥

जो किंचि-पुण्ण-कलिओ बहु-पानो सो वि होइ तिरियंगो। जो बहु-पुण्णो पानं च थोवयं होइ मणुओ सो ॥

एयासुं च गईसुं कुमार सम्बासु केवलं दुक्खं। जं पेच्छ सन्वओ श्विय दीसंते दुक्खिया जीवा॥

जं एस एरथ राया बहु-कोच-परिगाहोहीँ संपुण्णो। बहुयं बंघइ पानं थोनं पि ण पानए पुण्णं॥

जीवाण करेइ वहं अलियं मंतेइ गेण्हए सन्वं। णिखं मयणासत्तो वच्चइ मरिजण णरयम्मि॥

आहेडयं उनगओ एसो सो णरवई इमं पेच्छ। जीव-वध-दिण्ण-चित्तो धानइ सुरयम्मि आह्वदो ॥

नुरशो वि एस वरओ णिहय-कस-घाय-वेविर-सरीरो । धानइ परयत्तो श्विय कह व सुहं होउ एयस्स॥

पर्वे कि एस जीनो स्परिकारि जिल्लोक स्वीतर सरीरो । श्वाय-विवय-कक्ष-स्था प्रायह सर्गा निस्तांनो ॥

पुरओ वि एस जीवो मारिजामि ति वेबिर-सरीरो । णिय-जीविय-दुक्ख-भभो घाषह सरणं विमग्नंतो ॥
पुरओ वि एस वरको हरूबोलिजाह जणेण सब्वेण । ण य जाणंति वराया अप्पा पावेण वेढविओ ॥
एसो वि को वि पुरिसो गिहको चोरेहिँ णिहय-मणेहिं । सरणं अविंदमाणो दीणं विक्रोसह वराओ ॥
एए करेंति एयं किर अम्ह होइ कह वि इसं अत्यं । तेण य पाणं अह भोयणं च अण्णं सुहं होही ॥

<sup>1 &</sup>gt; P णयाणाइं, P adds मि after महियलं, J adds अहो before ण होइ, P होति for होइ, J adds ति before देवो, P विहासियाई for विहासि, P सन्वं for सुन्वत्तं, J ता सुन्वंति विज्ञाहरे होइति ।, P होहित्ति सोयः 2 > P अहिणवयसीम, J विज्ञाधि for अज्ञित, P अनिलाण, JP उवलक्षीयित, J आदिसंजतोः 3 > P विर्इंशो, P दिट्टिमेत्तः 4 > P तिपयाहिणं, J विण्यत्तिमंगिहि, P दोहि विः 5 > J विवृद्धे for उवविद्धे, P कुमारेणा, P भगवं कश्रो तुमं 6 > P एत्यलुद्धे कत्य, P णिव्विण्ण त्तः 7 > J साहिअव्वं P साहेतव्वं 8 > P पृहतीपयानो, J om. देसो, P repeats देसो, J वेसमासा for देसभासा, P मणाहार, P रेहं ॥ तिम्म पुरी पोराणाः 9 > P om. य after णामेण, P रायायी अत्यः 10 > P विश्वरामिः 11 > P च चित्यंतस्य वसणं 12 > P रेहागणयपावित्तिसंजुयं 13 > P अणंमिः 14 > J पेच्छ for पेच्छह, J किम्बा for किंवा, P भणिसांए for भणिएः 15 > P repeats जेण, P जं for तं, P ण for णित्य, P णं for णः 16 > J तण्णत्य पुहर्द्धं वि, P पुहर्द्द वि, P लिहियं, J अतिसंकुलं, P स्तंतं, J adds च before मणः 17 > J विभिण्ण, P om. पद्धे, P पृष्टिलेहियं for लिहियं, P ते for तेण, P कुमारे, P om. कि 18 > J ससारचहस्सः 19 > J जीवारं, P वीस for पाय, P भामिज्ञाई कंमः 20 > P एत्थ for तत्यः 21 > P यसो रयलोओ, J तु for उ, P उ देवः, J P एतंः 23 > P अहिय, P इह णयरमा, P कयो सो मग्गे. 24 > P वि होति तिरियं वा ।, J थोअअं 25 > P एयसु चज्ञतीसु, P वियः 26 > P समत्तो for संपुण्णो, P बहुनं वंधहः 27 > P adds कण before करेह, P मतेहिं, P सन्वं। णोयसणासत्तोः 28 > P नरवती इम पेच्छं।, P वह for वध, P धावतिः 29 > P धाड परायतो, P होइ एयस्सः 30 > म्सवेः 1 जीवाः होहिंदि हो होहिंदि होहिंदि होहिंदि होहिंदि ।, J inter. इमं के कह वि, J पणं पह for पणं अहः

ण य चिंतयंति मूढा इह जम्मे चेय दुत्तरं दुक्खं । फालण-संबण-मेयण-स्थ्रेयण-करि-चमदणादीणं ॥ 1 परलोए पुण दुक्खं गरय-गयाणं महाफलं होइ । एयं भयाणमाणा कुमार चोरा इमे लिहिया ॥ एसो वि जो मुसिजाइ पेच्छह एयं पि एरिसं लिहियं । तण्हा-राय-सरसो परिग्गहारंभ-दुक्खतो ॥ पावइ परिगाहाओ एयं अह परिभवं ण संदेहो । अह मुंचइ कह वि परिगगहं पि ता णिध्युओ होइ ॥ एसो पिडपहरंतो इमेहिँ घेनूण मारिको वरको । मा को वि इमं पेक्छे खित्तो अयडिम्म पावेहिं ॥ 🖣 २९३) एए बि हल्लियरत्ता लिहिया मे णंगलेण वाहेंता । अम्हाण होहिइ सुहं मूढा दुक्खं ण रूक्खेंति ॥ एए वि एत्थ जुत्ता परयत्ता कड्विऊण णत्थासु । खंबारोचिय-जूया गलय-णिबद्धा बलीवद्दा ॥ रुहिरोगलंत-देहा तोत्तय-पहरेहिं दुक्ख-संतत्ता । पुब्व-कय-कम्म-पायव-फलाह्ँ विरसाहँ भुंजंति ॥ एसा वि एत्य घरणी फालिजइ णंगलेण तिक्खेण। पुष्व-क्यं चित्र वेयइ बंघइ हलिओ वि णिय-दुक्खं ॥ पुहडूं जलं च वाउं वणस्सडूं बहु-बिहे य तस-जीवे। दलयंतो मृद-मणो बंधड् पावं भणंतं पि ॥ एसो वि मए लिहिओ पर-कम्मयरो कुढुंबिओ मूढो । पुत्त-कलत्ताण कए पार्वेतो गरुय-दुक्खाई ॥ छेत्रण भोसहीओ फुल्लिय-फलियाओ सुग्ग-सालीओ। चमढेइ बइल्लेहिं गलए मेटी-णिबब्रेहिं ॥ 12 जह होइ बहुं घण्णं जीवेज कुढुंबयं पियं मज्झं। ण य चिंतेह अउण्णो कत्थ कुढुंबं किंह अहयं ॥ एसो सो चिय लिहिओ जर-वियणा-दुक्ख-सोय-संतत्तो । डाहेण डउझमाणो उच्यत्तंतो इमो सयणे ॥ एयं पि तं कुडुंबं दीणं विमणं च पास-पडिवात्तें। किं तुह बाहह साहसु किं वा दुक्खं ति जं पत्तं॥ 15 जं किं पि तस्स दुक्खं का सत्ती तत्तियं च अवणेउं। एक्केणं चिय रइयं एक्को चिय भुंजए तइया॥ अह मंत-तंत-ओसह-जोए ए.भो वि को वि सो देइ। कत्तो से तस्स समं जाव ण भुत्तं तयं पावं ॥ \S २९४) ए.मो सो चेय मजो चल-चक्कुब्वेछयं करेऊण । मरणंत-वेयणाए किं च कयं हो कुढुंबेण ॥ 18 18 भह तस्य एस जीवो पुण्णं पावं च णवर घेसूण । कम्माणुभाव-जिणयं णरयं तिरियं च भहीणो ॥ एसा वि रुवइ दहया हा मह एएण मासि सोक्खं ति । तं किं पि सुरव-कर्ज संपइ तं करथ पावेमो ॥ भण्णं च एस दासी सब्दं चिय मञ्झ किं पि जं कर्जा। विष्यंतं करयं तो हा संपह को व दुसंतो ॥ 21 को मह दाहिइ बखं को घा असणं ति को व कजाई। एयं चिय चिंतेंती एसा लिहिया रुवंती मे ॥ पुपु वि हु मित्ताई रुयंति भरिजण दाण-माणाई । संपद्द तं णो होहिइ इय रुयमाणाईँ लिहियाई ॥ पुमी सो बिय घेतुं खंधे काऊण केहिँ मि णरेहिं। णिजंतो सव-सयणं भम्हे लिहिओ विगय-जीवो॥ 24 एसो अकंदंतो बंधुयणो पिट्टओ य रुपमाणो । तण-कट्ट-अग्गि-हत्थो धाहाधाहं करमाणो ॥ हा बंधु णाह सामिय बल्लह जिय-णाह पविसभो कीस । कत्थ गओ तं णिइय सरण-विहूणे वि मोत्तृण ॥ पुण ते बिय लिहिया विरएंता बंधवा चितिं पृत्य । एसो पक्सिसो बिय कुमार अग्गी वि से दिग्णा ॥ 27 27 एयस्स पेच्छ णवरं चियाए मञ्झान्मि किंचि जह अध्यि । जं दुक्खेहिं विद्वतं तं सन्वं चिट्टइ धरन्मि ॥ खर-पवणुद्ध्य-दीविय-जलंत-जास्रोलि-संकुले एरथ । एकं चिय से वासं भण भण्णं कत्थ दीसेजा ॥ अणुद्यिह-सुरय-मोक्खेहिँ छ।लिया बद्ध-गेह-सब्भावा । रोवह दहया पासे डज्झह एक्क्सुओ जलणे ॥ 30 जेण य मणोरहेहिं जाओ संविद्विओ य बहुएहिं। एसो सो से जणओ रुयमाणो चिट्टए पासे ॥ ब्रह् पुत्त-बच्छला सा एसा माया वि एत्थ मे लिहिया । दृहण बज्ज्यमाणं पुत्तं ब्रह उचगया मोहं ॥ जेहिँ समं अणुदियहं पीयं पीयं च णेह-जुत्तेहिं। अह एको खिय वखह एए ते जंति घर-हुत्तं॥ 33 33

<sup>1 &</sup>gt; P जम्मो, उ दुक्सं दुक्सं, उ मेतण छेतण, P भोयण for मेयण, उ चमहणादीं 2 > P देह for होह. 3 > P मि for िए, P रायसरेते, P दुक्संतो. 4 > P मुन्दह for मुंचह, P व for िव, P ता िण्युओ. 5 > P मे for मा, P पेच्छ खित्तो. 6 > P एते, P में लंगलेण, P मुहं for सुंह, P लक्संति. 7 > P किहिंजण. 8 > J रुहिरोअलंत-, P तोत्य-, J पहरािंह, P om. विरसाहँ, P adds वसहाओ after मुनंति. 9 > J वेदह, P बंधह हिलिओ. 10 > J पुहुई, J वणस्सई, P बहुविहे य तस्त्रीवा ।, P मूहमणा, J अणंतिमि. 11 > J य for िव, P कुटुंविओ, P पार्वेतो गरुया- 12 > P मुगासीओ । चमढेित. 13 > P बहू, P कुटुंवं, P स्वयणं िव अहयं. 14 > P सो खेय, J हमे, P स्वयणो ।। एतंनिमयं कुटुंवं. 15 > J पडिवित्त P परिवर्ति, P कंमा for िकं ता, P om. ित, P जयंता for जं पत्तं. 16 > J ताण तंति for तित्तं च, P मुजंग for मुजण. 17 > J अहमकंतउसहजो उवएसो, J से for सो. 18 > P सो खेय, P चरुं-, P िकं िप हु न कयही कुटुंवणे. 19 > P कंमाणभाव- 20 > दया for दश्या, P एतेण, J अस्थि for आसि, P पार्विमि ।।. 21 > P दोसो for दासो, J जं िकं िव for िकं िए, J को ब्ल, J व पोत्तवो ।।. 22 > P दाही for दाहिह, P किर्षेत हम किर्णेश किर्मेश किर्णेश क

| बहु-असमंजस-घडणा-सपुर्हिं जं अन्नियं कह बि अत्यं । तेण पयं पि ण दिण्णं गेहे चिय संठियं सन्वं ॥  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जा भात्ते सुट दहवा पुत्ता धूमा य हियय-वहाहिया। हा वावत्ति भणंती एसा अह वश्चह घरम्मि ॥          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| एए वि पुणो लिहिया कट्टं भामें अन्तणो सीसं। सुद्धं तुइ कट्टं विय अपच्छिमो होसु अम्हाणं॥         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| एयं ते मणमाणा तळए गंतूण देंति से वारिं। एसं किर होहिइ से कत्थुट्टो कत्थ णेरयं णीए ॥            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| एए वि देंति गंतूण तस्य पुण्णेहिँ बम्हण-कुळाणं । किर तस्स होइ एयं एसो लोयस्य छउमस्यो ॥          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| § २९५ ) एयं कुमार लिहियं भण्णं च मए इसं इहं रह्यं । पेच्छसु कुणसु पसायं विद्धं किं सोहणं होइ ॥ | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| एसो को वि जुवाणो एयाएँ सर्म जुवाण-विख्याए। वियसंत-पंकय-मुहो लिहिओ किं-किं पि जंपंतो ॥          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| लज्जोणमंत्र-वयणा पायंगुट्टय-लिहेंत-महिवट्टा । दङ्एण किं पि भणिया हसमाणी विलिहिया एत्य ॥        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| एसो को वि जुवाणो फंस्सव-रस-वसेण हीरंतो। आर्छिगंतो लिहिको दहयं अमए व्य णिम्मवियं॥               | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ण य जाणए वराओ एसा मळ-रुहिर-मुत्त-बीभच्छा । असुईं-कलिमल-णिलया को एयं छिवइ इत्थेहिं ॥            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| असुई इमं सरीरं विबुहेहिँ य जिंदियं महापावं । तह वि कुणंति जुवाणा विसमो कम्माण परिणामो ॥        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| एयं पि मए लिहियं सुरयं बहु-करण-भंग-रमणिजं । जं च रमंति जुवाणा सारं सोक्खं ति मण्णंता ॥         | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| एए कुमार मूढा अवरोप्परयं ण चेय जाणंति । एयं अळज्ञयम्मं अप्पाण-विडंबणा-सारं ॥                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ऊससइ ससइ वेचइ णय</b> णे मउलेइ दीणयं कणइ। दीह-भिय-सल्ल-बिद्धा कुणइ मरंति व्व सुरयम्मि ॥      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| जं जं से गुज्ययरं रक्खिजब् स्वयन्न-स्रोय-दिट्टीमो । विणिगृहिजब् सुइरं दिट्टिम्म मसज्यसो होइ ॥  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| मल-रुहिर-मुत्तवाहोसयिक्सिया असुइ-वाहिणी पावा । जो तं पि रमइ मूढो णमो णमो तस्स पुरिसस्स ॥       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · ·                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D ,                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                          | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| एसो वि कोइ पुरिसो कष्ट्रिय-कोडंड-भासुरो लिहिओ। मार्रेतो जीवाई अगर्णेतो गरय-वियणाओ।             | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                | जा आसे सुटु दहवा पुत्ता धूमा य हियय-वहाहिया। हा वावित्त मणंती एसा अह वबह बरिम्म ॥ एए वि पुणो लिहिया कटं भामेड अत्तणो सीसं। सुकं तुह कटं विय अपच्छिमो होसु अम्हाणं ॥ एयं ते मणमाणा तछए गंत्ण देंति से वार्रि। एसं किर होहिइ से कत्थुटो कत्थ णेरयं णीए ॥ एए वि देंति गंत्ण तस्स पुण्णेहिँ वम्हण-कुछाणं। किर तस्स होइ एयं एसो लोयस्स छउमत्थो ॥ |

<sup>1 &</sup>gt; P घट्टण for घट्टणा. 2 > P के for जा, J पत्ता for पुत्ता, P जीव for हियय, P वा वाभित्त सणंता एए ते जंडंति ए हुत्तं for the 2nd line. 3 > P एते, P कहे भोमें उ अपणो, J भामें अत्तणिसिसो, P तह for तुह, J तिय for चिय. 4 > J एवं, P एवं चि भणमाणो, P वारि । एतं किर होहिति से कछुट्टो, P णेरय. 5 > P एते, J म्हेण for बम्हण, J किरत्तस्स होईअं एसो P होति एतं एसो, J उम्मच्छो for छउमस्थो. 6 > J inter. इमं के मए, J om. इहं, P रहया । 7 > J जुआणो, P एताए, J जुआण, P सुहो for मुहो. 8 > J लअणमंतवयणो पायंगुट्टायलिहिंतमिह-, P किम्मि for कि पि, P विहिलिहिया. 9 > J जुआणो, P एताए, J जुआणा, P सारसोक्खं for मुहो. 8 > J लअणमंतवयणो पायंगुट्टायलिहिंतमिह-, P किम्मि for कि पि, P विहिलिहिया. 9 > J जुआणो, P सारसोक्खं 13 > P एते, P अनुई-किलमल. 11 > P वि for य. 12 > P एतंमि for एयं पि, P करणिभगरसणिज्ञां ।, J जुआणा, P सारसोक्खं 13 > P एते, P अवरोष्यरं. 14 > J मउलेउ दीणहं, P भणह for कणह. 15 > J असज्झसो for सस्त्रहा 16 > J सुहर for असुह, P तिमि for ते पि. 17 > J धुंदर चिय, P इमेणिमि ॥. 18 > P एयंमि मए, J -ठमणं P दुवणं. 19 > J ते for ता, P कं त कमहे कर्त ति एयं ते. 20 > P रोस for रहस. 21 > J णिक्वोलिएण, P जाणेह, P एतं. 22 > P वि सहह, J रोअंतो. 23 > JP वेतेह. 24 > P किम्मि for कि पि, J वितेती, J आणई. 25 > P अह निव्वलिहे, J ए for ते, P वरह for हरह. 26 > P इंदियवसएहिं अह निहिओ. 27 > J वि रुअइमत्तो, P णिच्छंतो, P ण इ वितेह, P खणेणा. 28 > J तु for वि, P कण्य for कंठय, P वितेह for बिगणेह, J अयणओ for अयाणो, P वणं for घणं. 29 > P घट्टा for थडओ, P ण इ वितेह. 30 > P inter. मए & वि, P कम्मवनो होति एयं मि ॥. 31 > J एंडिय यातं P पंटिय वाती, P करायो for करगो, P वि ण जाणह, P सीण for सील. 32 > P बाहुर्रहेण, P इ for इणह, P तव ण. 33 > JP को वि for कोई (emended), P कोदंड, P मारतो, P अगणतो, J वियणाइं ॥.

एसो वि पहरह श्विय कड्डिय-करवाल-मीसणो पुरिसो । ण य श्वितेह अउण्णो स्रणेण कि मे समाहत्तं ॥ 1 जह कह वि अहं णिहुओ करजं ते कत्थ पावियं होइ । अह कह वि एस णिहुओ संबद्धो मजझ पावेण ॥ एए वि कुमार मए लिहिया सुय-सारिया य पंजरए। पुन्त-कयं वेयंता अण्णं च णवं णिबंधंता ॥ 3 एसा वि का वि महिला वियणा-वस-मउलमाण-णयणिला । पसवद्द कं पि विष्णायं सारिष्लमिणं मए लिहियं ॥ जो पसवइ इह बालो सो संदेहिम वद्रए वरसो । संकोडियंगमंगो जीवेज मरेज वा पूर्ण ॥ एसा वि एत्थ महिला दोहाइजंत-गुरुग्न-वियणाए । खर-विरसाइ रसंती पीलिजइ सरस-पोत्ति व्व ॥ 6 एसा वि एत्य लिहिया का वि विवण्णा ण चेय णीहरियं । अण्णाएँ मयं बालं मयाईँ अह दो वि अवराई ॥ § २९७ ) ए.तो परिणिजंतो लिहिक्षो अह पेच्छ कुमर वेदीए । तूर-स्व-मंगलेहिं णि**वर-महिला** विकासेहिं ॥ ण य जाणए वराओ संसारो एस दुक्ख-सय-पउरो । हरथेहिँ मए गहिओ महाए महिल ति काऊण ॥ 9 णचंति ते वि तुद्रा किर परिणीयं ति मृहया पुरिसा । ण य रोयंति अधण्णा दुक्ख समुद्दे इमी छढो ॥ एसो वि मण् लिहिओ कुमार उत्ताण-सायभो बालो । माउं ति परं भणिरो मण्णं वरभो ण-याणाइ ॥ एसो सो घि अपुण्णो कीलइ अह कीलणेहिँ बालो ति । असुइं पि असइ मूढो ण य जाणह कं पि अत्ताणं ॥ 12 प्वं सो बिय कुमरो कुक्कड-सुय-वारियाय-मेसेहिं। दुल्लिओ भह वियरह भहं ति गव्वं समुख्बहिरो ॥ एसो पुणो वि तरुणो रमइ जहिच्छाए कण्ण-जुबईहि । कामस्येसु पयत्तइ मृढो धर्म ण-याणाइ ॥ एसो सो चेय पुणो मज्ज्ञारो बाल-सत्थ-परियरिओ । अणुविद्ध-पिलय-सीसो लग्गइ ण तहा वि धम्मस्मि ॥ 16 एमो सो चेय थेरो लिहिओ अह वियलमाण-वलि-वलिओ। बालेहिँ वि परिभूओ उन्वियणिजो य तरूणीहिं॥ एसी वि भमइ मिक्सं दीणो अह णियय-कम्म-दोसेण। एण्हिं ण कुणइ धम्मं पुणो वि अह होहिइ दरिहो ॥ एसो वि को वि लिहिओ रोरो थेरो य सत्थर-णिवण्णो । चीवर-कंथोत्थइओ पुन्व-कंयं चेय वेयंतो ॥ 18 एमो वि को वि भोगी कय-पुण्णो अच्छए सुह-णिसण्णो । अण्णे करैंति आणं पुच्च-अउण्णाण दोसेहिं ॥ 🖣 २९८ ) एसो वि को वि लिहिको राया जंपाण-पवहणारूढो । पुरिसेहिं चिय बुज्राइ जम्मंतर-पाव-वहपृहिं ॥ पुषु वि मए लिहिया संगामे पहरगेहिँ जुज्झंता । ण य जाणंति वराया अवस्स णरयं इमेणं ति ॥ 21 21 पुस्नो वि पुहड्-णाहो भच्छइ सीहायणे सुह-णिसण्णो । णीसेसिय-सामंतो मत्तो माणेण य पयत्तो ॥ एयस्स पंच कवला ते श्विय वालाई दोग्णि काई चि । एक बिय से महिला असरालं वहुए पावं ॥ एसो वि को वि पुरिसो लोह-महग्गह-परिग्गहायछो । पद्दसद्द भीमं उपहिं जीवं चिय असलो मोसं ॥ 24 एसो वि को वि पुरिसो जीविय-हेऊण मरण-भय-रहिसो । कुणइ पर-दब्ब-हरणं ण य जाणइ बहुयरं मरणं ॥ एसो वि एत्थ लिहिओ महद्दे भीम-काल-बीभच्छो । पुरिसो बिय गेण्हंतो जालेणं मच्छ-संघाएँ ॥ ण य जाणए अउण्णो एयं काउण कत्थ गंतन्वं । किं थोवं किं बहुयं किं वप्प-हियं पर-हियं वा ॥ 27 27 एए वि एत्थ विणया सच्चं मिलियं व जिपिउं अत्थं । विढवेंति मृढ-मणला परिणामं णेय चिंतेंति ॥ एए वि के वि पुरिसा वेरग्ग-परा घराई मोत्तृण । साहेंति मोक्ख-मग्गं कह वि विसुद्धेण जोएणं ॥ एयं कुमार लिहियं मणुयाणं विद्ध-ठाणयं रम्मं । संखेबेणं चिय से वित्थरको को व साहेजा ॥ 30 30 🖣 २९९ ) एयं पि पेच्छ पत्थिव तिरिय-समृहस्स जं मण् लिहियं। सोहणमसोहणं वा दिबाइ दिट्टी पसाण्ण ॥ तं चिय सुब्विस णिउणो तं चित्त-कलासु सुट्ट णिम्माओ । तेणेत्थ देसु दिट्टिं खणंतरं ताव वर-पुरिस ॥ सीहेण हम्मइ गओ गएण सीहो ति पेच्छ णरणाह । एस य मओ महंदेण मारिओ रण्ण-मज्झिम ॥ 83

<sup>1 &</sup>gt; Р अउणो खणेण किमे. 2 > Р णिहिंशो, Jom. कत्थ, Р सञ्चद्धा मज्झ सावेण ॥ 3 > Р एते, Р सउणया for सारिया, J वेतेंता for वेथंता, Р अण्णं च णयं निवदंता. 4 > Р मउलमानण, Р पसवह किं पि. 5 > J बहुए, J बराओ Р घरओ, Р अंगसंगो. 6 > J मुज्झ for गुज्झ, Р पीडिलिज्जह, J पोत्ती क्व. 7 > JP inter. एत्य & वि, Р को for का, Р मएयं for मयं. 8 > J कुमार वेईए Р कुरवेदीए. 9 > Р णड़ जाणहए बराओ, J संसारिव for संसारो, Р हत्येण मए, Р от. महाए. 10 > Р रोवंति अउण्णा. 11 > Р उत्ताणसोयओ, Р आउत्ति, Р मणिओ रो, J अण्णा Р अणं. 12 > J सोद्धि for सो थि, Р एसो सोयब्वे पुणो कील्ड, Р अमुहम्म अमुह ढोणय, Р किं पि. 13 > Р एसो for एवं. 14 > Р इंग्लुवितीण । 15 > Р सो ख्य. 16 > Р प्ति क्वरणो कील्ड, Р अमुहम्म अमुह ढोणय, Р किं पि. 13 > Р एसो किं एवं. 14 > Р इंग्लुवितीण । 15 > Р सो ख्य. 16 > Р का. चेव, J वेएंतो. 19 > Р पुक्वय अण्णाण. 20 > Р बिय, J बुङ्भह for चुज्झह, Р पावपवाहेहिं. 21 > Р एते, Р जुइतित, Р ण य ज्झाणंति, Р इमेहिं ति. 22 > Р सामन्नो मन्नो माणेण परयत्तो ॥ 23 > Р कार्ड वि, Р एक विय, Р असुहार्क. 24 > Р पयसएह मीमओअहिं जीयं. 25 > J हेतूय Р हेऊण, Р मीन्नो for रहिओ. 27 > Р अउणो. J थोञं. 28 > Р एते, Р बण्णाया, J मणसो. 29 > Р एते, J सार्वेति Р सार्हेति, Р ओगेणं. 30 > Р सो for से, J को क्व साहिज्ज ॥. 31 > Р एतं च for एवं पि, Р लिहिंड ।, Р от. सोहणमसोहणं वा etc. to ताव वरपुरिस. 33 > Р सोहण for सीहण, Р गएत्ति सीहो, Р герева एस.

| 1  | वग्नेण एस वसहो मारिज्ञद्द विरसयं विरसमाणो । एसो उण भिण्णो श्विय बग्नो सिंगेण वसभस्स ॥           | 1       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | एए वि मए लिहिया महिसा बबरोप्परेण सुञ्जांता । रागदोस-वसद्दा सारंगा सुञ्जामाणा य ॥                |         |
| 8  | ईसा-बसेण एए भवरोध्पर-पर:र-वेर-वेलविभा । जुज्झंति पेच्छ पसवो भण्णाण-महातमे छढा ॥                 | 3       |
|    | आहारहा पेच्छसु इमिणा सप्पेण गिलियमो सप्पो । मच्छेण पेच्छ मच्छो गिलिओ मयरो य मयरेण ॥             |         |
|    | विद्युण हुओ बिद्दुओ ईसा-भादार-कारणा कोइ। सिहिणा य मसिजंतो सुयंगमेसो मए लिहिनो ॥                 |         |
| 6  | एयं च पेच्छ सुंदर चित्तं चित्तिमि चितियं चित्तं । मञ्जू-परंपर-माली जीवाण कमेण णिम्मविया ॥       | 6       |
|    | एला मए वि लिहिया वणम्मि सर-भारएण भममाणी । खुया तंतु-णिबद्धा गहिया एबाऍ खुवाए ॥                  |         |
|    | ए दो वि य कोलियओ सममाजीए छुहा-किलंतीए । घरहारियाएँ गहिओ पावो पावाए पावेण ॥                      |         |
| ¥  | घरहारिया वि एसा कह वि भर्मतीए तुरिय-गमणाए । सामाए इमा गहिया चुक्कइ को पुष्व-कम्मस्स ॥           | 9       |
|    | एसा वि पेच्छ सामा सहसा पडिकण गयण-मग्गाओ । कोवायएण गहिया पेच्छसु णरणाह कम्मस्स ॥                 |         |
|    | भोवायमो वि एसो णिवडिय-मेत्तेण जाव उट्टेइ । ता रण्ण-बिरालेणं गहिस्रो लिहिस्रो इमो पेष्छ ॥        |         |
| 12 | एसो वि पेच्छ पायो रण्ण-बिरालो बला णिवहिएण । कोलेणं गहिको हिय सुतिक्ख-दाढा-करालेणं ॥             | 12      |
|    | कोलो वि तक्खणं थिय आहारट्टा इमेण पायेण । हम्मइ य चित्तपुणं पेच्छसु चित्ते वि चित्तेणं ॥         |         |
|    | भह एसो वि हु दीवी दाढा-वियराल-मीम-वयणेण। लिहिओ हि स्नलिजंतो खर-णहरा-वज्ज-घाएहिं॥                |         |
| 15 | ए.यो वि तक्खणं चिय पेच्छसु वग्घो इमेण सीहेण। फालिजंतो लिहिनो कर-करवसेण तिक्खेण॥                 | 15      |
|    | एसो वि पेच्छ सीहो जाव ण मारेइ दारुगं वग्घं। ता गहिओ भीमेणं सरहेण पहाविणा पेच्छ ॥                |         |
|    | इय भवरोप्पर-यत्ता यत्ता पाविम्म णवर दुक्खत्ता । रायदोम-वसत्ता सत्तुम्मत्ता भमंति इदं ॥          |         |
| 18 | 🖇 ३०० ) एयं पि पेच्छ णरयं कुमार लिहियं मए इह पडम्मि । बहु-पाव-पंक-गरुया झस त्ति णिवडंति जस्थ जि | या ॥ 18 |
|    | एए ते मे लिहिया उववर्जता कुडिच्छ-मज्झिम । बहु-पूर-वसामिस-गढिभणिम बीभच्छ-भीसणए ॥                 |         |
|    | एत्थ य जाय श्विय से णिवर्डता एत्थ मे पुणो लिहिया। णिवर्डता वज्ज-सिलायलम्मि उय भग्ग-सन्वंगा॥     |         |
| 21 | भह एए परमाहम्मिय ति पावंति पहरण-विहत्था । हण-छुंप-भिंद-छिंदह मारे-चूरेह जंपंता ॥                | 21      |
|    | एए ते तेहिँ पुगो घेसूणं जलण-तत्त-तउयम्मि । छुब्भंति दीण-वियणा विरसा विरसं विरसमाणा ॥            |         |
|    | पुण भिजंति पुणो दीहर-तिक्खासु वज-सूरुासु । जेहिँ पुरा जीयाणं बहुसो उप्पाइयं दुक्खं ॥            |         |
| 24 | एए वि पुणो जीवा विरसं विरसंति गरुय-दुक्खता । पुराण एत्थ तंबं मुहम्मि बह गालियं गलियं ॥          | 24      |
|    | एए पुण वेयरणि धावेता कह वि पाविया तीरं । डज्झंति तत्थ वि पुणो तउ-ताविय-तंब-सीसेहिं ॥            |         |
|    | एसा वि वहइ सरिया वेदरणी तत्त-जल-तरंगिष्ठा । एत्थ य झंपाविडया झित विलीणा गया णासं ॥              |         |
| 27 | अह पुण संगहिय चिय भीम-महाकसिण-देह-भंगिछा । एत्थ विभिज्ञंति पुणो वणस्मि असि-ताल-सरिसस्मि ॥       | 27      |
|    | एए वि मए लिहिया फालिजंता बला य बलिएहिं। करवत्त-जंत-जुत्ता खुत्ता बहु-रुहिर-पंकम्मि ॥            |         |
|    | एए वि पुणो पेच्छसु भवरोप्पर-सिंव-वग्व-रूवेण । जुड्झंति रोइ-भावा संभरिको पुच्व-वेरि सि ॥         |         |
| 30 | एए वि पेच्छ जीवा णरए वियणाएँ मोह-मूढ-मणा । विरसंति पुणो वीणं खर-विरसं भीसणं सहसा ॥              | 30      |
|    | एत्थ य कुमार एए णरए बहु-दुक्ख-लक्ख-लक्खम्म । तेत्तीस-सागराई भमंति णिचं ण संदेहो ॥               |         |
|    | ुँ ३०१) एयं पि मए लिहियं कुमार सग्गं सुओवएसेण। जत्थ य जंति सडण्णा बहु-पुण्ण-फलं अणुहवंति॥       |         |
| 33 | ता पेच्छ ते वि णरवर संयणिजे दिव्य-वस्थ-परधरिए । उवयजंता जीवा मणि-कंडल-हार-संच्छाया ॥            | 33      |

<sup>1)</sup> P सिंहण वसहरसं. 2) P एते, P महिआ, JP वसङ्घा (?). 3) प्रणा P एते for एए, P पोस पसरं for प्रस्तेर, J प्रसंक्ते. 4) प्रशंमि for इमिणा, P लिहिओ for गिलिओ. 5) P कारणे को वि ।, P अयंगमो एस मे लिहिओ. 6) P सुचित्त for चित्तं after सुंदर, P परंपरमाणीए, P om. जीवाण कमेण etc. to भममाणीए. 7) प्रत्ता, J स्ताए. 8) प्र प्रहारिअए, P repeats पावो. 9) P भमतीए तु तुरियगमणाए ।, P गिलिया for गिहिया. 10) प्रओवातएण, P ओवाएणं. 11) JP ओवातओ, P मेरो ण. 13) P म for य, P चित्तें वि वितेणं. 14) P विकराल, P om. लिहिओ हि स्त, J om. हि, P लिब्जंतो सरणरहावक्जथाएत्ति ॥ as the 2nd line. 15) P गिलिब्जंतो, J काकरवंतेण. 16) P महावणे for पहाविणा. 17) P writes सत्ता thrice, J दुक्खंता, P रागहोस, P सत्तुसत्ता, प्र भवंति हहं. 18) P पहु for बहु, P उहाड for हास. 19) P एते ते, J उवविक्जंता P उवडक्कंता, J वस for वसामिस. 20) J उवदग्गसब्बद्धा ॥. 21) P अह पत्ते परमाहम्मिए त्ति, P धावंति for पावंति, P धणकुपिंदरह मारे तूरेह. 22) P एतेहिं पुणो धक्कण पारया जलण, P वयणा for विमणा. 23) P एते for एए, P जीवाणं, P उत्पाहओ दुक्छं. 24) P अ for अह, J अह गलियं, P om. गलियं. 25) J उण. 26) J य for वि, P वेयरणी, P नाम for तत्त, P उद्धावति for हात्ति, P पासं for णासं. 27) P संगल्यि, P महाकसण, P वि छिज्जंति. 28) P एते वि, P बहुमहिंदर. 29) P एते वि गुणो, P वम्बवेण ।, J संभरिउं, P वेर त्ति. 30) P एते, P repeats वियणाए, J मूढवण-सण्णा ।, P णो for पुणो. 31) P om. य, J एते, P om एथ, P दुक्खा, P भमंति णचं. 32) P एयं मि मए, J एत्य for जस्थ, P सउणा, J बह for बहु. 33) P सिठायले for सप्रिजे ( which is a marginal correction of the former in J also), P om. वस्थ, P वस्थिए । P उववक्जंती.

24

27

30

18 असविय।

24

27

30

एए उण उववण्णा दिव्वालंकार-भूसिय-सरीरा । सोहंति खलिय-देहा दिव्वा दिव्वेहिँ रूवेहिँ ॥ 1 एसो देव-कुमारो रेहइ देवी-सएहिँ परियरिओ । भारण्ण-मत्त-मायंग-सच्छमो करिणि-जुहेहिं ॥ एसो उण सुरणाहो अच्छह अत्याण-मज्ज्ञयारिमा । बहु-देवीयण-देवीहिँ परिगक्षो माण-परिबद्धो ॥ 3 एसो पुण भारूहो उपरि एरावणस्य दिम्बस्स । विज्ञुज्जल-जालावलि-जाला-मालाहिँ दिप्पंतो ॥ एसो वि को वि देवो लिहिओ सुर-पेक्खणं पलोएंतो । णट्टोवयार-सरहस-हाविर-भावाओ देवीओ ॥ एयाओ पुण पेच्छम् मंथर-गमणाओ पिहल-जहणाओ । तणु-मञ्ज्ञेण य थणवल-रेहिरंगीओं ललियाओ ॥ 6 एचा पुण विलयाओ गायंति सुइं-सुहेण तुट्टाओ। अच्छइ थंभिय-मणसो गीएण इसो वण-गओ व्व ॥ एवाण वि एत्य पुणो कुमार दे पेच्छ विलिहिया एए । किब्बिसिया णाम सुरा किंकर-सरिसा इमे बहुमा ॥ एए परिवेयंता दुक्खं वेदेंति णिथ्य संदेहो । एसो एथ्य महप्पा अम्हे उण किंकरा जाया ॥ 9 एसो वि को वि देवो चवणं णाऊण असलो अहरा । परिहीयमाण-कंती मिलाण-मस्रो दुई पत्तो ॥ अण्णो वि एस जीवो विरुवह कलुणं सुदीण-मण-जुत्तो । हा हा अहं अउण्णो संपद्द पिंडहामि असुद्दिमा ॥ प्सो वि को वि देवो विलवंतो चेय देवि-मज्ज्ञाओ । पवणेण पईवो इव झिल ण णाओ कहिँ पि गओ ॥ 13 एयं कुमार सन्वं देवन्तणयं मए वि लिहिऊण । एसी पुणी वि लिहिओ मोक्खो अचंत-सुभ-सोक्खो ॥ एरथ ण जरा ण जम्मं ण बाहिणो णेय मरण-संतावो । सासय-सिव-सुइ-ठाणं तं चेय सुहं पि रमणिजं ति ॥ 15 एवं कुमार, तेण साहिए तम्मि तारिसे संसार-चक्ष-पहम्मि पद्मक्खीकए चिंतियं मए। 'भहो, कट्टो संसार-वासो, दुग्गमो 15 मोन बन्मगो, दुनिखया जीवा, असरणा पाणिणो, विसमा क्रम्म-गई, मूढो जणो, णेह-णियलिओ लोओ, असुइयं सरीरं, दारुणो विस्रकोवभोत्रो, चवलं चिसं, वामाई अक्खाई, पश्चक्ख-दीसंत-दुक्ख-महासागरोगाढ-हियओ जीव-सत्थो ति ।

मणुयाण णिथ सोक्खं तिरियाण ण वा ण बावि देवाण। णरण पुण दुक्खं चिय सिद्धीए सुहं णविर एकं ॥' चिंतयंतेण भणियं मण्। 'अहो तण् लिहियं चित्तवढं, सञ्बहा ण तुमं मणुओ, हमेण दिन्व-चित्तयम्म-एडप्पयारेण 21 कारणंतरं किं पि चिंतयंतो दिन्वो देवलोयाओ समागओ'ति। एवं भणंतेण दिहं मण् तस्स एक्क-पण्से अण्णं चित्तयम्मं। 21 भणियं च मण् 'अहो उवज्ञाय, एवं पुण हमाओ संसार-चक्काओ अहरित्तं, ता हमं पि साहिज्ञउ मज्झं'ति।

्र ३०२ ) इमं च सोऊणं दंसिउं पयत्तो उवज्झाओ । कुमार,

प्यं पि मए लिहियं पेच्छसु सुविभत्त-रूव-सविभायं। काणं पि दोण्ह चरियं भवंतरे आसि जं वत्तं॥
एसा चंप ति पुरी लिहिया धण-रयण-कणय-सुसमिद्धा। दीसंति जीय एए पासाया रयण-पेंगिछा॥
दीसह णायर-लोओ रयणालंकार-भूसिओ रम्मो। दीसह य विविण-मग्गो बहु-धण-संवाह-रमणिओ ॥
एसो वि तत्थ राया महारहो णाम पणइ-दाण-परो। अच्छह तं पालेंतो लिहिओ से मंदिरो एत्थ ॥
एत्थ य महामहप्पा भणदत्तो णाम बहु-धणो विणओ। देवी य तस्स मजा देवि व्व विलास-रूवेण॥
ताणं च दोण्ह पुत्ता दुवे वि जाया मणोरह-सप्हिं। ताणं चिय णामाइं दोण्ह वि कुलमित्त-भणमित्ता॥
ताणं जायाणं चिय णिहणं से पाविओ पिया सहसा। अत्थं सब्वं चिय से परिगयमाणं गयं णिहणं॥
णिज्ञीण-विहव-सारा परिवियलिय-सयल-लोय-वावारा। परिहीण-परियणा ते दोगाचं पाविया विणया॥
एक्का ताणं माया अवरो से ताण णित्थ बंधुयणो। अक्य-विवाहा दोण्णि वि कमेण अह जोक्वणं पत्ता॥
भणिया ते जणणीए पुत्त मए बाल-भाव-मुद्धयरा। तुम्हे जीवावियया दुक्तिय-क्रममाहँ काऊण॥

<sup>1 &</sup>gt; उम एते, P लंकारम्बिलासह्तेण । and further adds ताणं च दोण्ह पुत्ता etc. to जिह्नणं। निझीसियसरीरा before सोहंति etc. as at 11. 29-31, p. 190, उ दिन्ने for दिन्ना. 2 > P देविकुमारो, P सच्छिमो करणि . 3 > P उण सरणाहो, P देवी उण, P पिडिंगओं . 4 > उपसो उण, P om. दिन्नस्स, उ नजुज्जन्नल्णाविल, P दिप्पंता. 5 > उण होवहारसहरिस-, P एजीनवार-, P हाविरहावाउ . 6 > उम पुणो, P पेहुलन्नएगाओं, उ नहणाओं। थणमन्नहोण, उ adds स before रेहिरं . 7 > उ पता P प्याओं, P उहाओं।, P नणमंत्र व्य . 8 > P प्या ति, P तिलहिया एते ६ 9 > P पते, उ परिवेपंता, P नेपंति णात्थ, P एडसो, rather [अणों] उण. 11 > P अणों, P अउणों. 12 > उ नेव. 13 > P inter. वि क्ष पुणों, उ नुह-, P न्साक्तों। 14 > P om. ण after जरा, P निहिणा, P संतनानों। सासंग सिंगं हाणं, उ मुहं परमणिष्मं ॥ इति ॥ . 15 > P adds च after एतं, P चक्के पुजी, उ om. मण् अहों. 16 > P लोहों for लीओं. 17 > उ निसयोंगोओं, P om. चनलं चित्तं, उ अन्तवहं, P पुष्कत्वं, उ आह रिज गाह, P ति र्वा कि कि पुणे, उ मुहं परमणिष्मं ॥ इति ॥ . 15 > P adds च after एतं, P चक्के पुजी, उ om. मण् अहों. 16 > P लोहों for लीओं. 17 > उ निसयोंगोओं, P om. चनलं चित्तं, उ अन्तवहं, P पुष्कत्वं, उ आह रिज गाह, P ति र्वा कि ति पुणे, अ कितिरंतं, P ला वा ण याति, P देवेण। and further repeats णर्ण वामावं अन्तवां ele. to ण यानि देवेण।. 20 > P चितियं तेण, P om. मण्, P चित्तियंमपहसारेण. 21 > उ देवलोगाओं, उ तक्कप्पप्से, P अतं चित्तयमं . 22 > उ एवं पुणे, उम अतिरित्तं, P सादिज्जओं मज्झ ति . 23 > उ उअज्झाओं . 24 > P एवं मि मण्, उ पेच्छन कि पेच्छमु, उ ह्वयविभायं-, P ताणं कि तत्थ, P पालंतो, P लिहिओं में मंदिरे . 28 > उ भणिमित्तो णाम बहुषणो धणिओं . 29 > उ om. च, उ दोणहं, P inter. धणिस्त and कुलमित्तं िता) . 30 > P णिहणं स पिया सहसा, उ परिगमाणं . 31 > P निजीण, P दोणकं . 32 > P एक्शण नाण माया, P -तियाहा . 33 > P वियाय कि वियया .

| 1  | एणिंह जोव्यण-पत्ता सत्ता दाऊण मज्झ बाहारे। ता कुणह कि पि कम्मे हेय भणिरि पेच्छ मार्य से ॥            | 1  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | एए वि मए लिहिया लग्गा णिययम्मि वणिय-कम्मिमा । तत्थ वि य णित्थ किंचि वि जेण भवे भंड-मोहं ति ॥         |    |
| 8  | अह होइ किंचि तथा वि जं चिय गेण्हंति भंड-जायं ति । जं जं घेण्यइ दोहिँ वि तं तं एक्केण विकाए ॥         | 8  |
|    | जं एकेण गहियं मग्गिजह तं पुणो वि अद्धेण । अद्धेण जं पि किणियं वसद तं ताण पाएणं ।।                    |    |
|    | इय जाणिडं विणिजं णिथ अउण्णेहिँ किंचि लाई ति । ताहे लग्गा किसि-करिसणिम्म कह-कह वि णिध्विण्णा ॥        |    |
| 6  | § ३०३ ) एए ते मे लिहिया हल-णंगल-जोत्त-पग्गह-विहस्था । अत्ताणं दममाणा गहिया दारिइ-दुक्खेण ॥           | 6  |
|    | जं फिंनि घरे घण्णं सब्दं स्नेत्तिम तं तु पक्लितं । मेहा ण मुयंति जलं सुक्तं तत्थेय तं घण्णं ॥        |    |
|    | <b>बह</b> ते तं चह्रकणं करना थोरेसु कह वि दुक्खत्ता । एए मण् वि किहिया भारोविय-गोणि-भरयाला ॥         |    |
| 9  | एए वि ताण थोरा तिस्तर्य होऊण वाहिया सब्वे । णीसेसं ते वि मया तत्थ विभगा अउण्णेण ॥                    | 8  |
| •  | वित्ती ए संतुट्टा पर-गेहे अच्छिउं समाहत्ता । एत्थ वि एसो सामी ण देइ वित्ती अउण्णाण ॥                 |    |
|    | एए पुणो वि ते स्विय वेरग्गेणं इमं परिश्वइउं । भण्णत्य पुरवरीसुं उवागया जाय-णिब्वेया ॥                |    |
| 12 | एत्थ वि एए भिक्खं भमंति घरयंगणेसु भममाणा। ण रुईति तत्थ वि इमे वे.ण वि कम्मेण असुहेणं॥                | 12 |
|    | एवं च ते कमेणं पत्ता णिब्वेय-दुक्ख-संतत्ता । रयणायरस्स तीरं अत्थं परिमग्गिरा वणिया ॥                 |    |
|    | ताव य को वि इमो सो परतीर पत्थिको इहं वणिको । घेतूण बहुं भेडं जाणं भरिऊण विस्थिण्णं ॥                 |    |
| 15 | पुसो मो तेहिँ समं विणिशो भणिशो वयं पि वश्वामो । देजसु अम्हं वित्ती जा तुह पिडहाइ हिययस्स ॥           | 15 |
|    | विणएण वि पश्चिवण्णं एवं होउ ति वश्वह दुवे वि । दाहामि महं वित्तिं भण्णाण वि जं दईहामि ॥              |    |
|    | एयं तं पोयवरं कुमार एयम्मि सिलल-मज्ज्ञस्मि । एम्मोक्कियं जहिष्कं भवलुब्बत्तंत-विजयाहिं ॥             |    |
| 18 | एयं समुद्द-मज्झे वच्चइ जल-तरल-वीइ-हेलाहिं। सहसा भइ फुडियं चिय लिहियं तं पेच्छ बोहित्थं॥              | 18 |
|    | एए वि विणयउत्ता दुवे वि सिललिम दूर-तीरिमा। कह कह वि णि <b>बुहुं</b> ता फलयारूढा गया दीवं ॥           |    |
|    | तरिऊण महाजलहिं एए पुच्छंति एस को दीवो । एसो इमेर्हिँ कहिओ केहि मि जह रोहणो णाम ॥                     |    |
| 2) | एयं मोऊण इमे छट्टं जायं ति हरिसिया दो वि । भवरोप्पर-जंपंता एए मे विलिहिया एत्थ ॥                     | 21 |
|    | एयं तं दीववरं जस्थ अउण्णो वि पावए अस्थं । संपद्द ताव खणामो जा संपत्ताईँ रयणाह ॥                      |    |
|    | 🖇 ६०४ ) एवं भणिऊण इमे खणिउं चिय णवर ते समाढत्ता । दियहं पि अह खणंता ण किं चि पावंति ते वरया ।        | 1  |
| 24 | अह तत्थ वि णिव्विण्णा अल्लीणा कं पि प्रिसं पुरिसं । घाउव्वायं घमिमो त्ति तेण ते किं पि सिक्खिविया ॥  | 24 |
|    | तथ्य वि खणंति गिरि-कुहर-पत्थरे णट्ट-सयल-पुरिमस्या । ते चिय धर्मति सुइरं तत्थ वि छारो परं हत्थे ॥     |    |
|    | तत्थ वि तेणुव्विमा लम्मा अह खेलिउं इमे जूयं। एत्थ वि जिणिऊण इमे बद्धा सिहएण ते विणया ॥               |    |
| 27 | कह-कह वि तत्थ मुक्का रूग्गा भोरूग्गिउं इमे दो वि । तत्थ वि एसो जाओ संगामो पाडिया बद्धा ॥             | 27 |
|    | एत्थ वि चुक्का मुक्का अंजण-जोएसु णेय-रूवेसु । अंजंति य णयणाई उवघाओ जाव से जाओ ॥                      |    |
|    | <b>अह पुण ते श्विय एए कं पि इमं गहिय-पोरथय-करग्गा। पुरक्षो काउं पुरिसं बिलम्मि पविसंतया लिहिया।।</b> |    |
| 30 | एत्थं किर होहिइ जक्खिण त्ति अम्हे वि कामुया होहं। जाव विगरारु-वयणो महमा उद्धाइको वग्घो ॥             | 30 |
|    | एए ते चिय पुरिया मंतं गहिदाण गुरुयण-मुहाओ । सुदा-मंडल-पमएहिँ साद्दणं काउमाढत्ता ॥                    |    |
|    | एत्थ वि साहेंताणं सहसा उद्धाइको परम-भीमो । रोहो रक्खस-रूवी पुष्व-कको पाव-संघाको ॥ सञ्वहा,            |    |
| 33 | जं जं करेंति एए पुष्व-महा-पाव-कम्म-दोसेण। तं तं विहब्द सम्बं वालुय-कवलं जहा रहयं॥                    | 33 |

<sup>1)</sup> प्रसद्दा for सत्ता. 2) P एते वि माइभिणया लगा, P किंची जेण. 3) J inter. तत्थ & किंचि, J adds ता before जं निय, P मंहमुहं पि।, P om. वि, J om. one तं, J विकाइं for विकाए. 4) J तत्थाण for तं ताण. 5) J ता for ताहे. 6) P एते ते, P गहिता दारिइरक्खेण. 7) P धणं सक्वं. 8) P लगा घोरेसु, P व for वि, P एते. 9) P एते, P ताण घोरा, P सत्थो for सक्वं, P णीसंसे for णीसेसं. 10) P मी for सामी, P देति. 11) P एते, P परिक्वइओ । 12) P एते, P घरपंगणेसु. 14) इमा सा परतीरं, P बहु. 15) P repeats भणिओ. 16) P दाहामि तुहं वित्ती. 17) J P एतं, J पोतवरं P पायवर, P एतंमि, P धवलधुक्वंत. 18) P एतं, P न्वीतिहेलीहें, P अह for तं. 19) P एतेंवि, P om. one कह, P वि णिउत्तंता फल्इडा. 20) P एते, P इमोण for इमेहिं, P केइ मिह जह. 21) P एतं, P लढं, P एते, P विलिया. 22) P एतं, P तत्थ अतन्नो for जस्थ अउण्णो. 23) P एता ए for निय णवर, P ता णं for ता ण, J ताण इंन्ये. 24) P अहीणा किंपि, P पुरि for पुरिसं. 25) J निर for चिय, P हस्थो. 26) P विनया। अहता खेखिंड इमे. 27) P नुक्का for मुक्का, P इसो for एतो. 28) P तत्थ for एत्थ, J जोएसु णायहतेसु । अंजोति, J उवग्यतो. 29) J एते कि पि अर्ड, P इमं महिय-, P करमं, J पुरिसं पिलंमि, P पुरसंतया. 30) P एत्थ किर होहिति, J विअराल. 31) J एते, P गुरुथमुहाओ. 32) J सार्थेताणं P साहंताणं. 33) P एते, P विहडसक्वं.

| 1                   | बह एए एयं जाणिकण णिव्विण्ण-काम-रह-भोगा । देवीष् पाय-विष्ठया चिद्वति इमे सुह-णिवण्णा ॥            | Ţ   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                     | एत्य वि सा हो देवी कत्थ वि अण्णत्य पविसया तूरं। एए वि पेच्छ वरमा सेकरपंभोवमा पिडमा ॥             |     |
| 8                   | दियहेहिँ पुणो पेच्छपु सयकाहारेण विज्ञय-सरीरा । अद्विमय-पंजरा इव णिग्विण्णा उद्विचा दो वि ॥       | 8   |
|                     | § ३०५ ) कह कह वि समासत्था एए भणिकण इय समावत्ता । अन्वो देन्वेण इसो रोस्तो अम्हाण णिव्यदिको ॥     |     |
|                     | र्ज जं करेसु अम्हे आसा-तण्हालुएण हियएण। तं तं भंजइ सब्वं विहिदासी पेच्छ कीवेण ॥                  |     |
| 6                   | भन्हाण चिरत्थु इमं चिरत्थु जीवस्य णिप्फलं सन्वं । घडियम्हे देखेणं बहो ण जुत्तं इमं तस्य ॥        | 6   |
|                     | किं तेण जीविएणं किं वा जाएण किं व पुरिसेणं। जस्स पुरिसस्स देख्वो अम्हाण व होइ विवरीको ॥          |     |
|                     | दीसंति केह पुरिसा किम्म वि कम्मिम्म सुर्थिया बहुसो । अस्हे उण गय-पुण्णा एक्सिम वि सुर्थिया णेम ॥ |     |
| 9                   | ता अम्ह हो ण कर्जं इमेण जीवेण दुक्ख-पउरेण । शारुहिउं अहवा गिरियडम्मि मुखामु असाणं ॥              | 9   |
|                     | एयं चेय भणंता पत्ता य इमे चडर-सिहरम्मि । एयं च चडर-सिहरं लिहियं मे पेच्छ णरवसहा ॥                |     |
|                     | एत्थारुहंति एए पेच्छसु णरणाह दीण-विमण-भणा । आरूढा सिहरम्मि उ भत्ताणं मोत्तुमाढत्ता ॥             |     |
| 12                  | भो भो गिरिवर-सिहरा जइ तुह पडणो वि अत्थि माहप्यो । तो अम्हे होज्ञामो मा एरिसया परभवन्मि ॥         | 12  |
|                     | इय भणिउं समकारूं जं पत्ता घत्तिउं समाहत्ता । मा साहसं ति भणियं कस्थ वि दिम्बाए वायाए ॥           |     |
|                     | सोऊण इमं ते श्विय दुवे वि पुरिसा ससन्द्रासा सहसा। भालोइउं पयत्ता दिसाओ पसरंत-णयणिल्ला ॥          |     |
| 15                  | केणेत्थ इमं भणियं मा हो एयं ति साहसं कुणह । सो अम्ह को वि देवो मणुओ वा दंसणं देह ॥               | 15  |
|                     | गुत्थंतरम्मि गरवर पेष्ळसु एयं सवस्सिणं घीरं । परिसोसियंगमंगं तेएण य पज्जलंतं वा ॥                |     |
|                     | एएण इसं भणियं बिलिया ते तस्स चेय मूरूम्मि । भह वंदिऊण साहू भणिओ दोहिं पि एएहिं ॥                 |     |
| 18                  | 🖇 ३०६ ) भो भो मुणिवर सुब्वड कीस तुमे वारियम्ह पडणाओ । णणु अम्ह साहसमिणं जं जीवामो कह वि पावा ।   | 118 |
|                     | भणियं च तेण मुणिणा वर-पुरिसा तुम्ह किं व वेरगं। भणिओ इमेहिँ साहू दारिदं अम्ह वेरगं।।             |     |
|                     | तेण त्रि ते पडिभाणिया कुणह य अत्थस्य बहुविह-उवाए । वाणिजं किसि-कम्मं ओलग्गादी बहु-वियप्पा ॥      |     |
| 21                  | तेहि वि सो पडिभणिओ भगवं सब्वे वि जाणिया एए । एक्केण वि णो किंचि वि तेण इमे अम्ह णिष्विण्णा ॥     | 21  |
|                     | मुणिणा पुणो वि भणियं एए सुरु३हि णो कया निहिणा । जेण सहं तुह भणिमो करेह तेणं विहाणेणं ॥           |     |
|                     | भणियं च तेहिँ भगवं आइस दे केण हो उवाएण। अत्थो होहिइ अम्हं मुहं च परिभुंजिमो बहुयं॥               |     |
| 24                  | भणियं च तेण मुणिणा जद्द कर्जं तुम्ह सम्ब-सोक्खेहिं। किसि-कम्म-वणिजादी ता एए कुणह जैतेण॥          | 24  |
|                     | कुणसु मणं क्षामणयारयं ति देहामणेसु बित्थिण्णे । पुण्णं गेण्हसु भंडं पिडभंडं होहिइ सुहं ते ॥      |     |
| 8                   | ह कह वि किसिं करेसि, ता इमं कुणसु ।                                                              |     |
| 27                  | मण-णंगलेण पूए सुपत्त खेत्तिम्म वाविए बीए। सयसाहं होइ फलं एस विही करिसणे होइ॥                     | 27  |
| 8                   | ह कह वि गोवालणं कुणसि, ता इमं कुणसु।                                                             |     |
|                     | 🖇 ३०७ ) गेण्हसु आगम-लउडं वारे पर-दार-दब्ब-खेतेसु । इंदिय गोरुययाई पर-छोए लहसि सुह-बित्ति ॥       |     |
| <b>3</b> 0 <b>¥</b> | ह कम्मं ता करेसि, ता इमं कुणसु ।                                                                 | 30  |
|                     | जं जं भणाइ सामी सब्वण्णू कुणह भो इसं कम्मं । तं तं करेह सब्बं अक्खय-वित्तीय जद्द कर्ज ॥          |     |
| 8                   | रह वसह जाणवत्तेण, ता इमं कुणसु ।                                                                 |     |
| 33                  | कुण देह जाणवत्तं गुणरयणाणं भरेसु बिमलाणं । भव-जल्लहिं तरिऊणं मोक्खईावं च पावेह ॥                 | 33  |

<sup>1 &</sup>gt; P एते एनं, J तं for एवं, P णिव्ववव्रकामरइअभोगा, P सुहनिसन्ना ।। 2 > P om. हो, P विश्वा for वर्या, J बहिया for पिडिया. 3 > P अद्दिमयं. 4 > P एते, P देवेण, J णिव्वरिओ. 6 > P om. हमं घिर्र्यु, J घडिअम्हो P घिडिओ म्हे, P देवेणं. 7 > P देवो, P वि for व. 8 > P केनि for केह, P कंगं वि. 9 > J जीएण, P आह्वं रं, J अह for अहवा, P मुब्बम्ह for मुझामु. 10 > P एतं, P पुदर for चुदर, P वर for च चुदर. 11 > P एते, P दीव for दीण, J om. उ. 12 > P पहणा वि, P परिभविम. 13 > J जाअता for अं पत्ता, P पत्ता घेत्तिउ, P om. मणियं, P adds भणिया after वि. 14 > P सुझस्ता, P आलोहयं, J पयरंत-15 > P वि दोवों, P देओ for देह. 16 > P पेच्छह एनं तबिसणं, J परिसेसि . 17 > P एए हमं, P भणिया, P एयस्स for ते तस्स, J साहूं, J दोहं पि. 18 > P पब्बओ for सुब्बउ, P वारिया अम्ह. 19 > P inter. किंव (P किम्ब) & तुम्ह, P तुह for तुम्ह, P दोहं पि. 18 > P पब्बओ for सुब्बउ, P वारिया अम्ह. 19 > P inter. किंव (P किम्ब) & तुम्ह, P तुह for तुम्ह, P दोहं पि. 18 > P अहारस ढेकोण, P होही अम्हं, J पिडिश्रिकी. 21 > J तेहिमिसो पिडिभिणेसी, P एते ।, P णा for णो. 22 > J करेसु. 23 > P आहारस ढेकोण, P होही अम्हं, J पिडिश्रिकी. 24 > J om. तेण, P अत्ये for सुब्ब, P कम्मा विणिजाती ता, J एते कुणस्. 25 > P कुपेसु for कुणसु, J अमणवारयं ति P आमणआयरंति, P देहामणे, P धुवं for पुण्णं, P अहं हो हो पण्ण सोक्यं तो ।। for अंटं etc. 26 > P वि किंह करेंसु, J किंसि करेसि. 27 > J पूर्त सुप्यत्त, P पूसुपत्त, P टाविण for वाविष्, P स्मसोड, P करिसणा. 28 > P गोवाळत्तणं, P om. कुणिस ता हमं. 29 > P गोह्वाई, P ळहसु. 31 > P adds होइ before कुणह, P मं for भो हमं. 33 > J कुण जाणवत्त देहं, P तरेसु for भरेसु, P मोवख दोवं पि पा .

| <sup>1</sup> भह स्रणसि रोहणं, ता इमं कुणसु ।                                                                                                                                   | 1             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| णाणं कुण कोहारूं खण कम्मं रोहणं च विस्थिषणं । अहरा पानिहिस्सि तुमं केवल-रयणं अणग्वेजं ॥                                                                                        |               |
| <sup>े8</sup> भह कुणह थोर-कम्मं, ता इमं कुणसु ।                                                                                                                                | 3             |
| मण-योरं भरिकणं भागम-भंडस्स गुरू-संयासाक्षो । एयं हि देसु कोए पुण्णं ता गेण्ह पहिभंडं ॥                                                                                         |               |
| <b>मह मिक्लं भ</b> मसि, ता कुणसु ।                                                                                                                                             |               |
| <ul> <li>गेण्हसु दंसण-भंडं संजम-कच्छं महं करंकं च । गुरु-कुल-घरंगणेसुं भम मिक्खं णाण-मिक्खट्टा ॥</li> </ul>                                                                    | 6             |
| भण्णं च जूयं रमियं, तं एवं रमसु ।                                                                                                                                              |               |
| संसारम्मि कडिसे मणुयत्तण-किसि-जिय-बराडीए । पसं जङ्गलामिणं मा घेण्यसु पाव-सहिएण ॥                                                                                               |               |
| 9 <b>भ</b> ह घाउच्चायं ते घमियं, तं पि                                                                                                                                         | 9             |
| तव-संजम-जोएहिं काउं श्वत्ताणयं महाभाउं । धम्मज्याण-महिगाए जह सुज्यह जीय-कणयं ते ॥                                                                                              | ช             |
| र्षि च राइणो पुरमो जुजिसयं तुरहेहिं। तत्थ वि,                                                                                                                                  |               |
| 12 भोलगाह सब्वण्णू इंदिय-रिउ-डामरेहिँ जुज्ज्ञासु य । तव-कड्किय-करवाला जद्द कर्ज सिद्धि-णयरीए ॥                                                                                 | 12            |
| भह महात्तणं कुणसु ।                                                                                                                                                            |               |
| संजम-कच्छं अह बंधिऊण किरिया-बलम्मि ठाऊण । हणिऊण मोह-मछं जय-णाण-पढाइयं गेण्ह ॥                                                                                                  |               |
| 15 किं च औजणजुली तुम्हेहिं कया, तं पि सुणेसु ।                                                                                                                                 | 15            |
| संजम-दंखण-जोयं-णाण-सलायाए अंजियच्छ-जुओ । पेच्छसि महाणिहाणे णरवर सुर-सिद्ध-सुह-सरिसे ॥                                                                                          |               |
| अण्णं च असुर-विवरे तुब्से पविद्वा आसि । तत्थ वि,                                                                                                                               |               |
| 18 णाण-जलंत-पदीवं पुरक्षो काऊण किं पि भायरियं । बिसिउं संजम-विवरे गेण्हह सिद्धिं भसुर-कण्णं ॥                                                                                  | 18            |
| § ३०८ ) किं च मंतं साहिउं पयत्ता, तं च इमिणा विहाणेण साहेयब्वं । अवि य ।                                                                                                       | •0            |
| समयम्मि समय-जुत्तो गुरु-दिक्खा-दिण्ण-सार-गुरु-मंतो । सिद्धंतं जवमाणो उत्तम-सिद्धिं छहसि छोए ॥                                                                                  |               |
| 21 अण्णे च देवया आराहिया नुब्भेहिं सा एवं आराहेसु ।                                                                                                                            | 21            |
| सम्मत्त-णिच्छिय-मणो संजम-देवंगणिमा पडिजण । जह ते वरेण कर्जा दिक्खा-देविं समाराहे ॥                                                                                             | 21            |
| एयाई विणिजाई किनि-कम्माई च एवं कीरमाणाई उत्तिम- <b>बहु-णिच्छय-फ</b> लाई होति ण भण्णह ति 'ता भो विणिय                                                                           | ाउ <b>न</b> ा |
| 24 मा णिब्वेयं काऊण पाण-परिचायं करेह । जङ्क सब्वं दुरगञ्च-णिब्वेएण इसं कुणह, ता किं तुम्ह इह पडियाणं                                                                           |               |
| अवसप्पद्, णावसप्पद् । कहं ।                                                                                                                                                    | 416-1122      |
| पुन्व-कय-पाव-संचय-फल-जणियं तुम्ह हो <b>इ</b> दोग्गचं । ता तं ण णास <b>ह चिय जाव ण ण</b> हं तयं पावं ॥                                                                          |               |
|                                                                                                                                                                                | 27            |
| 27 एवं च तस्य णासा ण होई जम्म वि पडण-पंडियस्स । भण्णाम्म वि एस भवतराम्म तह चैय त रहेय ॥<br>ता मा होहिह मुद्धा भयाणुया बाल-मूह-सम-सरिसा । भत्ताण-वज्ज्ञयारा पावा सुगई ण पावेह ॥ | 27            |
|                                                                                                                                                                                |               |
| तभो तेहिं भणियं 'भगवं, कहं पुण जम्मंतरे वि दारिहं पुणो ण होह् ' सि । भगवया भणियं ।                                                                                             |               |
| 30 'जह कुणह तवं विडलं दिक्लं घेतूण गरुय-वेरग्गा। ता हो पुणो ण पेरछह दारिदं अण्ण-जन्मे वि॥'                                                                                     | 30            |
| तओ एवं च णिसामिऊणं इमेहिं भणियं 'भगवं, जइ एवं ता दारिइ-भय-विहलाण सरणं होहि, देसु दिक्खं' ति                                                                                    | । तआ          |

कुमार, दिण्णा दिक्खा ताणं तेण मुणिणा, इमे य ते पग्वह्या, मए लिहिया तवं काऊण समादत्ता। कालेण य इमे ते चेय 33 मरिऊण देवलोगं पाविया। पुणो तस्मि भोए भुंजिऊण एसो एको ताणं चविऊण देव-लोगाओ बारवई णाम णयरी तत्थ 33

<sup>2)</sup> प्र व for च, P अण्यवेयः 4) P मण्घोरं भणिकण आममः, प्रथमि P एतं हो for एयं हिः 6) P दंसणदंदं संद जमसमिई तवं करंकं च। 7) P जूयरमियं, प्रथमं for एवं 8) P कटते, P कति for कित्तः 9) P धाउवायं ते धमिउं तं. 10) P धम्महा for महा, P महम्मी जय सुरुझह जीयक्षणयं. 11) P कि चि राहणो, P जुन्झिओ, प्रचुन्मेहिं. 12) प्रस्तवण्य for सन्वण्णू, P रिओडामएहिं जुन्झिसे, प्र-डामरेहिं जुन्झिसे आ। 13) प्रमुद्धां जुण्ह, P महणं. 14) P किरियः. 15) P कि चि अंजणजुत्तीउ, प्रदुन्मेहिं, प्रसुन् 16) P दंसणजोग्गं, प्रसिद्धः, P सिरोः 17) P सुह् for असर. 18) प्रधृंवं. 19) P कि चि, P साहितन्वं. 20) P om. समयम्मि, P नुरमंतो ।, P सिद्धों लहुसु. 21) प्राण्यः च, P देवता, P दुन्मे सा. 22) प्र र्षा ते, P देवी समाराह । 23) P धताई, प्रशाहं अवणिज्ञह किसिकम्मादीणि एवं कीरमाणा अत्तमद्धुन्णिन्धअफलाई, P adds जाह लोगंमि । before एवं, P adds च after एवं, P ति भो भो वणिउत्ताः 24) प्रमाणन्वेअं, P दोहगां for दुग्गञ्च, P तुम्हाण इह, प्रदोगाचं for दोहगां. 26) प्र-जलियं तुन्म, P दोगचं । तं दाण, P तवं for तथं. 27) P om. वि, P चेवः 28) P होहि मुद्धा, P अत्तावज्ञायारी पावा सुगयं ण पावेति ॥ 29) प्र ततो, P हि for तेहिं, P inter. पुण कि कहं, P adds दा वि after वि, P होहि तिः 30) P कुणिस for कुणह, P दुनखं for दिनखं, P गुरुयः, प्रतम्हा for ताहो, प्रअणजनमानित ॥ 31) P om. च, P दारिहं, P दोहि for होहि, P om. तिः 32) P दिक्खियाणं for दिण्णा दिक्खा ताणं, P मुणिणो दिण्णा हमे य, P repeats जहं एवं ता etc. to मण लिहिया। तवं and adds च before काऊणः 33) प्रदेवलोअं, प्रतम्भ अ भोअ मुं, प्रदेवलोअनाओ, P बारवतीः

1 सीह-रण्णो पुत्तो भाणू णाम नाओ। सो पृत्य उजाणे वहइ, तुमं जो पुण दुइओ से भाषा सो अहं एवं पढं लिहिज्ण 1 तुम्ह पिडबोहणत्यं इहागओ। ता भो भो भाणुकुमार, पिडबुज्झह पिडबुज्झह । भीमो एस संसार-वासो, दुम्मो मोक्ख3 मगो, तरलाओ संपयाओ, हत्थ-पत्ताओ विवसीओ, दूसहं दारिई, सो से एस जीवो, असासवाहं पबत्थाहं। अवि य ।
णाजण इमं सन्वं संसार-महण्णवे महादुक्खं। बुज्झसु भाणुकुमारा मा मुज्झसु विसय-सोक्खेहिं॥ ति ।
इमं च सोजण ईहापोह-मग्गणं करेमाणो धस ति मुच्छिओ भाणुकुमारो। ताव य उद्धाइया पास-परिवत्तिणो वयंसया।
तिहि य आसासिओ सीयलेणं कथली-दल-पवणेणं। समासत्येण य भणियं भाणुकुमारेण।

'तं णाहो तं सरणं तं चिय अह बंधवो महापुरिस । जेण तए हं मूढो एसो सुमराविओ एपिंह ॥ सब्वं सरियं जम्मं पुष्वं अम्हेहिँ जं कयं आसि । तं एयं सब्वं चिय चरियं अम्हेहिँ अणुहूयं ॥

्र ६२०९) एवं च भणमाणो अहं णिवडिओ चलगेसु । पणाम-पच्चित्रिओ य पेच्छामि तं उवज्झायं । भन्नि य । वर-वेजयंति-माला-परियरिए रयण-किरण-विच्छुरिए । दिग्बे विमाण-रयणे मज्झ-गयं रयण-पुंजं व ॥ वर-हार-मउड-राहं वणमाला-घोलमाण-सच्छायं । मणि-कुंडल-गंडयलुङ्कसंत-दित्ती-पयासेंतं ॥

12 भणियं च तेण देवेणं । 'भो भो भाणुकुमार, दिहो तए एस संसार-महाचक्क-वित्थरो, जायं तुह वेरगं, संभरिया जाई, अम्हे 12 ते दोण्णि वि सहीयरा विणय-दारया, पावियाई हमाई दोगगच-दुक्खाई । पुणो तेण रिसिणा संबोहिया, तको एसा रिद्धी पत्ता । तत्थ्य तुमं एको चविकण समागको । ता दुह्हहं मणुयत्तणं, पत्थणीयाई सुहाई, परिहरणीयाई । काण्यय-दुक्खाई, तुरुग-पावणीयं जिणवर-धम्मं, ता सम्बहा ण कर्ज माणुसेहिं भोगेहिं, दिक्खं पिडवज्ज भगवंताणं साहूणं । सैतियं । जेण य पावेसि तुमं । स्रवि य ।

जत्थ ण जरा ण मच्चृ ण वाहिणो णेय सच्य-दुक्खाइं । सासय-सुइं महत्थं तं सिद्धिं पावसे जेण ॥' 18 एवं च कुमार, तेण देवेण भिणए समाणे, मए उम्मुकाई तक्खणं चैय आभरणाई, कयं सयं चेव पंच-मुहियं लोयं उत्तिमंगे, 18 उवणीयं च तेण य दिब्बेणं रयहरण-मुह्पोत्तिया-पिडग्गहादीयं उवगरणं, णिक्खंतो उज्जाणाक्षो । ताव य हाहा-रव-मुहलो वयंस-भिच-सत्थो उद्धाइओ सीह-रण्णो सयामं । भहं पि तेण देवेण तम्हाओ पदेसाओ अवहरिय इह पदेसे मुको । संपयं पुण 🛿 कं पि भायरियं भण्णिस्सामि जस्स मुले पञ्चजं करेमि ति । ता इमिणा युत्तंतेण एत्य वणे भई इमिणा य पञ्चइओ ति । 🗵 इमं च णिसामिऊण भणियं च कुमारेण। 'अहो, महंतो वुसंतो सुंदरो एस संसार-चक्क-पभाओ, णिउणो य भाया दिन्त्रो। कयं तुह भाउयत्तर्ग, तेण पुण्णवंतो तुमं जेर्ण इमं पावियं'ति । इमं च सोऊण महिंदकुमारेण वि गहियं सम्मत्तं 24 पहिन्यणाई अणुष्वयाई । भणियं च महिंदेण 'अहो, एरियो तुमं अम्हाणं णिण्णेहो जेण भगवओ धम्मं णाचिक्खियं'। 24 कुमारेण भणियं। 'महिंद, पुरुव-विहियं एयं णियय-परिणामेण पाविज्ञइ ' त्ति भणिऊण वंदिऊण साहुं उवगया आवासं ति। भणियं च कुवलयचंदेण । 'अहो एरिस्रो एस जिणवर-मग्गो दुग्गमो जेण बहुए जीवा मिच्छा-वियप्प-वामृदा परिव्भमंति 27 संसारे, ण उण सयल-तेलोक-पयड-रूबं पि इसं जिणधम्मं पात्रंति । ता ण-याणामो किं कम्माणं बलवत्तप्पणं, क्षादु 27 जीवस्स मृहत्तर्ण, किं वा जिण-मग्गस्स दुष्ठभत्तर्ण, किं वा बिहार्ण एरिसं चेय सवल-जग-जीव-पत्रत्थ-वित्थरस्य ' ति । एवं भणमाणा केवलि-जिण-साहु-धम्म-सम्मत्त-कहासुं महिंदकुमारस्स दढं सम्मत्त-परिणामं जाणेमाणा संवत्ता तं स्रंधावार-30 णिवेसं । तत्थ कय-कायन्व-वावारा पडियग्गिय-सयल-सेणिय-जणा पसुत्ता । राईए वि पुणो विमले गयणंगणे जिवडमाणेसु 30 तारा-णियरेसु, संचरमाणेसु हरि-णउलेसु गृहा-मुहेसु, राई-खेय-णीसहेसु मयवईसु, चरमाणेसु महाकरि-जूहेसु, करयरेंतेसु वायस-सडणेसु, णिलुक्क्माणेसु कोसिय-संघेसु, सब्वहा

33 कुंकुम-रायारत्ता सूरं दइयं व मग्गए एंतं । पुन्व-ित्सा महिला इव णह्यल-संयणं समारूढा ॥

<sup>1 &</sup>gt; Jadds य after सो and च after लुमं, J adds मो and P adds संक्रिण before जो पुण, P इमं for एवं. 2 > P साणकुमार, P नि for second पिंड्युज्यह, J मो भी for सीमी, J दुर्गो for दुर्गमो. 3 > P om. पताओ विवसीओ etc. to महादुवसं । वुं. 5 > J ईहापूह, P विम्मणं for ममणं, J मुद्धाइया P उद्धाइय, P परियत्तणो, J वयंस तेहि. 6 > J om. कयलीदल, J adds नि after साणुकुमारेण. 7 > J मह for अह, P एण्डं. 8 > P om. जम्मं पुच्वं अन्हेंहिं, J om. तं, J om. विय. 9 > P पणामि पब्सुहिओ. 10 > P कणय for किरण. 11 > P सोहं for राहं. 12 > P जाती. 13 > J om. वि., P पवियाइं, P दोगच, P om. तेण. 14 > P om. य, P चिवओ समाउगओ, P माणुसत्तणं. 15 > P om. णरय, P णु for ण. 16 > P om. अवि य. 17 > P णेय माणुसं दुक्तं सासयमुहपरमत्थं तं. 18 > P दुमारेण देवेणं, P समाणो, P सयं वे मुद्धिं लेवे जित्तमंगे, J उत्तमंगे. 19 > P विव्वयं, J परिग्गहादीजं जवकरणं णिक्खंताओ, P हा for हा हा. 20 > P om. भिद्य, P पएसाओ, P पएसे. 21 > P पुण कि पि, P om. अहं इमिणा य. 22 > P च णेसामिकण, P om. वृत्तेनों, J om. चक्क, P पओतो. P य साया दिव्या. 23 > J पुण्णमंनी, P एवं for इमं, J कुमारेणावि. 24 > प्रथम, P णाविक्खंयं. 25 > J णिय-, J साहूं, 26 > J om. भणियं च कुवल्यवंदिण, P परिममंनि. 27 > P adds ता ण धम्मं पावंति after पावंनि, P बलवत्त्रपणं, P आउ for आदु. 28 > P om. कि वा जिणमगगसस दुहुभत्तणं, J जय for जम, J om. प्रत्यः 29 > P भणाणो, P जाणेमाणो सत्ता ने खंण्णवार, J खंघारणिवेसं. 30 > J adds य किरट तत्थ, P inter. पुणो & वि, J adds नि विर्मा एणो. 31 > P रातिमु for राईखेयणीसहेसु मथवईसु, P करपरंतेसु. 32 > J वायसउलेसु. 33 > J रायारह्यान्दरं, P दह्य ति, P एतं 1, J - स्वर्कं.

18

1 § ६१० ) एरिसिम्म य समए दिण्णं पयाणयं ताव जा संपत्ता कमेण विंस-सिहरासण्णं, तत्थ य समावासिया । तक्षो 1 क्य-दिवह-सेस-परियारा क्य-राई-बाबारा य णिसण्णा सयणिजेसु । तक्षो कय-सयल-वाबारो उविबद्धो स्वणयले कुमारो 3 कुबल्ल्यमाला य । तत्थ य अच्छिजण कं पि कालं वीसंभालाव-णिक्सरा, पुणो क्य-अरईत-णमोक्कारा कय-जहा-विविश्वय . 3 पश्चक्खाणा य णिवण्णा सयणयले, पुणो सयल-खेय-णीसहा पश्चता । थोव-वेलाए य विद्युद्धो कुमारो जाव नीए राईए दियहं जामं ति पल्लोयंतेण गयणयले दिट्टं एक्कम्म विंझ-गिरिवर-कंदरालंतरिम जल्लं जलमाणं । तं च पेच्छिजण वियप्पिउं 6 समावत्तो कुमारो । 'अहो, किं पुण इमं, किं ताव एस वणदेवो । सो ण होइ, तेण विश्वरोरण होयब्वं, इमं पुण एक्कथ पण्से । 6 अह होज विसमं, तं पि एत्थ णिथ । अह चिति होज, सा वि ण संभावीयह । दीसंति य एत्थ पासेसु परिक्मममाणा के वि पुरिसा । किं वा ण होंति पुरिसा, रक्षमा पिसाया वा एए । ण मए हिट्टा रक्षसा पञ्चत्वं । ता किं ण पेच्छामि के एए । किं वा एत्थ पाललई 'सि चिंतिजण सुइरं णिहुयं समुद्धिओ कुवल्यमालं मोत्तुं पर्लुकाउ ति । णिबद्धा छुरिया । गिह्यं 9 क्यान-रयणं वसुणंदयं च । णिहुय-पय-संचारं वंचिजण जामइह्रे गंतुं पयत्तो, तं जलणं थोय-वेलाए य पवण-मण-वेको कुमारो संपत्तो थोवंतर-संदियमुद्देसं थोवंतरेण य णिहुको दिको कुमारो, दे किं वा एए मंतवंति, के वि रक्षसा वा पुरिसा । विं वा किं भा कंपिउं पयत्ता । 'अरे लक्क्वह जलण-जालाओ । किं ताव पीताओ, आदु लोहियाओ, किं वा सुिक्काओ , विं वा किं सिणा' ति । तओ अण्णेण भणियं 'अरे, किमेत्थ लिक्वियर्थं । इमं जालाए लक्क्लं। तं जहा ।

तंब िम होइ रत्ता पीता कणयमिम सुक्तिला रयप्। लोहे किसणा कंसिमिम णिप्पभा होइ जालाओ ॥

जह आवर्ष्ट दन्त्वं ता एसा होइ अहिय-रेहिला। अह कह वि अणावटो स चिय मउया य विच्छाया॥
अण्णे उण भणीति।

लक्षेह अगियम्मं णिउणा होऊण स्वन-बुद्धीए । राहा-वेह-समाणं एयं दुख्यक्षयं होइ ॥ ऽ जइ मउयं ता वंगं खर-जलणे होइ फुट्टणं कणयं । मउयं वंग-विहीणं अज वि बहुए ण जाणंति ॥' अण्णेण भणियं । 'किमेश्य जाणियव्वं,

जह दीस**इ भग्गि-समा भूसा-अं**तो कढंत-धाउ-रसा । जह य सिणिदा जाला तह कालो होइ वावस्स ।' 21 एवं च जंपंता णिसुया।

1 > म मए for समए, P om. य. 2 > । आगया for इत्र ( before राई ), P रोती for राई-, J िंगलणो, P adds सन्ना before सयिभिज्ञेमु. 3) गणमोकारा. 4) गणा. सयल, गणीसही पमुत्ती थोअबेलाए, ए उनविद्रो for निवुद्धो, गणा. तीए, म रातीए दिवञ्चनार्यः 5) प्रकोएंतेण, म विअस्पिअं 6) प्राताः, अही, प्राताः, कि before ताव, म एक्स्यः 7) म वो for होज्ज, J संभावीयित P संभावीअसि, P परिभममाणाः 8> JP एते, J adds ता and P adds ए before ज गए, P कि for के, उप एते. 9 > उ वा एतं एस्थ पज्जाल इ (ओ?), उ सइरं for सुइरं, प्रसोत्तृणं for मोत्तं. 10 > पर्यणी for रयणं, पि वि for च, P पयसंचारो, P जलमालं for जलणे, J repeats तं जलणं, J थोव- 11 > J adds तं before थोवंतर, J संठिअं उद्देसं P सद्भियमुदेसं ।, र थोअंतरेग, P द्वित्रो, P om. दे, JP एते. 12 > र वचित for व त्ति, P अपियं, P पयत्ती, P लक्खेह, P repeats अरे रुक्खेन जलगजालाओ, P ऑड for आहु, र लीहिताओ. 13> P तती, P एक्केंग for अण्णेग, P adds इमें जालाए लिखयब्वं। before इमं जालाए etc. 14) पर्यते । प्रकारिण त्ति कंसीमि जिप्तिहा होइ. 15) ग्रुस होइ, प्राया. कह, प्रअणावहासि व्यय मजआ यः 16 > 10m. उण. 17 > P णिकण होकण, P सव्य बुद्धाए, P वैद्रस मार्णः 18 > P तो for ता, P मउयवगविद्दीणः 20 > P सणिद्धा जा तद्द, J झाला for जालाः 21 > P जंपंतोः 22 > J धाउन्वाक्ष्णो, P अहसीयः 23 > P om. मए इमार्ग, P ए for एते. 24 > J भयमीता, P दिसादिसं, P repeats पलाइस्सं, J विविज्ञिशंति, P दिओ। 25 > P ्रिजाइ, उ -णिसेगित्ति 26 > P जोग्गो, उ अवसरिआ, उपविखत्तो, P तं for य 27 > P तं व जायं, P वज्जेण व हया, P मोग्गरेण व, J जमडंडेण व P जमरंणेव मंडिया, P साआउराः 28 > P जीवियस त्ति, P वयणावलीयलक्खा, J भट्टी for भट्टा, P om. वृद्धि, र भण, P adds कि after भणह. 29 > P तंबं for मुन्नं, र जोशी, P मुपसिद्धक्खेशं. 31 > P पुन्नपुन्नार अम्हाणं, P परिसरस वि. 32 > P पृष्ट बद्यामी, J अपूरं, P णरिंद, P writes मा व्यह thrice.

विषद, मा विषद' ति । इमं च जिसामिकण संभम-वस-पसरिय-दिसिवह-कोल-कोचणा मीया कंपंत-गत्ता पछाइउं । पयता । तको भणियं कुमारेण 'भो भो मा पछायह, अहं पि णीरेंदो कुत्ह्रलेण संपत्तो, ण होमि रक्खलो । 'मा अपछायह' ति भणिया संिवा । संपत्तो कुमारो । भणिया य कुमारेण 'सिद्धि लिखि' ति । पिडभणियं तेहिं 'सुसिद्धि अ सुसिद्धि सागयं महाणिर्दस्स, कत्तो श्रि आगओ' । कुमारेण भणियं 'अहं पि णीरेंदो चेय, एयं चिय काठं इह समागको अयोज्याओ' ति । तेहिं भणियं 'सुंदरं एयं, किं अत्थि किंचि सिद्धे णिव्वीयं अहवा होइ रस-बद्धो किंदिसीयावसिद्धो पाओ अहवा विउक्करिसो । कुमारेण भणियं ।

'जह हो ह किंचि दब्बं होंति सहाय व्य णिउणया के ह । श्रोसहि-जोयउ शक्खर ता सिद्धं णिथ संदेहो ॥ ' तश्रो सब्वेहि मि भणियं 'एवं एयं, ण एत्थ संदेहो । किंतु तुह किंपि सिद्धं श्रीख '। कुमारेण भणियं 'कहं जाणह जहा 9 मह सिद्धं '। तेहिं भणियं 'अत्थि लक्खणाइं सिद्ध-पुरिसस्स '। कुमारेण भणियं 'केरिसाइं सिद्ध-पुरिस-लक्खणाइं, 9 भणह '। तेहिं भणियं 'सुणसु,

जो सन्ब-रूक्खण-धरो गंभीरो सत्त-तेय-संपण्णो । भुंजइ देइ जिहच्छं सो सिद्धी-भायणं पुरिसो ॥

12 इमाई च लक्खणाई सन्बाई तुज्झ दीसंति । ता साहसु किं तुह सिद्धं, किं ता अंजणं, आउ मंतो, आउ तंतो, किं व 12 जिक्खणी, किं वा काह जोइणी, किं वा रक्खसी पिसाई वा । किं वा तुमं, को वि विजाहरो देवो वा अम्हे बेखवेसि दुक्खिए । ता साहिज्जउ, कीरउ पसाओं ति । भणियं च कुमारेण 'अहं माणुसो णरिंदो, ण य मम किंचि सिद्धं' ति । तेहिं 15 भणियं 'सन्बहा अवस्सं तुह किं पि सिद्धं, तेण एत्य महा-विंझ-कुहरंतरे सरस-मयणाहि-दिन्व-बिलेवण-पसरमाण-परिमलो 15 अहिणव-समाणिय-तंबोलो दिन्व-कुसुम-विसट्टमाण-कय-मुंड-मालो तक्खण-सूइजंत-बहल-दहया-दिन्व-परिमलो झत्ति इहं संपत्तो णिम्माणुसे अरण्ण-देसे' ति ।

18 ई १२२) चिंतियं च कुमारेण। 'अहो, हमाणं गरुओ अणुबंधो, तं जं वा तं वा उत्तरं देमि' सि चिंतयंतेण भणियं। 18 'जह एवं ता णिसुणेसु। अध्य दिक्खण-समुद्द-वेला-लग्गं विजयं णाम दीवं। तत्थ य कुवलयमाला णाम जिक्खणी, सा महं कहं पि सिद्धा, तीय एसो पभावो परिमलो य' सि। तभो तेहिं भणियं 'अहो, एवं एयं ण एत्थ संदेहो, केण उण 21 एरिसं मंतं तुह दिण्णं' ति। कुमारेण भणियं 'अण्णेण महामुणिणा दिण्णो' सि। तेहिं भणियं 'अहो, महप्पमावो मंतो 21 जेण आगरिसिया तए जिक्खणि' सि। कुमारेण भणियं 'तुम्हे उण किमेत्थ काउमाहत्तं'। तेहिं भणियं 'अउण्ण-फलं' ति। कुमारेण भणियं 'तह वि साहह में, केरिसो जोओ एसो समाहत्तो'। तेहि भणियं 'जह पुढं सीसह ता णिसुणेसु। 24 एत्थ विंक्ष-गिरिवरे एयं खेत्तं एयरिम पएसे तं च अम्हेहि अमिउमाइतं। तं च ण सिद्धं सुलुक्वं णिक्विखंयं, कणयं तु 24 पुत्थए लिहियं। कुमारेण चिंतियं। 'ता ण-याणीयइ केरिस-द्व्विहें वावो पिडवहो णिसेओ वा कओ इमेहिं' ति चिंतयंतेण भणियं 'अहो, हमं ताव खेत्तं, ता हमस्स कहं पिंडी बद्धा, कहं वा पिडवाग-णिसेण् कए'। तेहिं 27 सब्वं कहियं 'इमं इमं च दव्वं' ति। तओ कुमारेण चिंतियं 'अहो विरेयणाहं दृश्वाहं, तह वि ण जायं कणणं 27 ति। ता किं पुण इमाणं एरिसं जायं ति। हुं, अत्थि अवहरियं तं इमाणं'। चिंतयंतेण भणियं कुमारेण 'अहो, गेण्हह सक्तेह दक्वं, अमह तुब्में अहं पिडवायं देमि। जह अत्थि सत्ती रक्खमाणं वंतराणं वा अवहरंतु संपयं' ति 30 भणमाणस्स सन्वं सजीकयं, अमिउं समाहत्ता। थोव-वेलाए य जाणिऊण जाला-विसेसं कुमारेणं अवलंबिऊण सत्तं 30 णमोक्कारिया सव्व-जय-बंधवा जिण्विंदा, पणमिया सिद्धा, गहियं तं पिडवाय-चुण्णं, अभिमंतियं च इमाण् विज्ञाए। अविय 'णमो सिद्धाणं णमो जोणी-पाहुड-सिद्धाणं इमाणं'। इमं च विज्ञं पढंतेण पविक्षत्तं मूसा-मुहिम्म, भग ति य

<sup>1 &</sup>gt; ग्र भीअकंपन 2 > Р महा for मा. 3 > Р भिंड भिंडिणियं मुद्धितिरतेहिं य साग्यं for पुडिभणियं etc. 4 > ग्र एयं चि काउं, Р चेव पयंचियं. 5 > Р от. अयोज्झाओ, л adds ति after णिक्वीयं, л अहवा होराइ रस्तंधो, Р अहकिरियावसिद्धा पाउ णहवा. 6 > ग्र पातो for पाओ. 7 > ग्र जं किंचि अिय दुक्वं for जह etc., Р अत्वरसिद्धिः 8 > Р वि for मि, Р तु for तुह. 9 > ग्र मम Р महा for मह, Р सिद्धिः।, Р पुरिसरस लक्वः 11 > ग्र हरो for धरो, Р संपुन्नो । 12 > Р तायंजणं, ग्र आतु, ग्र от. आउ तंतो, Р रंतो for तंतो. 13 > Р किं रक्वसी पिसाती, Р वेलवीम 14 > ग्र दुक्वण, Р अहो for आहं, ग्र सिद्ध ति ।. 15 > Р मज्झ विज्झकुहर्रतरं, Р दिव्वेविलेव पसरं 16 > Р क्यकुंडमालो 18 > Р इमाणं गुरुयाणुवंधो, ग्र अणुबद्धो ता जं, Р वितियंतेण. 19 > ग्र समुह्दे, ग्र от. य, Р जा for सा. 20 > Р पस मावो परिमलो व त्ति, Р от. प 21 > ग्र महापमावो 22 > ग्र तुम्हें र व्या ग्र ति मिलविसं किं मिलविसं किं प्र क्वं णिव्वत्तियं. 25 > Р पृद्धियं for लिहियं, ग्र от. तो, ग्र प्रमाहत्तो 24 > ग्र पिसे समादत्ते Р धिमें समादत्ते हैं प्र क्वं णिव्वत्तियं. 25 > Р पृद्धियं for लिहियं, ग्र от. ता, ग्र ण्याणिसे केरिस, Р पिडवंधो, ग्र णिसिओ वा कतो 26 > ग्र तेण किं वितयंतेण, Р от. भणियं, Р पृहेवंधो for पिंडी बद्धा, ग्र ठा. पिसेते किंते तेहिं अ स्वयं. 27 > Р геревт दिव्या दुम्हें अहं, ग्र पिडवाव देमि, Р от. जह, Р от. वा. 30 > Р सज्जीवक्यं धिमें अमादत्ता, ग्र अविलंबिकण. 31 > ग्र प्रमिता, Р अहमंतियं 32 > ग्र सिद्धादि for इमाणं.

30

ा पाळालिया मूसा भोसारिया य, णिसिक्ता णिसेएण योव-वेकाए णियस्थियं जाव विज्-पुंज-सस्क्रयं कणयं ति। तं च दहुण 1 सस्वे पहरिस-बसुद्धसंत-रोमंचा णिविद्ध्या चलणेसु कुमारस्य, भणिउं च पयत्ता। 'णमो णमो महाणिरंदस्स। महो 3 मस्क्रिरें। तं चेयं खेतं, तं चेय चुण्णं, सो चेय णिसेभो। भन्हं तंवं जायं, तृह पुण हेमं ति। अत्य पुरस-बिसेसो 3 ति। ता साह, एस को विसेसो' कि भणिए संकत्तं कुमारेणं 'भो भो तुन्हं सदामिसंकिणो सन्त-मंत-रहिया। मए पुण सत्तं अवलंबियं, पणमिभो हट्ट-देवो, मंतं पिट्यं, तेण मह सिखं एयं, ण उण तुम्हाणं ति। तिहिं भणियं 'देसु अम्हाणं तं मंतं, साहसु य तं सिद्ध-देव-सुयं ति'। कुमारेण भणियं। 'एत्थ अधिकय-देवभो भगवं सन्वच्णू जेण एयं सन्वं जोणीपाहुई व भणियं, ता तस्स णमोक्कारो जुजह। मंतो 'णमो अरहंवाणं णमो सम्वसिद्धाणं' ति भणंतो समुद्दिभो कुमारो 'बहामि अहं' ति। तभो तेहिं ससंभमं पायविद्धपृहि भणिभो 'देव, पसीदसु करेसु पिडवज्जसु ओल्डगं ति। तुक्से उवज्जाया, अम्हे चप्ट' कि। कुमारेण भणियं 'दिण्णा मए तुम्हाणं विज्ञा। संपयं जं चेह कुणह तं चेय सिज्ज्ञह कि। पिडवण्णा य व भए ओल्ज्या। जह्या किहिंचि कुवल्यचंदं पुहईवई सुणेह तह्या आगंतव्वं' ति भणमाणो पिर्धभो कुमारो मण-पवण-वेगो तं चेय दिसं जत्थागओ, संपत्तो कडय-संणिवेसं उवगओ सयणीयं जाव कुवल्यमाल। विउद्धा ससंभम-पसारिय-लोक्छ-लोचणा १० य तं पेच्छह। कुमारं अपेच्छंती य चितिउं पयत्ता 'कत्य मण्णे गओ मह दहको, किं कत्यह जुयह-वियप्पेण, अहचा १२ मंत-साहणेणं, अह विज्ञाहरीहिं अवहरिभो, किं णु एवं' ति चितथंतीए झित्त संपत्तो पुरओ। तभो सहरिसाए गहिओ कंठे वीसत्थो य पुच्छिओ। 'देव, जह अकहणीयं ण होइ, ता साहिजाउ करथ देवो गओ' ति। कुमारेण भणियं। 'किं तमिथ जं देवीए ण साहिजाई' कि भणिजण साहिओ सयलो धाडव्याह्य-वुत्तंतो ति।

\$ १११) भणियं च कुवलयमालाए 'देव, सध्व-कला-पत्तहा किल बहं, एयं गुरुणो समाइसंता, इमं पुण णरिंद-कलं ण-याणिमो । ता कीस ममं ण होसि तुमं उवज्हाओं ति । कुमारेण भणियं 'सुंदरि, कीस उण सयल-कला-कलाव-पत्तहाए 18 वि होऊण एयं ण सिक्खियं' ति । तीए भणियं 'अज्ञउत्त, किर एत्थ णिथ फलं, वादो चेय केवलं '। कुमारेण भणियं 'मा 18 एवं भणह । अवि य ।

अवि चल्रइ मेरू-चूळा सुर-सरिया अवि वहेज विवरीया। ण य होज किंचि अलियं जं जोणी-पाहुडे रह्यं॥'
21 तीए भणियं 'ज्ञह णाह, एवं ता कीस एए धाउब्वाहणो णिरत्ययं परिव्भमंता दीसंति'। कुमारेण भणियं। 'अस्यि णिरत्यया 21
णिरंदा जे सत्त-परिहीणा सोय-परिवज्ञिया अवंभयारिणो तण्हाभिभूया लुद्धा भित्त-वंचणपरा क्यग्घा अदेव-सरणा मंत-वज्जियदेहा असहाया अयाणुया अणुच्छाहिणो गुरू-णिदया असहहमाणा अलसायंति। अवि य।

्य जे पृरिसा णरिंदा भागम-सत्तेिहैं वंचिया दूरं । रंक व्य चीर-वसणा भमंति भिक्खं खल-णरिंदा ॥ जे उण विवेगिणो उच्छाहिणो बंभयारिणो जिइंदिया अलोलुया भगन्विया भलुदा महत्था दाण-वसणिणो मित्त-वच्छला गुरु-भत्ता देव-पूर्यया अभिउत्ता मंतवापुसु ताणं णीसंसयं सिद्धि ति । भवि य ।

27 जे गुरु-देवय-महिमाणुतप्परा संयल-सत्त-संपण्णा । ते तारिसा णरिंदा करेति गिरिणो वि हेममए ॥' कुवलयमालाए भणियं 'जह एवं, ता कीरउ पसामो साहिज्जड मज्झ इमं' ति । कुमारेण भणियं ।

'किरियाबाह णरिंदा घाउच्याई य तिष्णि एयाई । लोए पुण सुपसिद्धं घाउच्याई हमे सब्वे ॥

जो कुणइ जोय-जुिंस किरियावाई तु सो भवे पुरिसो। जो उण बंधह णिउणो रसं पि सो भण्णह णिरेंदो॥ जो गेण्हिजण घाउं खेत्ताको धमह खार-जुत्तीए। सो किर भण्णह पयढं धाउक्वाई जणे सयले॥ किरिया बहु वियप्पा णिब्बीया होइ पाय-वीया य। बद्ध-किरिया य पयडा पाओ तह होइ उक्करिसो॥ सा हेम-तार-भिण्णा दुविहा बह होइ सा बि दुवियप्पा। कट्ठ-किरिया य पढमा दुइया सरसा भवे किरिया॥

<sup>1 &</sup>gt; P पज्जिल्याओ मूलाओ, J णिसेदरथोअ-, P णिसेतेण, J adds य before णियन्छियं, P विज्जपुंज. 2 > P सञ्चपहारिस-वस्ह्रस्तिरोमंच, J वस्सलंत, P कुभणियं for भणिउं. 3 > P हेमिन्त. 4 > J तुम्मे for तुम्हे, P om. सद्धाभिसंकिणो, J om. सत्त. 6 > P adds हुनु after साह्म, J देवयं for देवमुयं, P om. कुमारेण भणियं। 'एत्थ etc. to अम्हे चट्ट' ति १, J अधिकअ. देवतो. 9 > J चट्टित. 10 > J वेओ for वेगो. 11 > J सणियं for स्वणीयं, P प्रसिय. 12 > P om. य before विति उं, P करणा for कत्थ, P कत्थ वि जुवह. 13 > J किण्ण P किण्णु एत ति, J वितयंतीय, P तह for तओ, J सहिर्साय. 14 > P जह कहणीयं ण होत्ति ता, P किमेत्थ for कि तमित्थ. 15 > J सयल्या, JP धाउन्वातिय. 16 > P दिन्ब for देव, J एतं, P om. एवं. 17 > JP पत्तहा य वि. 18 > P य for एयं, J तीअ, P om. णिथ फलं, J वातो for वादो, P केवलो णिथ फलं। कुमारेण. 19 > J मण for भणह. 20 > P मूरुचूला, P अवि हवेज. 21 > J तीय, P धाउन्वाहणा, J णीरस्थयं, P परिभमंता. 22 > P जे स परिविज्जया, J तण्हाभिभूता लढा मित्तवयेण परा, JP यदेव for अदेव, P सिन्न for मंत. 23 > अलसित्ता। अवि य. 24 > P जे पुरिसा णतिदा, P रक्षवचीर, P तिक्लं for भिक्लं. 25 > P om. उच्छाहिणो बंभयारिणो J जितिदिया, J om. अलोलुया, J अणुद्धा, P राणवणवसिसिणो, J वच्छलो. 26 > J मंतवातेनु. 27 > P गुण for गुर, P महिमाण-तप्पर, P om. सत्त, J हेममये. 29 > JP किरियावाति, P णरिंदो, J धाउच्वाआ P धाउच्वाती, JP एताहं, J धाउच्वाती, P धाउच्वाओ हमो सच्वो. 30 > J किरियावाती, P उ for तु, P रसं मि सो. 31 > J खेतातो, J धाउच्यति P धाउच्वाती, P स्पलो. 32 > P होति, J पादवीआ य, J पातो तह. 33 > P होति सा वियपपा अद्यकिरिया पदमा, J दृतिया.

18

- तह वाब-णिसंगेहिं दश्वेणेक्कण दृष्य-जोएहिं। तह धाउ-मूल-िकरिया कीरइ जीयेहिं अण्णा वि ॥ एवं बहु बियप्पा किरिया सत्येसु सुंदिर पिसद्धा । ते सारोदाहरणे वाहिप्पंते णिसामेहि ॥ णागं गंधं सुख्वं घोसं तह तार-हेम-तिक्खाई । सीस-तउ-तंब-कंसं रूप्प-सुवण्णाईँ कोहं च ॥
- णार्ग गंधं सुद्धं घास तह तार-हम-तिक्खाई । सीस-तउ-तब-कस रूप-सुवण्णाहं कोह च ॥ कारं तहा पसिद्धं सूयय-कुणडी य तालयं चेय । णाइणि-समराईयं एसा भासा णरिंदाणं ॥ एसो भाउन्वाको सुंदरि बोच्छामि संपयं एयं । सयलं णरिंद-वायं कहवा को भाणिउं तरह ॥
- 6 § ३१४) ताव य पहु-पडह-पिडरव-संखुद्ध-विउद्ध-वण-सावय-सहस्स-पिडरवुच्छलंत-बहल-हरूबोल-हलहलाऊरमाण- 6 दस-दिसं पहुर्य पाहाउय-मंगल-तूरं। ताव य णिवडंति तारया, गलियप्पभो णियाणाहो, ऊसारिजंति दिसि-मुहाइं, वकृष् गयणयलं, पणस्सण् तिमिरं, अरुणारुणा पुव्व-दिसा, पलवंति वण-कुक्कुडा, पलायंति रिच्छा, पिबसंति गुहासु महंदा, गुविल- मिल्यंति वग्वा, करयरेति सउणया, मूइजंति घूया, करयरंति रिट्ठा। दिणयर-णरवर-कर-णियर-बिलुप्पणा मीय व्य झीण- विमणा पहंच-कडंबिणो ति। एत्यंतरिमा पिढयं बंदिणा। अवि य।

णासेंतो तिमिरयं पि विछायइ सिल-बिंबयं । विमलंतो दिसि-मुहाईँ अंघीकरेइ घूयएँ ॥ विह्नेंदो संगमाइं मेलेंतो चक्कवायए । ओलग्गइ भुयणम्मि दिणयर-कर-पब्भारओ ॥ इय एरिसे प्रमाण् णिइं मोत्तूण णाह दह्यं व । कीरंतु अवक्लेयं गुरु-देवय-पणइ-कजाइं ॥ इमं च पहियं णिसामिजण कुमारेण भणियं ।

- 'सुंदरि एस पभाया रयणी मंपर्य गुरु-देव-बंधु-कजाइं। कीरंति इमाईँ वणे अच्छउ पासत्य-उछावो ॥' 15 भणमाणा णिम्मल-जल-विमलिय-वयण-कमला पविद्वा देवहरथं। 'णमो जिणाणं' ति भणमाणा पणिमया भगवंताणं कमल-कोमलेसु चलण-जुवलेसु। तक्षो पुण भणिउमाढता।
- सुप्रभातं जिनेन्द्राणां धर्मबोधिबिधायिनाम् । सुप्रभातं च सिद्धानां कर्मोधघनघातिनाम् ॥ सुप्रभातं गुरूणां तु धर्मन्याख्याविधायिनाम् । सुप्रभातं पुनस्तेषां जैनसूत्रप्रदर्शिनाम् ॥ सुप्रभातं तु सर्वेषां साधूनां साधुसंमतम् । सुप्रभातं पुनस्तेषां येषां हृदि जिनोत्तमाः ॥
- 21 एवं च थुणिऊण कयं कायव्वं । ताव य सजल-जलय-गंभीर-घीर-पिडसइ-संका-विद्दाण-सरोयर-र।यहंस-कुल-कलयल-मुहला 21 अप्प्तालिया प्रयाणय-ढका । तेण य सद्देण जय-जयासह-मुहलो विबुद्धो सन्व-खंधायार-परियणो सामग्गिउं प्रयत्तो सन्वभंडोवक्खराइं । किं च कीरिउं प्रयत्तं । अवि य कन्छिजंति गईदे, प्रक्षाणिजंति तुरंगमे, भारिजंति करहे,
- 24 भरिजंति बह्हो, जुप्पंति रहवरे, जोइजंति सयडे, उद्घाविजंति भारिए, संभाविजंति जंपाणिए, संभारिजंति कम्मयरए, 24 संजिमकंति भंडयरे, संवेहिजंति पडउडीओ, परिहिजंति समायोगे, घेप्पंति य सर-सराहण-झस-चक्क-कोंतासि-णिवहे पक्क-पाइक-णिवहेणं ति ।
- 3 देसु वच तूरसु गेण्हसु परिसक्क तह पयष्टाहि । उच्छिलिए बहल-बोले गोसगो तं बलं बलियं ॥ 97 कुवलयमाला वि समारूढा वाह्यं करिणिं । कुमारो वि विविद्द-तुरय-खर-सुरग्गुद्दारिय-मिह्यलुच्छलंत-रय-णियर-पूरमाण-दस-दिमामुह-णिरुड-दिणयर-कर-पसर-पपरियंधयार-तुद्दिण-संकास-हरिस-तंडविय-सिहंडि-कलाव-रेहिरं वणं खणंतो गंतुं 30 पयत्तो । अणवरय-पयाणपृहिं संपत्तो अत्तणो विसय-संधि । ताव य मिहंदेण पेसिओ सिरि-दढवम्मराहणो बढावओ 30 जहा कुमारो संपत्तो ति । तं च योउं राया वि सहरिस-वस-समुच्छलंत-रोमंच-कंचुओ जीहरिओ सपरियणो संमुहं गंतुं पयत्तो । पहाइओ कुमारस्स बढावओ जहा महाराया संपत्तो ति ।
  - 1 > P णिसानेहिं, प्रधातु-, प्रजण्णे वि. 2 > P सल्बेमु झंदरि, P ते सागेता दरणे साहिष्यंते णिसामेह ॥ 3 > P वंगं for गंधं, प्रतिकाती, P तंबा- 4 > प्रत्यम, P तालसंच्या, प्रभागातीयं P भगरादीतं. 5 > प्रधातुम्बातां, प्रपंकाित कि वोच्छाित, P अहना भणिउं. 6 > J adds पिट before पहु, P संस्कृत-, प्रमुद्ध for विउद्ध, P पिरामुद्धलंद-. 7 > प्रालिअपमे, P अहना भणिउं. 6 > J adds पिट before पहु, P संस्कृत-, प्रमुद्ध for विउद्ध, P पिरामुद्धलंद-. 7 > प्रालिअपमे, P अहना भणिउं. 6 > J तिमिर्छा for रिच्छा for रिच्छा for रिच्छा मार्ग गुलिबसंतिमाह्यंति 9 > P करयरेति, J करयरेति before रिट्ठा, J दीम for भीय, P भीय नम्हरीणविभाणा पतीवकुटुंबिणो. 11 > J तिमिरच्यं, P विच्छाद्धससि-, J puts danda after विमलं, J अंधीअरेह P अधीकरेह. 12 > P विद्धांती, J चक्कायए, P ओलगरं चअगाह, J आग्रवमित, 13 > P पमाइए, J णिर्द for णिइं, P कीराओ सम्बरखेवयं, P पणयकजाहं. 14 > P inter. भणियं के कुमारेण. 15 > J एसा पमाय-, J देवय for देव, P वंधकजाहं, P जान संलाचो for पासत्यउद्धावो. 16 > P ош. जल, P विमल for विमलिय, J ош. ति. 17 > J जुमलेसु P जुनणेसु, J भाणिउमाहत्ता P भणिउमाहत्तो. 18 > P धर्म वोधार्य-. 19 > P जिनेद्राणां for गुरूणां. 20 > J सन्वर्णां, P साधुसंगनाम, P ये मं दुदि शि जिजोत्तामः ॥ 21 > J व्यं P क्य for कय, J अधि य for ताव य, P ош. ош. जल, J adds सद्द after पश्चित्व, P निद्राण for विद्वाण, P इंग्रताय for रायहंस, J कल for कळवल. 22 > J प्रयाणयपयदक्का, P सदेण जयासदमुहलो, P खपावार, P सामिगाउ पयत्ता. 23 > P के चि for कि च, J प्रयत्ता ।, P प्रशालिजंति. 24 > P adds, after जोइज्जंति, भरिउ पर्यत्ता । etc. to जोइज्जंति, P समायोगो, P ош. य, J ош. सर, P सज्ज्ञस कि लिएए, P भंडागारे for भंडयरे. 25 > P adds ज्ञांत after संबेलिजंति, P समायोगो, P ош. य, J ош. सर, P सज्ज्ञस कि लिएए, P कहिंगी, J तुर्यं, P णिय for नियर. 29 > P oш. दस, P रिसिसामुह, P रियर, P oш. पस,, P दुदिणासंकास, P oш. हिरस, P तुंबिय, J कलकरेहि खणेनो, P ता जणेती for स्वणंतो. 30 > J अत्ती P अणको for अत्ति, P साहणो for राइणो. 31 > P सोकण for सीचं, J वि हरिसम्बस, P वियस for वस. 32 > J य श्रीर कुंबिय, J विद्राणो कि एत्यं ।

15

21

24

33

1 § १९५) तंभो कुमारो नि पहरिस-वस-नियसमाण-कुवलय-दल-दीह-लोयण-जुवलो 'सागयं तायस्स' ति भणंतो 1 उत्तिण्णो तुरयाओ । सरय-समउग्गय-दिणयर-कर-परिमास-वियसियंबुरुह-सरिस-चलण-जुवलो चलणेहिं चेथ गंतुं पयत्तो । 3 ताव य वेएणं संपत्तो महाराया । दिट्टो य णेण कुमारो देव-कुमारो व्य णयण-मणाणंदणो । कहं । अति य ।

कमलेण दिणयरो इव अहवा कुमुण्ण चंदिमा-णाहो । सिहिणा घणो न्व अह कोइलेण चूओ न्व महुमासे ॥
तं च दहूण सरहस-पसारिय-दीह-बाहु-फलिहेण आलिंगिओ कुमारो राहणा । हिययब्भंतर-घर-भरिउव्वरंत-पहिरस-वस6 णीहरंत-बाहुप्पील-लोल-लोल-लोपण दोण्णि वि जाया । पणामिओ य पाएसु महाराया । माया वि चिर-विरह-दुव्वलंगी 6
दिहा कुमारेण । तीए सिणेह-णिब्भरं अवगृहो । रोइजं च पयत्ता, संठाविया य परियणेण । दिण्णं णयण-वयण-धोवणं
गंधोदयं उविवहा तम्म चेय ठाणे । कुमारो वि गहिओ उच्छंगे देवीए, खुंबिओ उत्तिमंगे, भणिओ य 'पुत्त, दढ-किलण७ हियओ सि तुमं । अम्हें उण पुत्त-भंड-णेह-णिब्भर-पसरमाण-विरह-जालावली-वृमिया मयं पिव अत्ताणं मण्णामो । 9
ता जीवेसु चिरं, अहबहुयं अम्ह इमं जं जियंतो दिहो सि' ति । भणियं च राइणा । पुत्त,

तहया अम्हाण तुमं देव्वेण हभी तुरंग-रूवेण। कत्थ गओ कत्थ ठिभो कह चुको तं तुरंगाओ ॥

कह गमिश्रो ते कालो कत्थ व परिहिंडिओ अणाहो व्व । कह व मणि-पूप-वण्णो कत्थ व सो प्राभो दिहो ॥

कह व तुमं संपत्तो वेलाउलम्मि कहं ममुहस्स । वच्छेण वच्छ हमिणा कह व मिहंदेण संपत्तो ॥

कह व तुप परिणीयं कह णाओ विजयसेण-णरवहणा । किं तत्थ ठिया तुब्भे वेण व कजेण कालमिणं ॥

कह आगमो कह गभो कह वा दुक्खाइँ पुत्त पत्ताई । साहिज्य मह एयं जेणजं णिब्युई होइ ॥

एवं च पुच्छिओ समाणो चल्ले पणमिजण साहिउं पयत्तो । साहियं च सयलं बुत्तंतं संखेवेणं ति । ताव य ।

उज्जमह धम्म-कजे मा बज्ज्ञह णेह-णियल-पासेहिं। णेहो ति णाम बढ्ढं भणियं मज्ज्ञण्ह-ढंढाए॥

े तओ अहो मज्ज्ञण्हो जाओ ति कय-मज्जण-भोयणा संबुत्ता। पुणो सुहासणत्या जाया, बिविद्द-देस-कला-कलाव-कहासु।

विरं ठिया। गणियं च गणपृहिं कुमार-गह-दिण-लग्ग-वेला-पवेसस्स समयं जुवरायाभिसेयस्य य । तओ हरिस-तोस-

णिटभरेहि य समाहत्ताइ य बद्धावणयाइं । घवल-घयवडाडोव-मंडिया कीरए अभोज्झा पुरवरी । सजीकयं सयलं 21 उवगरणं। बोलीणो य सो दियहो ति । ताव य ।

किं अच्छह वीसत्था हुक्क्ष्ट् कालो सि कुणह कायन्वं । उय जाम-संख-सदो कुविय-क्यंतस्स हुंकारो ॥ तं च योजण समुट्टिया सन्वे धम्म-कजाईं काउं समाहत्ता । पाओसियवयं अत्थाणि-मंडलं दाऊण पसुत्तो कुमारो । णिसा-यो विरामे य पटियं बंदिणा । अवि य ।

पडणस्मि मा विस्रह मा गर्व वहह उग्गमे पुरिसा । इय साहेंतो व्व रवी मध्यमिओ उग्गक्षो एणिंह ॥ इमं च सोऊण समुद्रिया सयल-महारायप्पमुहा णरिंद-वंदा । तभो कय-कायग्वाणं च वर्चात दिवहा ।

ेर १६० पुणो समागओ कुमारस्य णयर-पवेस-दियहो । अक्षोज्झा-पुरवर्गए घोम्पवियं च राह्णा जहा कीरड 27 णयरीए सक्कारो ति । तभो किं च कीरिडं समाहत्तं । अवि य सोहिजंति रच्छा-मुहाइं, अवणिजंति कयार-संकरे, सिचंति गंधोदणण रायवहे, बज्झंति वंदणमालाओ, विरइजंति कणय-तोरणे, भूसिजंति धवलहरे, मंडिजंति वार-मूले, चित्ति30 जंति राय-सभाओ, पृह्जंति चच्चरे, समाहप्पंति पेच्छणए, पत्थरिजंति सिंघवडए, विव्धारिजंति चंदोयवे, विहाडिजंति 30 पिडओ, उद्यिजंति पट-पडायाओ, लंबिजंति किंडि-सुत्तए, पयडिजंति महारयणे, विक्खिप्पंति मुत्ताहले, कीरंति कुसुमदामोकले, हलहलायइ कुमार-दंसणूसव-पसरमाणुकंट-णिक्भरो णायर-लोओ ति । अवि य ।

33 मणि-रयण-भूसियंगी पिययम-दट्टन्व-पसरिउक्तंता । वासय-सज्ज न्त्र पुरी अच्छाइ कुमरं पडिच्छंती ॥

<sup>1 &</sup>gt; P om वस, प्रजुअलो, P adds य after जुनलो. 2 > P सरयमउग्गंत, P परिपंत्र for परिमास, प्रजुअलो. 3 > प्रचेय before संपत्ता. 4 > P ित for इब, P घणा ब्ल, P मूर्ड for चूओ. 5 > प्रस्तिस पसिस्न, प्रविश्व एवर. 6 > P बाहुलील, P om. माया, प्रियिद्द for चिर्रिरह. 7 > P णिक्मंतर अवऊडो ।, J om. च, P संहाितया, P वयणे. 8 > प्रधांत्रयां, P उविद्दों, P च्छाणे for ठाणे, P om. दछ. 9 > P उम for मंड, J दुमिया. 10 > P जीरम, P om. इमं. 11 > प्रअम्हण, J ए for हुओ, P राओ for गओ, P हिओ, प्रकृत चुको, P तह for तं. 12 > प्रकृत य गिरिओ, प्रom. ते, प्रom. व and ब्ल ।. 13 > प्रवेहाजलिम कि समुद्द स्त, P वेलाउल कहं, P मज्यां for बच्छ, P कह वि मिहें 14 > P कह वि तए, प्रom. णाओ, P हिया. 15 > P om. कह गओ, प्रमूर एवं 16 > P चलणेसु प्रवत्तो, P संसंखेवणं. 17 > P णेहणेयल, P टंढं for डड्डं. 18 > प्रवस्तीयणमज्जणा P क्यमज्ज्ञणहमोयणा. 19 > J om. च and adds गणिय on the margin, P adds प्रवेह after वेला, J जुगरायां P जुनरायाहिसयरत य ।, J om. य, rather [ कुमारस्स गहदिणलग्गवेलासमयं प्रवेसस्स जुनरायाभिसेयरत य]. 20 > P adds घवणयाई after वद्धावणयाई, J अयोज्ज्ञा. 22 > P दुक्रयकालो, P उ for त्ति, P च उ for उय. 23 > P धम्मे for प्रम्म, J पाउसिअवयं अत्थाणि P पाओसिअं च अत्थाणि. 24 > P om. य before पढियं. 25 > P वहह मगज्वं च मंगव्वं उत्थासे पुरिसे. 26 > P समुद्धिता सयले महारायपमुहा णिर्देवया ।, J om. च. 28 > P om. रच्छामुहाइं etc. to भूसिज्ञंति. 29 > P वर्मूले, J P चितिज्ञंति गयः. 30 > J सिगवडए, P repeats सिधवडए विश्वारिज्ञंति, J विश्वरिज्ञंति, P चंदावे, J विह्निज्ञंति पहीए. 31 > P पहिओक्मिज्ञंति पहुवहाओ, P कडसुत्तए. 32 ) J दामोजले, P हलहलाई, P दंसण्णूसन, J पसरम्माणुकंड P पसरसाणुकंडो, P लोय त्ति.

27

30

33

1 एखंतरिम कुमारो वि सह राहणा समाख्डो जयकुंजरं पविसिउं समाढत्तो अयोज्झा-पुरवरीए। ताव य पूरिजंति संखाई 1 जयजवाबियं बंदिय-जणेणं। पबिसंते य कुमारे सम्बो य णयर-णायिशयणो कोउय-रसाउरमाण-हियको पेष्किउं 3 समाढत्तो। कमेण य वोलीणो कुमारो रायमग्गं, संपत्तो रायदारं। घोलीणे य कुमारे किं भणिउं समाढत्तो णायर-जणो। 3 अवि य।

धम्मं करेह तुरियं जह कजं एरिसीऍ रिद्धीए। मा हीरह चिंताए ण होइ एयं अउन्णाण॥ है कुमारो वि रायउछे पेच्छइ परियणं। केरिसं। मवि य।

रजाभिसेय-मंगल-समृह-करणेक्क-वावड-करगां । हियउगाय-हलहलयं वियरंतं परियणं पुरश्रो ॥

§ ३१७) पिनद्वो य अत्थाण-मंडवं कुमारो, णिसण्णो य णाणा-मणि-किरणुह्नसंत-बद्ध-सुरचाव-विक्रममे कणय
गमहामइंदासणे। णिसण्णस्स य मंगल-पुक्वयं जयज्ञया-सइ-पूरमाण-मिह्यलं उक्सित्ताइं महाराय-पमुहेिहं महासामंतेिहं १

णाणा-मणि-विचित्ताइं कणय-पडम-प्पिहाणाइं कोमल-किसलय-सणाहाइं कंचण-मणि-रयण-कलस-संघायाष्ट्रं। तेिहं

जय-जयासइ-णिक्मरं अहिसित्तो कुमारो जोयरज्ञाभिसेयिम्म, जोक्कारिओ य महाराय-दढवम्मप्पमुहेिहं। णिसण्णा सब्वे

12 सीहासणस्स पुरओ। भिणयं च महाराइणा। 'पुत्त कुमार, पुण्णमंतो अहयं जस्स तुमं पुत्तो। इमाइं च चिर-चितियाइं 12

मणोरहाइं णवरं अज्ञ संपुण्णाइं। ता अज्ञप्यभुदं घण-घण्ण-रयय-मोत्तिय-मणि-रयण-जाण-वाहण-पवहण-खेड-क्वब-णयर
महाणयर-गाम-गय-तुरय-णरवर-रह-सय-सहस्सुदामं तुज्झ दे रज्ञभरं दिण्णं। अहं पुण घम्माधम्म-णिह्वणत्यं कं पि

15 कालंतरं अध्विज्ञण पच्छा कायब्वं काहामो' ति। कुमारो वि एवं भिणओ सविणयं उद्विज्ञण णिविडओ राहणो 15

चल्लण-जुयले 'महापसाओ' ति भणिय, 'जं च महाराओ आणवेइ तं अवस्तं मण् कायब्वं' ति। दंसिया कुवल्यमाला

गुरुयणस्स । कओ पणामो। अभिणंदिया तेहिं। एवं च अवरोप्पर-वयण-कमलावलोयणा-सिणेह-पहरिस-णिब्मराणं

18 वच्च कालो, वोलेंति दियहा। अण्णिम दिणे राइणा भणियं। 'पुत्त कुमार, णिसुणेसु।

जं किंनि एत्थ लोए सुहं व असुहं व कस्सइ णरस्स । तं अप्पण श्विय कयं सुहमसुहं वा पुराकम्मं ॥ मा हो जुरह पुरिसा असंपद्वतेसु विहव-सारेसु । जं ण कयं पदमं निय कतो तं वास-लक्सेहिं ॥

21 ता जइ सुहेण कर्ज इह जम्मे कुणह आयरं धम्मे। कारण-रहियं कर्ज ण होइ जम्मे वि लोगिमा। 21 तओ कुमार, इमं णाऊण धम्मे आयरो कायब्वो। कालो य एस ममं धम्मस्स, ता तं चेय किरस्तं' ति । कुमारेण भिणयं। 'ताय, जं तए समाणतं तं सब्दं तहा, सुंदरो य एस धम्म-कम्म-करण-णिच्छओ, एकं पुण विण्णवेमि 'सो धम्मो जत्थ 24 सफल-किलेसो हवह' ति । राइणा भिणयं। 'कुमार, बहुए धम्मा, ताणं तो जो चेय एको समाहत्तो मो चेय सुंदरो' ति । 24 § ३१८ ) कुमारेण भिणयं 'ताय, मा एवं आणवेह, ण सब्वो धम्मो समो होह'। तेण भिणयं 'कुमार, णणु सब्वो

धम्मो समो चेय'। तेण भणियं 'देव, विण्णवेमि। अवि य ।

27 किं पुहर्इएँ गइंदा होति समा गयवरेहिँ अवरेहिं। अहव तुरया तुरंगेहिँ पञ्चया पञ्चय-वरेहिं॥ किं पुरिसा पुरिसेहिं अहवा तियसा हवंति तियसेहिं। किं धम्मेहिँ वि धम्मा सरिसा हु हवंति लोयिमा॥ जह एयाण विसेसो अध्य महंतो जगेण उवलङ्गो। तह धम्माण विसेमो अह केण वि देव उवलङ्गो॥' 30 णरिंदेण भणियं।

'जह अश्वि कोइ धम्मो वरयरको एत्थ सच्च-धम्माणं । ता कीस सब्द-लोओ एक्कस्मि ण लग्गए एसो ॥' कुमारेण भणियं ।

'जह एको णरणाहो सन्व-जणेहिं पि सेविओ होजा। अम्मो वि होजा एको सब्येहि मि सेविको लोए॥ पेच्छंता णरवसहं सेवंते गाम-सामियं के त्रि। संति परमत्थ-रहिया अण्णाण-भयाउरा पुरिसा॥ एवं एए मूढा पुरको संते वि अम्म-सारम्मि। तं काउं असमत्था बहुव विवेगो ण ताण हमो॥

<sup>1)</sup> P एतथंतरे कुमारो, P अउज्ञ्ञा, P त्राई for संवाई. 2) उ बंदिअणेणं, उ रहसाकरमाण, P कम्मेण 3) P om. य, P रायमगो, P om. संपत्ती रायदारं, P बोलिणो कुमारे, P भणियं, P णयरजणो. 5) P जयक्रय्यं, उ एरिसीय. 7) उ हिअसुयाय-, P हियउगमइल्डइयं विरयंतं. 8) P om. य after पविद्वो. 9) P महामाहिदासणे, उ -प्यमुदेहिं. 10) P पउमप्पहाणाई कोमले किस्यल- 11) P अतिसित्तो, उ जीअरज्ञा P जुयरज्ञा , P जीकारिओ, उ om. य, P य मेहराय-, उ P उद्ध्यम्म , J adds य before स्ववं. 12) P om. च. 13) P अज्ञ पुन्नाई, उ अज्ञप्पुन्नं P अज्ञप्तई, उ रयतमुत्तिय, P रयण for रयय, P ण्यरा. 14) P om. ण्यदर, उ सहस्मुद्दमं, J om. दे, P रज्ज्दरं दिव्यं ।. 15) P om. ति. 16) उ P भणियं, P महाराहणो आणवेद, P अवस्स. 17) उ गुरुअस्स, उ अहिणंदिआ, P अवसंप्यरवरोप्यरवयण- 18) उ दिअहे for सिण. 19) P होइ for एत्य. 20) P adds एवं च before मा हो जूर्ड, उ असंपुर्वतेष, उ जण्ण for जं ल, उ पढमं सिअ. 21) P सुद्देहि, उ अह for इह, P adds कुण before कुणह, P रज्जं for कज्जं, उ लोअमिम. 22) P adds घ before एस. 23) उ थम्मकारणणिच्छओ, उ कर्य for जस्थ. 24) P सक्तं, P om. ताणं, उ om. तो. 25) P om. ण सक्वो. 27) P पुरुतीए, P समागयावरेहिं, P कुरया for तुरया, P om. पव्यया पव्ययवरेहिं. 28) उ adds कि after पुरिसा, उ थम्मे हि मि धम्मा. 29) P एयाविसेसो. 31) P ल for ण. 33) P -जणिह, P होज for होज्ज, P repeats सब्वेहिं. 34) P णरवसहे, उ णाम for गाम, P भयाउयाउरा. 35) P मूहारओ.

9

15

33

े तेण भणियं 'कुमार, कहं पुल धन्मस्स वरावरसणं रूक्खिजङ्'ित । कुमारेण भणियं 'देव, फलेण'। जरबङ्णा भणियं 1 'कुमार,

- उच्चन्स-गुमाण-चउक्कयस्य को प्रत्य वावडो होइ । किं उवमाणं महवा वि मागमो फल-उवेक्साए ॥ पश्चन्सं धम्म-फलं ण व दीसङ् जेण होइ पर-लोए । पश्चन्सं जत्थ ण वा तत्थ कहं होइ मगुमाणं ॥ उवमाणं दूरे चिय महवा किं भणह मागम-पमाणं । धम्मागमा सम चिय सफला सब्वे वि लोगम्मि ॥
- 6 ता कत्थ मणं कृणिमो कत्थ व सफलो सि होहिइ किलेसो । कत्थ व मोक्खं सोक्खं इय घोलइ मज्ज्ञ हिययं ति ॥ कुमारेण भणियं 'वाव देव को उवाको' । राइणा भणियं 'एक्को परं उवाको ।

पुच्छिजाउ को वि षरी पंडिय-परिओ जयस्मि सविषड्ढो । को एत्थ धन्म-सारो जत्थम्हे भागरं करिमो ॥ 9 कुमारेण भणियं । 'देव,

को एत्थ कि वियाणह अह जाणह राय-दोस-वस-सुढो । अण्णह परमत्थ-गई अण्णह पुरिसो वियप्पेइ ॥ इसाऍ मच्छरेणं सपक्खराएण पंडियप्पाणो । अलियं पि भणंति गरा धम्माधम्मं ण पेच्छंति ॥

12 § १९९) जरवरेण भणियं 'एबं वयस्थिए हुमामे तत्त-परिणामे को उण उवाओ भविस्सइ' ति । कुमारेण 12 भणियं 'देव,

एको परं उवाओ मह हियए कुरह् जिब-संजिहिको । परमत्थो तेण हमो जजह धम्मस्स पश्चन्खं ॥

- इक्खागु-वंस-पभवा णर-वसमा के बणंत-संखिल्ला । णिब्बाणमणुष्पत्ता इह धम्मं कं पि काऊण ॥ आराहिऊण देविं मंगल-पुष्वं तवेण विष्णप्ण । पुष्किज्ज कुल-धम्मो को अम्ह परंपरायाओ ॥ एवं कयम्मि जं विष्य मीए कुलदेवयाएँ आइटं। सो चेय अम्ह धम्मो बहुणा किं एत्थ भणिएण ॥
- 18 इमं पडिवण्णं राइणा भणियं च । 'साहु कुमार, सुंदरं तए संखत्तं, ता णिब्वियारं इमं चेय कायब्वं' ति भणमाणो 18 समुद्धिको राया, कायब्वं काउमाढत्तो । तको अण्णिम्म दियहे असेसाए गंध-कुसुम-बल्जि-पईव-सामग्गीए पिछ्टो देवहर्यं राया । तत्थ य जहारुई पूहुजण देवे देवीको य पुणो थुणिजण समाढत्तो । अबि य ।
- 21 जय विजय जयंति जए जयाहि अवराइए जय कुमारि । जय अने अंबाले बाले जय तं पिए लच्छी ॥ 21 इक्लागु-णरवराणं को कुल-भ्रम्मो पुराज-पुरिसाज । साहिज्जउ मज्झ इमं बहुवा बज्झा तुमं चेय ॥ इमं च भणिऊण जरवई जिसक्जो कुस-सत्थरे, ठिओ एक्समहोरत्तं । दुइय-राईए य मिक्सिम-जामे उद्घाइया 24 आगामयले वाया ।

भो भो णरवर-वसभा जह कम्नं तुम्ह धम्म-सारेण। ता गेण्हसु कुरू-धम्मं इक्सागूणं इसं पुष्वं॥ इसं च भणंतीए समस्पियं कणय-सिखायकं णरिंदस्स कुरुसिरीए। तंच पानिकण विदन्तो रावा जाव पुरको पेच्छह 27 कणय-सिखायकं। तंच केरिसं। बाबि य।

लिउब्बेल्लिर-मसा-वण्णय-पहंत-पत्तिया-णिवहं। बंभी-लिबीऍ लिहियं मरगय-स्वय-पूरियं पुरको ॥ तं च दहूण हरिस-वस-समुच्छलंत-रोमंचेण सहाबिओ कुमारो भणिओ य। 'पुत्त कुमार, एसो दिण्णो कुलदेवबाए अम्हाण 30 कुलधम्मो, ता णिरूवेउं वाएसु इमं' ति। कुमारेण बि 'जहाणवेसि' ति भणमाणेण धूव-बलि-कुसुमक्कणं काऊण सबिणयं 30 भत्तीए बाहुउं पयत्तं।

§ ३२० ) किंच तत्थ लिहियं। अविय।

83 दंसण-विसुद्धि-णाणस्स संपद्या चरण-धारणं चेय । मोक्सस्स साध्याइं सयल-सुहाणं च मूलाइं ॥ जत्थ ण हम्मइ जीवो संतुट्टो णियय-जोणि-वासेण । ण य अलियं मंतिज्ञह् जियाण पीडायरं हिथए ॥

1 > P कह पण धम्मवरावरवरत्तणं, P om. ति. 3 > J पवक्खाउमाण पमाणचउक्कवरस, J om. वि. 4 > P om. य. 5 > P वि अणंति for कि भणह, P सफलो, J लोअम्मि. 6 > P होहिति, P हियएंति. 7 > J तह वि for ताब, J पर for परं-8 > P पुन्छिज्जह, J कोह णरो, P सविअहो. 10 > J परमत्था-, P नती. 11 > J पंडिअप्पाणा. 12 > P णरवहणा for णरवरेण, P एवं विश्वप, P परिणामो, J को उण. 14 > P एको महिहरपक्तओ यए फुरह, J सण्णिहिओ P सिक्कि को. 15 > P न्यभावा णरवसहा, J कि अणंत- for केवणंत, P संखेज्जा for संखिला, P धम्मं कि पि. 18 > P om. च, P om. चेव. 19 > J om. गंव, J .प्यईव P न्यतिब. 20 ) P om. य after तत्थ, P om. पुणो धुणिकण etc. to को कुलधम्मो. 21 > J जए जायाहि अवराईए. 22 > P बज्झं for बज्झा, P च for चेय. 23 > P om. हमं च, P om. णरवई, P णिवण्णा for णिसण्णो, P adds परती before कुस, P दिओ, J दुहज य राईए मज्जिमजामे उद्धाहया. 25 > J नसहा, P कज, J कुलधम्मो, P इक्खामुलाइयं पुट्यं 26 > J अणंतीय, P om. पुरको. 27 > P om. तं च केरिसं. 28 > P मत्तावण्णपयदंतिपत्तिया-, J बंभीलिवाए, P पूरिउ for पूरियं. 29 > P इरिसवसुच्छलंत-, P कुलदेवता अम्हाण. 30 > P णिक्तेह, P वापसुद्ध इमं ति । कुमारो वि, P भणमाणो, J कुसुममचणं. 31 > P पयत्ती ।. 32 > P लिहतं. 33 > P निहसूक्त-, P साहणाई सथणसुहाणं. 34 > P ण हंमह, P पीडाकरं.

| 1     | ण य घेप्पई भदिण्णं सरिसं जीएण कस्सइ जणस्स । दूरेण जत्य महिला विज्ञजह जलिय-जलणं व ॥            | 1  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|       | भत्थो जत्थ चहज्जह भणत्थ-मूर्ल जयस्मि सयलस्मि । ण य भुजाइ राईए जियाण मा होज विणिवाभो ॥         |    |
| 3     | तं णरवर गेण्ह तुमं धम्मं भह होइ जत्थ वेरग्गो । परियाणसु पुहइ-जिए जलम्मि जीयं ति मण्णेसु ॥     | 3  |
|       | अणिलाणले सजीए पिडवज वणस्सइं पि जीवं ति । लिक्सजाइ जत्थ जिओ फिरसेंदिय-मेत्त-वावारी ॥           |    |
|       | भलस-किमिया दुइंदी पिवीलियाई य होंति तेइंदी । ममराई चउरिंदी मण्णसु सेसा य पंचेंदी ॥            |    |
| 6     | णर-पसु-देव-दइसे सब्दे मण्णेसु बंधवे भासि । सब्दे वि मणु सरिसा सुद्दं च इच्छंति सब्दे वि ॥     | 6  |
|       | णासंति दुक्ख-मीरू दुक्खाविजाति सत्थ-पउरेहिं । सन्वाण होइ दुक्खं दुम्वयण-विसेण हिययम्मि ॥      |    |
|       | सञ्वाण आसि मित्तं अहयं सञ्वाण बंधवो आसि । सन्वे वि बंधवा मे सन्वे वि हवंति मित्ताई ॥          |    |
| 9     | इय एवं परमत्थे कह पहरिजाउ जियस्स देहम्मि । अत्ताण-णिव्विसेसे मूढा पहरंति जीयम्मि ॥            | 9  |
|       | जं जं पेच्छिस जीयं संसारे दुक्ल-सोय-भय-किलयं। तं तं मण्णसु णरवर आसि आहं एरिसो चेय ॥           |    |
|       | जं जं जयम्मि जीवं पेच्छिसि सिरि-विहव-मय-मउम्मत्तं । तं तं मण्णसु णरवर पुरिसभो भासि भह्यं पि ॥ |    |
| 12    | जीएसु कुणसु मेसिं गुणवंते कुणसु आयरं घीर । कुणसु दयं दीण-मणे कुणसु उवेक्खं च गन्वियए ॥        | 12 |
|       | असमंजसेसु कायं वायमसङ्भेसु रंभ वयणेसु । रंभसु मणं भयजे पसरंतं सब्व-दब्वेसु ॥                  |    |
|       | काएण कुणह किरियं पढसु य वायाए धम्म-सत्थाइं । भावेसु भावणाओ भावेण य भाव-संजुत्तो ॥             |    |
| 15    | कुणसु तवं सुविसुद्धो इंदिय-सत्तुं णिरुंभ भय-रहिओ। कोवम्मि कुणह खंतिं असुइं चिंतेसु कामस्मि ॥  | 15 |
|       | माणिम्म होसु पणओ माया-ठाणिम्म अजनं कुणसु । लोहं च अलोहेणं जिण मोहं णाण-पहराहिं ॥              |    |
|       | अच्छसु संजम-जिमको सीलं कह सेव णिम्मलं लोए। मा वीरियं णिगृहसु कुण कायण्वं जयं भणियं॥           |    |
| 18    | मा कुणसु पाग-किरियं भिक्षं भमिऊण भुंजसु विहीए। मा अच्छसु णिश्चितो सज्झाए होसु विक्लित्तो ॥    | 18 |
|       | णिउझीण-पाव-पंको भवगय-मोहो पणट्ट-मिच्छत्तो । छोयाछोय-पयासो ससुग्गओ जस्स णाण-रघी ॥              |    |
|       | संभिष्णं सो पेच्छइ लोयमलोयं च सन्वको सन्वं। तं णित्य जं ण पासह भूतं भन्वं भविस्सं च ॥         |    |
| 21 से | य भगवं किं भण्णह ।                                                                            | 21 |
| •     | तित्थयरो लोय-गुरू सव्वण्णू केवली जिणो भरहा । सुगओ सिद्धो बुद्धो पारगओ वीयरागो य ॥             |    |
|       | सो अप्पा परमप्पा सुहुमो य णिरंजणो य सो चेव । अन्वत्तो अच्छेजो अन्मेजो अक्खओ परमो ॥            |    |
| 24    | जं जं सो परमप्पा किंचि समाइसइ अमय-गीसंदं । तं तं पत्तिय णरवर तेण व जे दिक्षिया पुरिसा ॥       | 24 |
|       | अलियं अयाणमाणो भणइ गरो अह व राग-दोसत्तो । कह सो भणेज अलियं भय-मय-रागेहिँ जो रहिओ ॥            |    |
|       | तम्हा णरवर सन्त्रायरेण पडिवजा सामियं दंवं । जं किंचि तेण भणियं तं तं भावेण पडिवजा ॥           |    |
| 27    | सुहमो सरीर-मेत्तो अणादिमं अक्खओ य भोत्तादी । णाण-किरियाहि सुश्चह पुरिस-रूवो जिहें अप्पा ॥     | 27 |
| ·     | एसो णरवर धम्मो मोक्ख-फलो सब्ब-सोक्ख-मूलं च । इक्खागू-पुरिसाणं एसो श्विय होइ कुल-धम्मो ॥       | ~, |
|       | जं जं एत्थ णिरुत्तं तं तं णरणाह जाण सारं ति । एएण विरहियं पुण जाण विहम्मं कुहम्मं च ॥         |    |
| 30    | एयं भवमण्णंता णस्वर णस्यिम जंति घोरिम्म । एयं काऊण पुणो भक्खय-मोक्खाइँ पावंति ॥               |    |
| -     | To come and read of anima and and and a firm and But an example and Applied H                 | 30 |

\$ २२१) एवं च पिटए इमिन्म धम्मे णरवहणा भणियं। 'अहो अणुगिहीया अम्हे भयवर्ष्ट्र कुरूदेवयाणु। ता सुंदरो एस धम्मो, ण एत्थ संदहो। एयं पुण ण-याणिज्ञह केरिसा ते धम्म-पुरिसा जाण पुरिसो धम्मो' ति । कुमारेण 33 भणियं 'देव, जे केह धम्मिय-पुरिसा दीसंति ताणं चेय दिक्खं घेतूण कीरए एस धम्मो' ति । राहणा भणियं 'कुमार, मा 33

1 > P वेप्पड, P जियस्म for जणस्म, P जलग for जिल्य. 2 > P वट for वहजाइ, P जलंमि for जयस्मि, P मुज्जित रातीए. 3 > P धंमं जह होइ, P repeats जह होइ, P हह जए for पुहर जिए, J पीजं for जीयं. 4 > P नुजीए for स्जीर, P जीवं पि 1, P फरिसेहियमेक बावारों. 5 > P अल्सा-, P दिहंदी for दुरंदी, J om. पिवीलियाय हांति तेरंदी 1, P पिनीलियाती, P भमगती चउरेंदी, P पंजिदी. 6 > P अन्वे िव for सन्त्रे वि, P सा for मरिसा. 7 > P दुसाविज्जंति, P पहरेहिं, J विसेष for विसेण. 9 > P पहरिज्जरः 10 > P adds a after अहं. 11 > P जीवे for जीवं, J न्मपुनत्तं. 12 > P मित्तं for मेत्ति, J गुणमंते, P कुणमु अवेक्खं. 13 > P वायममंत्तमु, J om. रंभ, P मन्त्रेसु for मन्त्रदन्त्रेमु. 14 > P भाएसु भायणाओं. 15 > P इंदियसेतुं, J णिसुंभ P णेरुंभ, P खंती असुर्ति, P देहीम for कामिम. 16 > P मायमि for माणिम. 18 > P पाव for पाग, P णिन्निज्ञो for णिज्ञितो, P आउत्ती ठिंग विस्थत्तो. 19 > P णिज्ञाण, P लोगालोग. 20 > P पेच्छ लोगमलोगं, J सन्वती, P पेच्छं for सन्त्रं, J जण्ण पासित भोतुं सन्दं, P भूतसन्त्रं. 22 > J सुगतो णिज्ञो, J बीतरागो. 23 > J अप्पा वरमप्पा, J वेअ 1, J सन्वत्ती for अन्वत्तो, P अमेजजो, J अक्खरो परमो. 25 > J रागरीसत्तो, J भममय, P भयममरोगेहिं. 27 > P अणाहमं, J अक्यय भोत्तादी 1, J किरियादी, P adds सुन्ता before अप्पा. 28 > J om. च. 29 > J णिहित्तं for णिरुत्तं. 31 > P सम्वतिर. 32 > P इमं for एयं, P एसो for एरिसो. 33 > P दिक्खा, J कीरउ, P om. मा.

भण्णेण समियं ।

36 राष्ट्रणा चितियं।

| ा पृवं मण । णाणाविह-किंग-वेस-धारिणो धम्मपुरिसा परिवसंति पुहुई-तले । ते य सब्वे भणंति 'अम्हं च उ धम्मो ।<br>सुंदरो,' अण्णो वि भण्ह 'अम्हं च उ धम्मो,' अण्णो वि 'अम्हं च उ' ति । एवं च ठिए कस्स सहहामो कस्स वा          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| उण व' सि । कुमारेण भणियं 'ताय, जह एवं ता एको अध्य उवाओ । जो कोइ पुहर्हेए धम्म-पुरिसो सो सब्बो पहहण्ण व<br>आघोसिजह जहा, राया धम्मं पिंडवजह जं चेय सुंदरं, ता सब्वे धम्म-पुरिसा पश्चक्खीहवंतु, साहेंतु य अप्पणो धम्माइं | 3   |
| जेण जं सुंदरं तं गेण्हह सि । पुणो देव, साहिए सथले धम्म-बित्थरे जो चेय एयस्स दिण्णस्स देवयाए वियारिजंतो                                                                                                                |     |
| 6 घडीहिइ, तिमा चेय आयरं काऊण दिक्लं पडिवजीहामों ति । राहणा भणियं 'एवं जह परं पाविज्ञह विसेसी चि । ता                                                                                                                  |     |
| काणवेसु पिंडहारं जहा पांडहियं सहावेसु । काएसाणंतरं च समाणत्तो पिंडहारो, संपत्तो पांडहिको, समाहही राहणा जहा                                                                                                            | 8   |
| इमिणा य भारयेण घोसेसु सञ्ब-णयर-चचरेसु पडहयं' ति । तभो 'जहाणवेह' ति भणमाणो णिगमभो पाडहिओ खोसिडं                                                                                                                        |     |
| 9 च पयत्तो । कत्य । अवि य ।                                                                                                                                                                                           | _   |
| सिंगाडय-गोउर-चबरेसु पंथेसु हट-मग्गेसु । वर-मढ-देवउलेसुं शाराम-पवा-तलाएसुं ॥                                                                                                                                           | 9   |
| किंच घोसिडं पयत्तो । भवि य ।                                                                                                                                                                                          |     |
| 12 जो जं जाणह धरमं सो तं साहेड भज णखड्णो। जो तत्थ सुंदरयरो तं खिय राया पविज्ञहिष्ट ॥                                                                                                                                  |     |
| एवं च घोसेंतेण 'ढं ढं ढं ढं' ति अप्फालिया ढका । किं च भणिउं पयत्ता । अवि य ।                                                                                                                                          | 12  |
| अप्फालिया वि ढक्का छन्नीव-णिकाय-रक्खणं धम्मो । जीय-दया-दम-रहिको ढं ढं ढं ति वाहरह ॥                                                                                                                                   |     |
| 16 तभो इमं च घोत्मिजांतं तिय-चउक्क-चचर-महापहेसु सोऊण सन्वे धम्म-पुरिसा संभेता मिलिया णियएसु धम्म-विसेस-                                                                                                               | 15  |
| संघेसु अवरोप्परं च भणिडं पयत्ता। अवि य।                                                                                                                                                                               |     |
| भो भो सहध्यमयरा वश्वह साहेह राहणो धन्मं। धन्मिन्म पुहङ्गाहो परिबुज्झाह किं ण पज्जत्तं॥                                                                                                                                |     |
| 18 एवं च अवरोप्परं मंतिऊण जे जल्थ णिगाए सिसइंत-कुसला ते समुद्विया धम्मिय-पुरिसा, संपत्ता रायमंदिरं। राया                                                                                                              | 18  |
| वि णिक्खंतो बाहिरोवत्थाण-मंडवं विद्वो सब्देहिं जहाभिरूव-दंसणीयासीसा-पणाम-संभासणेहिं। णिव्विद्वा य णियएस                                                                                                               | • • |
| बासणेसु । भणिया य राइणा 'भो भो धम्मिय-पुरिसा, गहिबस्था तुम्हे बम्हाभिष्पायस्य । ता भणह कमेण अत्तणो                                                                                                                    |     |
| ALA                                                                                                                                                                                                                   | 21  |
| § १२२ ) एवं च भिणया समाणा परिवाडीए साहिउं पयत्ता । एक्केण भणियं । भवि य ।                                                                                                                                             |     |
| जीवो खण-भंगिल्रो अचेयणा तरुवरा जगमणिश्चं । णिव्वाणं पि अभावो धम्मो अम्हाण णरणाह ॥                                                                                                                                     |     |
| 94 रा <b>इ</b> णा चितियं ।                                                                                                                                                                                            | 24  |
| जीवो भणाइ-णिहणो सचेयण। तरुवरा वि मह लिहिया। मोक्खो सासय-ठाणं भह दृरं विहडए एयं ॥                                                                                                                                      | ·   |
| भण्णेण भणियं ।                                                                                                                                                                                                        |     |
| अव सन्य-गमो मह जीवो मुच्ह पगईए झाण-जोएहिं। पुहड्-जछ-सोय-मुद्धो एस तिदंडीण घम्मवरो ॥                                                                                                                                   | 27  |
| राष्ट्रणा भणियं ।                                                                                                                                                                                                     | ·   |
| सन्व-गमो जह अप्पा को झाणं कुणइ तत्थ सोयं वा । पुहइ-जलाउ सजीवा ते मारेउं कहं सुद्धी ॥                                                                                                                                  |     |
| 30 भण्णेण भणियं।                                                                                                                                                                                                      | 30  |
| सन्द-गक्षो इह क्षप्या ण कुणइ पयडीए बजरूए णवरं । जोगब्भासा मुक्को इह चेय णिरंजणो होइ ॥                                                                                                                                 |     |
| राष्ट्रणा चितियं।                                                                                                                                                                                                     |     |
| 33 अप्पा सरीर-मेत्तो णिय-कस्मे कुणह् बज्झए तेर्ण। सन्ब-गए कह जोओ विवरीयं वट्टए एयं॥                                                                                                                                   | 33  |

एको बिय परमप्पा मृए भूयम्म वद्यपु जियमं । जिब्बाजिब-विरहिश्रो भजाइ-जिहजो परो पुरिस्रो ॥

<sup>1 &</sup>gt; P भणह for भण, J विसेस for वेस, P पारिवसंति पृहतीयंहे।. 2 > J om. धम्मो before अण्णो, P adds भण्ह before अम्हं, P सहहामि. 4 > P बोसिज्जई for आघो , P adds तं गेण्हह for ता, J होंतु for हवंतु, J यत्पणो. 5 > P om. जं, P तस्स धम्मस्स for एयस्स. 6 > J पढीहिति P ण वाही ति, J दिक्सं पवज्जीहामो, P राहण भणियं, J एयं, J पाविज्ज विसेसो. 7 > P om. संवत्तो पाटिहं ओ. 8 > J इमिम्मणा for इमिणा, J णर्य for णयर, P पिडहरं , P जहाणवेहि. 10 > P सिंघाडगोउरचं पत्थेयु हृहमयेयु ।. 11 > J पवर्षः 12 > P धम्मे, P साहेइ, P ता for जो, J किय for चिय, J परिज्जिहिति P पिडविजिहि ति. 13 > P om. च, P om. ति, P भाणिउं. 14 > P टक्का जिणधम्मो सुद्रो त्ति होगामि । अन्ने उण जे धम्मा ढं etc. 15 > P बोसिज्जंति तिय. P क्वरेसु महा, P णिययधम्मः 16 > J सामेसु for संवेसु, P भणियं, P om. जिय य. 17 > J णाहो पिडवज्जई किण्ण पञ्चज्जं ॥ 18 > P जस्य णिकाएसु सिद्धति कुसला. 19 > P बाहिरअत्थाणः, J दंसणीया । सीताः, J पिविद्वाय णिआएसु, P णियए आसणेसु. 20 > J तुन्मे for तुन्हे, P om. ता. 21 > P हिययाहिसइए धम्मं. 22 > P om. च, P साहिजो. 23 > J णेव्वाणं. 25 > P तवयणा for सच्चेयणा, J तरुअरा, P मोक्सतासयं द्वाणं. 26 > J om. अण्णेण भणियं । सञ्चगओ अहजीवो etc. ending with कहं द्विदी ॥ 27 > P प्राहपज्झाणः 29 > P सोयव्वा. 30 > P om. अण्णेण भणियं ( after कहं सुद्धी ॥) सञ्चगओ इह etc. ending with वृद्धए एवं ॥. 33 > J तं ॥ for एयं ॥. 35 > P पुरो for परो.

| <ol> <li>जह एको सिय अप्या कह सुह-दुक्साई भिक्क-स्वाई। एकेन दुक्सिएन सक्ने ते दुक्सिया होंतु॥</li> <li>अक्नेन भिक्षिय।</li> </ol>                    | 1               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| अध्यावारं विज्ञह पसुको मारिज्ञए य मंतिहिं। माई-पिइस्स सेहं गो-मेहो वा फुडो धम्मो ॥                                                                  | 3               |
| राष्ट्रणा चिंतियं ।<br>जं दिजाह तं सारं जं पुण मारिजाए पसू गो वा । तमधम्मं मह लिहियं देवीए पष्टण सन्वं ॥<br>६ भण्णेण भणियं ।                        | 6               |
| काय-बिल-वहस-देवो कीरह जलणस्मि खिष्पए मण्णं । सुष्पीया होति सुरा ते तुट्टा देंति बस्मं तु ॥<br>राहणा चितियं ।                                        |                 |
| राहणा । चातव ।<br><sup>9</sup> को णेच्छड् काय-बर्लि जं पुण जलणिम खिप्पए भत्तं । तं तस्स होड् अण्णस्स वा वि ए <b>यं ण-याणामो</b> ॥<br>अण्णेण भणियं । | 9               |
| चह्रजण सन्व-संगं वणस्मि गंत्ण वक्कल-णियत्थो । इंद-फल-कुसुम-भक्खो जह ता धस्मो रिसी तेण ॥<br>12 राहणा चिंतियं ।                                       | 19              |
| सारो जह णीसंगो जं पुण कंदप्फलाई भुंजंति । एसो जीव-णिकाको जीव-दया वहुए घम्मो ॥<br>भण्णेण भणियं ।                                                     |                 |
| 15 दिजाइ बंभण-समणे विहले दीणे य दुविखए किंचि । गुरु-पूबणं पि कीरइ सारो धम्माण गिहि-धम्मो ॥<br>णरवहणा चिंतियं ।                                      | 15              |
| जं दाणं तं दिट्टं भणंत-घाओ ण पेच्छइ धरम्मि । एसो विंधइ बालं सुद्धइ हत्थिस्स कंडेण ॥<br>18 भण्णेण भणियं ।                                            | 18              |
| भक्खाभक्खाण समं गम्मागम्माण अंतरं णिथ । अद्देत-वाय-भणिको घम्मो अम्हाण णिक्खुदो ॥<br>राहुण चिंतियं ।                                                 |                 |
| 21 एयं लोय-विरुद्धं परलोय-विरुद्ध्यं पि पश्चक्खं । धम्मो उण इंदिय-णिग्गहेण मह पष्टण् लिहियं ॥<br>अण्णेण भणियं।                                      | 21              |
| विण्णप्यसि देव फुढं पंच-पवित्तेहिं बासण-विहीय। सहहत-वाय-भणिको धम्मो अम्हाण जिस्सुहो ॥<br>24 राहणा चिंतियं।                                          | 24              |
| लोमसहारे जिहिंसदियस्स अणुकूलमासणं फंसे । धम्माओ इंदिय-णिग्गहेण एसो वि धम्मो ति ॥<br>अण्लेण भणियं ।                                                  | 27              |
| 27 धम्मद्वियस्य दिखाइ णियय-कलत्तं पि अत्तणो देहं । तारेइ सो तरेतो अकाबु-सरिसो भव-मशुई ॥<br>राइणा भणियं ।                                            |                 |
| जह अंजह कह व मुणी भह ण मुणी किं च तस्स दिण्णेण। आरोविया सिलोवरि किं तरह सिला जले गहिरे।<br>30 मण्णेण भणियं।                                         | tt<br><b>30</b> |
| जो कुणह साहस-बलं सत्तं अवलंबिकण णरणाह । तस्स किर होष्ट सुगड्डै मह धम्मो एस पिंडहाइ ॥<br>राह्या चिंतियं ।                                            |                 |
| 33 वेय-सुईसु विरुद्धो जप्यवहो णिदिओ य विबुहेहिं। जह तस्य होइ सुगई विसं पि अमर्थ भवेजासु ॥<br>अण्णेण भणियं।                                          | 33              |
| गंतूण गिरि-वरेसुं भत्ताणं मुंचए महाधीरो । सो होइ एत्य घरमो भहवा जो गुरगुरूं घरइ ॥<br>36 राहणा चिंतियं ।                                             | 36              |
|                                                                                                                                                     |                 |

<sup>1)</sup> प्रतिषण for भिष्ण, J होति ॥ 3) प्र मारिज्यएहिं मंतिहिं।, प्र पुष्टो धमो ॥ 4) प्र वि मणियं for वितियं. 5) प्र मारिज्यई, प्र प्र विलायकंमं एस विहंमो जए जाको ॥ for the second line तमधम्मं etc. 7) प्र वैस for वृद्धस्, प्र सुप्पीता प्र सुगीया, J देंतु. 9) प्र repeats को नेच्छइ, प्र जं पुण लोगिम निकाववे भर्च । तं तस्स तस्स ण वेषयाण छारो पर हत्ये ॥ 13) प्र पसो जीवाण वही कह कीरओ कुच्छिओ धम्मो ॥ for the second line. 15) प्र दिख्यओ, प्र स्मण, प्र पृथ्णं सि, प्र शिह्यम्मो. 17) प्र यातो प्र नाघो, प्र विशेष कंडिण ॥ omits अण्णेण भणियं। मक्खा etc. ending with प्रम्मो सि. 23) प्र विणप्पसि, प्र वातमण्यते, प्र पिखहो. 27) प्र सरिसं. 29) प्र कह व मुणी, प्र व मुणी कि तस्स, प्र सिलोयि, प्र सिलायके. 31) प्र सामस for साहस, प्र सुणती. 33) प्र जलणं जलं च जीप तस्स वही अप्यवाहओ पुरिसो for the fiirst line वेयसुईस etc. प्र मुगती, प्र अमयं हवेड्यामु. 35) प्र मेरविगिर्र for गिरिवरेसुं, प्र महाबीरो, प्र मुगलं.

| असाणं भारेंतो पावइ कुगई जिन्नो सराय-मणो । एवं तामस-मरणं गुरगुल-धरणाइयं सन्वं ॥<br>अण्णेण भणियं ।<br>अण्णेण भणियं ।  साणे कृव-तलाए वंश्वह वावीओं देह य पवाओ । सो एत्थ धम्म-पुरिसो जरवर अन्हं दिनो हिचए ॥ | 1          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ू भण्णेण भणियं ।                                                                                                                                                                                        |            |
| <sup>®</sup> साणे कूब-तलाए बंधह वाबीओं देह य पवामो । सो एत्थ धम्म-पुरिसो <del>जरवर अ</del> म्हं ठिओ हिचए ॥<br>राहणा चिंतियं ।                                                                           | 8          |
| पुहर्ड-जल-जलणानिस-बणस्सई तह य जंगमे जीवे। मार्रेतस्स वि धम्मो हवेज जह सीयलो जलणो ॥<br>८ मणोण भणियं।                                                                                                     | 6          |
| गंगा-जरूमिम ण्हाओ सायर-सरियासु तह य तित्येसु । पुयइ मलं किर पार्व ता सुद्धो होइ धम्मेण ॥<br>णरवहण। चिंतियं ।                                                                                            | ,          |
| १ भागीरहि-जळ-विच्छालियस्स परिसद्धड कह व कम्मं से । बाहिर-मछावणयणं तं पि हु णिडणं व जाएजा ॥<br>अण्योग भणियं ।                                                                                            | 9          |
| राईण रायधम्मो बंभण-धम्मो व बंभणाणं तु । बेसाण वेस-धम्मो णियओ धम्मो व सुद्दाण ॥  12 राइणा चिंतियं ।                                                                                                      | 10         |
| भ्यमो णाम सहावो णिबय-सहावेसु जेण वहंति । तेणं चित्र सो भण्णइ धम्मो ण उणाइ पर-छोस्रो ॥<br>भण्णेण भणियं ।                                                                                                 | 12         |
| 15 णाय-विदन्त-घणेणं जं काराविजांति देव-मवणाई । देवाण पूर्वणं अखणं च सो चेय इह धम्मो ॥                                                                                                                   | 15         |
| राइणा चिंतियं।<br>को ण वि इच्छइ एयं जं चिय कीरंति देवहरयाई। एत्थं पुण को देवो कस्त व कीरंतु एयाई॥<br><sup>18</sup> अण्णेण भणियं।                                                                        | 18         |
| काऊण पुढवि-पुरिसं <b>डज्झह मंतेहिँ ज</b> रथ जं पावं । दीविजाह जेण सुहं सो धम्मो हो <b>इ दि</b> क्लाए ॥<br>राइणा चिंतियं ।                                                                               | 10         |
| 21 पात्रं डज्झह मंतेहिँ एत्य हेऊ ण दीसए कोह । पावो तवेण डज्झह झाण-महगीए लिहियं मे ॥<br>अण्येण भणियं ।                                                                                                   | 21         |
| झाणेण होइ मोक्सो सो परमप्या बि दीसए तेण । झाणेण होइ सम्मं तम्हा झाणं चित्र सुधम्मो ॥<br>24 राइणा चिंतियं ।                                                                                              | 94         |
| आगेण होइ मोक्खो सर्च एवं ति ण उण एकेण। तव-सील-णियम-जुन्तेण तं च तुब्मेहिँ जो भिक्यं ॥<br>भण्योण भणियं।                                                                                                  | **         |
| 27 पिउ-माइ-गुरुयणस्मि च सुरवर-मणुर्सु बहुच सच्वेसु । णीयं करेड् विणयं एस्तो धम्मो जस्विरिद् ॥<br>णरवहुणा चितियं ।                                                                                       | 27         |
| जुजाइ विणम्नो घम्मो कीरंतो गुरुवणेसु देवेसु । जं पुण पाव-जणस्स वि महवारो एस णो जुसो ॥<br>३० मण्णेण भणियं ।                                                                                              | 30         |
| णवि अध्य कोइ जीवो ण य परस्रोओ ण यावि परमध्यो । भुंजह खाह जहिष्छं एत्तिय-मेतं जप सारं ॥<br>राइणा चिंतियं ।                                                                                               | <b>3</b> 0 |
| राहणा । चातव ।<br><sup>33</sup> जह णस्थि कोह जीवो को एसो जंपए हमें वयणं । मूहो जस्थिय-वाई एसो वहुं पि णवि जोग्गो ॥<br>अण्णेण भणिर्य ।                                                                   | <b>3</b> 3 |
| कारण माण्य ।<br>गो-भूमि-धण्ण-दाणं हरूप्ययाणं च बंभण-जणस्य । जं कीरह सो धम्मो णरवर मह वस्त्रहो हिचए ॥                                                                                                    | <b>Q</b>   |
|                                                                                                                                                                                                         | TEAC TEAC  |

<sup>1 &</sup>gt; P जुगई, उगई for जिओ, P जिओ राइमणो। एयं तामसः 3 > उखणेइ for खाणे, उ तालाए, उबाबीए, P उ for य P अम्हिट्टिओं. 5 > उद्विको स्थ होइ धम्मो मोगफलो होई मोक्ख़धम्मो य। दाणं ता मोक्ख़फलं ता भोगफलो जह जिज्ञाणं ण पीड-बरो ॥ for the verse पुद्दई जल etc., P repeats जल, P बिहंमों. 7 > P सारय for सायर, P तो for ता. 9 > उजह होइ सुक्रमावो आराइह इट्टेवयं परमं। गंगाजलतलयाणं को णु बिसेसो भने तत्स ॥ for the verse भागीरिक्षजल etc., P मलावणायलं ते 11 > P रावाण, J सुद्धाण. 13 > उधम्मे, P णावितियंदाबो, J धम्मइ for भण्णह, J उणाए. 15 > P कारविज्ञांति, J चे अ. 17 > उपक्षं for एरथं, P को इह for पुण को. 19 > P इह इ for पुढिब, P तेण for जेण. 21 > P कोति for कोइ, P सुद्द अलचेलवणो पासंहो एस तो रहुओ ॥ for the line पानो तवेण etc. 22 > उ om. मणियं. 23 > P विदीसते तेण, उ जाणं for झाणं, J adds सुझ before सुधम्मो, P सुधम्मा. 25 > P जुत्ते for जुत्तेण. 27 > उ माउ for माइ, P गुरुजणंगि, J om. य. 29 ) उ धम्मं, P गुणवएस देवेस, P ज for जं, उ अतियारो. 31 > J एस्थ for अस्थि. 32 > P को वि जीवो. 33 > P को एसं जपए, J णत्थियवाती, P दहुम्मि विणिजोगो. 35 > J धम्मदाणं P धणदाणं.

|    | देह हरूं जीयहरं पुहर्ह जीयं च जीवियं घण्णं । अबुहो देह हरूाहं अबुहो श्विय गेण्हए ताई ॥<br>अण्णेण भणियं ।                                | 1          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3  | दुक्सिय-कीड-पर्यंगा मोएऊणं कुजाइ-जम्माइं । अण्णत्थ होंति सुहिया एसो करुणापरो धम्मो ॥<br>राइणा चितियं ।                                  | 3          |
|    | राहणा चितव ।<br>जो जस्थ होइ जंतू संतुट्टो तेण तत्थ सो सच्चो । इच्छइ ण कोइ मिरडं सोउं पि ण जुज्जए एवं ॥<br>मण्णेण भणियं ।                | 6          |
|    | सहस्त-सीह-रिच्छा सप्पा चोरा य दुटुया एए । मार्रेति जियाण सए तम्हा ताणं वहे भ्रम्मो ॥<br>राहणा चिंतियं ।                                 |            |
| 9  | सब्बो जीवाहारो जीवो लोयम्मि दिट्ट-परिणामो । जइ दुट्टो मारिजइ तुमं पि दुट्टो वहं पावं ॥                                                  | 9          |
|    | अण्णेण भणियं ।<br>दहि-दुद-गोरसो वा घयं व अण्णं व किं पि गाईंणं । मासं पिव मा भुंजउ इय पंडर-मिक्खओ घम्मो ॥                               | 10         |
| 12 | शहणा चिंतियं ।<br>गो-मासे पिंडसेहो एसो वजेह मंगलं दहियं । खमणय-सीलं रक्खसु मज्ज्ञ विहारेण वि ण कर्ज ॥                                   | 12         |
| 14 | अपनेन भणियं।<br>5 को जाणह सो धम्मो णीलो पीनो व सुक्किलो होजा। णाएण तेण किं वा जंहोहिह तं सहीहामो॥                                       | 15         |
|    | राइणा चिंतियं ।<br>णजाइ आणुमाणेणं णाएण वि तेण मोक्ख-कजाई । अण्णाण-मृदयाणं कत्तो धम्मस्स णिष्कत्ती ॥                                     |            |
| 18 | 3 अण्णेण भणियं ।<br>जेण सिही चित्तलिए धवले हंसे कए तह म्हे वि । धम्माहम्मे चिंता काहिइ सो अम्ह किं ताए ॥                                | 18         |
| 21 |                                                                                                                                         | 21         |
|    | अपनेज भणियं।<br>जो होइ धम्म-पुरिसो सो बिय धम्मो पुणो वि धम्म-रभो। जो पुण पावस्मि रओ होइ पुणो पाव-णिरओ सो॥                               |            |
| 24 | । राहणा चिंतियं ।<br>जह एको बिय जीवो धरम-रओ होइ सन्व-जम्मेसु । ता कीस णरय-गामी सो बिय सो चेय सगास्मि ॥                                  | 24         |
| 2  | अण्णेण भणियं ।<br>7    जो ईसरेण केण वि धम्माहम्मेसु चोइओ लोगो । सो चेय धम्म-भागी पत्तिय अण्णो ण पावेइ ॥                                 | 27         |
|    | णरवङ्गा चिंतियं।<br>को ईसरो त्ति णामं देण व कज्जेण चोयणं देह। इट्ठाणिट्ट-विवेगो कंण व कज्जेण भण तस्स ॥                                  |            |
| 3  | 0 भण्णेण भणियं ।<br>धम्माधम्म-विवेगो कस्सइ पुद्दवीए होज पुरिसस्स । मृह-परंपर-माला अंधाण व विरष्ट्या एसा ॥                               | 30         |
| 3  | णरवद्दणा चिंतियं ।<br>3 - धम्माधम्म-विसेसो अवस्स पुरिसस्स कस्स वि जयम्मि । तेण इमे पव्वद्दया अण्णह को दुक्करं कुणह् ॥<br>अण्णेण मणियं । | 33         |
| 3  | णाऊण पंचवीसय-पुरिसं जद्द कुणद्द बंभ-हचाओ । तो वि ण लिप्पट्ट पुरिस्रो जलेण जद्द पंकयं सलिले ॥<br>6 राष्ट्रणा चिंतियं ।                   |            |
|    | 1 ) P देश बले जीयहरं प्रहानिजीवं ज P तार्ड for लार्ड. 3 ) P मो मो मा for भोगलमं P असेन्य प्रकारी मार्च प्रकार                           | <b>3</b> 6 |

1> P देह बलं जीयहर पुहिविजीवं च, P ताई for ताई. 3> P मो मो प for भोएकणं, P अक्रेत्थ, J कहणो परो, P धमो ॥ 5> P हो for सो, P सोउ पि ण जुए पर्य. 6> P adds पुण before भिणयं. 7> P रिष्ठा, P चोरा या एए १, J एते १, P मार्रति जिणणसए. 9> P लोगिम, P मारिजक तुमं, J तुमं पि दिहो वधं, P पावा for पार्य ॥ 11> P कि पि काईणं, P मुज्जउ इय पिंडरविभक्तवो धमो. 13> P व्यवमणयः 15> P जो for को, J पीहो व्य सुं, P होज्जा १, P होहिति तं. 17> J -भज्जाए for क्रजाइं. 19> P चित्तिलिते, P तहेवे for तहम्हे, P धम्मोधम्मे. P काही सो. 20> P om. राहणा चितिय before कम्मेण J चिण्णा for वित्तो, P देवे for दिव्वो. 23> P जो होधह, P बस्तिए धम्मपुरिसो repeats अम्ह कि ताए । क्रमेण etc. ending with जो होइ धम्मपुरिसो, P om. धम्मो, J होज्ज रओ for धम्मर ओ, P सो उण पावरओ सो होइ for जो पुण etc. 25> P तो for ता, P चे for धिय. 27> P धमाधमेसु, J गाहिओ लोगो for चोहओ लगो, J चेअ, J पत्तिअण्णो P पत्तियणो. 29> P ईसर ति, J लोगं for णामं, J चेअणं for चोयणं, P -विवेओ, P मणंतरस. 31> P धम्माधम्मविवेओ कस्सव पुहबीय, J नाली for माला. 33> P विसउवरस पुरिसस्स, J व for वि, P दुक्कर कुणह. 35> P धंचवीसयं, P एंकथसिलिले.

| ] जार्णतो खाइ विसं कालउर्ड तेण सो णवि मरेजा। ता जइ होजा इमं पि हु ण य तं तम्हा हु धम्मोयं ॥<br>अक्नोज भणियं।                                                                                                                                                                                                  | 1  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| s पाणि-बहास्त्रिय-वयणं भदिण्णदाणं च मेहुणं भत्थो । वजेसु दूरको चिय भरहा देवो इमो धम्मो ॥<br>राहणा चिंतियं ।                                                                                                                                                                                                   | 3  |
| पावद्वाण-णियत्ती भरहा देवो विराग-भावो य । लिहियम्मि तम्मि धम्मे घडह इमो णिथ्य संदेहो ॥<br>४                                                                                                                                                                                                                   | 6  |
| तं च मज्झण्ण-संख-सदं सोऊण णियय-धम्म-कम्म-करणिज-यावड-मणेहिं पुलङ्ग्याहं दस वि दिसिवहाहं धम्म-पुरिसेहिं।<br>९ णरवहणा वि गहिय-सञ्ब-धम्म-परमध्येण भणिया सञ्ब-धम्म-वाहणो 'वच्चह तुब्मे, करेह णियय-धम्म-कम्म-किरिया-कलावे'                                                                                          | 9  |
| त्ति । एवं च भिणया समाणा सन्वे णिययासीसा-मुह्छा समुद्विया अत्थाणि-मंडवाओ । साहुणो उण भगवंते राइणा भिणए 'भगवं, तुब्मेहिं कृत्थ एरिमो धम्मो पाविओ' ति । साहूहिं भिणयं 'अम्हेहिं सो महाराय, जागमाओ' ति । 12 तेण भिणयं 'को सो जागमो' ति । गुरुणा भिणयं 'क्रत-चयणं जागमो' ति । राहणा भिणयं 'केरिमो जत्तो जस्स वयणं |    |
| भागमो' ति । गुरुणा भणियं ।<br>'जो राय-दोस-रहिम्रो किलेस-मुक्को कलंक-परिशीणो । णाणुजोइय-भुयणो सो भत्तो होइ णायग्वो ॥'                                                                                                                                                                                          |    |
| 15 राइणा भणियं।<br>सो देज तुम्ह दिहो देज व जिसुको कहं कहेमाणो। देज पमाणेण हमं घेष्पउ अम्हारिसेहिं पि॥<br>गुरुणा भणियं।                                                                                                                                                                                        | 15 |
| 18 अम्हेहिँ सो ण दिह्रो ण य णिसुओ किंचि यो कहेमाणो । आगम-गमएहिँ पुणो णज्जह इह अत्थि सञ्चण्णू ॥<br>राइणा भणियं ।                                                                                                                                                                                               | 18 |
| जइ ण णिसुओं कहं तो कह भणिस महागमेण सन्वण्णू। जो ण सुओं ण य दिहों कह तं अम्हाण साहेसि॥<br>31 गुरुणा भणियं।<br>जइ वि ण सुओं ण दिहो तहा वि अण्णेहिँ दिहु-पुन्वो ति । गुरव-परंपर-माली-क्रमेण एसो महं पत्तो॥                                                                                                       | 21 |
| जह तुम्ह इमं रजं पावइ पारंपरेण पुरिसाण । तह अम्ह आगममिणं पावइ जोग्गत्तण-विसेसो ॥<br>७१ राइणा भणियं 'कहं पुण एस सुंदरो ति आगमो णज्जइ' । गुरुणा भणियं ।<br>जीवाजीव-जहिंदिषु य कम्म-फल-पुण्ण-पाव-परिकहणे । पुरुशावराविरुद्धो अणुहव-पञ्चन्ख-गम्मो य ॥                                                             | 24 |
| अणुमाण-हेउ-जुत्तो जुत्ती-दिट्टंत-भावणा-सारो । क्षणवज्ञ-वित्ति-रहओ तेणेसो आगमो सारो ॥<br>27 राइणा भिणयं । 'सुंदरं सुंदरयरं इमं, जइ पुण इमस्य आगमस्य उवएसं जहा-भणियं करेइ पुरिसो, ता किं तस्स फरुं<br>हवइ' ति । गुरुणा भणियं ।                                                                                  | 27 |
| सन्वण्णु-वयण-विश्वर-भिण्ए जो सइहइ सवल-भावे । विहि-पडिसेह-णिरूवण-परो य सो भण्णए साहू ॥  अ सो तव-संजम-भीले काउं विरइं च णाम संपत्तो । णिट्ठविय-सन्व-कम्मो सिद्धिपुरिं पावए अहरा ॥  जत्थ ण जरा ण मच्च ण वाहिणो लेय सन्ब-हुक्खाई । सासय-सिंव च सोक्खं तं सिद्धिं पावए सहसा ॥                                      | 30 |

साहिए भगवया गुरुणा तओ किं किं पि अंतोमुहं ससीसुकंपं पहरिस-वस-वियसमाण-वयण-कमलेण पलोइऊण कुवलय-33 चंदं भणियं। 'कुमार, णिरुत्तं एस सो मोक्ख-धम्मो ति। बवि य। 33

एसी हि मोक्स-धम्मो धम्माण वि एस सारमो धम्मो । एसो वि देवि-दिण्णो इक्सागूणं च कुल-धम्मो ॥'

<sup>1 &</sup>gt; P निसं तालउर्ड निण सो, P होइ for होजा, J इमंमि हु, P तं तंमा कुथम्मो य II. 3 > P पाण for पाणि, P मेहुणे अत्थि । 5 > P विरागधम्मो य, P इमं णरिष. 6 > P णरवर विंतिउमाढत्तो. 7 > P सामन्न for सम्मत्त, P णरवती, P कर्ज्ञ 9ुक्षरियं 8 🔊 P संखद सोऊण, Jom. करणिज्ज, Pom. वि. 10 🗦 मणिया सञ्चे, Jom. णियया, P अत्थाणमंडवाउ 🗸 11 🗲 P भगियं for भगिए, Jom. अम्हेहिं सो. 12> Pom. को सो आगमो etc. ending with णायव्वो ॥ राइणा भाणियं ।. 16) P तुम्हे दिहो, J इहं घेप्पइ, P अम्हारिसेहिन्मि । 18) J inter. सो & ण, P adds कहं before कहेमाणो . 20) J कहं रे for कहं तो, P भणासि, P सुए for सुन्नो, P om. य. 22) P om. सुन्नो ज, P adds अन्हे before तहा, P गुरुएस for गुरन, P एसा महं पत्ता. 23 > J पुरिसेण I, P आगमेणं for आगममिणं, P जोगत्तण. 24 > P inter. त्ति & आगमो. 25) उ जहरिधय, उ कम्मफलो, P परिकहणा। पुन्तापरा . 26) P बित्तिरहिओ तेण य सो . 27) P सुंदरंमसुंदर . 29) P सयलहत्वे, P जो for सो. 30) P सीलो काओ विरयं, P ण for णाम, J संपुण्णो for संपत्तो, P णिट्ठवियसकमी सिद्धिपुरी 31) P णेय दुक्खसन्वाई।. 32) P ससीसकंपं. 33) J om. अवि य. 34) P हु for हि, P adds ति before धम्माण, P एसी देवी दिण्णी.

§ ३२४ ) कुमारेण भणियं। 1 विष्णप्पति देव फुडं जड्या हरिओ तुरंगमारूढो । देवेण बोहणत्यं इमस्मि धन्मस्मि णरणाह ॥ दिहो रण्णस्मि मुणी सीहो देवो य पुण्य-संगहचा । पुन्वं पि एस धन्मो अन्हे काउं गया सर्गा ॥ 8 तेर्हि पुणो मह दिण्णो एसो धम्मो जिणिदवर-विहिको । तेर्हि चिय पेसविको कुवलयमालाऍ बोहरथं ॥ वक्तेण य णरबर अब्-पहे देव-दाणव-समृहा । विजाहरा य जक्ता दिट्टा मे तत्थ धम्मिम ॥ जेण य सुएण कहिया अम्ह पउत्ती गयाण तं देसं । तेण सयं चिय विहो सञ्चण्णू एत्थ धम्माम्मि ॥ इंदो वि तर्य वंदइ हरिसुप्फुल्कंत-कोबण-णिहाओ । रय-हरणं जस्त करे पेच्छइ बहु-पाब-रय-हरणं ॥ भण्णं च देव, देवत्तणस्मि दिह्ये अम्हे विय आसि भम्म-तित्थयरो । असुरिंद-णीरेंदाणं आइसमाणो इमं भम्मं ॥ ते वि सुरा बसुरिंदा वंतर-विजाहरा मणुस्सा य । कर-कमल-मडल-सोहा दिट्ठा धम्मं णिसामेंति ॥ **बिट्टा य मए रिसिको इमिम्म धम्मिम्म सोसिय-सरीरा । उप्पाडिज्ञक कार्क सासय-सिद्धि समग्रुपत्ता ॥** ता सामिब विण्णप्यसि एसो धरमो सुधम्म-धम्माण । चूडामणि व्य रेहड् चंदो वा सब्य-ताराण ॥ अण्णं च । वर्जिद-मील-मरगय-सुत्ताहरू-रयण-रासि-चेचइयं । पाविजङ् वर-भवणं णरवर ण उणो इमो धम्मो ॥ 12 12 सम्बंग-रुक्खण-सुहं सुहेण पाविज्ञए महारयणं । सिद्धि-सुह-संपयगरो दुक्खेण इसी इहं धम्मी ॥ पीणुतुंग-पन्नोहर-पिहुरू-निवंबो रसंत-रसणिहो । होइ महिकाण सत्थो सुहेण ण उणो इमो धम्मो ॥ सुह-संपय-सय-भरियं सुहेण पाविज्ञए जए रजं। दुक्खेण एस धम्मो पाविज्ञह् णरवर विसालो ॥ 15 सग्गम्मि वि सुर-भवणे पाविजाइ सयल-भोय-संपत्ती । एसो उण जो धम्मो पत्तो पुण्णेहिँ थोबेहिँ ॥ तो णरणाह तुमे बिय अलब्दउच्यो इमस्मि संसारे । लुद्धो णिउणेण इमो संपइ इह भायरं कुणह ॥' 18 ति भणिए पढिवण्णं णस्वद्या । 'महो सखं एयं जं एस दुहाहो मग्मो । जेण भरहे पिलय-उत्तिमेगा जाया तहा वि ण 18 उघल द्वो एसियं कालंतरं' ति।

§ ३२५) भणियं च णरवङ्णा सप्पणामं 'भो भो गुरुणो, कृत्य पण्से तुम्हाणं भावासो' ति । गुरुणा भणियं 21 'महाराय, बाहिरुजाणे कुसुमहर-णामे चेह्यहरे 'ति । णरवङ्णा भणियं । 'वच्च सट्टाणं, कुणह कायन्वं, पभावाण् 21 रयणीए अहं चेह्यहरं चेय भागमिस्सामि' ति भणमाणो समुद्विओ णरवई कुमारो य । साहुणो य धम्मलाभासीसाण् भभिवद्विकण णिग्गया उज्जाणं णियय-किरिया-कलावेसु संपलगा। णरवई वि संमाणिकण संमाणिको, पूह्कण पूर्यणिजो, 24 वंदिकण वंद्रणिजो, पेच्छिकण पेच्छणिजो, रिमकण रमणिजो, आउच्छिकण भाउच्छणिजो, कात्रण कायन्वे, भिव्यकण 24 भिव्यवन्वे सन्वहा जहा-जुत्तं पुत्त-मित्त-कलत-भिच-भह-भोइय-णरिंद-वंदस्स कात्रण तओ णिरूविउं पयत्तो भंदायारे जाव अवस्थं पेच्छह अत्थ-संघायं। तओ किमेण्णं पुहइ-परिणामेणं कीरङ् ति, इमेण वि को वि सुहं पावह ति, आदिट्टा 27 सन्वाहियारिया। 'अहो महापुरिमा, वोसेसु तिय-चडक-चवर-महापहेसु सिंगाहय-णयर-रच्छामुहेसु उज्जाण-देवडल-मह-४७ तलाय-वावी-बंधेसु। अवि य। तं जहा।

जो जं मग्गइ अर्ज जीयं मोसूण संजम-सहायं। तं तं देइ णरवई मिग्गजाउ णिट्सयं पुरिसा॥
30 एवं च घोसाविजण, दाजण य जं जहाभिरुह्यं दाणं जणस्स, ग्हाय-सुद्द-विलित्त-सुयंध-विलेवण-विसेसो सन्वालंकार-30
रेहिर-सरीरो सुकुसुम-महादाम-मणहरो पूह्य-देवबा-विद्यणण-धम्म-रयणो आह्दो सिबिया-रयणं णरवर्ह, गंतूण य
पयद्दो। अणेय-णायर-विलया-दाविज्यमाणंगुली-पसर-मणोहरो किं-कोन्थ इयासंस-णरिंद-लोओ संपत्तो कुसुमहरं उज्जाणं
33 तत्थ य अवहण्णो, पाएसु गंतुं पयत्तो। दिद्दो य तेण यो मुणिवरो अणेय-मुणि-सय-परियारो णक्तत्त-सहस्स-मज्म-गमो 33

<sup>3)</sup> P पुन्नसंगमिया। पुन्नंभि एस. 4) P दिण्या एसो, J लिहिजो for निहिजो, J कुन्नलयमालाय, P कुन्नलयमाल नोहेत्थं 5) P नमंत लिहिजो गरनर अहपहे, J अहन्यों for अहपहे, P एत्य for तत्थ. 7) P तयं तंदर हिएफुलंततलोगण, J हिरिसपुलंत 8) P एस for आसि. 9) P गडिल for मडल, P णिसामेता. 10) P रिसिणा. 11) P एसो धंमो सुधंमो धंमधम्माण 1. 12) P गरानल, P om. मुत्ताहल, J नर्भुवणं, P न्यनण, P ण उणा, J हमं धम्मं. 13) P inter. सुहं & लक्ष्मण, J om. महा, P संपयकरो. 14) J पिहुलु तुंगपओहर, P णिउणो for ण उणो. 15) J सुहभरियं P सतमिर्यं, P पानिजार णह णरवर. J णरवर for णरवर. 16) P सलभोगसंपत्ती, P कत्तो for पत्तो. 17) J ता for तो, J अह for इह. 18) P adds जं before सम्बं, J जेणमहे निल्अतिसंगी जाओ. 19) J उअल्हो. 21) P णोम for णामे, J नितअहरे, J inter. कुणह & कायन्वं, J पभाए. 22) J नितअहरे नेअ मिस्तं ति, P न्यंहंहरे, P om. नेय, P om. ति. 23) P अभिणिद्धिज्ञण, P णरवती. 24) J om. वंदिज्ञण to पेन्छिलिज्ञे. 25) P adds पायन्ने before सन्वहा, P तओ बिरून्यं, P मंहायारो. 26) P om. ति, J adds जह before हमेण, J कोई for कोनि, P आयहा. 27) J सन्वा नि आरिआ P सन्वाहि आयरिया, P om. होसेस. P सिवाहय. 28) P वंधिसु, P om. तं. 29) P णरवती. 30) P om. य, P णहाहसुर, P सुनंघ. 31) J सरिरो कुसुमदाममण, P महामणोहरो, J पूरअन्यानिक्षण, P णरवह, P om. य. 32) J प्रत्ती for प्रहो, J मणहरो, P कुसुमहरउज्जाणी. 33) P परिनारो.

18

21

24

27

30

33

1 विव सरव-समय-सिस्सिको ससलंकणो अलंकणो कि वंदिओ भगवं राइणा कुमारेहिं महिंद्प्यमुद्देदि व सन्व-णरवर्द्दिं। 1 भिण्यं च णरवर्षा कह-करवर्छजल्ला 'भगवं, णियव-दिक्लाए कीरड अम्हाणं पसाओ' ति। गुरुणा भणियं 3 'भो भो णरणाह, किं तुह पिंददायह दिवए एसो धम्मो लेण दिक्लं गेण्डसि' ति। राइणा भणियं 'अवस्तं मह 3 दियामिमओ तेण दिक्लं पव्यक्तामो' सि। भगवया भणियं 'जइ एवं, ता अविग्धं देवाणुप्यिया, मा पिंदवं करेशु।' णिस्त्वियं कर्गा जाव सुह्यरा पावग्गद्दा, सम-दिद्दिणो सोम्मा, वहुए जिणमती छाया, अणुकूका सडणा। इमं च व इट्टूण गुरुणा पुल्डह्याई सयल-णिंदि-मंति-महल्लय-वयणाई। तेहिं भणियं। 'भगवं, एसो अम्ह सामी, जं क्षेय इमस्त व पिंदिहायह तं अम्ह पमाणं' ति भणिय-मेत्ते गुरुणा सज्ञावियं चेहहरं, विरङ्गा प्या, जिल्याओ ध्याओ, णिम्मिज्ञां मणि-कोद्दिमं, ण्हाणिया तेलोक-बंधवा जिणवरा, विलित्ता विलंदणेणं, आरोवियाणि कुसुमाणि, पविज्ञयाई त्राई, जयज्ञयावियं जणेणं। 'अह णरवर्द पव्यज्ञमञ्जवज्ञह' ति पयह-हल्बोल-बहिरियं दिस्थिकं ति। तओ णरवङ्गा वि १ शोबारियाई आहरणयाई, णिविन्ततं पट्टेशुअ-जुवल्डं, विरङ्जो तक्कालिओ महाजङ्-वेसो, परिसंटिओ जिणाणं पुरओ। पणिण भगवंते उप्पयं बहु-पाव-रओ-हरणं रयहरणं, उप्पाहियाओ कुढिल-तरंग-अगुराओ मावा-स्वाओ तिणिण । पद्दज्ञा-भारो ति। पणिनओ मुणिवर-पगुद्देहिं वंदिओ य कुवल्यचंद्प्यमुद्देहिं सब्ब-सामंत-मंति-पुरोहिष-जण-सय-सहस्तेहिं, उविद्दे गुरू रायरिसी सब्वो य जणवओ।

§ ३२६) सुहासणत्थस्य य जणस्य मणियं गुरुणा । अवि य । चत्तारि परमंगाणि दुख्रमाणीह जंतुणो । माणुसत्तं सुई सद्धा संजमस्मि य वीरियं ॥ कहं पुण दुख्रहं मणुषत्तणं ताव । अवि य ।

जह दोण्णि के वि दंवा अवरोप्पर मंतिकण हासेणं। एको घेनुं ज्यं अवरो समिलं समुप्पहंभो ॥ जो सो ज्य-करमो वेगेणुहाहको दिसं पुच्चं। समिलं घेष्ण पुणो चावह अवरो वि अवरेण ॥ जोयण-बहु-लिक्ले महासमुद्दिम तूर-दुत्तारे। पुच्चिम तन्नो ज्यं अवरे समिलं अ पिक्ववह ॥ पिक्वविक्रणं दंवा समिलं ज्यं च सायरवरिम । वेगेण पुणो मिलिया हमं च भिणदं समादत्ता ॥ पुच्चिम तहे ज्यं अवरे समिला य अग्ह पिक्क्ति । जुग-छिट्टे सा समिला कह्या पिक्कि पेच्छामो ॥ अह पेक्छिउं पयत्ता सा समिला चंद-वाय-वीट्टेहिं । उच्छालिज्जह बहुसो पुण हीरह जल-तरंगेहिं ॥ उच्वेलिज्जह बहुसो णिक्वोला जाई सायर-जलिम । मच्छेण गिलिय-मुक्का कमद-णहुक्कत्तिया भमद्द ॥ गीलिजह मयरेणं मयर-करावाय-णोलिया तरह । तरमाणी घेष्यह तंतुएण तंत् पुणो मुबह ॥ सिसुमार-गहिय-मुक्का पहरूद कुंमीरयस्स वयणिमा । कुंमीर-दंत-करवत्त-कत्ति-उक्किया गलह ॥ गिलिया वि मच्छ-पुच्छच्छ्डाह्या घाइ गयण-मग्गेण । गयणावहणुक्छिया घेष्यह भुयगेहिँ विसमेहिं ॥ विसम-भुवंगम-खक्का घोर-विसालुक्षणेण पज्जिया । विज्ञाविया य जलेणं हीरह पवणेण दूरवरं ॥ हीरंत चित्र वेवह अणुमग्गं हीरण् तरंगेहिं । मुग्नह विद्वम-गहणे घेष्यह संक्रेहिं विसम-कयं ॥ धावह पुच्चामिमुहं उद्धावह दिन्छणं तढं तत्तो । वच्चह य उत्तरेणं उत्तरको पच्छिमं जाह ॥ तिरियं वक्डइ सहेलं वेलं पुण विगारा तरंगेसु । ममह य चक्काहद्धं मजह भावत्त-गत्तासु ॥ हय सा बहु-भंगिल्ला गह-गहिक्कोम्मत्तिय व्य अममाणी । जलमङ्ग-जीव-लोण् सायर-सिलले य पारिमा ॥ इय सा बहु-भंगिल्ला गह-गहिकोम्मत्तिय व्य अममाणी । जलमङ्ग-जीव-लोण् सायर-सिलले य पारिमा ॥

अच्छेज भमंत चिय किं पावइ णिय-जुवस्म तं छिड्डं । या सबलं पि हु खुर्र देवाणं भाउगं ताणं ॥

33

एसो तुह दिव्वंतो साहिजइ अबुह-बोहणद्वाए । जो एस महाजलही एसो संसार-वासो ति ॥ ı 1 जा समिला सो जीवो जं जूयं होइ तं खु मणुयत्तं । जे देवा दोण्णि इमे रागहोस। जियस्स भवे ॥ 3 भह तेहिं चिय समिला उक्लिसा जवर मणुय-छिड्डाओ । परिभवइ कम्म-पवणेरिया व वरं भव-समुद्दामा ॥ अह राग-दोस-वसको चुको मणुयत्तणाको स्रो जीवो । चडरासीति-सहस्से सयाण मूढो परिव्समइ ॥ मणुयस्ताणाड चुक्को तिरिक्ख-जोणीसु दुक्ख-रुक्खासु । भमइ मणंतं कारूं णरएसु य घोर-रूवेसु ॥ 6 अह राग-दोस-दालिह दुक्ख संताव छिण्णासो । कम्म-पवणेण जीवो भामिजह कहिय समिल व्व ॥ कालेण अणंतेण वि सा समिला जह ण पावए छिड्डं। तह मणुयत्तण-चुको जीवो ण य जाह मणुयत्तं॥ \S ३२७ ) भणियं च गुरुणा । जह समिला पब्भद्वा सायर-सलिले अगोरपारम्मि । पविसेजा जुग-छिह्नं इय संसङ्भो मणुय-लंभो ॥ 9 पुरुवंते होज जुयं भवरंते तस्स होज समिला उ । जुय-छिड्डम्मि पवेसो इय संसद्दओ मणुय-लंभो ॥ सा चंड-वाय-वीई-पणोल्लिया वि लभेज जुयछिहुं। ण य मणुसाओ चुको जीवो पुण माणुसं लहह ॥ 12 **मह मणुयत्तं पत्तं आरिय-कुल-बिहव-रूव संपण्णं । कुसमय मोहिय-चित्तो ण सुणइ जिण-देसियं धरमं ॥ कहं ।** 12 जह काय-मणिय-मज्झे वेरुलिओ सरस-विहव-संठाणो । इयरेण णेय णजह गुण-६य संदोह-भरिको वि ॥ एवं कुध्रम्म-मज्झे ध्रम्मो ध्रम्मो ति सरिस-उहावो । मोहंधेहिँ ण णज्जह् गुण-सय-संदोह-भरिओ वि ॥ जह गल वेणु-वर्णेस् कह वि तुलग्गेण पाविओ उच्छू। ण-यर्णति के वि बाला रस-सार-गुणं अलक्खेंता ॥ 15 15 तह कुसमय-वेणु-महावणे वि जिणघरम-उच्छु-वुच्छेओ । मृदेहिँ णेय णज्जइ सुह-रस-रस-रसिय-रसिओ वि ॥ जह बहु-तरुवर-गहणे ठवियं वंणावि कप्पतरु-रयणं । पुरिसेहिँ णेय णजह कप्पिय-फल-दाण-दुछ्लियं ॥ तह कुसमय-तरु-गहणे जिणधम्मो कप्प-पायव-समाणो । मूढेहिँ णेय णजह अक्खय-फरु-दाण-सुहओ वि ॥ 18 18 जह मज्झे मंताणं मंतो बहु-सिद्धि-सिद्ध-माहप्पो । असयण्णेहिँ ण णज्जह सरिसो सामण्ण-मंतेहिं ॥ तह कुसमय-मत-समृह-मज्झ-परिसंठिओ इमो धम्मो । असयण्णेहिँ ण णज्जह सिव्धि-सयंगाह-रिव्धिहो ॥ 21जह सामण्णे धरणीयलम्मि अच्छइ णिहित्तयं अत्यं । अबुदो ण-याणइ श्विय इह बहुयं अच्छइ णिहाणं ॥ 21 तह धरम-धरणि-णिहियं जिणधरम-णिहाणयं इमं सारं । अबुहो ण-याणइ श्विय मण्णइ सरिसं कुतित्येहिं ॥ इय जरवर जिज्ञासमो पयडो वि जिगूहिओ अउज्जाज । दिहं पि जेय पेच्छइ ज सुजाइ साहिजामाणं पि ॥ अह णिसुयं होइ कहं पि तह वि सद्धं ण सो कुणइ। मिच्छा-कम्म-विमृढो ण-यणइ जं सुंदरं लोए॥ 21 24 जह पित्त-जरय-संजाय-हाह-डज्झेत-वेविर-सरीरो । खंड-घय-मीसियं पि हु खीरं अह मण्गए कडुयं ॥ तह पाव-पसर-संताव-मूढ-हियओ य अयणओ कोइ । पायस-खंड-सम-रसं जिण वयणं मण्णण कह्नयं ॥ जह तिमिर-रुद्द-दिट्टी गयणे ऽसंते वि पेच्छए रूवे । संते वि सो ण पेच्छइ फुड-वियडे घडय-पड-रूवे ॥ 27 27 तह पाव-तिमिर-मूढो पेच्छइ धरमं कुतित्थ-तित्थेसु । पयंडं पि णय पेच्छइ जिणधरमं तत्थ किं कुणिमो ॥ जह कोसिय-पविख-गणो पेच्छइ राईसु बहल-तिमिरासु । उद्दयम्मि कमलणाहे ण य पेच्छइ जं पि असाणं ॥ तह मिच्छा-दिद्वि-जणो कुसमय-तिमिरेसु पेच्छए किं पि । तयलुजोविय-भुयणे जिणधम्म-दिवायरे अधी ॥ 30 जह मार्गिभण-तत्ते जलम्मि सिज्झंति बहुयरा मुग्गा । कंकदुया के वि तिहैं मणयं पि ण सिज्झिर किंढणा ॥ तह धम्म-कहा-जलगण तित्रय-कम्मस्स पाव-जीवस्स । कंकदुयस्म व चित्तं मणयं पि ण होइ मउययरं ॥ जह मुद्धड-बालयओ दुक्क् वरघीएँ जणिण-संकाए । परिहर इ पुणो जणणी मूढो मोहेण केणावि ॥ 33 33

<sup>1&</sup>gt; P संमारं वामी 2> P मा for मो, P तु for खु, J महभावा for मने 3> J जीन P जीय for निय, J उत्थाणिआ for उक्किन्त जनर, J om. 2nd line परिभेग्द etc., Rather निर्दे for व वरं 4> P परिभेग्द 5> P क्लेखेस, P त for य. 6> P द्दासद्दाल्द, J adds तान after संतान 7> P कर ि for जह ज, J मणुअंत ॥ 9> P सागर, J पिनस्ज जुनिल्लं हुं, P om. इस संमदओ मणुयलं में etc. to लमेज जुनिल्लं ॥ 10> J पुल्वतो, J समिला तु । 11> J चंदनात, J पणिलिया 12> P संपुष्णे ।, J कह for कहं 13> P कह for जह J वेक्लिआ सिस्तयणसंठाणा । 14> J कुद्धम्म, P सिर्सओलाओ, J मोरंपेण 15> P जिओ for पाजिओ, J उच्लं, J रसआर, P अलक्षं वा ॥ 16> P जह for तह, J क्लेओ P बुच्लोओ, P om. रिप्त 17> P तक्स, P क्लेक्सं वा ॥ 16> P जह for तह, J क्लेओ P बुच्लोओ, P om. रिप्त 17> P तक्स, P कल्पत्र ये ॥ 18> P कुमुमय 19> P om. ज before जजह 20> P कुमुमय 21> J adds अ before जिहित्त थे, P अर for इह, J अच्लिए अर्थ ॥ 22> P repeats धमा, P repeats the line अनुहों न याणह विय अद बुखं अच्लिह निहाणे ॥ after दमं सारं । 24> P होनि करं, J adds अ before सदं, P सदं, P ज द for ज सो कुणह, P जह for जं 25> P जय for जर्य, J चोहब्ब्लिति, P मीसथं, J हु छीरं 26> P संताप for संताब, P om. य, P अथाजु को नि । 27> JP गयणे संते, P पेच्ल्ड, P om. हने । संते थि सो ज etc. to ि जेय पेच्ला 28> P तुसिमों for कुणिमों 29> P पिनस्वममो, P तिमिरेस, 30> P कुमुमय, P नुयुणों 31> P तत्तो, J किन्नद्वा, J मणायं, J सिज्विर किलि, better सिज्जित, सिज्जिरे 32> J किन्नद्वयस्स P केन्नव्वरस्त, J वि for त, P मणुयं 33> J मुद्धब्यलसओ, J वर्णीय, P जाणीं, J मेहेण for मोहेण.

तह सुद्धो कोइ जिम्रो कुसमय-वन्धीसु दुवह सुहत्थी । परिहरइ जिणाणसि जणणि पिव मोक्ख-मगास्स ॥ 1 इय णरवर केंद्र जिया सोऊण वि जिणवरिंद-वयणाई । ण य सद्दंति मूढा कुणंति बुद्धिं कुतिरथेसु ॥ अह कह वि कम्म विवरेण सद्दाणं करेज एस जिस्रो । अच्छाइ सद्दमाणो ण य लगाइ णाण-किरियासु ॥ 3 जह अयद-तडे पुरिसो पयलायइ मुणइ जह पढीहामि । ण य वच्चइ सम-भूमि अलसो जा जिवडिओ तत्थ ॥ तह जरय-कूव-तष्ट-पढण-संटिको कुणइ पाव-पथलाको । तव-जियम-समं भूमि ज य वश्वद्द जिविदको जाव ॥ अह सयस्र-जिमय-काणण-वण-दव-इज्हांत-मीसणं जरूणं । दृद्र्ण जाणइ गरो इजिहजाइ सो ण य पर्छाइ ॥ 6 तह सन्तु-मित्त-घर-वास-जरूण-जालावली-विलुद्दो वि । जाणह बज्ज्ञामि अहं ण य णासह संजमं तेण ॥ जह गिरि-णइ-वेय-वियाणुको वि मजेज गिरि-णइ-जलस्मि । हरिऊण जाणमाणो णिजह तृरं समुद्दस्मि ॥ तह पाव-पसर-गिरि-णइ-जल-रय-हीरंतयं मुणइ जीयं । ण य लग्गइ संजम-तरुवरम्मि जा णिवडिओ णरए ॥ 9 जह कोइ गरो जाणइ एसो चोरेहिँ मूसए सत्थो । ण य धावह गामंतो जा मुसिओ दुट्ट-चोरेहिं ॥ तह इंदिय-चोरेहिं पेच्छइ पुरको मुसिजए लोए। जाणइ महं पि मुसिको संजम-गामं ण बिखयइ ॥ जह कोइ चोर-पुरिसो जाणह कड्या वि होइ मह मरणं। ण य सो परिहरइ तयं जाणंतो पाव-होसेण ॥ 12 तह पाव-चोरियाए गिद्धो जीवो वियाणए हुक्खं । जाणंतो वि ण विरमइ जा पावइ णरय-णिगाहणं ॥ इय णरवर को पावइ मणुवते पाविए वि जिण-वयणं । णिसुए वि कस्स सद्धा कत्तो वा संजमं छहइ ॥ तेण णरणाह एयं दुलहं भव-सायरे भमंतस्स । जीवस्य संजमं संजमस्मि वह वीरियं दुलहं ॥ 15 तुमए पुण संपत्तं सम्मत्तं संजमं च विरियं च । पालेसु इमं णरवर बागम-सारेण गुरु-वयणं ॥ धम्मस्मि होसु रत्तो किरियाए तरगन्नो रत्नो झाणे। जिण-वयण-रत्नो णरवर विरन्नो पावेसु सन्वेसु॥ होसु दढन्त्रय-चित्तो णित्थारग-पारगो तुमं होसु । वहूसु गुणेहिँ मुणिवर तवम्मि अचुज्जओ होसु ॥ 18 भावेसु भावणाओ पालेसु वयाईँ रयण-सरिसाई । कुण पावकम्प्र-खवणं पच्छा सिर्छि पि पावेसु ॥ त्ति । 🖇 ३२८ ) एवं च िम्सामिकणं भगवं दढवम्म-राय-रिसी हरिस-वसुल्लसंत-रोमंची पणमिक्रो चलणेसु गुरुणो, भणियं था च। 'भगवं, अबि य, 21

ा मनव, अव य, अजेय अहं जाओ अज य संविद्विमो टिओ रजं। मण्णामि कथत्यं अप्पयं च जा एस पव्वइओ ॥ जं जं मह करणिजं तं तं तुम्हेहिँ आइसेयब्वं। जं जं चाकरणिजं तं तं पिडिसिज्झह मुर्णिद् ॥' ति ।

24 गुरुण। भणियं। 'पृतं ह्वउ' ति भणिए चरुण-पणामे अब्भुद्धिओं वंदिओं सबरु-साभंत-चक्केण कुमारेण य। णायर-जणो वि 24 क्य-जय-जय-सही अभिणंदंती आगओ णयि । णिरंद-लोओ वि 'अही महासत्ती महाराया द्ववम्मो' ति भणंती आगंतुं पयत्तो। तओ गुरुणा वि महाराया काराविओं तकालियं करियव्वं ति । पृतं च करेंतो कायव्वाहं, परिहरंतो अकायव्वाहं, 27 भणंतो भणियव्वाणि, अभणंतो अभणियव्वाहं, जंतो गम्माणि, वर्जेतो अगम्माणि, भुंजंतो मक्खाणि, अभुंजंतो अभक्खाणि- 27 पियंतो पेयाणि, परिहरंतो अपेयाणि, इच्छंतो इहाणि, वर्जेतो अणिट्ठाणि, सुणंतो सोयव्वाणि, अवमण्वंतो असोयव्वाणि, पसंसंतो पसंसणिजाणि, उवेक्खंतो अपसंसणिजाणि, वंदंतो वंदणिजाणि, वर्जेतो अवंदणिजाणि, णिदंतो संसार-वासं, पसं, 30 संतो जिणिंद-वर-मग्गं ति । अवि य ।

कजाकज-हियाहिय-गम्मागम्माहँ सन्व-कजाई। जाणंती चिय विहरइ किंचिम्मेत्त-परिसेस-कम्मंसी॥ ति।

<sup>1 &</sup>gt; प्रको वि, ए कुमुमय, प्रत्वचीय, ए जिणाणत्ती जणिंग, ए मोक्लसारस्सः 2 > एक्य नर को वि, प्रबुद्धीः 3 > प्रस्हणं जह करेज. 4 > प्रमुण्ह for मुण्ड, प्रदेश for तत्य. 5 > ए नयर for णरय. 6 > ए तण for दव, ए om. three lines दहूण जाणः णरो etc. to संजमं तेण ॥. 8 > ए वियाणओः 9 > ए मुण्ड for मुण्ड, ए न्तस्यरंमिः 11 > ए adds पृष्ठ before प्रको, ए न्यामः 12 > ए पावरोसेहिः 13 > प्रजीओ, प्र विर्द्ध for विरम्द, ए निण्यमणं 14 > प्रावि for पाविए, ए सिद्धा कत्ताः 15 > ए दुष्ठहं भवसागरे, ए वीरियदुष्ठहं 16 > ए च विर्द्धं । 17 > ए om. रओ, ए उज्ञाणे, प्र inter. णरवर के विरशे, ए पावसुः 18 > प्रणिथस्याः, ए अब्युज्जओः 20 ) ए भयवं, ए न्यसुच्छलंतरोर्मिचो पणामिओ, ए गुरुणा, ए om. भणियं च 22 > प्रभाज for जाओ, ए दुओ, ए भिष्यं च जाएन पञ्चकोः 23 > प्र तुन्मेहिं for दुम्हेहिं, ए आयसेयव्यं, ए जं च न करणिजं, प्रपितिच्हाह ए पहिसिद्धहः 24 > प्रह्वतु, ए हणिए for भणिए, प्र पणाम ब्रुट्धिओ, ए पणाम पञ्चिद्धओ य बंदिओ य सवलः, प्रणायरजिलेहि कयः 25 > ए अभिनंदिकण, ए नरिर्ह्लोर, प्र करणो for करेतीः यहो, प्रदूष्टममेः 26 > प्रवस्ता, प्र विर्वेत के before तओ, ए कारिको तक्काल्यि किरियन्यं, ए करणो for करेतीः 27 > ए om. भणीतो भणियव्याणि, प्र om. भणियव्याणि अभणेतो, ए वर्जनते, प्र om. धुंततो भग्नताणि, ए भुज्जेतो for अवेपाणि, ए अमुर्णेतो for अवेपाणि, ए अमुर्णेतो for अवेपाणि, ए अमुर्णेतो for वर्जितोः 29 > प्र इति किर्मेत्तपरिसेयः

जायह आसण-कंपो काया परियलह गलह माहप्पो । विमणा य वाहणा परियणो य थामं विलंषेह ॥ तओ तं च जाणिकम तथक्वयं खणमेकं परिचितिकण दीण-विमण-दुम्मण-दियएम वियारियं हियए ।

- ह मा होह रे विसम्भ्ये जीव तुमं बिमण-दुम्मणो दीणो । ण हु चिंतिएण फिह्रह तं दुक्खं जं पुरा रह्यं ॥ जह पहस्रसि पायाछं अहरूं व दिर्रि गुहा समुदं वा । पुन्व-क्याउ ण मुंचसि असाणं खायसे जह बि ॥ जह रुवसि वस्त्रसि वेवसि दीणं पुरुप्ति दिसि-विदिसियके । हा हा परुवसि विस्त्रविस जुक्कसि कस्तो कर्यताओ ॥ जह गासि भ्राप्ति दम्मण मुजासि बह कोकसे भ्रत्यिक्टे । जंपसि मुको न्व ठिओ चुक्कसि ण वि तं कर्यताओ ॥
- अइ गासि श्वासि दुम्मण मुज्यसि बह लोलसे घरणिवट्टे । जंपसि मूलो व्य टिक्रो चुक्कसि ण वि तं कर्यताको ॥ जं चेय कर्य तं चेय भुंजसे णस्थि एत्थ संदहो । अकर्य कत्तो पाविसि जह वि सर्थ देव-राओ ति ॥ मा हो जूरह पुरिसा बिहवो णस्थि ति अम्ह हियएण । जं पुष्वं चिय ण क्यं तं कत्तो पावसे एण्डि ॥ मा हो मजह पुरिसा बिहवो अम्हं ति उत्तुणा हियए । किं पि क्यं सुक्यं वा पुणो वि तं चेय मे कुणह ॥
- होजण अम्ह ण हुयं मा दीणा होह इय विश्वितह । काऊण पुणो ण कयं किं पि पुरा सुंदरं कम्मं ॥ ता एत्तियं मए श्विय सुक्तयं सुक्वयं ति अण्ण-जन्मिम । एत्तिय-मेत्तं कालं जं भुत्तं वासि दिय-लोए ॥ जिहिँ कयं सरिसेहिं पुन्व-तवं धम्मणंदण-समक्खं । ते सम्बे मह सहया पुन्वयरं पाणिया परणं ॥

15 जाह क्य सारसाह पुन्व-तव घन्मणदण-समन्त्व । त सन्व मह सहया पुन्वमर पालया पदण ॥ ता मज्झं चिय विहवे चिरयरयं आसि काल-परिणामं । एवं ठियम्मि किं जह अप्याणं देमि सोयस्स ॥

\S ३३० ) ता जं संपद्द संपत्त-कालं तं चेय काहामि सि भागओ अयोज्झा-पुरवरिं, दिहो राया कुवक्रयचंदो, 18 कुवलयमाला य । साहियं च ताण जहा 'अहं अमुग-मासे अमुग-दियहे तुम्ह पुत्तो भवीहामि त्ति । ता इमाइं पउमकेसर- 18 णामंकियाई दिव्वाई कढय-कोंडल-कंठाभरणादीयाई माभरणाई गेण्डह । इमाई च मह पसरमाण-बुद्धि-विस्थरस्स परिहियध्वाई । जेण इमाइं बहु-काल-परिहियाइं पेच्छमाणस्य मह जाईसरणं उप्पज्जइ ति । पुणो जेण उप्पण्ण-पुन्व-जाई-सरणो 21 संजाय-वेरग्गो ण रजा-सुहे सुद्ध वि मणं करिस्संति । किंतु भव-सय-सहस्स-दुछहे जिण-मग्गे रइं करेमि' ति भणमाणेण 21 समप्पिय। इं भाभरणयाई । उपाईओ य णहयलवहं संपत्तो सगां । तत्थ य जहा-तव-विहवं पुणो वि भोए भुंजिउं पवत्तो , एवं च वर्षतेषु दियहेसु तम्मि चेय पडमकेसर-देव-दिण्णे बोहि-दियहे उठमहेगु कुवलयमालाए उप्पण्णो गब्भो । 24 उहासुई च मणोरह-सब-सएहिं संबद्धिओ । जिय-काल-मासे य संपुष्ण-सबल-दोहलाए सुकुमाल-पाजि-पाजो जाओ 24 मणिमय-वारक्षको विष दारको चि । सो य परिवाडीए बहुमाणो गहियासेस-कळा-कळावो परारमाण-बुद्धि-विस्थरो जाओ । तओ तस्स य से णामं पुज्य-कवं चेय सुणिणा पुहड्सारो ति । तओ तस्स समोव्यियाहं ताई आभरणाई । ताणि 27 य वेच्छमाणस्स 'इमाइं मए दिट्ट-पुम्वाइं' ति ईहापूह-मगगण-गबेसणं कुणंतस्य झित जाईसरणं समुप्पण्णं । तभो संभरिब- 27 पुन्व-दुक्खो मुच्छिन्नो पदिनो घरणिनहे । ससंभमं पहाइपुण य सित्तो 'बंदण-जलेण सहयर-सरथेणं ति । तभो भ्रासासिन्नो चितिउं पयत्तो । 'महो, तारिसाइं सम्मे सुद्दाइं मणुभविकण पुणो वि एरिसाइं तुब्छासुइ-गिदियाइं मइ मणुय-सुद्दाइं 30 जीवो अमिलसङ् सि घिरत्थु संसारवासस्स । अहवा घिरत्थु जीवस्स । अहवा घिरत्थु कम्मस्स । अहवा घिरत्थु 30 रायहोसाणं । महवा घिरत्थु पुणो वि इमस्स बहु-दुक्ल-सहस्साणुभव-णिन्विकक्सस्य गिय-बीव-करिणो, जो जाणंता वि दुक्लाइं, वेएंतो वि सुद्दाइं, बुज्झंतो वि धम्मं, वेयंतो वि अहम्मं, पेच्छंतो वि संसारं, अणुभवंतो वि वाहि-वियारं, वेवंतो

1> म मुर्जिदो वचए, प्रणियसेस िक पुण असेस, उ कोडी - 2> उ णिहसणाम सिमीअय पर शब्ह वोहीणाई - 3> म बहुं कि विदेवें, म का. अवि य. 4> म विमणो, म परियणा वि आणं विलंबेंति - 5> उ एवं कि तं, उ हिवएणावि आविअहिअए कि म होसि कि होह, उ दिहुई कि फिहुई, म इयं कि रहुं - 7> म प्रयसि, म गुई, म मुंचिण कि मुंचिस, म ग्वाइसे - 8> उ दस- कि दिसि, उ विल्वसि कि पल्वसि - 9> म वासि कि धासि, म का. मह, म लोलिस, उ अउ कि मुओ, उ करों कि प्रवि तं - 10> म जं चिय क्यं तं चिय मुंजिस, उ पावह कि पाविसि - 11> उ विह्वती णिथ, उ मन्झ कि अम्ह, उ inter. तं कि करों, म पावसे हिन्ह ॥ 12> म हो गन्वह पुरिसो, उ अर्ज कि अम्हं, म अनुणो कि उत्तृणा, उ मृक्यं हो पुणो वि - 13> विह्वते - 15> म जे कहि, उ स्वर्या कि सहया - 16> म विह्वते चिर्यसं, उ आसि परिमाण, म असाणे - 17> म जं तं कि ता अं, म अवेवें कायब्वं कि कायब्वं कि

38

ा वि महाभयं, तह वि पसत्तो ओप्सु, उम्मत्तो विसएसु, गब्बिको कत्येसु, खुदो विद्ववेसु, घडो माणेसुं, दीजो कदमाकेसु, 1 मुष्टिको कुर्दुवेसु, बदो सिगेह-पासेसु, गहिको माया-रक्सरीए, संजिमको शय-णियहेहि, पष्टित्तो कोय-महाजक्रकेण, 8 हीरंतो आसा-महाणइप्यवाहेणं, हिंदोक्ठिजंतो कुवियप्य-तरंग-भंगेहिं, दिण-पक्ख-णक्खत्त-करवत्त-दंतावस्त्र-मुसुमृहिको 8 महाकाल-मञ्जू-वेयालेणं ति । ता सञ्वहा एवं हिए इमं करणिजं, पञ्चजं घेसूणं उप्पण्ण-वेरग्गो तव-संजमं करेहामि सि चितयंतो भणिओ वर्षसपृद्धि। 'कुमार, कि णिम्ने सत्थ-सरीरस्स ते मुच्छा-विचारो' कि । तेण भणियं 'मम्न ब्राप्ति उचरे 6 भजिण्ण-वियारो, तेण मे एसा ममली जाय' ति ण साहिओ सब्भावो वयंसयाणं ति । एवं च बबंतेसु विवहेसु भणिस्कंतो ६ वि महिसित्तो जोयरजाभिसेए कुमारो, कुवछयचंद-राहणा भणिभो 'पुत्त, तुमं रखे, महं पुण तुज्य महह्नओ ति ता करेसु रजं' ति । कुमारेण भणियं 'महाराय, अच्छ्यु तुमं, महं खेव ताव पम्बयामि' ति । राहणा भवियं 'पुत्त, तुमं मज वि 9 बालो, रज्ज-सुहं भणुभव, अम्हे उण भुत्त-भोगा। हमो चेय कुरुक्कमो हक्खागु-वंस-पुष्य-पुरिसाण जं खाए पुत्ते अमिलिते 9 परलोग-हियं कायभ्वं ति । एवं भणिपं सम्ब-महल्लएहिं । ठिओ कुमारो । शथा वि णिब्विण्ण-काम-भोगो पव्यक्तात्रिमुहो संजम-दिग्ण-माणसो अध्यितं पयत्तो इस्स वि गुरुगो जागमणं पडिच्छंतो ति । 🖣 ३३१ ) एवं च अञ्जारिम दिजे दिज्ज-महादाजो संमाणियासेस-परियणो राया कुवळयमाळाए समं किं-किं पि 12 कम्म-धम्म-संबद्धं कहं मंत्रयंतो पसुसो । पच्छिम-जामे च कह-कह वि विबुद्धो चिंतिउं पयसो । अवि य । कह्या खणं विबुद्धो विरत्त-समयन्मि काय-मण-गुन्ते । चरण-करणाणुयोगं धम्मञ्सयणे अणुगुणेत्सं ॥ कइया उवसंत-मणो कम्म-महासेल-किष्ण-कुलिसर्थ । वर्ज पिव अणवर्ज काई गोसे पिकस्मणे ॥ 15 कइया कय-कायव्यो सुमणो सुत्तत्थ-पोरिसिं कार्ड । वेरग्ग-मग्ग-रूग्गो धन्मज्ञाणिनम वष्टिस्सं ॥ कइया णु असंभंतो छट्टहम-तव-विसेस-सूसंतो । जुब-मेत्त-िमीय-दिही गोबर-वरियं पविज्ञस्सं ॥ कइया वि हिसजंतो गिंदिजंतो य मृह-बालेहिं। सम-मिस-सत्तु-चित्तो ममेज भिक्सं विसोहेंतो ॥ 18 कह्या खण-वीसंतो धम्मउद्ययणे समुद्धिको गुणिउं । रागहोस-विमुक्तो भुंजे सुत्तोबएसेण ॥ कइया कय-मुक्तस्थो संसारेगत्त-भावणं काउं । सुष्णहर-मसाणेसुं वन्मज्ज्ञाणिनम ठाइस्सं ॥ कह्या णु कमेण पुणो फासु-पण्सिम्म कंदरे गिरिष्णे । आराहिय-चढ-संघो देहशार्य करीहामि ॥ 21 इव सत्त-सार-रहिओ चितेइ श्विय मणोरहे जवरं। एस जिलो मह पावो पावारंमेसु उज्जमइ ॥ थण्णा हु बारू-मुणिणो बारुक्तजयरिम गहिय-सामण्णा । अणरसिय-णिब्बिसेसा जेहिँ ण विहो पिय-विभोशो ॥ घण्णा हु बाल-मुणियो अकय-विवाहा मणाय-मचण-रसा । अहिट्ट-दह्य-सोक्खा पब्वमं जे समझीणा ॥ 24 24 थम्णा हु बारु-सुणिणो भगणिय-पेम्मा भणाय-विसय-सुहा । भवहत्थिय-जिय-छोया पव्यक्रं जे समझीणा ॥ भण्णा हु बाळ-सुनिणो उज्जुय-सीला भणाय-घर-सोक्खा । विजयम्मि चद्दमाणा जिज-चयणं जे समञ्जीणा ॥ भण्या हु बाल-मुणिनो कुर्दुव-भारेग जे व जोत्वह्या । जिज-सासम्मिम रुग्या दुक्ख-संयावत्त-संसारे ॥ 27 27 भण्णा हु बाल-मुणिणो जाणं अंगिस्म णिब्बुहो कामो । ण वि पास्रो पेस्म-रसो सञ्चाए बावह-मणिहिं ॥

भण्णा हु बारू-मुजिनो जाय श्विय जे जिने समझीना । जन्यजंति कुमइ-मग्ने पहिकूरे मोक्ख-मग्नस्स ॥

इय ते मुणिणो घण्णा पात्रारंमेसु जे ण वहंति । स्डेंति कम्म-गहणं तव-कड्डिय-तिक्ख-करवाला ॥

अन्हे उण णीसत्ता सत्ता विसप्सु जोव्यणुम्मत्ता । परिवियिक्य-सत्तीया तय-मारं कह वहीहामो ॥ पेम्म-मडम्मत्त-मणा पणटु-ळजा जुवाण-काकम्मि । संपर् वियक्त्य-सारा जिज-वयणं कह करीहामो ॥ सारीर-बलुम्मत्ता तर्या अप्योद्धणेक्क-दुल्लिया । ण तवे लग्गा एपिंह तव-मारं कह वहीहामो ॥

<sup>1)</sup> म पमत्तो for पसत्तो, म निमात्तो for उम्मत्तो. 2) म कुटुंबेस, म सिणिह, प्र रक्खसीस, प्र रायणिअणेसु. 3) म महाणईपवाहेणं, म वियप्प for कुवियप, प्र णक्खरकरणन्त- 4) म महा-, म एवं हिए. 5) म वितयंतो, प्र किणिभिअं, म किणिमस्थं-, प्र ए for ते, म अउरे for उयरे. 6) प्र अजिष्णे-, म व्यंसण ति ।, प्र om. ज, प्र om. अणिच्छंतो वि. 7) प्र अमिसित्तो, 8) प्र om. अलं चेव ताव पव्ययामि ति राष्ट्रणा भणियं पुत्त तुमं, म मं for तुमं. 9) प्र मत्तमोआ, म om. पुट्य, प्र adds य after अभिसिते. 10) प्र एको अहिअं, प्र om. ति, प्र भणिओ for भणियं, म adds ति after कुमारो. 13) म om. कम्प, म om. य, म कहं विबुद्धो, म जितयंतो प्रयत्तो. 14) प्र विबुद्धो for विबुद्धो, प्र धम्मज्ज्ञाणो. 16) म om. सम्पा. 17) म यंमतो for असंभंतो, म दिमिय for णिमिय. 20) म संसारे गंतु भावणा कउं, म हाष्ट्रसं. 22) म सव्वसार. 23) म adds उद्धायसीला अणेय before बाकत्तणयम्म, म repeats बालत्तणयंभि गहिय साम(मि) ज्ञा, म अणिरिय म पिओ for विय. 24) प्र विआहा, म न्यणस्सा।, म अदिहुकदश्य, म जेण for जे. 25) प्र om. four lines from भण्णा ह बालमुणिणो अमिणियपेम्मा टी. कि सम्हीणा, म जीवलोया, म अणेयधारसोक्खा. 27) म कुटुंब, प्र णो छहआ. 28) प्र णिक्जो. 20) प कुमतमको. 30) प बहुंता. 31) म विस्मारं कित्त त्वभारं, 32) प नमुम्मत्तमणा, म जुवाण, म करीकामो. 33) म अप्पोडणेह, म जरमरणवाहि विद्या for ण तवे लग्ना एरिंह.

3

6

9

12

15

18

80

33

| 1 | मगणिय-कजाकजा रागद्दोसेहिँ मोहिया तद्दया। जिजवयणिम ण रुग्गा एपिंह पुण किं करीहामो ॥           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | जहरा भिईए विलया कलिया सत्तीए दिप्पया हियए। तहया तवे ण लगा भण एपिंह कि करीहामी ॥              |
| 3 | जह्या णिट्टर-देहा सत्ता तव-संजमिम उजमिउं। ण य तह्या उजमियं प्रणिंह पुण किं करीहामी।।         |
|   | जहरा मेहा-जुत्ता सत्ता सयलं पि भागमं गहिउं। ण य तहया पब्वष्ट्या एर्विह जह्ना य बहुा य ॥      |
|   | इय वियलिय-णव-जोन्वण-सत्तिह्या संजमिम असमस्था । पच्छायाव-परद्धा पुरिसा झिजंति चितेता ॥        |
| 6 | जइ तहया विरमंतो सम्मत्त-महादुमस्स पारोहे । अज्ज-दियहम्मि हीतो सन्धे परमन्थ-भंगिल्लो ॥        |
|   | जइ तहुया विरमंतो सुय-णाण-महोयहिस्स तीरग्मि । उच्चेतो भजा-दिणं भग्वाई य सेस-रयणाई ॥           |
|   | जइ तह्या विरमंतो आरूढो जिण-चरित्त-पोयम्मि । संसार-महाजलहिं हेलाए चेय तीरंतो ॥                |
| 9 | जह तहुया विरमंतो तव-भंडाबार-पूरिचप्पाणो । अज्ज-दिणं राया हं मुणीण होंतो ण संदेहो ॥           |
|   | जर करूम विश्वंजी क्यान्यण-मार्गिष्ट विश्वानामानी । स्मानदिनी नि प्रजी होती सहवाप वि सर्गीण ॥ |

जह तहया विरमंतो तब-भंडाबार-पूरियप्पाणी । अज्ञ-दिण राया ह मुणीण होती ण सदेही ॥
जह तहबा विरमंतो वब-रयण-गुणेहिँ विश्वय-पयावो । रयणाहिवो ति पुजो होतो सम्वाण वि मुणीणं ॥
जह तहया विरमंतो रज्ज-महा-पाव-संचय-विहीणो । झति खर्वेतो पावं तव-संजमिको अणंतं पि ॥
अस्त स्वाप्त कर्माने सम्बंदान कर्मा क्षेत्रियानकारो । स्वाप्त कं पि प्राणं प्रावेनो स्वाप्त प्राप्ति ॥

12 जह तहया विरमंतो तब-संजम-णाण-सोसियावरणो । णाणाण कं पि णाणं पार्वेतो अहसयं एपिंह ॥ हय जे बालत्त्रणण् मूढा ण करेंति कह वि सामण्णं । सोयंति ते अणुदिणं जराष्ट्रं गिहयाहमा पुरिसा ॥ ता जह कहं पि पावह अम्हं पुण्णेण को वि आयरिओ । ता पब्वयामि तुरियं अलं म्ह रजेण पावेणं ॥

शिजिय-गुरु-पाव-तमो पणट्ट-गुरु-मोह-णरवइप्पसरो । पसिरय-णाण-पयावो जिण-सूरो उग्गओ एण्हि ॥
 चितयंतो जंभा-वस-विलय्बेल्लमाण-भुय-फलिहो,

'नमस्ते भोग-निर्मुक्त नमस्ते द्वेष-वर्जित । नमस्ते जित-मोहेन्द्र नमस्ते ज्ञान-भास्कर ॥'

21 इति भणंतो समुद्रिओ सयणाओ । तओ कुवलयमाला वि 'णमो जिणाणं, णमो जिणाणं' ति भणमाणी संभम-वस-ललमाण- 21 खलंतुत्तरिजय-वावडा समुद्रिया । भणिओ य णाए राया 'महाराय, किं तए एत्तियं वेलं दीहुण्ह-मुक्क-णीसासेणं चिंतियं आसि' । राइणा भणियं 'किं तए लिक्खयं ताव तं चेय साहेसु, पच्छा अहं साहीहामो' ति । कुवलयमालाए भणियं । 24 "महाराय, मए जाणियं जहा तह्या विजयपुरवरीए णीहरंतेण तए विण्णत्ता पवयण-देवया जहा 'जइ भगवइ, जियंतं 24 पेच्छामि णरणाहं, रज्ञाभिसेयं च पावेमि, पच्छा पुत्तं अभिसिंचामि, पुणो पव्वजं अति गेण्हामि । ता भगवइ, देसु उत्तिमं सउणो'ति भणिय-मेत्ते सव्व-द्व्य-सउणाणं उत्तिमं भायवत्त-रयणं समिप्यं पुरिसेणं । तओ तुम्हेहिं भणियं 'दइए उत्तमो 27 एस सउणो, सब्व-संपत्ती होहिइ अम्हाणं'ति । ता सब्वं संजायं संपइ पब्वजा जह घेष्पइ' ति । इमं तए चिंतियं' ति । 27 णरवद्दणा भणियं 'देवि, इमं चेय मए चिंतियं' ति । अबि य ।

पुदृईसार-कुमारो अभिसित्तो सयळ-पुदृइ-रजम्मि । संपर् अहिसिंचामो संजम-रज्ञम्मि जह अन्हे ॥ 30 कुवलयमालाए भणियं । 'देव,

जाव इमं चिंतिज्ञह भणुदियहं सूसमाण-हियएहिं। ताव वरं रह्यमिणं तुरिक्षो धम्मस्य गइ-मग्गो ॥' राहणा भणियं। 'देवि, जह एवं ता मग्गामो कृत्य वि भगवंते गुरुणो जेण जहा-चिंतियं काहामों' ति भणेतो राया <sup>33</sup>समुद्विक्षो स्थणाक्षो, कायम्वं काऊण समावत्तो।

<sup>1)</sup> प्रस्वहोसेहि, म्मोहिय तईया, म्करीहार for करीहामो and then repeats four lines from बलुगमत्ता तहया etc. to एछिह पुण कि करीहामो, J adds a line जहया मेहंजुत्ता सत्ता सयलं पि आगमं गिहंड which occurs at its place below (line 4). 2) प्रतिय म वितीए for धिईए, J बिलया for कलिया, J दृणिया for रूपिया. 3) म्डज्जिमयं, म्तह्या उज्जिमया. 4) म्मवलंम आगमं, म्प्इं जहा. 5) म्परहा परिगाहिज्जिति. 6) म्मंगिहे. 7) म्रांगि, म्तह्या उज्जिमया. 4) म्मवलंम आगमं, म्प्इं जहा. 5) म्परहा परिगाहिज्जिति. 6) म्मंगिहे. 7) म्रांगि, म्र

15

18

🐧 ३३३ ) एवं च बच्छमाणेण तिमा चेय दियहे बोलींगे मन्द्राण्ह-समए पिडणियत्तेषु सेस-समण-माहण-वर्णामय- 🔒 किमिण-संत्येषु भुत्त-सेस-सीयल-विरसे भाहारे जणवयस्य णिय-मदिरोवरि णिज्जृह-सुहासणःथेण दिट्टं साह-संघाहयं णयरि-३ रच्छा-मुहम्मि। तंच केरिसं। अविय।

उवसंत-संत-वेसं करयछ-संगद्दिय-पत्तयं सोम्मं । जुय-मेत्त-णिमिय-दिद्धिं वासाकप्योदिय-सरीरं ॥ तं च साहु-संघाडयं तारिसं पेच्छिकण रहस-बस-समूससंत-रोमंच-कंचुओ राया अवहण्णो मंदिराओ । पयट्टो य गयवर-गमणो **६ तं चेय दिसं जत्य तं साह-जुवलयं । तम्मि य पयद्दे पहाइओ सयल-सामेत-मंडल-संणि**हिओ राय-लोओ सयलो य पक्कल- ६ पाइक-णिवहो । तभो तुरिय-तुरियं गंतूण राया तम्मि चेय रच्छा-मज्झयारे तिउणं पयाहिणं काऊणं णिवहिमो चलणेसु साहुणं । भणिउं च पयसो ।

चारित्त-णाण-इंसण-तव-विजय-महाबलेज जिणिजज । गहियं जेहिँ सिव-पुरं जमो जमो ताण साधूणं ॥ भणमाजेण पुणो पुणो पणिसया जेण साधुणो । उन्बृढो य चूढामणि-किरण-पसरमाण-दस-दिसुज्ञोबिएण उत्तिमंगेण बहु-भव-सय-सहस्त-णिम्महणो मुणि-चलण-कमल-रओ ति । मुणिवरेहिं पि

सम-मित्त-सत्तु-चित्तत्तरोण सम-रोस-राय-गणणेहिं । विम्हय-संभम-रहियं अह भणियं धम्मलाभो ति ॥ भणिया य भत्ति-भरावणउत्तमंगेण राइणा भगवंतो समणा। अवि य।

तव-संजम-भार-मुगिब्भरस्य सुय-विरिय-वसभ-जुत्तस्स । देह-सयबस्स कुमलं सिद्धि-पुरी-मग्ग-गामिस्स ॥ 16 साधूहिं भणियं 'कुसरूं गुरु-चलणपभावेणं' ति । राहणा भणियं 'भगवंतो, भवि य,

गुरु-क्रम्म-सेल-वर्ज अण्णाण-महावणस्य दाविंग । किं णामं तुह गुरुणे साहिज्जड अह पसाएणं ॥ साहर्हि भणियं । 'महाराया,

इक्खागु-वंस-जाओ पाविय-गुरु-वयण-सयल-सत्थत्थो । कंदप्प-दप्प-फलिहो दप्पफलिहो ति भायरिओ ॥' राइणा भणियं। 'भयवं, किं सो अम्ह भाया रयणमउडस्स रिसिणो पुत्तो दृष्पफलिहो किं वा अण्णो' ति । साहृहिं भणियं । 'सो चेय इमो' ति भणिय-मेत्ते हरिय-वय-वियममाण-लोयण-जुवलेण भणियं 'भगवं, कश्मि ठाणे श्रावासिया ्रा गुरुणो' ति । तेहिं भणियं । 'अध्य देवस्य भणोरमं णाम उजाणं, तत्य गुरुणो' ति भणंता साहुणो गंतुं पयत्ता । णरवई 21 वि उवराओं मंदिरं । साहियं च कुवलयमालाए महिंदस्स जहां 'पत्तं जं पावियन्वं, सो चेय भम्ह भाया दृष्पफलिहों संपत्तो आयिरियत्तण-कलाणे। इहं पत्तो । ता उच्छाहं कुणह तस्स चलण-मूले पन्यजं काऊणे' ति । तेहिं भणियं । 'जं महाराया 24 कुणइ तं अवस्सं अम्हेहिं कायब्वं'ति भणमाणा काऊण करणिजं, णिरूबिऊण णिरूविणजं, दाऊण देयं, उच्चिलया कोउय- 24 सिणेह-भक्ति-पहरिस-संवेय-पद्धा-णिब्येय-हल्रहलाऊरमाग-हियवया संपत्ता मणोरमं उज्जाणं । तत्य य दिट्टो भगवं दप्प-फलिहो, वंदिओ य रहस-पहरिस-माणसेहिं। तेणावि धम्मलाभिया पुच्छिया य सरीर-सुह-वद्दमाणी, णिविट्टा भाराणेसु ।

\S ३३४ ) पुच्छियं च राइणा । 'भगवं, तइया तुमं चिंतामणि-पत्नीओ णिक्खमिऊण करथ गओ, करथ वा दिवला 27 गहिया, किं च णामं गुरु-जणस्त' ए पुच्छिको भगवं साहिउं पयस्तो । महाराय, तइया कहं णीहरिजण संपत्तो भरुयच्छं णयरं ति । तत्थ साहणो अर्ण्णासिउं पयत्तो । दिद्वा य मणु भगवं महामुणी, वंदिओ मणु जाव तेणाहं भणिओ 'भो भो 30 दप्पफलिह रायडत्त, परियाणिस ममं । मणु भणियं । 'भगवं

पंच-महम्वय-जुक्तं ति-गुक्ति-गुक्तं तिदंड-बिश्य-मणं । सिवडरि-पंथुवपुमं को वा तं ण-यणप् जीवो ॥' तेण भणियं 'ण संपयं पुब्वं किं तए कहिंचि दिहो ण व' ति । मए भणियं 'भगवं, ण मह हिययस्य मई अध्य जहा मए a3 दिहो सि' ति । तभो तेण भणियं 'कण उण चिंतामणी पूछी तह दिण्ण' ति । मुपु भणियं 'भगवं, किं तुमं सो' ति । तेण 33

<sup>1 &</sup>gt; P नंनि य नेय हे वोलीणे, P सेस्थणवाहणवलीमयिकिसिणसस्येमुत्तसेसे - 2 > P निज्हिय for णिञ्जू - 3 > P om. तं च केरिसं 4 🗡 म्पत्तं य सोमं, म -दिष्ट्री, म वासाकष्पोठिय-. 5 > ग्रसमूसर्वतः मञ्जब्झो महिमंदिराओः 6 > मadds य ufter जत्य, उ पबड़ो, P मंडव for मंडल. P om. लोओ, P लो for सबलो, उ पक्क for पक्क रु. 9) P संगत्त for वारित्त, P णियम for विजय, Pसाह्रणं. 10 > P जे for second पुणो, P om. जेल, P साहुणो, P उक्क से युद्धामणी , P दुनु for दस, गसय for अब. 11 > Jom. मुणिबरेहि पि. 12 > J चिंतपेण, P समरोररायाणेपेहि, J तह for अह. 13 > On this page the writing in J is very much rubbed, J मित्तारावणयुत्तमेगेण, P समाणाः 14) J मुत for सुय, P तिरिय for विरिय, P देव for देह. 15> P साह् हिं, J गुरूण चलण , P भयवंतो. 16> J मोह for कम, P वयं for वज्जं, J किण्णामं P किनामं, J अम्ह for अह, J पसएणं. 17> J देव for महाराया. 18> P इगु for इक्सानु, P विणय for वयण, P मृत्तत्थी, JP दपपालिहो. 19> P रायणा, P कि एसो, P रिसिणो दप्पपुत्तो फलिहो. 20> P वियमाण, J जुअलेण, J om. भणियं before भगवं. 21 > P om. देवरस, र मणोरमनामुज्जाणं, P णरवत्ती वि गओ. 22 > र adds व before जहा, P अपमह for अम्ह, P संपत्तायरियत्तणी इहं. 24) P adds वि before कायन्यं. 25) P हलहलाकरमाण, P om. य. 26) P वंदिओ य रहिरिसमाणसेहिं तेहिं वि धम्मलाहिया, P संरीस for सरीस, उ वहमाणि णिहिहा, उ णिविहामासणेयुः 27 > P om. भगवं, उ वितामणीः 28 > P किचि णामं, उ गुरुअणरस, P om. ए, P तीहारिकणः 29 > P om. ति, उ inter भगवं के महामुणी, J adds य before मए. 31 > J तिडण्ड. 32 > J हि अयसम्मत्ती, P मती. 33 > P om. मए भणियं भगवं किं elc. to आमं ति ।.

ा सिवायं 'बामं' ति। मण् भणियं 'भगवं, तए मह रजं विण्णं'। तेण भणियं 'बासि'। मण् भणियं 'बाह् एवं ता भगवं । र्यणं रायिशिस-संपयं पि देसु में संजम-रजं' ति। तेण भणियं। 'जह एवं ता कीस विलंबणं करेसि' कि भणंतरस तरस क्ष मण् पंच-मुद्धियं लोयं। भगवया वि कयं मण्डम सब्वं कायव्यं। तभो जहारिहं अण्डमावयंतेण सिक्कािको स्वयं अपवयणसारं। णिक्सितो गच्छो, विहरिछं पयत्तो। भगवं ति-रवणयरणाहियो विहरमाणो संपत्तो अयोज्झाण्। तत्थ य जिक्सितो तुज्झ जणको महाराया दढवम्म-रिसी। सो य भगवं मासक्खवणिहैं पार्यंतो कम्मक्खयं काउमाहत्तो। तभो तं व च प्रिसं जाणिकण गुरुणा णिक्सितो अम्ह गच्छ-भारो। एवं च काऊण खेतूण दढवम्म-रिसि सम्मेय-सेल-सिहरे व वंदण-वित्याण् संपत्तो। तत्थ य जाणिकण अप्यणो कारूं, कयं संलेहणा-पुष्वयं कालमासे अउष्वयं करणं स्वया-सिटीए केवल-णाणं आउष्वयं च। तभो अतगह-केवली जाया भगवंते दो वि मुणिंद-वसहे ति।

9 हुइ६५) एवं च सोऊण कुबल्यवंद्रप्यमुहा सब्बे वि हरिस-वस-संपत्ता णरिंदा। तभी भगवया मिणवं। 'सावण, 9 सो ब्रिय एको पुरिसो सो ब्रिय राया जयिम सयलिम। हंत्ण मोहणिजं सिहिपुरी पाविया जेण ॥'
भणियं च सब्बेहिं। 'भगवं, एवं एवं ण एत्य संदेहो। ता कुणह पसायं, अम्हं पि उत्तारेसु इमाओ महाभव-समुहाओ'
12 ति। भगवया वि पिढवण्णं। 'एवं होउ' ति भणमाणस्य भगवओ राहणा क्षोयारियाहं काभरणाहं मिहंद्रप्यमुहिहं कुबल्य-12 मालाए वि क्षणेय-णारीयणेण परियालियाए। पवयण-भणिय-विहाणेण य णिक्खंता सन्वे वि। समिण्या य कुबल्यमाला पवत्तिणीए। तत्थ जहा-सुहं कागमाणुसारेणं संजमं काऊण संपुण्णे णिय-आउए संपत्ता सोहम्मं कप्पं दु-सागरोबमिट्टिईओ वे वे वा जववण्णो ति। सहिते उण पढमं अणसणं काऊण विद्याहर्डए संपत्तो तं चेव विमाण-वर-रयणं ति। सो वि भगवं ओहिण्णाणी सागरदत्त-मुणी संबोहिऊण सन्वे पुन्व-संगए काले य कालं काऊण पच्छा 18 देवत्तण-वद्य-णाम-गोत्तो तिम्म चेव विमाणम्म समुष्पण्णो ति। अह पुहईसारो वि कं पि कालंतरं राजं काऊण पच्छा 18 उप्पण्ण-पुत्त-रयणो संडाविय-मणोरहाइब्र-राजाभिसेओ संगती संसार-महारक्खसस्य णाऊण अमारत्तर्णं भोगाणं सो वि गुरूणं पाय-मूले दिक्लं चेत्रण पुणो कय-सामण्णो तिम वेय विमाणे समुष्पण्णो ति। एवं च ते कय-पुण्णा तिम्म चेव विमाणि-वर-सामण्णे सिमाण-वर-विमाणोयर-उववण्णा अवरोप्यरं जाणिऊण कय-संक्र्या पुणो णेह-णिक्मर-हियया अपिउं पयत्ता। 'भो सुरवरा, 21 णिसुणेह सुमासियं।

जर-मरण-रोग-रय-मरू-किलेख-बहुल्स्म णवर संमारे। कसो अण्णं सरणं एकं मोत्तृण जिण-वयणं॥

विरिय-णर-दणुय-दंवाण होंति जे सामिणों कह वि जीवा। जिण-वयण-भवण-रूवाण कं पि पुष्वं कयं तेहिं॥

जं किं पि कह वि कस्स वि कत्थ वि सोक्खं जणस्स भुवणिमा। तं जिण-वयण-जलामय-णिसित्त-रूक्स्स कुसुमंतु॥ अव्वहा,
किं सोक्खं सम्मत्तं किं व दुई होइ मिच्छ-भावो ति। किं सुह-दुक्खं लोण् सम्मामिच्छत्त-मावेण॥

सम्मतं सग्ग-समं मिच्छतं होइ णरय-सारिच्छं। माणुय-लोय-सिरच्छो सम्मीमिच्छत्त-भावो उ॥

सम्मतं जक्र-गई शहर-गई होइ मिच्छ-भावेण। तिरिय-गई उण लोण् सम्मामिच्छत्त-भावेण।

सम्मतं अगय-समं मिच्छतं वालऊड-विस-सिरसं। अगय-विस-मीसियं पित्र मण्णे उभयं तु लोगस्स॥

सम्मतं जय-सारो मिच्छतं होइ तिहुयण-असारो। सारासार-सिरच्छो सम्मामिच्छत्त-भावो उ॥

उण्जं जं जयम्मि सारं तं तं जालेसु सम्म-पुच्वं तु। जं जं जण् असारं तं तं मिच्छत्त-पुच्वं तु॥

एरिसं च तं जाणिकण भो भो देवाणुण्यिया, अणुमण्णह जं अहं भणिस्सं ति। तओ सब्वेहि वि भणियं को वा

उश्च अम्ह ण-याणह जं सच्यं सम्मत्त-पुच्चयं ति। एवं ठिए किं भणियच्वं तं भणह तुच्मे' ति। तेण भणियं 'एतियं भणियच्वं अ

<sup>1&</sup>gt; P रिजं 1 or र्जं, J om. जह, P तं for ता. 2> J रयणंगयिसिस संप्यं, P किसि. 3> प्रस्म for महझ, J om. कायव्यं. 4> P पयत्ती। रयणंगणरयणाहिवी, P अउठहाण. 5> J तुक्स or तुम्ह for तुरुझ, P महाय for महश्या, JP दह-धम्मिसी, J मासवमणेहि, J तव for तंच. 6> P निकित्वअम्ह गुम्छल्मी, JP दृढ्धम्मिसिस, P संमेतसिलिस्हरं वंदण. 7> P om. क्यं, J अउठ्वं. 8> J -भगवंती, JP वसरी ति. 9> J विस्तणा for प्रसंप्ता, J देव for सावग. 10> P सेक्षो for एक्षो, P जलंमि for जयिम, P मोहरूजं, P पावया. 11> P कुणह पिसायं, P om. अव. 12> J om. वि. P ओयारियाओ आहरणाइ. 13> P विश्वणणारीयणप्रियालिआए, J -णारित्तणेण, P यणिक्सित्ता, P om. वि. 14> J पत्य for तत्थ, J य for णिय, J 'ठितीओ P हिती. 15> P साझू, P बहुपाव-, J काले य. 16> J वेश्लिया-, J दुरसागरोवमितिओ उववण्णे P दुसागर-हिईंओ, P उण सणं काळण. 17> P ओहिणाणी. 18> P देवत्तवह, P चेय विमाणे, P अहं for अह. 19> J रज्जिमित्रो, जाणिकण for णाळण. 20> J पणो for पणो, J कयसंपुण्णा P कयपुन्नो. 21> P विमाणायरे उवणायरे उण्णा, P पुणो िषय P णेक्सर. 22> P सुहासियं, J adds अवि य before जरमरण etc. 23> P किमल for मह, J om. एक्षं, J जिणिदवर for जिण. 24> P विरित्रदणमुदेवाण, J होति ज! सामिणो, P adds इत्त before ह्वाण. 25> P om. कत्थ वि, P सोक्स तु जणस्स हो मुवणंमि, P मूर्ल for कुनुमं. 26> P होति 27> P om, the verse सम्मत्तं सम्मसं etc. to मावो उ॥, J तु for उ. 28> P inter. verses सम्मतं उद्धुगई etc. & सम्मतं अभयसमं etc., P उद्धुगती, P तिरियगती. 29> J विसमीसयं, J वि for तु. 30> P adds इत्र before होई, P होई संसागे। सोरासार-, J तु for उ. 31> P om. तु, J ण सार्र for असार्. 32> P adds इत्र च before एरिसं, P om. च तं, P om. one भी, J देवाणुविआ, P भविरसं ति, om. तओ सब्देहि वि भणियं. 33> P om. मिण्यव्वं तं.

27

30

33

1 जं दुत्तारो संसार-सागरो, विसमा कम्म-गई, अणिबं जीवियं, भंगुरो विसय-संगो, चंचला इंदिय-तुरंगा, बंधण-सरिसं 1 न्वेम्मं, उम्मायणो मयण-बाण-पसरो, मोहणं मोहणीय-कम्म-महापडलं ति । ता तुलमा-पावियं पि सम्मत्त-रवणं पृत्य **3 महोयहि-समे संसारे नक्सिप्पइ महाराय-मच्छेहिं, उछ्ठरिजइ महारोस-जल-माणुसेहिं, परहा्थिजह महामाया-कम-** 3 टीए, गिलिजइ महामोह-मयरेणं ति । तक्षो इमं च जाणिजण पुणो वि सयल-सुरासुर-णर-तिरिय-सिद्धि-सुह-लंभ-कारणे भगवंताणं वयणे भायरं कुणह पावियन्वे।' तेहिं भणियं 'कहं पुण पावियन्वं' ति । तेण भणियं 'पुणो वि गेण्हह समायाणं 6 जहा जरथुप्पण्णा तस्य तुम्हाण मज्झे केण वि अइसय-णाणिणा सम्बे संबोहणीया जिणधम्मे ति । तेहि वि 'तह' ति ६ पिंडचण्णं। तं च तारिसं समायाणं काऊण वीसत्था भोए भुंजिउं समाउत्ता।

🖔 १२६ ) एवं च भुंजंताणं भोए वषाइ कालो जाव भुसाइं दोष्णि सागरोवमाइं किंचि-सेसाइं। इमिम्म य जंबुदीवे 9 दाहिण-भरहे बोलीणेसु तिसु कालेसु किंचि-सेसे चउत्थे काले सिद्धिं गएसु इहावनिपणी-बहुमाणेसु उसमाइसु पास- 8 जिज-चरिमेसु तित्यंकरेसु समुष्यण्णे ति-स्रोय-सरोयर-महापंकए व्य महावीर-जिजिंदे ति । पुरिसे य अवसरे स्रो कुवरूय-चंद-देवो णिय-आउयं पालिकण देव-लोगाओ चुओ समाणो कत्थ उववण्णो । अवि य । अत्थि कायंदी णाम णयरी । सा य 12 केरिसा। अवि य।

तुंगद्वालय-तोरण-मंदिर-पुर-गोडरेहिँ परियरिया । तिय-चच्चर-सुविभक्ता जण-घण-मणि-कंचण-विचित्ता ॥ तम्मि य महाणयरीए कंचणरहो णाम राया ।

रिउ-कुंजराण सीहो जो य रवी मित्त-पंकय-वणस्स । पणइ-कुमुयाण चंदो वासारत्तो व्व घरणियले ॥ तस्स य महिलाए इंदीवर-णामाए सुपुत्तो मणिरहो णाम समुप्पण्णो । सो य संविद्रश्रो बहुएहिं मणीरहसएहिं परिवड्ड-माणस्य कहं कहं पि तारूव-कम्मोदएणं पारिश्व-वसणं समुप्पण्णं। तओ दियहं राईए य अवीसंतो आहेडयं वसह 18 पडिसेहिजंतो वि गुरुयणेणं, णिदिजंतो वि वयंमण्हिं, णिरुज्यंतो वि मंतियणेणं, वारिजंतो वि परियणेणं ति । अण्णया 18 य तस्य तम्मि अवसरे पारार्द्धे अरण्णं पविद्रस्य को वृत्तंतो जाओ । अवि य ।

णर-सुर-दइश्व-महिओ थुव्वंतो थुइ-सुद्दासिय-सप्रहिं । उप्पण्ण-णाण-सारो पत्तो वीरो तिलोय-गुरू ॥ 21 तस्स य भगवओ महइ-महावीर-बहुमाण-जिणयंदस्स विवित्ते पएसे विरह्मं देवेहिं मणि-सुवण्ण-रयय-पायार-तियं, ठावियं था दिब्वं वियद्ध-दाढा-कराल-वयण-सीहाहिट्टियं श्रासण-रयणं, णिम्मविशो मडय-सिसिर-सुरहि-पवण-चलमाण-साहा-समूह-पेरंत-णव-वियमिय-सुरहि-कुसुम-गोच्छ-रिंछोलि-णिलीण-महु-मत्त-भमर-रणरण।बद्ध-संगीय-मणहरो रत्तासोय-पायवो । तस्स य 24 अधे णिविद्वो भगवं सुरासुर-णरिंद-वंदिय-चलण-सुयलो संसार-महोविह-णिमज्जमाण-जंतु-सहस्स-हत्थावलंबण-दाण-दुल्ललिओ 24 महावीरो । तत्थ य इंदभूइप्पमुहाणं एगारसण्हं महामईणं गणहर-देवाणं सोधम्म-णाहस्स महिंदस्म य अण्णाणं च भवण-वइ-वाणमंतर-जोइस-विमाण-वासीणं सुराणं कंचणरहस्स य राहणो सपरियणस्स सम्मत्त-मूलं भव-भय-विणासणं दुविहं

णारय-तिरिय-णरामर-भव-सय-संवाह-दुग्गम-दुरंने । संसार-महा-जलहिम्मि णश्यि सरणं सिवाहिंतो ॥ सम्मत्त-जाण-दंसण-तिएण एएण लब्भए मोक्खो । जीवस्य गुणा एए ण य दुव्यं होइ सम्मत्तो ॥ सम्मं भावो सम्मं जहुज्वयं णित्य किंचि विवरीयं । घम्माधम्मागासा-पोग्गल-जीवेसु जो भणिओ ॥ अहवा । जीवाजीवा भासव-संवर तह बंध-णिजरा मोक्खो । एयाई भावेण भावेंतो होइ सम्मते ॥ अहवा । जं चिय जिणेहिँ भणियं पिहहय-मय-दोस-मोह-पर्यरेहिं। तं सन्वं सन्वं चिय इय-भावो होइ सम्मत्तं ॥ अरहा जाणइ सब्वं अरहा सब्वं पि पासइ समक्वं। अरहा भासइ सखं अरहा बंधू तिहृयणस्य ॥

27 धम्मं साहिउं पयत्तो । अवि य ।

<sup>1)</sup> P कंमगती 2) P मोहणिय-, P ति for पि, P adds ति before पत्य 3) P - समें संसारि, P महारायकमिडणा 5) J समायारं जहां जत्थु . 6) P जं हो for जहां, P य for बि, J अतिस्य, P om. जिलधम्मे ति, J तेहि मि तह. 7) उ om. तारिसं 8 > मध्बप्द, म किच-, मदमं थिय जंबुदीये 9 > मिकिचसेसे, मिसिद्ध, मद्दायओरसप्पिणीय-, मउसभाइपास-जिणबहुस तिर्धंकरेसु. 10) P इव for न्व, P कुवलयवंदो णिय- 11) प्रदेवलोआओ. 13) प्रगोअरेहिं, P सुविहत्ताजण-धणिनणिः 14) J करणरहो for कंचणरहोः 15) P रत्तो व धरिषयले ॥ 16) J णामाए पुत्तो रयणरहो णामो, P संबद्धिओं 17) P रुणे for ह्व, J adds से before समुप्पणां, P रातील, J वीसंतो P अविसंतो 18) P गुरुतरेणं, P निर्हर्भण्णो for णिरुक्झतो, Pom. वारिक्जंतो वि परियणेणं 19 > उ अण्णता, J inter. तस्स & तिम्म, P पारिद्धिए रण्णे 21 > P om. य after तस्त, J बह्ममाण, J र्यत P र्इय, J तिसं for तियं. 22) J -सिहाहिट्वियं, P णिमिओ for णिम्मिविओ. 23) P निलीणमर्रणरणावत्तस्मीय. 24) P अधि for अधे, P om. गरिंद, P महो for महोवहि, P जंतुहस्थालंबण. 25) P तस्स for तस्य य, JP इंद्रभृति , P महामंतीणं गण , P सोहमनाहरस, Jom. च. 26 ) J जोतिम, P वासीसुराणं. 27 > r adds जिणो before धरमं. 28 > P दुस्पद्रंते, P जिणं मीनुं for सिवाहितो. 29 > P तिणएतेण, P एतेण दिव्वं होति सम्मत्तं. 30) P जबुबुद्ध for जबुज्युं, P inter. णिथ & किंचि, P धम्माभासा, J सी for जो 31) J जीवासव, P भावें च ती अह होह सम्मत्तं 32) P भणियं हयरागरीस, P adds, after होइ सम्मत्तं ॥, अरहा जाणह सब्बं सब्बं चिय इय भावो होइ संमत्तं । 33 > P जाणं for सब्बं before पि.

अरहा आसङ् धर्मा बरहा धम्मस्स जावप् भेवं । अरहा जियाव सरणं अरहा बंधं नि मोप्ड् ॥ अरहा तिलोय-पुजो भरहा तिर्थंकरो सुधम्मस्स । अरहा सर्थ पहुदो भरिहा पुरिसोक्तमो छोए ॥ भरहा क्षेप-पदीवो भरहा चक्ख् जयस सम्बस्स । भरहा तिन्नो क्षेप भरहा मोक्खं परूवेइ ॥ इब असी बरहंते कुणह पसंसं च अव-गुम-किलको । साहुण भिसमेतो हय सम्मत्तं मए भिष्केयं ॥ तं जिण वयम-रसायष-पाण-विबुद्धस्स होइ एकं तु । दुइवं पुण सहस श्विय कम्मोवसमेण पुरिश्वस्य ॥ एवं तिलोय-सारं एवं पहमं जयम्मि धम्मस्स । एएण होइ मोक्लो सम्मतं दुलहं एवं ॥ 🐧 ३३७ ) एवं च तिलोय-गुरुणा साहिए सम्मन्ते जावमानेणावि अबुह-बोहणत्यं भगवया इंदभूह्या गणहासिणा माबद्ध-करवलंजिलिजडेण भणियं 'भगवं, इमं पुण सम्मत्त-स्वर्ण समुज्यण्णं भावको कस्सइ जीवस्स कई णामह जहा एस ९ सम्मद्दित जीवो' स्ति । भगवया भणियं । उवसम-संवेगो श्विय णिव्वेजो तह य होइ अणुकंपा । अध्यित्त-भाव-सहियं सम्मत्ते लक्खणं होइ ॥ अह्या, मेत्ती-प्रमोब-कारुणं मज्यत्थं च चडत्थयं । सत्त-सुम्बंत-दीणे भविणए होति सम्मं ॥ 12 खामेमि सन्त्र-सत्ते सन्वे सत्ता खमंतु मे । मेत्ती मे सन्त्र-भूएसु वेरं मज्झ ण केणइ ॥ सम्मत्त-णाण-दंसण-असे साधुम्मि होइ जो पुरिसो । ठिइ-वंदण-विणयादी करेइ सो होहिइ पमोजी ॥ संसार-दुक्ख-तविए दीणाणाहे किलिस्समाणिमा । हा हा धम्म-विहीणा कह जीवा खिजिरे करणा ॥ दुट्टाण मोह-पंकंकियाण गुरु-देव-जिंदण-रयाण । जीवाण डवेक्खा पुरिसाण उवरिम्मि मज्जात्यं ॥ 15 भहवा वि जय-सभावो काय-सभावो य भाविओ जेण । संवेगो जेण तवे वेरगंग चेय संसारे ॥ सम्बं जयं अणिश्वं जिस्सारं दुक्खहेउ असुहं च । अह तम्हा जिन्देओ धम्मस्मि य जायरो होइ ॥ वेरग्गं पुण णिययं सरीर-भोगेसु डबहि-विसप्सु । जाणिय-परमत्थ-पन्नो णवि रज्जइ घम्मिन्नो होइ ॥ 18 एएहिँ रुक्स्स्गेहिं णजह अह अत्थि जस्स सम्मत्तं । उवसम-विशाग-रहियं णजह तह तस्य सम्मत्तं ॥ 🖣 ३३८ ) एवं च सुरासुरिंद-गुरुणा साहिए सम्मत्त-रुक्खणे भणियं गोयम-सामिणा 'भगवं, इमं पुण सम्मत्त-महा-21 चिंतामणि-रयणं केण दोसेण दृसियं होइ, जेण तं दोसं दूरेण परिहरामो' ति । भगवया भिषयं । 21 दीहाऊ गोयम इंदभूइ अह पुष्क्रियं तए साहु । सम्मत्तं रयण-समं द्सिजाइ जेण तं सुणसु ॥ संका-कंखा-बिद्द्गिच्छ। होइ चउत्थं च कुसमय-पसंसा । पासंहियाण संधव पंच इमे दूसण-कराई ॥ जीवादीएँ पयरथे जाणइ जिण-वयण-णयण-दिट्टिहो । कि होज इमं भहवा ण व सि जो संकए संका ॥ 24 कंसह भोए भहवा वि कुसुमए कह वि मोह-हय-चित्तो । भाकंखह मिच्छत्तं जो पुरिमो तस्स सा कंखा ॥ एत्थं पि अप्ति घम्मो एत्थ वि धम्मस्स साहिओ मग्गो । एवं जो कुणह मणं सा विइक्तिच्छा इहं भणिया ॥ इह विजा-मंत बर्ल पश्चक्लं जोग-भोग-फल-सारं । एयं चिय सुंदरयं पर-तिस्थिय-संथवो भणिको ॥ 27 एए जिउणा अह मंतिजो य धम्मप्परा तवस्सी य । पर-तित्थ-समजयाणं पासंडाजं पसंसा तु ॥ जह स्वीर-संब-भरिक्षो उडमो केणावि मोह-मुदेण। मेलिजइ जिंब-रसेण असुइणा अह व केणावि ॥ एवं सम्मत्तामय-भरिको जीवाण चित्त-घडको चि । मिच्छत्त-वियप्पेणं द्सिजाइ असुइ-सरिसेणं ॥ तम्हा भणामि 'तुम्हे पडिवजह सम्मत्तं, अणुमण्णह सुय-स्यणं, भावेह संसार-दुक्खं, पणमह जिणवरे, दक्खेह साहुणो, भावेह भावणं, सामेसु जीवे, बहु मण्णह तवस्सिणो, अणुकंपह दुविस्तिए, उनेक्सह हुहे, अणुगेण्हह विश्रीए, वियारेह 38 पोगाल-परिणामे, पसंसह उबसमे, संजणेह संवेगं, जिन्दिजह संदारे, पहवेह अध्विवायं, मा कुणह संकं, अदमण्णह 38

<sup>1 &</sup>gt; P जाणई मेयं, J जिजाण for जियाण, P मन्तरणं for सरणं, P बढं विमोएह. 2 > P तिलोध, J सुद्धो for धुद्धो, P adds पुरिहा before पुरिसों, P पुरिसोत्तिमो. 3 > J लोगपई बो, P तिसो for निण्गो, P पदी बेहा। 4 > J मित्रवती. 5 > दुतियं. 6 > J परमं for पढमं. 7 > J इंस्मृनिम प. 8 > J adds च after मिणयं, JP मावनो. 10 > JP विय, J अस्वेत्तिमान, P समत्ति for सम्मत्ते. 11 > J पमोत, P मन्द्रात्थयं च चत्थयं !, P संनगुणवंतदी वणयं नह विणाए होति, J ब्रिबणाए, J समं P सम्मं तु. 13 > P साहुमि, P जो हिरसों, J थिनि P ठिनि, J विणयाती, J सो हेहिनि पमोनो, P adds क्ति after पमोओ. 14 > P दीणाणाहि, J कीलेसभावंमि, P जीवो कि कारे. 15 > P बुद्धाण for दुद्धाण, P उन्वेत्त्वा. 16 > J जष सहाबो P मणसम्भवो, P कायसहावो, J संवेओ, J भवे for तवे, P चे for चय. 17 > J तणहा for तम्हा, P होहित्ति for होह. 18 > J repeats वेरणं, P नियरं for णिययं. 19 > P कह for तह. 20 > J गोतम, P सम्म for सम्मत्त. 21 > J om. चितामणि, P दूलेण. 22 > P दीहाओ, J गोतम, JP इंस्मृति, P पुच्छित्रं, P सुणेसु. 23 > JP वितिनिच्छा, P येवं for संवय. 24 > J जीवातीए अस्थे जाणकी, P जीवादीण, P om. णयण, J संकते. 25 > J कंश्वित P कंग्निति, J अथवा, P कुसमये, J कहिद सोहिदियचिचो । आकंश्वित, मिछत्तं, P सो for सा. 26 > JP वितिकिच्छा, P इमं for इहं. 27 > J बल for फल, J तित्यं for तिस्थिय. 28 > P एते, P अभि for अह, J अह संनिणो पारम्पयरा, P ओ for तु. 29 > P inter. खंढ & स्वीर, [कुडओ or घडओ देश उडओ ]. 30 > J मयसरिओ जीआण, P चित्रविडओ, P वियप्पे जीवेणं दृसिकाइ. 31 > म तुम्मे for तुम्हे. 32 > J om. उनेस्तुद्ध दुहै, P अणुगेण्ह. 33 > P सवेरगं, J अत्थवातं.

1 केले. विशिचेत विश्वकितके, प्रमाण्य काराज्य गर्मसं ।

| - 400      | is entrant interes, and the British street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7          | सम्मत्त-सार-रहिष् मा सजाह उत्तुणे पर-कृतित्ये। मिण्डन-वदणं भी होइ कयं अखिय-वयणं च ति ॥ तम्हा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 3          | जष्ट् खुरुमद्द पायाले पक्दित्यज्ञद्द गिरिस्ल टंकम्मि । जद्द छिज्ञद्द कह वि सिरं सा मुंचह तह वि जिणवयणं ॥ ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3   |
|            | 🖇 ३३९ ) एपं दंसण-रबणं जाणं पुण सुणसु जं मए भणियं । एकारसंग-चोइस-पुग्वं भरथं च वित्थरियं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _   |
|            | एक्सिम वि जिम्म पदे संवेयं कुणइ बीयराग-मए। तं तस्स होइ णाणं जेण विरागत्तणसुवेइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 6          | किं बहुणा वि सुएणं किं वा बहुणा वि एत्थ पढिएणं । एक्सिमा वि वहंता पयस्मि बहुए गया सिद्धि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6   |
|            | तन्हा करेसु जर्च दंसण-घरनेसु सन्व-मावेणं । दंसण-चरणेहिँ विणा ण सिज्झिरे णाण-सहिया वि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠   |
|            | § ३४० ) नामेण होइ किरिया किरिया कीरह परस्स उवएसो । चारित्ते कुणह मणं तं पंच-महन्वए होइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 9          | पानिवहास्त्रिय-वयणं भदिष्णदाणं च मेहुणं चेय । होइ परिग्गह-सहियं एएसु य संजमो चरणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9   |
|            | एयाई पावयाई परिवर्जेंसो करेसु विरहं तु । इह परलोए दुह-कारबाईँ वीरेण मणियाई ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|            | जो हिंसको जियानं भिषं उन्वेय-कारको पाये । असुद्दो वेरावंधो वेरेण ण सुषद्द कया वि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 12         | William man and an airi can war arriver to man at the man are also man man are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12  |
|            | सब्वं च इसं दुक्कं जं मारिजाइ जिओ उ रसमाणो । जह भप्पा तह य परो इच्छइ सोक्लं ण उण दुक्कं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • • |
|            | जह मम ण पिपं दुक्खं सोक्खत्थी जह कहं सजीवस्स । यमेव परो वि जिको तम्हा जीवाण कुण क्रमयं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 16         | § ६४१ ) एवं च साहिए भगवया तित्थयरेण पुच्छियं गणहर-देवेण 'भगवं, कहं पुण हिंसा मण्णह'।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15  |
| भर         | ावया भिणयं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|            | जीवो भणादि-णिहणो सो कह मारिकए जणेण इहं। देहंतर-संक्रमणं कीरह जऍ णाम तस्सेय ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 18         | एके भणंति एवं मण्णे रण वाहणो जहा सुहुमो । ण य सो केणइ जीवो मारिआइ णेय सो मरइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18  |
|            | भण्णे भणंति पुरिसा सन्व-गभो एस तस्त कह घाओ । भण्णे पुण पडियण्णा भणुमेत्तो केण सो वहिमो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|            | मवरे भणंति एवं उद्ग-गई किर जिस्रो सभावेण । अच्छइ देह-णिबद्धो जो मोयइ धम्मिनो सो हु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 21         | अवरे भणंति कुमइच्छूढो बह एस अच्छइ वराको । अह जोजि-विष्यमुको वचाउ सुगईसु भावेको ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21  |
|            | भण्णे भणंति मृढा पुराण-घरयाउ पइसइ णवम्मि । को तस्स होइ पीडा देहंतर-संकमे भणसु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|            | अण्णे भणंति पुरिसा एएणं मारिओ अहं पुर्वि । तेण मण् मारिजाइ बिष्डाइ तस्सेय जो देइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 24         | अवरे विहियं ति इमं इमस्स जायस्स मरण-जम्मं वा । तं होज अवसर्यं चिय मिस-मेसो मज्झ अवराही ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24  |
|            | मवरे भणंति विद्विणा एसो भद्द पेसिओ महं बज्जो । तस्सेव होड पुण्णं पावं वा मज्जा कि पृत्य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|            | भण्णे पुण परिचण्णा कम्म-वसो कम्म-बोइमो जीवो । कम्मेणं मारिजइ मारेइ य कम्म-परयस्रो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 27         | इय एवमाइ-अण्जाण-वाइणो जं मणंति समएसुं । तं सध्वं भलियं चिय जीव-वहे होंति दोसाई ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27  |
| -          | जीवो अणाइ-णिहणो सर्च देहंतरम्म संकमइ। देहाओ से ण सुहं विउष्णए होइ दुक्सं से ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|            | जसास-इंदियाई अधिभतर-बाहिरा इमे पाणा । ताणं विकाय-करणं पमत्त-जोएण सा हिंसा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| <b>3</b> 0 | बह तेहिँ विरुक्तंतस्स तस्स जीवस्स दुस्सइं दुक्लं । जं उप्पज्जइ देहे बह पात्रो तस्य सो भणिको ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30  |
|            | तिल-तेक्षाण परोप्परमणुगय-सरिसस्स जीव-देहस्स । दुक्खं ताण विश्रोधो कीरइ जो कुणइ सो पावो ॥ चि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| एवं        | च साहिए सुरासुर-गुरुणा पुष्छियं भगवया गोयम-सामिणा 'भगवं, इमं पुण पाणाइवाय-वेरमणं महावय-रयणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|            | रसेण पुरिसेण रक्खिं तीर <b>इ' ति ।</b> भगवया भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83  |
|            | and the state of t |     |

<sup>1 &</sup>gt; P विगिच्छेह, J विगिच्छं, P कुमुमय. 2 > J सामत्थं व for मा सजह, J परकुडिच्छे।, P सो for मो, P कर्ण for क्यं, P om. तन्हा. 3 > P प्रायालो, J पण्हेछिज्जह, P कहं वि. 4 > J पुण भणमु, P पुच्छं for पुव्वं, J अर्ण for अर्थं. 5 > P एक्सि जो पर्यमी संवेगं, J वीतरागमते P वीयमण, J ता for तं, J जोण for जेण. 6 > J om. वि before एत्थं. 7 > P करेमु जुत्तं, P चरणेणमु, J दंसणचरणेसु विणा. 8 > J om. one किरिया, P कीररसह, P उवणसा. 10 > JP पताहं, P पडिवज्जतो, J ति for तु, P दुइ काई वीरेण, J वीरेहिं. 11 > J णिहमओ for हिस्को, P उव्वियकारणो, J अमृही रोहावंथो, J कथाह ॥ 12 > J adds ण before बहुवंथं, J वहुवंथघाय, J णरओ for णर्यं. 13 > J जयंमि for उ, P वि for य, J सोक्खे. 14 > J अच्यवं, 15 > P तित्थंकरेण, J यणघर-, P inter. कहं & पुण. 17 > P अणाइ-, P सो किर माणिज्जप जिणा इहं, J जाण माण for जए णाम, P जय for जए. 18 > J पुण for उण, P वाइणा, P क्खेण वि for केणह, P adds क्ति after मरह. 19 > P को for कह, P अवरे उण for अणो पुण, J अणुमेक्ता. 20 > P प्यं उङ्कुगती, P सहावेण, P जो मायाइ, P साहू for सो हु. 21 > जुलई, J विष्युक्तो, P मुखह for बखड, P सुगहं सुयावेथो. 23 > P पुढ़दं, P om. दिज्जह, P वेह for देह. 24 > J जीवस्स for जायस्स, J होद for होज्ज. 25 > J तरसेय P तस्सव, P ओओ for होउ. 26 > P उण for पुण, P पियक्तो, P पीयम्याण सुद्धं for से ण सुहं (emended). 29 > P इंदियाई भवति अकिंभतरा इमे, J भवे for हमे, P ताओ for ताणं, J अमृत्तजोएण, उत्तरसः 31 > P तिह्नतेहाण, J सिर्स जिअस्स देहरस, P जे for जो. 32 > P पुच्छुदं, J गोतम-, P गोयमगण्वारिणा, J पाणातिवातिवरमण महावयणरयणं, P पाणातिपात, P महावहरयणं. 33 > J om. पुरिसेण.

इरिया-मण-समिईओ एसण-पिढलेह तह य आलोयं। पढमस्स वयस्स इमा समिईओ पंच विण्णेया ॥ जुगमेत्त-दिण्ण-दिट्टी जंत्-परिहरण-दिण्ण-णयण-मणो । आवासयम्मि वश्वह इरिया-समित्रो हु सो प्रिस्सो ॥ तव-णियम-सील-रक्से भजंतं उप्पहेण वचंतं । णाणंकुसेण रुंभइ मण-हर्श्यि होइ मण-समिश्रो ॥ असणं पाणं वर्धं व पत्तयं संजमस्मि जं जोगां । एसंतो सुत्तेणं मगाइ जो एसणा-सिमिनो ॥ सेजा-संथारं वा भण्णं वा किंचि दब्ब-जायं तु । गेण्हइ जइ वा मुंचइ पिंडलेहेउं पमजेउं ॥ गहियं पि जं पि भत्तं पाणं वा भोयणस्य कालम्मि । आलोइऊण मुंज र गुरुणो वा तं णिवेएइ ॥ एयाहिँ पंच-सिमईहिँ सिमयमो जो भये कह वि साधू । सो सुहुम-जंतु-रक्खं कुणमाणो संजमो भणिको ॥ पाण।इवाय-विरमणमह पढमं इह महन्वयं भिणयं । संपद् भण्णइ एयं मुस-वयण-णियक्तगं बिह्यं ॥ 🖇 ३४२ ) असवाय-कविलयं मि उ भलियं वयणं ति होइ मुसवाओ । तन्विरमणं णियसी होइ मुसावाय-विरइ सि ॥ 🤉 अलियं जो भणइ गरो गिंदिय-अहमो इहं दुसदेशो । अह चप्फलो सि एसो हीलिजइ सध्य-छोएण ॥ दुक्खेहिँ ठवेइ जिए अटभक्खाणहिँ अलिय-वयणहिं। ताणं पि सो ण चुक्कइ पुग्वं मह बंध-वेराण ॥ मारण-हुंपण-दुक्खे पावइ जीहाएँ छेवणं लोए । मरिऊण पुणो वश्वइ णरए अह दुक्ख-पउरम्मि ॥ 12 जं मज्ज्ञ इमं दुक्खं अलियब्भक्खाण-पडिवयस्य भवे । तह एयस्य वि तम्हा कुणह णियत्तिं तु अलियस्य ॥ एवं परूविए तिहुयण-गुरुणा पुच्छियं गोयम-गणहारिणा 'भगवं, केरिसं पुण अलिय-वयणं होह्र' ति । भगवया भणियं । सब्भाव-पडीसेहो अत्थंतर-भासणं तहा णिंदा । एयं ति-भेय-भिण्णं अलियं वयणं मुणेयब्वं ॥ 15 सब्भाव-पहीसेहो आया गरिय त्ति गरिथ पर छोओ। अब्भुय-भगणं आया तंदुःखयंगुट्टमेत्तो वा ॥ जो हिंथ भगहु खरं एसो अत्थंतरो उ अलियस्स । पेसुण्ण-भाव-जुत्तं अरहा तं भण्णए अलियं ॥ फरुसं । जिंदियमहैं मं भपच्छियं कोव-माण-संवालियं । सम्बं पि जद्द वि भण्णाइ भलियं तं जिणवर-मयम्मि ॥ 18 सक्षं पि तं ण सम्रं जं होई जियाण दुक्ख-संजाणयं। अलियं पि होई सम्रं जियाण रक्खं करेमाणं॥ एयं अलियं वयणं अह कुणइ इसस्स विरमणं जो उ । दुइयं पि हु धरइ वयं दिण्ण-महा-सह-पुर्वं तु ॥ 🖥 21 एवं च परूबिए भगवया तियसिंद-वंदिएणं पुच्छियं गोयमसामिणा 'भगवं, कहं पुण एवं मुसावाय-वेरमण-महन्वय-स्यणं 21 रक्खणीयं' ति । भगवया भणियं । अणुवीइ-भासणं,कोह-माय-छोहं च णिब्भर-पयारो । हासचाओ य तहा पंचेए भावणा होंति ॥ एयम्मि मए भणिए वयणेहिँ होज ताव चिंतेमि । जंतूण सुहं दुक्लं होजा अणुवीह-भासा तु ॥ 24 कोवेण किंचि भण्णइ अलियं वयणं ति केण वि णरेण । तम्हा पश्चक्खाणं कोवस्स करेह हियएणं ॥ लोह-महा-गह-गहिस्रो को वि णरो कि पि जंपए सिलयं। दूरेण तं अहिनिश्वव मुणिवर संतोस-रक्खाए ॥ इह लोगाजीव-भएण कोइ पुरिसो भणेज बालियं पि । सत्तविहं तं पि भयं परिहर दूरेण मुणिवसभा ॥ होइ परिहास-सीलो को वि णरो वेलवेइ हासेणं। तं पि ण जुजाइ काऊण सम्ब-संभाण साधूणं॥ एयाओं भावणाओ भावेंतो रक्ख संजयं वयणं । एयाहिँ विणा मुणिवर सर्च पि ण सञ्चयं होइ ॥ 🖇 ३४३ ) तह तेणो वि हु पुरिसो पर-दब्वं जो हरे अदिण्णं तु । सम्बन्ध होइ वेस्सो जण-संपयणं च पावेज ॥ 30 17 वंध-वह-वाय-छेयण-लंबण-तहिवहण-सूल-भेयादी । पावइ अवस्स चोरो, मभो वि णरयं पवजेज ॥ जह इट्ट-द्व्य-चिरहे होइ विभोओ महं तह इमस्स । एयं चितेऊणं कुणह णियत्ति पर-घणस्स ॥ 33 एवं च समाइट्टो भगवया संसार-महोयहि-जाणवत्तेण भणियं च गोयम-मुणिवरेणं 'भगवं, इमं पुण अदिण्णदाण-बिरमण- 33

<sup>1 &</sup>gt; उप समितीशी, प्रश्नेवा।, प्र om. वयस्स, उप समितीशी. 2 > उ आवस्सवंमि, उ समिती. 3 > ए इक्खी, प्र रंभइ मणहस्वी, उ मणसिनी. 4 > उ -सिन्ती. 5 > प्र कि पि for किंचि, उप उवजानं, ए मुखद, उप डिलेदेनु वम केंतुं. 7 > उ पताहिं पंचसिनिति सिन्तिशे, ए समिदी जर भवे, ए साहू, उ संजती भणिती. 8 > उपाणानिवात, ए om. भण्णह, ए एवं, उप वितियं. 9 > उ मासवाकु अलिशेम तु अलिशे, ए असहवाय, उ मुसवातो, उ मुसावातिश्ति, ए -विरण ति. 10 > ए adds हि before इतं, ए अह निकले. 11 > ए ठवेनि, ए वंस for वंध. 12 > ए लंडण for लंपण. 13 > ए जह for अं, ए अलिश्व उभक्खाणगन्दिग्यस्स, ए निवित्ति. 14 > उ adds च after एवं, ए पुच्छित्रो, उ गोतम, ए inter. पुण के केश्से. 15 > ए पहिस्सेहो, ए -भावणं. 16 > ए पहिस्सेहो, उ अक्सयमणमाया. 17 > ए हत्थी, उ तु for उ, ए गएहा for अरहा, 18 > उ गीनम ए अपन्छिम. 19 > ए संजपणं ए करेमाणो. 20 > उ तु for उ, उ दियस for दृह्यं, ए सो for पि हु. 21 > उ गीनम ए ए गोयमगणहारिणा, उ पुण एअं मुसावात र 23 > ए कोहवायलामं च णिक्सय , उ पंचेते, ए om. पंचेष. 24 > ए होइ अपुवीति भासाओ ॥ 25 > उ किअएण for हियएणं. 26 > ए के वि for कोवि, उ अभिक्खव. 27 > ए लोगजीव, ए परिहरह, उ मुणिबसहा ॥ 28 > ए कि पि for वेलवेह, ए काउं सच-, उ संघारण, ए साहूणं. 29 > उ एताओ, ए सन्वयं for संजरं, ए एताहिं. 30 > ए परेहव्वं, ए हरेह दिशं तु, ए वेसो जणजंपवणं. 31 > उ एंच for वंध, ए पाय for दाय, उ छंपण, उ मूलमैताई, ए पतिकेंक . 32 > ए निवत्ती. 33 > उ महोविह, उ оп. च, उ गोतम.

1.50

23

े महत्वय-स्थणं कहं पुण सुरक्षियं साहुणो हवह? सि । मगवया मणियं । क्रिया कि अपनिष्ठ से अक्सण एसियं ति साहरिमउगाही च्रेयू। अणुणीय-अत्त-पाणी मुंजणए ताओ समिहं श्री ॥ हिन्सिक्ट के देविंद-राय-सामंत-वगाहो तह कुदुंबिय-जणस्स । अणुवीइ वियारेठं मग्गिजाइ जस्म जो सामी ॥ विश्वत्त-कोव-मागेहिँ होज दिण्णो कया वि क्षेणावि । मिगिजाए य भिक्खं अवगाही तेण कजेण ॥
हिं सुत्त-गंथ इह मंत्रयाहँ एयिम होज में उपूही । अविर्यत्तं मा होहिइ अवग्यहो एतिओ अन्हं ॥ पासस्थोसण्ण-कुसीख-संजया होज सङ्गया वा वि । तं जाइऊण जुजह साहस्मियवगाहो एसो ॥ उत्सय-णीसस-रहियं गुरुणो सेसं वसे हवइ वृद्वं । तेणाणुण्णा भुंजइ, भुण्णह दोसो भवे तस्स ॥ एयाओं भावणाओ कुणमाणो तसियं वयं घरइ । एत्तो वोच्छामि अहं मेहुण-विरइ सि णामेण ॥ 🤻 विडमम-कडच्छ-हिंसरो अणिम्बुओ अणिहुओ य उटमंतो । गलियंकुसो व्य मत्तो होइ मयंथो गयवरो व्य ॥ अतिकृत अतिभूत अलिथ्त अलिथ्त अलिथ्त । उत्साव कार्यक विकास मार्थको गयवरो व्य ॥ अतिकृत अतिभूत विह्सिजङ् लोएंगे एसो सो मिदिश्रो जनवएंग । कजाकजं ण-यगङ् मोहेण य उत्तुणो भमङ् ॥ अभिकारी परदार-गमण-दोसे बंधण-वहणं च लिंग-छेदं च । सम्बस्स-हरणमादी बहुए दोसे य पावेइ ॥ मरिऊण य पर-लोए वचाइ संसार-सागरे घोरे । तम्हा परिहर दूरं इत्थीणं संगमं साहू ॥ अह कोइ भणइ मूढो धम्मो सु<u>रएण हो</u>इ लोगम्मि । इत्थीणं सुह-हेऊ पुरिसाण य जेण तं भणियं ॥ भाहारं पिव जुज्जइ रिसिणो दाउं च गेण्हिउं चेय । जं जं सुहस्स हेऊ तं तं धम्मप्फलं होइ ॥ एयं पि मा गणेजसु दुक्खं तं दुक्ख-कारणं पढमं । तं काऊण मउण्णा उवेति कुगई गई जीवा ॥ अधिका दुक्लं च इमं जाणसु वाहि-पढीयार-कारणं जेण र्रप्रामी/कंड्रयणं पिव परिहर दूरेण कुरयं तं ॥ 18 असुहं पि सुहं मण्णह सुहं पि असुहं ति मोहिओ जीवो । दुक्ख-सुह-णिब्वसेसो दुक्खं चिय पावप वस्सं॥ पामा-कच्छु-परिगओ जहु पुरिसो कंडुय-रइ-संतत्तो । णहु-कट्ट-सकराहिं कंडुयणं कुणइ सुह-बुद्धी ॥ तह मोह-कम्म-पूर्मा-वियुणीए चुलचुलैत-सम्बंगे । सुरय-सुहासत्त-मणो असुहं पि हु मण्णइ सुहं ति ॥ 21 एवं च भगवया तियसिंद-णरिंद-वंद-सुंदरी-वंदिय-चलणारिवदिण साहिए समाणे भगवया पुच्छियं गोयम-गणहारिणा 'भगवं इमं पुण मेहूण-वेरमण-महध्वय-महारयणं कहं पुण सुरिक्खियं होह' ति । भणियं च भगवया । वसहि-कर्हो-महिल्लिंदिय-पुञ्चणुसरणं पणीय-रस-भुत्ती । एवाऔं परिहरंती रक्खइ मिहुणव्वयं पुरिसी ॥ 24 24 इत्थि-पसु-पंडय-विजयाएँ वसहीएँ अच्छइ णीसंगो । सज्ज्ञाय-झाण-णिरको इय बंभे भावणा पढमा ॥ 46 इय छेयाओ ताओ जायरियाओ चलंत-जयजाओ । किलिकिनिय-सुरयाई इत्थीणं वजाए साहू ॥ ₹4° थण-जहण-मणहराक्षो पेच्छामि इमाक्षों चारु-जुबईको । इय बंभचेर-विरक्षो मा मा मालोयणं कुणसु ॥ 2 27 27 इय हसियं इय रमियं तीय समं मा ह संभरेजासु । धम्मज्झाणोवगओ दवेज णिचं मुणी समए ॥ 🤧 मा भुंजेज पर्णायं घय-गुह-संजोग-जोह्यं बहुयं । जह इच्छित पालेउं बंभव्वयमुत्तमं थीर ॥ प्याओं भावणाओ भावेंतो भमसु भाव-पव्यद्दओ । संपद्द बोच्छामि अहं परिगाहे होंति जे दोसा ॥ 30 🖇 ३४५ ) कुण**इ परिमाह-**सारं जो पुरिसो होइ सो जए लोभी । अग्नि व्व इंघणेणं दुप्पूरो सायरो चेव ॥ लोभाभिभृय-चित्तो कजाकजाईँ णेय चितेह । अर्जेतस्स य दुक्खं दुक्खं चिय रक्खमाणस्स ॥

लुद्धो त्ति एस लोए जिंदिजाइ परिभवं च पावेइ । जहेसु होइ दुक्खं तम्हा वोसिरसु परिगहणं ॥

<sup>1 &</sup>gt; १ सुक्तिसर्य, 2 > ४ अणुरीह अभवसर्व १ असिक्ताण, १ शत्तपाणे भुंजणाय, ४ समितीओ १ समिता. 3 > ४ सामे for सामेत, ा om. वशाहो. 4) प्रविक्लित, शमालेहिं for माणेहिं. 5) शमताई for मंत्याई, प्रहोहिति शहोहित्ति. 6) प्रसंजता, P अहुया for सङ्ख्या, P ते for तं. 7 > P तेणाणुसीयं for तेणाणुण्णा, P हवइ for भने. 8 > उ तत्तियं वतं P तह्ययं वयं. 9 > उ होई P होतिः 10) प्रविम्हम, P कटक्ल-, P अणिच्छओ, प्रअणिहिओः 11) P लोएइ for सवियारं अप्पयं पलोएइः 12) P निंदओ. 13> P क्रेंथ, J हरणमाती, P सो for दोसे, J पानेति. 14> P पलीए वन्नइ संसायरे, P परिहरह. 15> P सुरते कहं न for मुरएण होइ, J छोअंमि. 16> P adds, after जुजाइ, पुरिसा एएणं मारिओ अहं पुत्रवं । तेण मए मारिजाइ तस्सेय ओ देह ॥ अवरे विद्वियंति, महेबं तं 17 > एकुमरं गई 18 > म्बाहीपिखयार, म्पतीआर 19 > म्ब for पि सुद्धं, म्ला. पि, P मुद्दं for अमुद्दं. 20 > P पामाकंडूपुरिगओ, J कंडुअरति, P कंडूयणं. 21 > P कंमपावाविणयाते चलचलेंतसन्वंगं, J विअणाय चुलुकुर्तेत. 22) मनोतम-, P गणदारिणो. 23) महुणं वेरमण, P वेरमणं महन्वयं, P पुण रिक्त्वयं भवइ ति । 24> P रसमोई !, उ एताए for एयाओ. 25> उ इत्थीपसुपंडिय, उ वसईए अच्छ णीसंको, P निरसंगो, P एगंते for इय बंमे. 26) P adds a after ताओ, P किलकिंची सुरवादी. 27) P धणहरनमणथराओ, J आलोवणं. 28) P को for हु, P धम्मज्ञाणावगओ. 29) J संजोज, P इच्छह, P बीर for धीर. 30) J एताओ, P भातो for भावेंतो, P adds संपहओ before संपर. 31 > J से for सो, J चेय. 32 > JP भूतिचत्तो, J अज्ञंतस्स. 33 > P परिहवं

मरिकण जाइ णरयं भारंभ-परिगाहेर्हिं जो जुत्तो । तस्य ममते पार्व मर्भ ति भव्य म्य संजुजह ॥ 1 प्वं च सयल विमल-केवलालोइय-लोबालोएण परूकिए मणियं गोयम-मुणिणाहेणं 'मगवं, इमं पुक परिगाद-केवल-सह-३ व्वय-रयणं कहं सुरक्खियं हवह' ति । भगवया मणियं। 3 पंचण्ड इंदियाणं क्लिए मा कामस ह सुरूवे य । असुहे व मा दुर्गुछसु इय समिई पंच परिगहणे 🛭 सि । इय पंच-महस्वय-जुत्तो ति गुत्ति-गुत्तो तिदंड-विरय-मणी । साह खवेइ कम्मं अणेय-भव-संचियं नं तु ॥ पुणो, 6 जत्थ ण जरा ण मञ्च ण वाहिणो णेय सव्य-दुक्खाई । सासयमकार्द्रमं चिय णवर सुहं आह ते सिद्धि ॥ 6 एवाण वयाण पुणो सेवा दो होति जिणवर-मएण । अणुवय-महन्वयाई गिहिणो सुणिणो य सो मेदो ॥ एए मुणिणो कहिया जाबजीवं हवंति सब्वे वि । गिहिणो उण परिमाणं अणुष्यए ते वि बुर्वति ॥ अण्णं च । कुणइ दिसा-परिमाणं अणुदियहं कुणह देस-परिमाणं । तेणुद्रं विरक्षो सो कब्जह सब्वेसु अध्येसु ॥ 9 तहयं भणद्ववंदं उवमोगं भत्तजो परिहरेत्ता । सेसेसु होइ विरश्नो पावट्टाणेसु सम्बेसु 🕷 सामाइयं चउरथं एयं कारुंतरं महं जाव । समणो व्य होमि विरमो सार्व्वाणं तु जोगाणं ।। 12 पोसह-उपवासी विय पब्ने सद्गी-चउहसीय भण्णयरे । उनवासी होइ तर्हि विरई सावज-जोगाणं ॥ 12 घर-भोग-जाण-वाहण-सावज्ञ-जियाण दुपयमादीण । परिमाण-परिच्छेदो विरई उवमोग-परिमोगे ॥ THE णाएण जं विदलं खाणं पाणं च वस्थ पत्तं वा । साहुण जा ण दिण्णं ताव ण मुंजामि विरक्षो हं ॥ तिणिण य गुणव्ययाई चउरो सिक्खावयाई अण्णाई। पंच य अणुम्बयाई गिहि-धम्मो बारस-विहो उ॥ अण्णं च। 15 15 मरणंतिम पवजद छट्टम-तव-विसेय-स्संतो । समणो व सावको वा मरणं संलेहणा-पुग्वं ॥ ६ ३४६ ) एवं च तियसिंद-सुंदरी-वंद्र-रहस-पणमंत्र-पारियाय-मंजरी-कुसुम-रय-रंजिय-चरुणारविंदेण साहिए जिणि-18 देण भणियं गणहर-देवेणं 'भगवं, हमाणं पुण बारसण्हं वयाणं संवेग-सन्दा-गहियाणं गिहिणा के बहुवारा रक्खणीय' सि । 18 भगवया भणियं। एकेके पंच जहा महयारा होति सम्ब-बय-सीले । तह मणिमो सन्वे चिय संखेवरथं णिसामेह ॥ बंध-वहच्छवि-छेदो अष्ट्रभारारोवणं चडत्थं सु । पाणण्ण-णिरोधो वि य अष्ट्रयारा होति पढमस्स ॥ 21 21 मिच्छोबदेस-करणं रहसदमक्साण कृद-लेहो य । णायावहार-करणं मिलयं मंतस्स मेदं च ।। तेण-परंजण-भाहिय-गष्टणं विरुद्ध-रजं वा । ऊजाहिय-माणं चिय पढिरूवं तेणिया होति ॥ परउच्याहो इत्तर-परिग्गहे गमण होइ पर-महिला। कीरइ अणंग-कीडा तिब्बो वा काम-अहिलासो॥ 24 24 खेत-हिरण्णे धण्णे दासी-दासेस् कुप्य-मंदेस् । होइ पमाणाइकम अहबारो होइ सो वस्सं ॥ सैंसाबिक्स-सीमा-वहक्कमो तह हिरण्ण-भहचारो । खेसस्य बुद्धि-सहअंतरं च पंचेव य दिसाए ॥ सद्दर्बाणयणं पेस-पन्नोगो य सद-पाडी य । रूबाणुवाय-पोगाळ-पक्खेबो होई देसस्स ।। 27 27 कंदप्पे कुक्कहरू मोहरिए चेव होइ असमिक्ला। उवभोगो बि य अधिओ अणट्रदंडस्स अङ्गयारो ॥ मण-वयण-काय-जोगे दुष्पणिहाणे बणादरो चेय । ण य सुमरइ तिय-कार्छ सामाइष् होंति अइचारा ॥ उच्छामो बायाणं संधारो वा अजोइए कुणइ। ण य बादरो ण भरह पोसध-धम्मस्स अहबहा ॥ 30

1) P जोइ for जाइ, J adds q before ममत्ते, P पान, J ममिह अपन्य संकृष ॥ 2) P लोइया लोयालोए J (लोजा) लोएण for लोयालोएण, J गोतम, P गोममुणि • 4) P काममुहे मुर्जंज्जा । अहेम य, JP समिती, P परिमाहेणे, P om. इय, 6) P मच्छू, P ण य for णेय, P निय नवरं अह जीइमं तं, J सिढी. 7) P अणुव्यय 8) J उण मरियाणं, J तु for ित, P निमुर्चति 9) J तेणत्यं for तेणुङ्कं, J निरतो सो P परिजोसो 10) P अण्रयरं छं, P परिहरित्तो, J निरतो P निरतो 11) P repeats एयं, J महो P मह for महं [=अहं], P सब्वणी, J निरतो 12) J योसभ-, J अहमी चउदसीय P अहमि बजदाी , P होति, JP निरती 13) J दुपतमातीण, P परिच्छेओ, J निरतो 14) J तत्य for वत्य, P निश्चं कर्णण, P निरती 15) P नारसित्हाओ ॥ 16) J संजतो for सावओ 17) J एतं for एवं, P om. वृंह, P निरयाय-, J कुसुमरयंजिअ 18) J adds च after मणियं, P मणियं for भगवं, P गहिताण, JP अनियारा 20) P adds एकंकं पंच पंच जहा अतियारा होति एक्वणीय ति । भगवया भणियं before एकंकं, P निय, P निसामेहा 21) P अंधं यहं च छेओ, P निरोहा वि, J अतियारा 22) P मिच्छोवएस, P रहस्समन्दाण कुडलोहो य ।, P मेयं 23) J युनुजणवाहित, P आहित, J होई for होति 24) P परिनिवाहो इत्तर, J उत्तर for इत्तर 25) P खेच हिरसे मुवन्न भणभन्नदासिदासे कुप्प, J पमाणितिकम अतिआरो, P होई सम्बरसं 26) प्रेखतिकम्म, J नितक्ता P नदक्ती, J अहयारो P अतिचारो, J सित्जंतरं P रसहअतरं 27) महो दम्बाण पर पेस-P सङ्खा दन्नाणयणं, J सहपातो P सहपादो, J स्वाणुपात P स्वाणुपाय, P होति 28) P कंदप्प, P असमित्तो, P उनभोना, P अजयेणे for अनोहए, P आरो for आदरो, J मरई P मरेद पोसह-, P अतिचारो.

30

सिकित संबद्धो मीसो सिकित-बिक्सिय-दुपको । बाहारेंतो पुरिसो अहबारं कुणह उवभोगे ॥ सिकित जिक्सेको अध्या विदणं परस्स एवं ति । देह व मच्छर-मुत्तं अध्या काले अहकते ॥ संकेहणाव् जीविव-सरणे मित्राणुराग-सुद्द-हियको । कुणह गियाणं एए मरणंते होति अहयारा ॥ हय सम्मत्त-महत्त्वय-वय-सीक्ष-गुणेसु रक्स अहयारे । णर-सुर-सिद्धि-सुद्देहिं जह कर्ज तुम्ह अध्यजिय ॥ ति ।

🖇 ३ ४७ ) एवं 🗷 संसार-महोवहि-कम्म-महाषवण-पहच-तुक्क-सहस्त-तरंग-भंग-भेगुरे व्यय-महामयर-कावस-कराल-6 दाढावली-मुसुमूरणा-सुक्रस्त जिहिष्क्रय-तीर-गामिए जियस्त जाणवत्ते व्य साहिए समण-सावय-महाधम्म-रचणे जिलिदयंदेणं ह ति अवसरं जाणिक्रण बहु-जीव-बहु-पावासंक्रिएण पुष्कियं कंचलरहेण राहणा 'भगवं, मणिरह-कुमारो कि भग्वो, कि वा अअन्तो' सि । भरावचा तिक्रोय-गुरुषा मणियं 'महाणुभाव, ण केवरुं भव्वो चरम-सरीरो वि'। कंचणरहेण मणियं 9 'भगवं, जह **पर**म-सरीरो ता कीस णिरुज्यंतो वि पारद्धि-वसणी जानो'। भगवया भागवं 'कि कीरड एत्य वृरिसा तस्त 9 कम्म-भवियव्यय' सि । राष्ट्रणा भणियं 'भगवं, कहं पुण कइया तस्म बोही जिण-मग्गे होहिह' सि । भगवया भणियं 'देवाणुष्पिया, पश्चित्रदो वि एसियं वेकं उबसंद-चारित्तावरणो जाव जाय-निष्येको पत्त-संवेगो इहेव पत्थिको' सि । शहणा 12 भणियं 'भगवं केण उण बुसंतेण से संवेगं जायं' ति । भगवया भणियं 'भरिव इक्षो जोयणप्यप्राण-भूग्रि-भाए कोसंब णाम 19 वर्ण । तत्थ बहुए मय-संबर-वराह-सस-संघाया परिवसंति । तत्य पारब्धि-णिमिसं संपत्ती श्रज मणिरह-कुमारो । तत्थ भमगाणेण दिहं एक्सम्म पर्से मयडहं। तं च दहण अवुकुर्य अवकर्ण संक्रमंती उवनको समीवं। केरिस्रो य सो। अवि य। 15 - भायण्ण-पुरिय-सरो जिबल-दिट्टी जिउंचियरगीओ। जिम्मविओ लेप्प-मओ स्व कामदेवो कुमारो स्रो ॥ स्रो वि कहं-कहं वि भिवय-मेदा-विकुंपया-अय-चिकय-लोख-इस-दिसा-पेसिय-कस्तिय-तरख-तारणहिं दिहो मुद्ध-मन्न-स्रिक्टिवेहिं। तं च दहुण सहसा संभंता पणट्टा दिसोदिसिं सम्ब-मया । ताणं च मउझे एका मय-सिलिंबी तं कुमारं दहुण चिरं णिड्माइ-18 ऊम दीहं भीससिक्कम जिप्यंदिर-स्रोयम-जुयसा सिगेह-बस-पम्हुट्ट-जियय-जीय-विस्तुंपम-अया पफुल्ल-स्रोयमा उप्पण्ण-हियय-18 वीसंभा सम्बंग-मुक्क-णीसहा तं श्रेय अग्यण्ण-पूरिय-सरं दुमारं अहिड्सिह ति। तं च तारिसं दृहण कुमारेण चिंतियं। 'अहो, किमेबं ति । जेण सन्वे मुचा मईको मव-सिक्किंबा य दिमोदिसं पणहा, इमा पुण मयसिव्हिंबी ममं दहूण चिश्याल-दिह- क्राप्त 21 दह्रयं पित अवस्थान्छान्छालसा अभिमुहं ठवेह्' सि चिंतयंतस्य संपत्ता तं पण्नसं । कुमारो वि संपत्तो । तभो दिहो य तीय 21 अणेय-सावय-जीवंतयरो मद्धयंद-सरवरो । तह वि,

दहयं पिव चिर-दिहं पुत्तं पिव पाविया पियं मित्तं । अचनय-मरण-वियप्पा कुमरं अह पाविया महया ॥ 24 तं च तहा दृहूण सिजेह-किरंतरं पिव दृह्यं चण-मय-सिलिंबिं कुमारेण 'आ अधको आहं' ति णिह्यं भग्गं तं सरवरं, 24 चळनम्पेज य श्रक्कमिक्षण मोडियं तं अत्तणो चावं । तको मोडिय-कोढंडो अच्छोडिय-असि-घेणुओ हमं भणिउं पयत्तो । अवि य ।

जो मह पहरइ समुहं कि इय-करवाल-वावड-करगो। तं मोसूण रण-मुहे मज्य णियत्ती पहरिउं जे ॥
जो पहरइ जीवाणं दीणाणं असरणाण विमाणाणं। णासंताण दस-दिसं कसो भण पोरिसं तस्य ॥
मारिजाइ दुट-मणो समुहं मारेइ पहरण-विहत्थो। जो उज पलाइ भीको तस्य मयस्यावि किं मरइ ॥
मत होह मध्विय-मणा अर्मिंह किर विणिहया जिया रण्णे। एएहिं चिय वहिया तुरुमे एवं वियप्पेसु ॥
एए अम्हेर्सि जिया एकं वारेंति विणिहया रण्णे। अम्हे पुण एएहिं अणंतसो मारिहिजामो॥
महमो चिस्ठीण-कम्मो पावो सह विद्वलो णिक्हीणो य। जो अवराह-विहीणे पहरइ बीवम्म पाव-मणो॥

१ १६८) एवं च चिंतयंतेण उप्पण्ण-मित्त-करुणा-मावेण छित्ता करबलेहिं सा मय-सिलिंबी। जित्र थ । जह जह से परिमासह अंगे महयाए णिहुययं कुमरो । पणय-कल्हे व्य तह तह दहयाए गलंति अच्छीणि ॥ अकुमारस्स वि तं दहुणं वियसिय-लोयणेहिं उच्बूहो अंगेसु रोमंचो, पसरिओ हियए पहरिसो, णायं जहा 'का वि एसा अमम पुम्ब-जम्म-संबद्धं ति । अवि थ ।

जाइंसराहें मण्णे हमाहें णयणाहें होंति लोयस्स । वियसंति पियम्मि जणे भण्वो मडलेंति वेसिन्म ॥ 6 सा एयं पुण ण-याणिमो किम्म जम्मंतरिन्म का मम एसा भासि' ति चिंतयंतस्स ठियं हियए 'अज किर तानो गोसे 6 सेय चंपाडिं उवगभो किर तत्थ भगवं सञ्वण्णू समवसरण-संदिओ, तस्स वंदणा-णिमित्तं ता नहं पि तत्थ गमिरसं जेण पुच्छामि एयं वुत्तंतं 'का एसा मय-वहू भासि भम्ह जम्मंतरे' ति चिंतयंतो चलिओ। संपयं पढमए समोसरण-पायार- १ गोडरंतरे वहह, मय-सिल्डिंबी वि ति भणंतस्स भगवओ पुरओ मणिरह-कुमरो ति-पयाहिणं च काउं भगवंतं वंदिउं १ पयत्तो।

'जय जय जियाण बंधव जय धरम-महा-समुद्द-सारिच्छ । जय कम्म-सेल-दारण जय णाणुजोविय मुणिद् ॥' ति । 12 भणमाणो पणमिको चलणेसु । पणाम-पश्चिष्टण्ण भणियं । 'भयवं,

तं णिथ जं ण-याणिस लोगालोगिम्म सन्व-बुत्तंतो । ता मह साहसु एयं का एसा भासि मह महया ॥'
एवं च पुच्छित्रो भयः णाय-कुल-तिलओ जय-जीव-बंधवो बहुयाण जिय-सहस्साण पिडवोहणाथं णियय-जाय-पन्वत्तं
15 पुच्चक्खाणं साहिउं पयत्तो ।

§ ३४९) 'भो भो देवाणुप्या, अध्य इक्षो एक्किम मह जम्मंतरे सागेयं णाम णगरं। तथ्य मयणो णाम राया। तस्य य पुत्तो अहं, अणंगकुमारो य महं णामं तिम्म काले आसि। एवं च अच्छमाणस्स तिम्म णयरे को बुत्तंतो आसि। 18 अवि य। आसि वेसमणो णाम महाधणो सेटी। तस्त य पुत्तो पियंकरो णाम। सो य सोम्मो सुहओ सुयणो सुमणोहरो 18 वाई कुसलो विणीओ पियंवओ द्याल दिक्षणो संविभागी पुष्वाभिभासी य ति। तस्त य प्रिसम्स समाण-जम्म-काला सह-संबद्धिया सहज्यय घरे पिउ-मित्तस्स धूया णामेण सुंदिरि ति। सा वि रूवेण मणोहरा मुणीणं पि भावाणुरत्ता य। 1 तस्स पियंकरस्स तं च तारिसं दृष्टृण तेण पिउणा तस्सेय दिण्णा, परिणीया य। धणियं च बद्ध-णेह-सब्भावा अवरोप्परं 21 खण-मेत्तं पि विरहे उसुया होति। एवं च ताणं अहिणव-सिणहे णव-जोव्वण-वस-पसरमाण-सिणेह-पेम-राय-रसाणं वच्चए कालो। अण्णया य तहा-भवियव्व-कम्म-दोसेण वेयणीउद्गुण अपदु-सरीरो सो पियंकरो जाओ। अपदु-सरीरस्य सा सुंदरी 24 महासोगाभिह्या ण मुंजए ण सुयए ण जंपए ण अण्णं कायण्वं कुणह, केवलं संभाविय-दृह्य-मरणा हिययब्वंतर-घरव्वंतर- 24 संताव-ताविय-णयण-भायणुब्वत्तमाण-बाह-जल-लवा दीण-विमणा सोयंती टिया। तओ तहाविह-कम्म-धम्म-भवियव्वयाए आउय-कम्ममक्खययाए य मओ सो विणय-पुत्तो। तओ तं च मयं पेच्छिङण विसण्णो परियणो, सो य विमणो पल-विउं 27 पयत्तो। अवि य।

'हा पुत्तय हा बालय हा मुद्ध-गुण-गणाण भावाम । कत्थ गओ सि पियंकर पिडवयणं देसु मे तुरियं ॥' एवं च पलाव-णिक्सरे घर-जणवए हलबोलीहूए पिरयणे कयं च करणिजं, विणिम्मिवियं मय-जाणवत्तं । तभो तत्थ वोद्ध 30 माढता । तभो तं च तारिसं दृहण सुंदरी पहाइया । 'भो भो पुरिसा, किं एयं तुटभेहिं समाढत्तं' । तेहिं भणियं । 'वच्छे 30 एस सो तुह पई विवण्णो, मसाणं णेऊण भग्गि-सक्कारो कीरह्' ति णिसुए कोव-विरक्तमाण-लोयणाए बद्ध-तिवली-भंगुर-णिडाकवद्दाए भणियं 'अवेह, णिक्करणा पावा तुच्भे जं दह्यं मयं भणह, इमस्स कारणे तुक्भे चेय मया पिडहया डक्का य,

1 > P चिंतयंती, P कलुण for करणा, P छिहा for छित्ता, P महसिंछिवी. 2 > P परिसुसती अंगे महया णिहुयं, उ दहआय. 3 > P उच्छूढो अंगे य. 4 > Jom. पुन्वजम्म, P om. अि य. 5 > P जाईसगई मसे, P जमे for जणे, J वेरसमिम. 6 > P अंतंतर्राम, P हियं, P गोसो चैय चपाउरी आगशो. 7 > J ममवसरि भी तस्म, P वंदण-, P om. पि. 8 > P एतं, P inter. आसि ७ अगह, P समवसरण. 9 > P वहंति, P om. ति. 11 > P om. one जय, P न्द्रामण. 12 > P पणामिओ, P पणामण्युढिएण 13 > P जं न जाणिस, J लोआलोअमिम. 14 > J नगर्थ, J repeats जय, J पहूण for बहुयाण, J णाअआनात्यवर्तः. 16 > J देवाणुपिया, J सागते. 17 > P अहं for य महं. 18 > P adds g before महाघणो, J om. य before पुत्तो, P सोमो. P गुयणा. 19 > P कुसली, P भागी पुमासी व ति, J च for य before ति, P om. य एरिसस्स, J समाणकम्मकलासह, P जंमकालसमाणसंविद्धिया. 20 > J स्यव्हाय P स्यिज्ञ्चा, P पिय for पिउ, P om. पि. 21 > J तेण से पिउणा तस्स य, P adds परिन्ना before परिणीया, P बहणे for बहुणेह. 22 > J om. पि, J adds तओ before एयं, P सिणेह, J पेम्मरायवसाण. 23 > J अण्णत्ता, J adds व before वेयणी, P अपटु- in both places, P om. सा. 24 > J सोगाहिह्या, J adds न हसए बरिस सुयए, P adds त्ति वर्ताट कुणह, J हिअब्बंतर P हिययब्बंतर. 25 > P से for संताव, P हिया, J भविअञ्चताए. 26 > P कंमबस्वयाए, P वणियउत्ती, J वि पुणो for विस्त्रणो. 28 > P पुत्त महा, J गुणामणाणभयणया। 29 > J क्यं च जं करणीयं विणिम्मियं मयजाणं।, P मयज्जाणवत्तं, J तत्य बोढुं पयत्ती P तत्थ छोढुमाढता, J om. तत्रो. 30 > P किमेयं, 31 > P तुह पती, P णाऊण for लेऊण, P नयणाए for लोयणाए. 32 > J -यहाए for वृहार, P repeats बहाए, J om. पावार J रह्वाए P वृहार्य for हहा य.

21

- ा ज क्याई एस मह बहुहो मरीहिह डिज्यस्सह' ति । तजो तेहिं वितियं 'अरे, एस जेह-गह-गहिया उम्मत्तिया पलवह । बराई'। 'गेण्हह एयं कलेवरं, जिहासेह मंदिराजो' ति भणमाजेहिं पुजो वि उक्खिबिउं पयत्तं। तजो पुजो वि अभिधावि-
- 3 द्वणं समा सुंदरी। 'भो भो दुट्ट-दुब्बुद्धिय-पुरिसा, कत्य ममं इमं दइयं घेतुं चलिय' ति । अदि य ।

'पेच्छह पेच्छह कोया पुसो मह वहाहो जियंतो वि । हीरइ कहिं पि मापु किं पुस भराउको देसो ॥' सि भणंती णिवडिया उर्वारं, तं च सन्वंगियं आर्छिगिऊण टिया । तथो य ते सयणा सन्वे किं-कायन्व-विमृहा विमणा

6 तुम्मणा चिंतिरं पयत्ता । भणिया य पिउणा 'सुंदरि वच्छे, एस ते भत्ता मक्षो, मा एयं छिबसु, मुंचसु, रजमह एसो' छ ति । तीए भणियं 'एयस्स कए तं चिय रज्यस्य' ति । तक्षो जणणीए भणियं ।

'कीस तुर्म गह-गहिया एवं परिरक्खसे विगय-जीवं। मा होह पुत्ति मृद्धा एस मध्नो डज्झए एण्हिं॥' १ तक्षो तीए भणिवं। 'क्षत्ता,

णाहं गहेण गहिया गहिया रक्खेण तं विय अकजा । जा मजर पियं दहयं ढजरह एसी ति वाहरिस ॥' एवं च ससुरेण अण्णेण य गुरुयणेण सही-सत्येण भणिया वि

12 पेम्म-महा-गह-गहिया मयं पि सा लेच्छए पिश्वं मोत्तुं। रागेण होंति अंधा मण्णे जीवा ण संदेहो ॥ 12 तओ विसण्णो से जणओ गारु छिए भूय-तंतिए अण्णे य मंतिवादिणो मेछेइ, ण य एक्केणं पि से कोइ विसेसो कओ ति । तओ णित्थ को वि उवाओ ति पम्मोक्किया, तिम्म चेय अच्छिउं पयत्ता । तओ दुइय-दियहे जीय-विमुद्धं तं कछेवरं 15 सुजिउं प्यत्तं। पुणो अण्ण-दियहे य उप्पण्णो पोग्गळाण वि गंधो। तह वि तं सा महयं 15

बार्लिगइ बाहाहिं गुरुष्ठइ हत्येहिँ चुंबइ मुहेण। कीर्यत-सुरय-स्त्रीलं तं चिय सा सुमरए मूढा ॥ तक्षो जिंदिजमाणी परिचणेणं वारिजमाणी सहीहिं इमे भणिउं पयत्ता। अवि य।

- ९एहेहि मज्ज्ञ सामिय वज्जामो बाहिरं वर्णतिम्म । ज्ञान्थ ण पेच्छामो बिय अप्पिय-भिणरं इमं लोगं ॥ पेच्छ इमो गह-गहिजो लोगो इह भणइ किर मजो तं सि । इय णिटुर-वयणाणं कह मज्ज्ञे अच्छिउं तरिस ॥ किर तं पि य मय-कुहिजो एसो अह जंपए जणो धट्टो । एयस्स किं व कीरउ अहवा गह-गहियओ एसो ॥
- मज्स ण जुजाइ एयं सामिय तुह णिंदणं सहेउं जे । तम्हा वश्वामो श्विय जत्थ जणो णित्थ तं ठाणं ॥' ति भणमाणीए उक्कितं तं करंकं भारोविउं उक्तिमंगे ओइण्णा मंदिराओ पयत्ता गंतुं रच्छा-मुहम्मि बिम्हय-करुणा-हास-बीभच्छ-भय-भावेण जणेण दीसमाणी णिगाया णयरीओ । केरिसं च घेतुं कलेवरं कुहियं । सिमिसिमेंत-अंतो-किमि-संकुरूं
- 24 भिणिभिणेत-मिन्छियं सहसर्डेत-चम्मयं फसफर्सेत-फेसयं कलकर्त्रेत-पोष्ट्यं उन्वमंत-दुरगंश्वयं दीसंत-हड्डूयं फुरंत-पवणयं 24 तुर्देत-अतयं फुडंत-सीसयं वहंत-मुत्तर्यं पयद्द-पुन्वयं खिरंत-लोहयं वमंत-पित्तयं किरंत-मज्जयं ति ।

अंतो असुइ-सयब्भं बाहिर-दीसंत-सुंदरावयवं । कंचण-कलस-समाणं भरियं असुइस्स मज्यम्मि ॥

- 27 तं पि तारिसं मीभं दुइंसणं पेम्म-गह-गहिया घेतुं उवगया मसाणं । तत्थ खंधारोबिय-कंकाला जर-चीर-णियंसणा धूलि- 27 पंडर-सरीरा उद्ध-केसा मलिण-वेसा महा-भइरव-वयं पिव चरंती भिक्खं भमिऊण जं तत्थ सारं तं तस्स णिवेएइ । भणइ य ।
- 30 'पिययम एवं भुंजसु भिक्खं भमिऊण पाबियं तुज्ज्ञ । सेसं पि मऊन दिज्जड जं तुह णवि रोयए एत्थ ॥' 30 एवं च जं किंचि भुंजिऊण दियहे दियहे कथाहारा कावालिय-बालिय व्व रक्खसी वा पिसाई व तस्सेय रक्खण-वावडा भच्छिउं पयत्ता तम्मि महा-मसाण-मज्ज्ञम्मि ।

<sup>1)</sup> प्रमिश्वः, प्रडिक्सस्स ति प्रडिक्ससह ति, प्रओमत्तिया विलवः 2) प्रगेण्ह एयं कडेवरं, प्रपुणो उवक्षिवः, प्रअओ किर तओ. 3) प्रमो भी दुढिपुरिसा. 4) प्रकृ पि. 5) प्र om. ति, प्र om. य after तओ, प्र विमण्डुम्मणा चिंतापरा विल्वा प्रयाः 6) प्र सुंदरी, प्र of ति, प्रमा एवं, प्र om. मुंचसु. 7) प्रतिय, प्र डिक्सासु प्र डिक्सस, प्रमाया पलवितं प्रयत्ता for जणणीए भणियं (on the margin in 1). 8) प्र एतं, प्र जीवं।, प्र एहि for एप्टि. 10) प्र om. one महिया, प्र अणको for अलब्बा. 11) प्र om. वि. 12) प्रएण, प्रजीआ. 13) प्र मास्लीए भूते, प्र मृततंतिए, प्र मंतवातिणो मेलेति ण य एको पि, प्रमा for ण य, प्र सो for से. 14) प्रतं उ for तओ, प्र कोई for कोवि, प्र पुणो for तओ before दुइय, प्र केवेंं व किरा कीय. 15) प्र मुख्यां, प्र अंबो for गंधो. 16) प्र मोलई for गुललई, प्र हत्येण, प्र जायंत for कीयंत. 17) प्र सिहयणेण इमं भणियं प्रयत्ता. 18) प्र adds विषय after वश्वामो, प्र मणियं इमं, प्र लोजं. 19) प्र लोजो किर भणई किर, प्र तरह र. 20) प्र म for मय, प्र केद्वो र. 21) प्र तुई निक्णं पि सोउं जे र, प्र जणे णित्य. 22) प्र मणमाणीय, प्र उत्तमंगी उत्तमंगी. 23) प्र त्या for मय, प्र om. कलेवरं, प्र किमिकुलं. 24) प्र सस्तसेते. 25) प्र तुईत for तुईत, प्र वित्यं, प्र किर्त्रलं विषयं, प्र किर्त्रलं विषयं, प्र क्रित्रलं विषयं, प्र क्रिक्संत्रवं विषयं प्र प्र मिन्तं विषयं, प्र क्रिक्संत्रवं विषयं, प्र क्रिक्संत्रवं विषयं, प्र क्रित्रवं विषयं, प्र क्रिक्संत्रवं विषयं, प्र तत्त्रवं विषयं, प्र तत्त्रवं, प्र विषयं, प्र तत्त्रवं विषयं, प्र तत्त्रवं विषयं, प्र विषयं, प्र तत्त्रवं विषयं, प्र तत्त्रवं विषयं, प्र तत्त्रवं विषयं, प्र तत्त्रवं विषयं, प्र विषयं, प्र तत्त्रवं विषयं, प्र विषयं, प्र तत्त्रवं विषयं, प्र विषयं, प्

30

🖣 ३५०) पुणो तेण तीए पिउणा विष्णत्तो भम्ह ताओ जहा 'देव एरिसो बुत्तंतो, भम्ह धूया गह-गहिया, ता तं 🛚 1 जइ कोइ पडिबोहेइ तस्स जं चेय मग्गइ तं चेय अहं देमि ति दिज्जड मज्झ वयणेण णयर-मज्झे पडहस्रो' ति । एवं 3 च तायस्त विण्णतं तं णिसुयं मण्। तओ चिंतियं मण्। 'अहो, मृहा वराई पेम्प-पिसाएण ण उण अण्णेणं ति। ता 8 अहं बुद्धीए एयं पडिबोहेमि' ति चिंतयंतेण विण्णत्तो ताओ । 'ताय, जइ तुमं समादिससि ता इहं इमस्स विणयस्स संबोहेमि तं धूयं' ति । एवं च विण्णविएण ताएण भणियं । 'पुत्त, जह काऊण तरसि ता जुत्तं हमं कीरह विणयाण 6 उवचारो' त्ति भणिए चिंछनो नहं मसाण-संमुद्दं । जाणिया मण् कम्मि ठाणे सा संपर्य । जाणिकण णिवारियासेस-परियणो 6 एगागी गहिय-चीर-माला-णियंसणो भूली-भूसर-सरीरो होऊण खंघारोविय-दुइय-कंकालो उवगभो तीए समीवं। ण य मए किंचि सा भणिया, ण य अहं तीए। तओ जा जं सा तस्स अत्तणो कंकालस्स कुणइ तं महं पि णियम-कंकालस्स 9 करेमि ति । तन्नो वर्षतेसु दियहंसु तीए भणिओ नहं 'भो भो पुरिसा, किं तए एयं कीरह' ति । मए भणियं 'कि 9 इमाए तुरुझ कहाए'। तीए भणियं 'तह वि साहिजाउ को एस बुत्तंतो' ति । मए भणियं 'एसा अम्ह पिया दह्या सुरूवा सुभगा य । इमा य मणवं अपद्भ-सरीरा संजाया । ताव य जणो उल्लवइ 'एसा मया, मुंच एयं, डज्झइ' ति । 12 तुओं अहं तेण जणेण गह गहिओ इव कओ। सए वि चिंतियं 'अहो, एस जणो अलिओ बिलेओ य। ता इमिणा 12 ण किंचि मज्झ कजं ति घेत्रण दह्यं तत्थ वचामि जत्थ गत्थि जणो' ति । एयं च णिसामिऊण तीए भणियं 'सुंदरं कयं जं जीहरिको पियं घेत्त्ज, एस जजो अल्यि-भणिरो, इमिणा ज कर्ज ति । महं पि एसो विय वुत्तंतो' ति । ता 15 अम्ह सम-सहाव-वसणाणं दोण्हं पि मेत्ती जाया। मए वि भणियं 'तुम्हं मम भइणी, एस य भइणीवईओ, किं च 15 इमस्स णामं' ति । तीए साहियं 'पियंकरो' ति । 'तुह महिलाए कि णामं' । मए भणियं 'मायादेवि' सि । एवं च कय-परोप्पर-सिगेहा अण्णमण्णं अच्छंति। जड्या उण भावस्सय-णिमित्तं जल-पाण-गिमित्तं वा वश्वद् तड्या य ममं 18 भणिजण वश्वद्द । 'एस तए मह दहें भो ताब दहरूवों' ति भणती तुरियं च गंतूण पुणो पिडणियत्तद्द ति । अहं पि जहया 18 वश्वामि तह्या तं मायादेविं समप्पिऊण वश्वामि, झत्ति पुणो भागच्छामि'त्ति । एवं च उप्पण्ण-वीसंभा भण्णं पुण दियहं मम समप्पिकण गया बागया य । तभो मए भणियं 'भइणि सुंदरि, अज इमिणा तुह पइणा किं पि एसा मह महिला 21 भिणया तं च मए जाणियं' ति । तीए भिणयं । 'भो भो दृहय, तुह कारणे मए सन्वं कुलहरं सिहयणो य परिचत्तो । 21 तुमं पुण एरिसो जेण भण्णं महिलंतरं भहिलसांसे' ति भणिऊण ईस-कोव। ठिया । पुणो भण्णम्मि दियहे मह समप्पिऊण गया कायन्त्रेणं । मए वि घेत्त्णं दुवे त्रि करंका कूवे पिनस्वता । पिनस्वितिकण य तीय सेय मग्गालग्गो अहं पि उत्तमओ । 24 दिहो य तीए पुन्छिओ । 'कस्स तए समप्पियाई ताई माणुसाई' ति । मए भणियं 'मायादेवी पियंकरस्य समोप्पिया, 24 पियंकरो वि मायादेवीए ति । अम्हे वि वश्वामो चेय सिग्वं' ति भणमाणा काऊण आवस्सयं संपत्ता संभंता जाव ण पियंकरो णा मायादेवि ति ।

§ ३५१) तओ तं सुण्णं पएसं दहुण सुच्छिमो महं खणं च समासःथो घाहाविउं पयत्तो। भवि य, घावह घावह सुसिओ हा हा दुहेण तेण पुरिसेण। जीवाओ वि बह्णिहया मायादेवी भविहया मे ॥ घावह घावह पुरिसा एस भणाहो अहं इहं सुसिओ। भवियाणय-सील-गुणेण मज्झ भइणीएँ दहण्णं ॥ भइणी सुंदरि एण्डिं साहसु अह कत्थ मो तुहं दह्ओ। घेतूण मज्झ जाया देसाओ विणिगाओ होजा॥ किर तं सि महं भइणी सो उण भइणीवइ ति वीसःथो। तं तस्स समप्पेउं पिय-दह्यं णिगाओ कजे॥ जाव तुह तेण पहणा सील-विहूणेण णट्ट-धम्मेण। साल-महिलं हरंतेण सुंदरं णो कयं होजा॥

1 > J तीय, Jom. ता. 2 > Pom. मज्झ वयणेण, Jom. णयरमज्झे, J इमं for एवं. 3 > J नानस्स, P न नस्स विश्वप्यंत, J तओ for अहो, P वयानी पिम्म- 4 > P ताई for अहं, P om. एयं, J om. ताओ, J जिंद तुमं समादिसिस ना इमरस अह विश्वप्यंत, J मसाइसिस. 5 > P जुर्सिमं कीय्ह वयागे ति. 6 > P हं for अहं, P नसमुहं, P हुएणे. 7 > P चीयमला, P नसीरीरो, J om. दुइय. 8 > J तीय, P जं for जा, P repeats नं, P om. पि. 9 > J तीय, P om. मए भणियं. 10 > P तुह for तुज्झा, J तीय, P तहा वि, J अम्हं. 11 > J मुह्या for मुभगा, P om. य, P मणुयं for मण्यं, P अपदुमरीरा, J जाया for संजाया, J om. य, P एतं. 12 > P om. हव कओ, P om. वि, P अलिय for अलिओ, J om. बिलेओ. 13 > J तत्थ for जत्थ, P om. च, J तीय. 15 > J om. तुन्हं, P य ह्यिणीवहओं. 16 > P om. ति, J तीय. 17 > P अण्णमण्युं इच्छंति, J पुण for उण, P om. य, J मं for ममं. 18 > P om. च. 19 > J समीविकण, P निसंसा. 20 > P समिपक गया, J भइणो, P om. पि. 21 > J adds ण after मए, P om. ति, J तीय, P सञ्चकुसलहरं, J om. य, P ब्व for य. 22 > J अभिलम्सि, P मम for मह. 23 > P गय, P पश्चविकण तस्सेय मम्मा, P पिव for पि. 24 > J तीय, J adds य after पुच्छिओ, P ताई for तप, P ममिपिया. 25 > P मायादेवी इ ति, P om. चेय, P भणमाणो, J ण सुहंकरो णा. 26 > P om. जा. 27 > J inter. अहं के रूणं, J om. च, P सहाविउं for पाहाविउं, P om. अव य. 28 > P मो for मे. 29 > J अविय ॥ णिय-, J महणीय, P adds, after दहएणं ॥, भहणि सुंदरि एस अणाहो अहं इहं मुसिओ। and repeats the line अवियाणय etc. 30 > J महणी P महणि, P माहह अह, P सो द तह दहओ, P जायं, P अज्ञ for होज्ज. 31 > J ममं for महं, J तीय for तस्स, J पिअ दुहरं 32 > P साइमाहलं

12

15

21

24

27

30

- तहय श्विय मे णायं जहया अवशेष्यरेण जंपंता । किं-किं पि विद्यमाणा जह एस ण सुंदरो पुरिसो ॥ ता संपद्द कत्थ गओ कत्थ व मगगामि कत्थ वच्छामि । जो चोरिकण वच्छ सो किर ओवकडभए केणं ॥
- 3 ति भणमाणो पुणो पुणो वि अलियमलिय-दुक्ख-भर-मठलमाण-णयण-जुवलो विमुक्क-णीसह-वेवमाण-सर्व्वगो णिवहिको 3 धरणिवट्टे । पुणो वि सो विलविडं पयत्तो ।

हा दहए हा मह वहाहिए हा पिययमे अणाहो हं। कत्थ गया वर-सुंदरि साहसु तं ता महं तुरियं ॥ ति । अवि य ।

- 6 तुज्झ कएणं सुंदिर भ्रण-जण-कुल-मित्त-बंभवे सब्वे। परिहरिए जीयंते तुमए पुण एरिसं रह्यं ॥ ६ हमं च अलिय-पलवियं सोऊण मुद्ध-सहावाए चिंतियं विणय-दारियाए जहा 'किर तेण मह पहणा इमस्स महिला उच्चालिऊण अण्णत्य णीया होजा। ता एरिसो सो अणजो णिक्किवो णिग्विणो णिहओ अणप्पणे कयग्यो पावो । चंडो चवलो चोरो चप्फलो पारदारिओ आलप्पालिओ अकज-णिरओ ति जेण मह भाउणो महिलं वलविऊण । किहीं पि चेत्रूण पलाणो ति । अबि य ।
  - तुज्ज्ञ कए परिचत्तो घर-परियण-बंधु-वग्ग-परिवारो । कह कीरउ एत्ताहे अणज्ज भण विष्पियं एकं ॥ दहमो ति इमीऍ अहं मरइ बिमुक्का मए ति जो गणियं । अह कुण्ड् मज्ज्ञ भित्तं भत्तो अवहत्थिओ कह णु ॥ अह एस मह विजीया तुमए गणियं ज मृढ एवं पि । मोत्तूण ममं जिह्य का होदिइ एरिसा महिला ॥ एस महं किर भाया एसा उज साल-महिलिया मज्ज्ञ । गम्मागम्म-विवेगो कह तुह हिययम्मि जो फुरिओ ॥ ता जो एरिस-रूवो माइल्लो कवड-कूड-णिग्जेहो । किं तस्स कप्ण अहं झिजामि असंभला मृढा ॥
- ्र ३५२) जाव य इमं चितिउं पयत्ता ताव मण् भणियं। 'सुंदरि, एरिसे ठिए किं कायव्वं' ति। तीण् भणियं 'णाहं जाणामि, तुमं जाणासि किमेल्थ करणीयं' ति। भणियं च मण्। 'सुंदरि,
- 18 ✓ को णाम पृथ्य दहनों कस्स व किर बल्लहों हवह को वा । णिय-कम्म-धम्म-जिणानो जीवो नह भमइ संसारे ॥ निव व । 18 सन्दं हमं भिणाचं घण-घणिया-विहव-परियणं सयलं । मा कुणसु एत्य संगो होउ विनोगो जिणाण समं ॥ संदरि भावेसु हमं जेण विभोगे वि ताण णो दुक्खं । होइ विवेग-विसुद्धों स∘वमणिचं च चिंतेसु ॥
- 21 🗸 जह कोइ मय-सिर्कियो गहिको रोहेण सीह-पोएण । को तस्स होइ सरणं वण-मज्झे हम्प्रमाणस्स ॥ तह एस जीव-हरिणो दूसह-जर-मरण-बाहि-सिंघेहिं । घेण्यइ विरसंतो श्विय कत्तो सरणं भये तस्स ॥ एवं च चिंतयंतस्स तस्स णो होइ सासया बुद्धी । संसार-भडम्बिगो धम्मं चिय मगगए सरणं ॥
- 24 ८ एम अणादी जीवो संसारो कम्म-संतित-करो य । अणुसमयं च स बज्झह् कम्म-महाकित्तण-पंकेण ॥ णर-तिरिय-देव-णाश्य-भव-सय-संबाह-भीत्रण-दुरंते । चक्काह्छो एसो भमह जिओ णिथ से थामं ॥ ण य कोइ तस्स सरणं ण य बंधू णेय मित्त-पुत्तो वा । सक्वो चिय बंधुयणो अब्वो मित्तं च पुत्तं च ॥
- 27 सो णिथ कोइ जीवो जयिम सयस्रमि जो ण जीयाण । सन्वाण भासि मित्रं पुत्तो वा बंधवो वा वि ॥ होऊण को वि माया पुत्तो पुण होइ दास-रूबो सो । दामो वि होइ सामी जणभो दासो य महिला य ॥ होऊण इत्थि-भावो पुरिसो महिला य होइ य णपुंसो । होऊण कोइ पुरिसो णवुंसयं होइ महिला वा ॥
- उ० एवं चउरासीई-जोणी-स्वन्तेसु हिंदए जीवो । रागदोस-विमृद्धो भण्णोण्णं मक्खणं कुणह ॥ भण्णोण्णं वह-बंधण-घाउडवेवेहिँ पावए तुक्खं । तुत्तार-तूर-तीरं एयं चिंतेसु संसारं ॥ एवं चिंतेतस्य य संसार-महा-भएण गहियस्स । णिब्बेनो होइ फुढं णिब्विण्णो कुणइ धम्मं सो ॥

<sup>1 &</sup>gt; Jतहर, Pपि वहसमाणी. 2 > P गओ जत्थ व, P ओवलं भए णं के ति. 3 > Jom. one पुणो, J जुअलो. 4 > Jom. वि सो. 5 > P दयए, Pom. हा मह, J adds हा before अणाहो, J कत्थ गयासि तुमं। अवि य. 6 > P जाण for जण, P रितयं. 7 > J चलवियं (बिलवियं?), J जह किर. 8 > P उहालिकण अणत्थ, P om. क्यग्गो. 9 > P inter. चंडो & चवलो, P परदारिओ आलपालिओ, J अयज्जिणिरओ, P भाइणो. 11 > P om. परिचत्तो घर, J परिआरो, J प्रयाप for एत्ताहे. 12 > P दह त्ति हमीए हं, P भग्गो for भत्तो. 14 > P सा for साल. 15 > J तज for ता, P माइण्णो, P inter. कूड & क्वह, J महं for अहं, P असंभलाहा. 16 > P मए भणिओ।, P द्विए, J तीय. 18 > J inter. णाम & एत्थ. 19 > P धणविण्या, J होई विओओ. 20 > J विआप for विओगे, P विवो for विवेग, J 'णिखं ति चितेह. 21 > P को वि. 22 > P सिंघेण। 23 > JP om. तस्स, J सासता, J भवुविवग्गो, P धंमो चिथ. 24 > P अणाई, J संततिकरो P संतिरो. 25 > J माणुस for णार्य, P सो for से. 26 > P को वि तस्स, J तत्थ for तस्स, P णेय पुत्त मित्तो वा, J सब्बो for अब्बो. 27 > P को वि for कोई. 19 > J पुरुसो, P होई अणुपुरिसो।, P णुसुंसं. 30 > J चउरासीती P चउरासीतिओणि. 31 > J धायुववेविहें P धाउखेवेहिं, J एवं for एयं. 32 > P निक्रेओ होई पुढं, J से for सो.

7.

ा √ एको श्विय एस जिओ जायह एको य मरह संसारे। ण य हं कस्सह सरणं मह भण्णो णेय हो अस्यि॥ ण य मज्झ कोइ सरणं सयछो सयणो व्य परजणो वा वि । दुक्खिम्म णित्य बिदिभो एको बह पश्चप णरए ॥ Я एवं चिंतेंतीए भाविय-एगत्तणाए तुह एणिह । सयणेसु क्षवेइ फुडं पिबंधो सुट्ट वि पिएसु ॥ ण य परजणेसु रोसो जीसंगो भमइ जेज चित्तेज । पारंपरेण मोक्खो एगतं चिंतए तेण ॥ 🗸 अण्णे इस सरीरं अण्णो हं सब्बहा बिचितेसु । इंदिय-रहिओ अप्पा सरीरयं सेंदियं भणियं ॥ क्षण्णं इमं सरीरं जाणइ जीवो वि सव्य-भावाई । खण-भंगुरं सरीरं जीवो उण सासको एत्य ॥ б संसारिम अणंते अणंत-रूवाईँ मज्झ देहाई । तीयाणि भविस्संति य अहमण्णो ताणि अण्णाणि ॥ एवं चितेंतीए इमस्मि लोगस्मि असुइ-सरिसस्मि । ण य होइ पडीबंधो अण्णतं भावए तेण ॥ अह भणिस कहं असुई सरीरमेयं ति तं णिसामेहि । पढमं असुइय जोणी बिइयं असुइसणं च तं अति ॥ 9 असुइय-भायणमेयं असुई-संभृइमसुइ-परिणामं । ण य तं तीरइ काउं जेण सुइत्तं इमं होइ ॥ पढमं चिय आहारो पविस्ता वयण-कुहर-मज्मिम । उहेजह सेंभेण सेंभट्टाणस्म सो असुई ॥ तो पावइ पित्तेण अबिल-रस-भाव-भाविओ पच्छा । पावइ वायुट्टाणं रस-खल-भेदे व कीरए तेण ॥ 12 12 होइ खलाओ मुत्तं वश्चं पित्तं च तिबिह-मल-मेओ । रस-मेओ पुण भणिओ सो णियमा तीय सत्त-बिहो ॥ जो तत्य रस-विसेसो रत्तं तं होइ लोहियं मासं। मासाओं होइ मेश्रो मेयाबो अद्विश्रो होंति ॥ भट्टीओ पुणो मज्जा मज्जाओ होइ सुक-भावेण। सब्वं च तं असुइयं संभादी सुक-पज्जंतं॥ 15 15 णह-दंत-कण्ण-णासिय अच्छी-मरु-सेय-सेंभ-वचाणं । असुई-घरं व सुंदरि भरियं राजो कहे होउ ॥ असुईओ उप्पण्णं असुई उप्पज्जइ सि देहाओ। गब्मे न्व असुइ-वासे असुई मा वहसु सुइ-वायं॥ ofthe tenteres उद-काल-रुहिर-बिंद्-णर-सुक्क-समागमेण पारखं । कळलव्युद-दम्बादी-पेसी संबद्धए एवं ॥ 18 18 बाल-क्रमारय-जोव्वण-मजिमम-धेरत्त-सब्ब-भावेसु । मल-सेय-दुरहि-गंबं तस्हा असुई सरीरं तु ॥ उच्चट्टण-ण्हाण-विलेवणेहिँ तह सुरहि-गंध-वासेहिं। सब्वेहिँ वि मिलिएहिं सुइत्तणं कत्य तीरेज ॥ सन्वाइं पि इमाइं कुंकुम-कप्पूर-गंध-मलाइं । ताव श्विय सुहुआईं जा देहं णेय पार्वेति ॥ 21 21 देहिमा पुणो पत्ता खणेण मल-सेय-गंध-परिमिलिया। ओमालयं ति भण्णह असुइतं जैति सब्दे वि ॥ १hth? तम्हा असुइ सरीरं सुंदरि भावेसु जेण णिब्वेको । उप्पजाइ तुह देहे लग्गसि धम्मिम्म णिण्णेहा ॥ 🖊 चिंतेसु आसवाई पावारंभाईँ ईदियस्साई । फरिसिंदिय-रस-विवसा बहुए पुरिसा गया णिहणं ॥ 24 ( a) n = sel फरिस-सुहामय-लुद्धा वेगसरी गेण्हुप उ जा गढ्मं । प्रसवण-समए स विष कह दुक्तं पावए घोरं ॥ बहु-करिणी-कर-कोमल-फरिस-रसासाय-दिण्ण-रस-लोलो । बजाइ वारीबंधे मत्त-गओ फरिस-दोसेण ॥ इह लोए चिय दोसा परलोए होइ दुग्गई ताण । फार्सिदिय-खुद्धाणं एत्तो जिर्डिमदियं सुणस् ॥ 27 ( मय-हत्थि-देह-पविसण-रुंभण-वासोह-पत्त-उयहि-जले । जह मरइ वायसो सो धावंतो दस-दिसं मुढो ॥) स्थाकीम NI (W) हेमंत-थीण-घय-कुंभ-भक्खणे मूसम्रो जहोद्दण्यो । गिम्हम्मि विस्नियंते मरङ् वराम्रो रसण-मूढो ॥ ₹ 30%° 30 गोद्रासण्ण-महद्द्द-वासी कुम्मो जहा सुबीसत्थो । रसर्णेदिय-छोल-मणो पच्छा मारिजाइ वराको ॥ 30 जह मास-पेसि-छुदो घेप्पइ सेणो झसो व्य बहिसस्स । तह मारिज्यइ पुरिसी मधी य बह दोगाई जाइ ॥ でんなべ घाणिदिए वि लुद्धो ओसहि-गंधिम बजाए सप्तो । पछलेण मूसको वा तम्हा मा रजा घाणिम ॥ 73 33 रूवेण पुणो पुरिसा बहुए णिहणं तु याविया वर्या । दीवेण पर्यंगो इव तम्हा रूवं पि बक्केसु ॥ 83

1 > P जायति, P ण for य, P अह for मह. 2 > P inter. मन्त्र & कोइ, P om. सयलो, J सुवणो for सवणो, P सुवणो for ब्व परजणो, P बीओ for विदिशों. 3 > P एम for एमत्तणाय, P सुवणेतु, म पहिबद्धों P पहिबुद्धों, म सुदुं वि, P पएसु. 4 > P परजणेय रोसो, P भणह जेण, P एमंतं 5 > म सेंदर्भ P सूदियं 6 > म अवर्ण for अर्णा, म repeats after सास्त्रों पर्धा, a verse from above ज य परजणेस रोसो etc. to चिंतए तेज and some other portion. 7> P om. अजंते, उ तीताजि, ग अह अण्णो ताणं अणाईणि, P अहमके 8 ) ग लोअंमि, ग पडीबदो P पडिबंधी 9 > P असती सरीरमेत्तं, ग सरीरमेतं, ग बितियं, P चितिर for बिह्यं, P om. च तं. 10 > P अमुद्रं भोयणमेत्तं असुती, J संभूतअसह-, J जीण for जेण. 11 > P संमेणं संभट्टा-णिम, J जो अमुर्हे P सो असुती. 12 > P अंबरसंभाव-, J भावितो, P पावह अमुश्हुाण, J रसविलंगतीण सीरए. 13 > P मुत्तुं वच, J मलमाति for तिविहमलमें ओ, J om. a line रसमेक्षो पुण etc. 14 > J लोहिआ, J मेज्जो मैताओ, P अद्विष. 15 > P पुणो मिञ्जा मिञ्जाशो, J सुक्कसेवेण P मुक्कमावे 16 > J मासिअ-, P om. अच्छी, J सेतर्से मवश्चारं, P सेंत for सेंस, P सर्व संदरि, P राउं, P होर. 17 > P असुतीओ, J उप्पञ्जति, P गब्मो, P वासो असुती, J सुहवातं. 18 > P उपकाल, J कलल अनुदवृहादी P करललं बुदब्बटादी 19) म कुमार-, म पेरंत for बेरत्त, म-गंधे. 20) P सब्बेहि मि मिलिएहि मि, म महेहि for मिलिएहि P मुंतुर-, म बिय अमुहअइं, P जावेहं. 22) म परिमलिआ 23) P om. जेण णिव्वेओ etc. to णिण्णेहा ॥ चितेसु, मिलिएहि कि पिलिएहि मि, म महेहि for मिलिएहि कि प्राप्त मिलिएहि मि, म महेहि for मिलिएहि में मिलिएहि मि, म महेहि for मिलिएहि में मिलिएहि मि, म महेहि for मिलिएहि मि, म महेहि for मिलिएहि में में मिलिएहि मि, म महेहि for मिलिएहि में में मिलिएहि मि, म महेहि for मिलिएहि मि, म महेहि for मिलिएहि में मिलिएहि मि, म महेहि हो मिलिएहि मि, म महेहि कि मिलिएहि मि, म महेहि हो मिलिएहि मि, मिलिएहि मि, म महेहि हो मिलिएहि मि, मिलिएहि मि, मिलिएहि मि, मिलिएहि मिलिएहि मिलिएहि मि, मिलिएहि मि, मिलिएहि मि, मिलिएहि मि बजझित, P महागओ. 27 > P दुग्गती. 28 > P -वासीयपत्त, P दसदिसि. 29 > P जहोइएणा. 30 > P लोकुमणी. 31 > P विषद संयणो, उ पहिसास P बहियसस, P वि for य. 32) P तम्हा मारेब्ज. 33) P पुरिसो, P पावया, उ प्रतेगी.

सवर्णिवियम्मि कोका तित्तिरय-कवीय-इरिणमादीया । पार्वति अप्य-णिहणं तन्हा परिहरस् दूरेण ॥ 1 एवं भासव-मार्व सुंदरि भावेस सन्व-भावेण। पडिरुद्ध-भासवी सी जेण जिभी सुचए तुरियं।। उ√ चितेस संवरं चिप महम्बए गुत्ति-समिइ-गुज-मावे । एएहिँ संबुतप्पा जीवो ज व बंधए पावं ॥ 3 🗸 चितेषु जिज्जरं चिय जरए घोरम्मि तिरिय-मणुएसु । जबसस्य होइ दुक्खं पार्व पुण बंघए जिययं ॥ जह पुण सहामि एपिंह परीसहे भीसणे य उवसम्मे । ता मज्झ होह धम्मो णिजरणं चेय कम्मस्स ॥ पृण्डि च रम्मप् बिय थोयं दुक्कं ति विसिद्धिं एयं । मा णरय-तिरिय-मञ्झे उहणंकण-वंभण-सप्हिं ॥ в एवं चितेंतीए परीसहोवहवेहिँ जो चलसि । धम्मिम घडसि तुरियं जिजरणं मावए एवं ॥ 🗸 पंचित्यकाय-मह्यं पोरगल-परिणाम-जीव-धम्मादी- । उप्पत्ति-णास-ठाणं इय स्रोगं चिंतए मितमं ॥ एवं चितेंतस्य य छोए तत्तं च पेहमाणस्य । संजय-जोए बुद्धी होइ बिरा णाय-भावस्य ॥ एसो अजादि-जीवो संसारो सागरो व्य दुत्तारो । जर-तिरिय-देव-जारय-सप्सु भइ हिंडए जीवो ॥ मिच्छत्त-क्रम्म-मृढो कष्ट्रया वि ण पावए जिणाणर्ति । चितेसु दुल्लहत्तं जिणवर-घम्मस्स एयस्स ॥ ∮ १५३ ) एवं च भो सुरासुर-जरवरिंदा, मिजरह-कुमार तुमं च जिसुजेसु । एवं च साहिए सवल-संसार-सहावे 12 तमो भागय-पुन्द-बुद्धीए जाया भवगय-पेम्म-राय-महग्गहा जंपिडं पयत्ता । तं जाहो तं सरणं तं चिय जणभो गुरू तुमं देवो । पेम्म-महा-गह-गहिया जेण तए मोइया एपिंह ॥ 15 भणमाणी जिवडिया चळणेसु । मए वि भजिया 'सुंदरि, एरिसो संसार-सहावो किं कीरउ ति ता संपयं पि तं कुणसु 15 जेण एरिसाणं संसार-दुक्खाणं भावणं ण होसि' ति भणिए सुंदरीए भणियं । ता परितय देव मञ्ज्ञं आएसो को वि दिजाउ असंकं। कि संपद्द करणिजं कि वा सुकर्य कयं होइ ॥ 18 ति भणिए सप् भणियं। 18 सुंदरि गंतूण घरं दिद्रीए ठविऊण गुरुयणं सयलं । जिणवर-कहियं धम्मं पडिवजासु सन्व-भावेण ॥ पडिवजसु सम्मत्तं गेण्हसु य महष्वए तुमं पंच । गुत्तीहिँ होसु गुत्ता चारिते होसु संजुत्ता ॥ णाणेण कुणसु कर्ज सीलं पालेसु कुणसु तव-जोगं। मावेसु भावणाओ इय कहिनो भगवया धम्मो ॥ 21 एयं काऊण तुमं सुंदरि कम्मेण विरहिया तुरियं। जत्थ ण जरा ण मण् तं सिर्द्धि पावसे भइर ॥ सि । एवं च भो मिणरह-कुमार, संबोहिया सा मए सुंदरी घरं गया। कभो विणएण महूसवो। पयहो य णयरे वामो 24 'अहो कुमारेण परिबोहिया एस' ति । ता मो मो मणिरह-कुमार, जो सुंदरि-जीवो सो तम्मि काले छद्ध-सम्मत्त-बीओ 24 मरिजण माणभडो जाओ, पुजो य पडमसारो, पुजो कुवलयचंदो, पुजो वेरुलियप्पभो, पुजो एस मिणरह-कुमारो ति। जो उण सो विणयउत्त-जीवो सो इमं संसारं मिक्रण एस वणे वणमई जाओ ति । तुमं च दृदृण कहं कहं पि 27 जहा-णाणेण तुह उवर्रि पुब्द-जाई-णेही जाओ' सि ।

§ ६५४) एवं च भगवया सयल-जय-जंतु-जम्म-मरणासेस-बुत्तंत-सिक्खणा साहिए विण्णत्तं मिणरह-कुमारेण।
'भगवं, एवं णिमं, ता ण कजं मह इमिणा भव-सय-रहह-मडी-सिरिसेणं जम्म-जरा-मरण-णिरंतरेण संसार-वासेणं ति ।
30 देसु मे सिव-सुह-सुह्यं पष्वजा-महारयणं' ति भणमाणेण कयं पंच-सुद्धियं छोयं। दिक्खिको भगवया मिणरह-कुमारो ति । ३० एयम्मि अवसरे पुष्कियं भगवया गोयम-गणहरेणं 'भगवं, संसारि-जीव-मज्झे को जीवो तुक्खिको' ति । भगवया भणियं 'गोयम, सम्मादिद्धी जीवो अविरक्षो य णिकं दुक्खिको भणिको'। गोयमेण भणियं 'भगवं, केण उण कक्षेणं' ति ।
33 भगवया भणियं।

<sup>1&</sup>gt; प्रस्विणिदिशं पि लोला P सविणिदि लोला, J तित्तिरय कवोतहरिणयादीया, P तित्तरकाओयहरिण, P अप्पहिणहणं प तम्हा परिहरसः 2> प्रस्विहविण 3> प्रश्ति for न्यिय, P adds तिर्यं before गुत्ति, प्रसिति, P सिमित्ति, प्रयोद्धिः 5> P होउ for होइः 6> प्रस्मिति, प्रश्ने विय for एण्डि etc., P दहणं . 7> P एवं च वितेती परी, प्रश्ने for एवं. 8> P परिमाणजीव, प्रथम्माती, P द्वाणं, J लोअं. 10> P अणाइः, P णायर for णार्य, P आ for अहः. 11> P हो for मृदो, P जिणाणं ति । 12> P निर्वितिदा, J adds य after प्रविद्धा, J मिल्रहकुमारं, J om. तुमं, J om. च after एवं, P स्वले, P सहावोः 13> P om. तओ आगय-पुड्य etc. to एरिसो संसारसहावो before कि कीरउः 15> P om. तं before कुणूसः. 16> P परिसारं, J inter. आयणं ६ ण, J होमि. 17> P संत्रं for असंत्रं, J कहं for कथं. 19> P धितीए for दिद्वीपः. 20> P गुत्तीसु, P गुत्तोः 21> J तवजोअं. 22> P दूर्र for तुरियं, P तत्थ for जत्थ, P पावए, J अहरा॥ इति ।. 23> P om. च मो, P om. य, J ततो for वाओः 24> J कुमारा जो सुंदरीजीओ, P adds सो before सुंदरि. 25> J पजमप्पभी for पजमसारो, P कुवलचंदो, P मिलिरकुमारोः 26> J विणयउत्ते P विणउत्तः, P om. इसं, P मयी for वणमईः 27> P जहाणेण, P जाती-. 28> P यंम for जम्म, P सिक्खणोः 29> P मिमं for णिमं, J सवसयरहृह्यडी- P सवसायरअरहृह्यडी-, P सरणे. 30> P मि for मे, P सिवसुह्यं 31> J adds पुणो before पुन्दछ्यं, J om. तोयम-, P नणाहरिणा, P सितारे जीवाण मज्झे जीवोः 32> P गोयम संगमिद्धी अविरक्षो निकं, J अविरतो, J उ for उण.

| 1  | 'जा होई सम्मादेता जाणह णर-ातारय-मणुग-ावयणाभा । पच्छह पुरस्रा माम संसार-भय च भावह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ×  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | ण य कुणइ विरइ-भावं संसार-विमोक्खणं सणं पि गरो । अणुहबइ गरय-दुक्खं अणुदिण-वहुंत-संतावो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 3  | एएण कारणेणं अविरयओ सम्मदिद्धि-जीवो उ । सो दुक्खियाण दुहिओ गोयम अह भण्णइ जयम्मि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8  |
|    | गणहारिणा भणिबं 'भगवं, सुहियाण को जए सुहिधो' ति । भगवया भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|    | सुहियाणं सो सुिहको सम्मिहिट्टी जयम्मि विरक्षो य । सेसा उण जे जीवा ते सब्वे दुविखया तस्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| €  | गणहरेण भिषयं 'भगवं, केण कजीण'। भगवया भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6  |
|    | 'जो होइ सम्मिदिट्टी विरक्षो सब्वेसु पाव-जोगेसु । चित्तेण होइ सुद्धो ण य दुक्खं तस्स देहम्मि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|    | जिणवयणे वर्दतो वहह जह-मणिय-सुत्त-मागोण । अवलेह पाव-कर्म णवयं च ण बंधए सो हु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9  |
|    | सारीरे वि हु दुक्खे पुन्व-कए णिय एत्य अण्णं तु । ण य भाविज्ञह तेहिं ण य दुक्खे माणसे तस्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|    | इय गोयम जो विरक्षो सम्मादिही य संजयप्पाणो । सो सुहिश्रो जीवाणं मज्झे जीवो ण संदेहो ॥ भणियं च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 |
|    | एवं बहुयाई पण्हावागरण-सहस्साई कुणंता भिषय-सय-संबोह-कारए अदूर-ववहिय-अंतरिय-सुहुम-तीयाणागय-वद्दमाण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|    | वुत्तंताई साहिद्रणं समुद्रिओ भगवं सञ्व-जय-जीव-बंधवो महति-महावीर-बहुमाण-जिणिद्यंदो सि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 15 | § ३५५ ) तार्व य उवगया णियय-ठाणेसु देव-दाणव-णरवरिंदा, भण्णे उण उप्पण्ण-धम्माणुराय-परमस्या भणुगया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 |
|    | सुरासुर-गुरुणो जिणवरिंदस्स । भगवं पि णिट्टविय-भट्टकस्मद्ध-समुष्यण्ण-णाण-धरो विद्दरमाणो सावर्थि पुरवरिं संपत्तो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|    | अण्णाम्म य दियहे समोसरिको भगवं, तेणेय समवसरण-बिरयणा-कमेणं समागया सुरासुर-मुणि-गणिंदा। णिग्गस्रो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 18 | सावतथी-वत्थन्वजो राया रयणंगजो साहिउं च समाढत्तो संसार-महासागर-तीर-पारयं धम्मं । एवं च साहिए सयले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 |
|    | धम्मे जाणमाणेणावि अबुद्द-जण-बोद्दणत्यं पुच्छित्रो भगवया गोयम-रिसिणा तिरथयरो ति । भणियं च तेण ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|    | सो बिय वश्वह णरयं सो श्विय जीवो पयाइ पुण सग्गं । किं सो श्विय तिरिएसुं सो श्विय किं माणु/पो होह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 21 | 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 |
|    | सो श्विय जीवो पुरिसो सो श्विय इत्थी णपुंसको सो य । अप्पाऊ दीहाऊ होई मह दुम्मणो रूवी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|    | केण व सुहक्षो जायह केण व कम्मेण दूहवो होइ । केण व मेहा-जुत्तो दुग्मेहो कह णरो होइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 |
|    | केण व णासइ सत्थो कह वा संगलइ कह थिरो होइ। पुत्तो केण ण जीवइ केण व सहु-पुत्तको होइ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|    | जबंधो केण जरो केण व भुत्तं ण जिजह जरस्स । केण व कुट्टी खुज्जो कम्मेण केण व असती ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 27 | in the state of th | 27 |
|    | संसारो कह व थिरो केण व कम्मेण होइ संखित्तो । कह णिवडइ संसारे कह बद्धो मुखण जीबो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|    | सब्व-जय-जीव-बंधव सब्वण्णू सब्व-दंसण-सुर्णिद् । सब्वं साहसु एयं करस व कम्मस्स कजामिणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 30 | 🖇 ३५६ ) इमं च पुच्छिमो मगवं तियसिंद-सुंदरी-वंदिष्टमाण-चल्लणारविंद-खुयलो साहिटं पयसो । भवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 |
|    | गोयम जं मे पुच्छिस एको जीवो इमाइं सञ्चाइं । पावेइ कम्म-वसको जह तं कम्मं णिखामेसु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|    | जो मारको जियाणं मिलियं मंतेइ पर-धणं हरइ । परदारं चिय वष्टइ बहु-पाव-परिग्गहासत्तो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 33 | चंडो माणस्यक्षो मायाबी णिद्धरो खरो पाबो । पिसुणो संगह-सीलो साहूणं णिंदको अधमो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

1> P सम्मिद्दुी, P-वियणातो, J मावेतिः 2> J कुणित विर्तातः, P सहतावो for संतावोः 3> J एतेण, J अविरतओ P अविरओ, P संमिद्दुी जो जीवो १, J तु for उ, J गोतम, P जगिमे ॥ 6> P om. केण कज्जेण, P या for मगवयाः 7> P संमिद्दुी, J-जोएमुः 8> P वहुंतो, J भणित-, P ममोणे, P वंधते साहू ॥ 9> J सिक्तिण, P सित्तिपुरिः 10> P कए एस्थ नित्य सं तु, P माणसोः 11> J गोतम सो विरतो संजमिद्दुीय संजनप्पाणो १, P समिद्दुीः 12> J देवलोगीयमं P देवलोउवमं, J णरयोवमं १, J रताण अरताणं च महाणरय सिरसं १, P न्सिर्सं. 13> J सहस्सादि, J न्वविद्वित P न्ववहित P न्ववहित्य, P om. अट्ट, P कम्मससुप्पन्न, J गाणवरोः 14> P महती-, P वदमाणः 15> P न्द्वाणेसुः 16> P जिणिदरस १, P निद्वित्य, P om. अट्ट, P कम्मससुप्पन्न, J गाणवरोः 17> P om. य, P तेणेव, P समोम्परयणाकमेण, J विरयाणा- 18> P न्वत्थतुव्वओ, P राया हरणंगओ साद्दिं समाहा सागरतीर-, J सक्छे for सबले. 19> P जीणमाणेणावि, J यबुद्ध for अबुद्ध, P om. जण, P भगवं for मगवया, J गोतम, P om. गोयमरिसिणा तिरथयरो ति । भणियं च तेणः 20> J adds भयवं before सो बिय, J om. सो बिय before जीवो, P पयातिः 21> P सो बिय, J सो चेअ कज्जेण १, P बेय क्रेम्मेणं, P मुओ, P पंगू दोसो य सो जीवोः 22> P होइः 23> J दूहओ, P होतिः 24> P पंडिओ य पुरिसो, P होइ दुक्खतः 25> J संमिलह, P व for ण. 26> J जिज्ञप, J कुज्जो for खुज्जो, J केण अवसत्तोः 27> P केण व कंमेण दुब्बलो ईसरो होति । 28> P न्संविद्धते, P बुद्धो for बद्धोः 30> J adds वंदिअ after वंदिक्जमाणः 31> J गोदम, J om. प्रविद्व, P विसामेहः 32> P मारेओः 33> P माणी घट्टो मायाबी, J णिट्टरक्खरो, P तिदिओ अहम्मोः

| 1          | आकृष्याल-पसंगी दुही बुद्धीएँ जो कशम्बो य । बहु-दुक्ख-सोय-पडर मरिडं णरयस्मि सो जाइ ॥         | 1  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            | कजान्थी जो सेवह मित्तं कथ-फजो उज्झए सढो कूरो । पिसुणो मह-दुम्महको तिरिको सो होइ मरिउण ॥     |    |
| 3          | अळव-मह्य-जुत्तो अकोहणो दोस-बळिको सउहो । ण य साधु-गुणेसु ठिको मरिउं सो माणुसो होह ॥          | 3  |
|            | तव-संजम-दाण-रक्षो पयईए मद्दो किवाल, य । गुरु-विणय-रक्षो णिषं ममो वि देवेसु सो जाइ ॥         |    |
|            | जो चबलो सह-भावो माया-कवडेहिँ वंचए सुवर्ण। ण य कस्सइ वीसस्थो सो पुरिसो महिलिया होइ ॥         |    |
| 6          | संतुद्धा सुनिणीया य भजना जा थिरा इनइ णिश्चं । सश्चं जंपइ महिला पुरिशो सा होइ मरिकण ॥        | 6  |
|            | भासं वसद्द पसुं वा जो कंछइ विदयं पि हु करेइ। सो सम्बाण वि हीणो णयुंसभो होइ छोगिम्म ॥        |    |
|            | मारेइ णिइय-मणी जीवे परकोयं णेय मण्णए किंपि। अइ-संकिलिट-कम्मो भप्पाऊ सो भवे पुरिसी ॥         |    |
| 9          | मारेइ जो ण जीवे दयावरो अभय-दाण-परितुहो । दीहाऊ सो पुरिसो गोयम भणिओ ण संदेहो ॥               | 9  |
|            | देइ ण णिययं संतं दिण्णं हारेइ वारए देंतं । एएहिँ कस्मएहिं भोगेहिँ विषज्जभो होइ ॥            |    |
|            | सयणासण-वत्थं वा पत्तं भक्षं च पाणयं वा वि । हियएण देइ तुट्ठो गोदम भोगी णरो होइ ॥            |    |
| 12         | अगुणो य गव्विको श्विय णिंदइ रागी तवस्सिणो घीरे। माणी विडंबको जो सो जायइ तूहवो पुरिसो ॥      | 12 |
|            | गुरु-देवय-साधूणं विणय-परो संत-इंग्नणीओ य । ण य कं पि भणइ कडुवं सो पुरिस्रो जायए सुमगो ॥     |    |
|            | त्तव-णाण-गुण-समिद्धं भवमण्णइ किर ण-याणण् एसो । मरिकण सो भउण्णो दुम्मेहो जायण् पुरिसो ॥      |    |
| 15         | जो पढइ सुगइ चिंतइ अण्णं पाढेइ देइ उवएसं । सुद-गुरु-भत्ती-जुत्तो मरिडं सी होइ मेहावी ॥       | 15 |
|            | जो जंत-दंड-कस-रजु-खमा-कोंतेहिँ कुणइ वियणाओं । सो पावो णिक्करणो जायह बहु-वेयणो पुरिसो ॥      |    |
|            | जो सत्ते वियणते मोयावइ बंधणाओ मरणाओ । कारुण्ण-दिण्ण-हियभो थोवा अह वेयणा तस्स ॥              |    |
| 15         | मारेह खाह पियह य किं वा पढिएण किं व धम्मेण। ए्यं स्विय चिंतेंतो मरिऊणं काहलो होइ॥           | 18 |
|            | जो उण गुरुवण-सेवी धम्माधम्माइँ जाणिउं महह । सुय-देवय-गुरु-भत्तो मरिउं सो पंडिभो होह ॥       |    |
|            | विज्ञा विण्णाणं वा मिच्छा-विणएण गेण्हिउं पुरिसो । अवमण्णह भायरियं सा किजा णिप्फछा तस्स ॥    |    |
| 21         | बहु मण्णइ भावरियं विणय-समग्गो गुणेहिँ संजुत्तो । इय जा गहिया विजा सा सहस्रा होइ स्रोगम्मि ॥ | 21 |
|            | देमि ति ण देइ पुणो आसं काऊण कुणइ विभुहं जो। तस्स कयं पि हु णासइ गोयम पुरिसस्स अहमस्स ॥      |    |
|            | जं जं इहं लोए तं तं साहूण देइ सन्वं तु । थोवं पि मुणह सुकयं तस्स कयं णो पणस्सेज ॥           |    |
| 24         | जो हरइ तस्स हिजइ ण हरइ जो तस्स संचन्नो होइ। जो जं करेइ पावं विवरीयं वस्स तं होइ॥            | 24 |
|            | पसु-पिक्ख-मणूमाणं बाछे जो विष्पउंजइ सकामं । सो अणवचा जायइ अह जाओ तो विवज्जेज ॥              |    |
|            | जो होइ दया-परमो बहु-पुत्तो गोदमा भवे पुरिसो । असुयं जो भणइ सुयं सो बहिरो जायए पुरिसो ॥      |    |
| 27         | अदिहं चिय दिई जो किर भासेज कह वि मृहण्या । जन्नेघो सो जायह गोदम एएण कम्मेण ॥                | 27 |
|            | जाइ-मउम्मत्त-मणी जीवे विक्किणह् जो कथम्बी य । सो इंद्रभूइ मरिउं दासत्तं वश्वए पुरिसी ॥      |    |
|            | जो उण चाई विणओणको य चारित्त-गुण-सयाइण्णो । सो जण-सय सम्माओ महिड्सिको होइ लोगम्मि ॥          |    |
| 30         | नो वाहेइ णिसंसो छाउन्बायं च दुक्षिखयं जीयं । सीयंत-गत्त-संधिं गोदम सो पंगुलो होइ ॥          | 30 |
|            | महु-घाय-अगि-दाहोदहणं जो कुणह् कस्सह् जियस्स । बालार।म-बिणासी कुट्टी सी जायए पुरिसी ॥        |    |
|            | गो-महिस-पसुं करहं अहुभारारोवणेण पीडेह । एएण णवरि पावेण गोदमा सो भवे खुज्जो ॥                |    |
| <b>3</b> 3 | उच्छिद्वमसुंदरयं पूइं जो देइ अण्ण-पाणं तु । साङ्कृण जाणमाणो भुत्तं पि ण जीरए तस्त ॥         | 33 |
|            |                                                                                             |    |

<sup>1 &</sup>gt; ग बुद्धीय, P बहुसीगदुक्खपउरे, P जायह ।।. 2 > P उक्सप, J मयगुस्मइओ. 3 > J उक्क्य for अज्जव, P दीस for दीस, J साधुगणेतु, P सुद्धु for साधु, P हिओ. 4 > P सह ओ for महवो, P जायह for जाइ. 5 > P सुयणो ।. 6 > J सुविणीता, P om. य, P अज्ज विजा, J अस्थिता for जा थिरा, P सो for सा. 7 > J आसवसहं, J बुद्धिआं for विद्धिय, J सव्याण णिहीणो, J लो भिम. 8 > P om. जीवे. 9 > J गोदम. 10 > J एतेहिं, P कंभेहिं. 11 > P अतं च पाणियं, J देह दुद्दो, P om. गोदम, P सोगी for भोगी. 12 > P अगुणे वि गिक्बओ, P धीरो ।, P मोणी for माणी, J दूहगो. 13 > P साहूणं, P सुह ओ. 15 > P सुयगुरु. 16 > J दण for दंड. 17 > J थोआ. 18 > P मारेयह, P स्वाह पीयह कि, P om. विय. 21 > P सफला, J लोयंमि. 22 > P त्ति न देमि, J गोतम. 23 > P देह दन्वं सु, P पणासेजा. 25 > P माणुसाणं, J विष्पर्युंजह P विदिप्यंजह, P विवञ्जेज्ञा. 26 > P गोयमा, J असुतं, J सुतं. 27 > J अदिहुं, P किर for विय, P गोयम, P एतेण. 28 > J मयुस्मत्तमणो P मणोमत्तमाणो, J विक्खिणह, J इंद्मृती. 29 > P उण चादी विणओ य, J विणओणतो, J उण for जण, P स्वसमहको, J लोयंमि. 30 > J सीतंत, P संथी गोयम. 31 > J चात, P को for जो, P कस्स वि. 32 > P पस् करमं, P गोयम पसो. 33 > P उक्खिट्टम', J पूर्ति, P पुन्वं for पूर्ड, P अत्त for अण्ण, P पि न जिज्जप.

15

- छहु-हत्थवाएँ धुत्तो कूड-तुला-कूड-माण-भेडेणे । ववहरइ णियडि-बहुलो तस्सेगं हीरए अंगं ॥ कुकुड-तित्तिर-लावे स्थर-हरिणे य शहव सम्ब-जिए । घारेष्ट णिख-कालं णिखुन्विग्गो हवइ भीरु ॥
- अण य अन्मो ण य जीवो ण य पर-छोगो ति णेय कोइ रिसी। इय जो जंपइ मुद्दो तस्स थिरो होइ संसारो ॥ अम्मो वि अत्थि छोए अत्थि अध्यमो वि अत्थि सव्यण्णू। रिसिणो वि अत्थि एवं जो मण्णह सो ण संसारी ॥ सम्मत्त-णाण-दंसण-ति-गुणेहिँ इमेहिँ मृसिय-सरीरो। तरिऊण भव-समुदं सिद्धि-पुरि पावए अइरा ॥
- 6 § १५७) एवं च साहिए भगवया तियसिंद-सुरिंद-परिवंदिय-चलणारविंद-सुयलेण तभो सब्वेहि मि कर-किसल- 6 यंजली-ब्रिट्टिय-भाक्रवद्देहिं भणियं तियसिंद-णरिंद-पमुद्देहिं। 'महो, भगवया साहिभो सबल-जय-जंतु-जम्म-जरा-मरण-भरहद्द-घडी-परिवाडी-कारण-वित्थरों' ति । एत्थंतरिम्म समागभो पलंब-दीह-सुयप्कलिइ-मणोहरो पिहुल-वच्छत्यलं- १ दोलमण-मुत्ताहल-हार-रेहिरो बद्धुद-किसण-कंत-केंत्रल-कलावो गंडयल-विलसमाण-मणि-कुंडल-किरण-पडिप्कलंत-दिणयर- १ कर-संघाओ, किंच बहुणा,

वेह्नहरू-रुलिय-बाहू वच्छत्थल-रेहमाण-हारिह्नो । समवसरणे पविट्ठो देवकुमारो ६२ कोइ णरो ॥ 12 तेण व 'जय जय' ति भणमाणेण ति-पयाहिणी-कभो भगवं छजीव-णिकाय-पिय-बंधवो जिणिदो । पायवहणुट्टिएणं भणियं 12 तेण । 'भगवं,

दिट्टं सुयमणुभूयं रयणी-मज्ज्ञस्मि जं मए अजं । तं साहसु किं सुमिणं महिंदजालं व सक्षं वा ॥' 15 भगवया भणियं।

'देवाणुपिया सन्वं सश्चं ति जं तए दिहं। जोगिंदयाल-कुह्यं णरवर सुषिणं पि हु ण होइ ॥' एवं च भणिय-मेत्ते गुरुणा तक्खणं चेय तुरिय-पय-णिक्खेवं णिगाणो समवसरणाओ दिहो य तिय-विलय-वलंत-कुवलय-18 दल-दीहराहिं दिहि-मालाहिं तियसिंदप्पमुहेहिं जण-समूहेहिं। एत्यंतरिमा जाणमाणेणावि भगवया गणहारिणा पुच्छिणो 18 भगवं महाबीरो। 'भगवं,

को एस होज पुरिसो किं वा दिट्टं सुर्यं व राईए। जं पुच्छंइ मह साहसु किं सुमिणं होज सम्बं वा ॥' 21 इमिम्म य पुच्छिए सम्वेहिं सुरिंदण्यमुहेहिं भणियं 'भगवं, अम्हाणं पि अध्यि कोऊहलं, ता साहउ भगवं, करेउ 21 अणुग्गहं' ति भणिय-मेत्ते गुरुणा भणियं।

§ ३५८) 'अस्य इस्रो णाइदूरे सरुणाभं णाम पुरबरं, जं च वित्थिण्णं पि बहु-जण-संकुरूं, अणंतं पि रम्मोववण-24 पेरंतं, महंतं पि फरिहा-वरुय-मज्झ-संठियं, थिरं पि पवण-वंचरु-घयवढं ति । तम्मि य णयरे रणगइंदो णाम राया । 24 सो य स्रो धीरो महुरो पचलो दक्को दक्किणो ह्या-दाण-परायणो ति । तस्स य पुत्तो कामगइंदो णाम । सो य कामी काम-गय-मणो कामत्तो काम-राय-रइ-रत्तो । कामेणं कामिजाइ काम-गइंदो सहावेण ॥

27 तस्स य बहुर्ण पि मज्से महिलाणं बल्लहा एका राय-दारिया पियंगुमदी णाम । अह अण्णम्मि दियहे रायपुत्तो 27 मिजय-जिमिय-विलितो महादेवीए सह मत्त-वारणण् णिसण्णो आलोएंतो णयर-जण-विहव-विलासे अच्छिउं पयत्तो । तेण य तहा अच्छमाणेण एकम्मि विणय-घरोवरि-कोष्टिमे एका विणय-वारिया कुमारी कंदुव-कीला-वावढा दिहा । तं च 30 दह्म चितियं कामगईदेण । अले पेच्छ पेच्छ विणय-धूयाए परिहत्यत्त्रणं । जेण

ता वल्ह खल्ड वेवह सेय-जर्ल फुसह बंधए लक्खं। सुरय-पहुष व्व बाला कंतुय-कीलाएँ वहंती॥ एवं पेच्छमाणस्स काम-महाराय-वसयस्स गुरुको से अणुराओ समुप्पणो। अवि य।

होइ सुरूवे पेन्मं होइ विरूवे वि कम्मि वि जणम्मि । मा होह रूब-मत्ता पेम्मस्स ण कारणं रूवं ॥ 33 तन्नो पासिट्टिय-महादेवीए बीहमाणेण कयं नायार-संवरणं । तीय य तं सयं रूक्सियं तस्स पेम्म-चित्तं । तन्नो तस्स रायउत्तस्स तं झायंतस्स हियए उच्वेवो जान्नो, ण य पुरिस्ननो चि साहइ । पुणो तीए चिंतिषं । 'किं पुण इमस्स

<sup>1 &</sup>gt; P हत्थयाइ धत्ती 2 > P तित्तिलावे, P अहर् for अह, P णिखं, P अवर् for हवह. 3 > P जीवो नयरखोगो. 4 > P अहम्मो. 5 > P सिद्धिपुरी 6 > P जुळेण, P om. मि, P करयंजली. 7 > JP मालवट्टेहि, J -प्पमुद्देहि, P मययल, P om. जम्म. 8 > P अरिहट्ट्यटी-, P दीहरंतमुयफलिंह, J मणोहर. 9 > J om. हार, J कुंतला-, P गंडल-, P om. मणिकुंडलकिरण, P -परिफलंत 11 > P बाहुवच्छलरेहिमाणहारिरिक्को, J को वि णरो. 14 > J सुतमणुभूतं, P तं कह्यसु किंसु किं सुमिणं अदिवालं व, 16 > P सुविणं मिह. 17 > P तक्खणं चिय, J om. य, P तिवलिय-. 18 > P प्यमुद्दिहि जणेहिं. 20 > P inter. एस के होज, P रातीप. 21 > P हमं पुच्छिप, J अरिथ कुत्हलं, P साहहं, P करेह. 22 > P मयणियमेते. 23 > J हतो, J अरणाहं, P पुरवं for पुरवरं, P रम्मोववणा-. 24 > P रयणगहंदो, J om. धीरो. 25 > J om. दया. 26 > P कामगयणो कामतो कामराया, P कामगयंदो 27 > P om. य, P पियंगुमती णामा, P रायउत्तो. 28 > P जिमियवलित्तो, P आलोयंतो णरजण. 29 > P तह for तहा, J वणिदारिया. 30 > P कामगयंदेण, J वणित्रभूताए, P परिहत्थणं. 31 > P पुट्टा 33 > P सुरूवपेम्म, P अकारणं for ज कारणं. 34 > J सयलं for सर्थ, P adds तं before पेम्म. 35 > P उद्धायंतस्स, P उच्चोओ,, P साहहिंह, J तीय.

12

15

2 उडबेय-कारणं होजा । अह्वा जाणियं मए सा चेय कंदुय-रिमरी विषय-दुहिय ति । ता दे अवणिम से उडवेवं'ति 1 विविद्धण पियंगुमहृष् सद्दाविया तीय दारियाए माया । सा तीए भणिया 'रायडत्तस्स देसु धूदं' ति । तीय 3 वि दिण्णा, उडबूदा य । तओ तुटुण कामगहंदेण भणिया महादेवी 'अहो, रुक्खिओ तए भावो मम, ता भण 3 भण किं ते वरं देमि'। तीए भणियं 'जह सर्च देसि, ता भणिमि'। तेण भणियं। 'भण जीसंकं, अवस्स देमि' ति भणिए, तीए भणियं।

6 'जं किंचि तुमं पेच्छिस सुणेसि अणुह्विस एत्य लोगिमा। तं मक्क तए सब्बं साहेयव्वं वरो एसो ॥' 6 तेण भणियं 'एवं होउ' सि। तको एवं च ताणं अच्छमाणांण अण्णिमा दियहे समागको एको चित्तयर-दारको। तेण य पडे लिहिया समिप्यिया चित्त-पुत्तलिया। सा य केरिसी। सथल-क्छा-क्छाव-कुसल-जण-वण्णिका ति। 9 तं च दहूण भणियं कामगईदेण 'अहो, सबं केणावि भणियं। त्रीण्येते नरकं यान्ति राजा चित्रकरः कविः।' 9 तेण भणियं 'देव, किं कारणे'। राहणा भणियं।

पुद्देष्ट्रं जं ण दीसङ् ण य होहिङ् णेय तस्स सब्भावो । तं चेय कुण्ड् राया चित्तयरो कवियणो तद्दको ॥ ।४ अल्यिस्स फर्ल णरयं अल्यियं च कुणंति तिण्णि ते पुरिसा । वस्त्रंति तेण णरयं तिण्णि वि एए ण संदेहो ॥ तक्षो चित्तयर-दारण्ण भणियं । 'देव, विण्णवेमि ।

राया होइ सतंतो वश्वउ णरयम्मि को णिवारेइ। जं चित्त-कला-कुसलो कई य अलियं पुणो एयं ॥ मत्तीए कुणइ कन्त्रं दिट्टं व सुवं व अहव अणुभूयं। चित्त-कुसलो वि एवं दिट्टं चिय कुणइ चित्तम्मि॥' § ३५९) भणियं कामगहंदेण।

'जह दिहं चित्तयरो अह रूवं कुणइ ता विरुद्धमिणं। कत्य तए दिहुमिणं जं रूवं चित्तियं पढए॥'

18 तेण भणियं 'णणु देव, दिहं मए लिहियमिणं'। राहणा भणियं 'किहं ते दिहं'। तेण भणियं।

उज्जेणीए राया अत्थि अवंति ति तस्स धूयाए। दहुण इमं रूवं तह्उ चिय विलिहियं एत्थ॥'

तं च सोऊण राया पुणहतं पल्होइउं पयसो जाव पैच्छइ णिइं पिव मण-णयण-हारिणी, निल्होत्तिमं पिव अणिमिस
21 दंसणं, सित्तं पिव हियय-दारण-पचलं, सगापुरिं पिव बहु-पुण्ण-पावणिजं, सुद्ध-पक्क-पढम-चंदं पिव रेहा-विसुद्धं, 21

महाराय-रज्ञ-वित्तिं पिव सुविभत्त-वण्ण-सोहियं, धरणिं पिव ललिय-दीमंत-वित्तिणी-विरयणं, विवणि-मग्गं पिव माण-जुत्तं,

जिणाणं पिव सुपइट्टिय-अंगोवंगं सुंदरि ति। अवि य।

ं भंतूण मयण-देहं मिसलं मुसुमृन्किण अमएण । चित्त-कला-कुसलेणं लिहिया पूर्णं पयावहणा ॥ 24 तं च दहूण राया खणं थंभिओ इव झाण-गओ इव सेलमओ इव आसि । पुणो पुष्कियं 'अहो एसा किं कुमारी'। तेण भणियं 'देव, कुमरी'। राइणा भणियं।

27 'भुमय-धणु-काळवट्टा सिय-पम्हल-दीहरच्छि-बाणेहिं। मारेंनी भमइ जणं भहो कुमारी ण सा मारी॥' भणमाणो राया समुद्विओ। कयं कायव्यं पुणो। दंसिया महादेवीए, भणियं च तेण 'सुंदरं होह, जह एसा कुमारी पाविज्ञह्' कि। पुणो मंतीहिं भणियं। 'देव, णियय-रूवं चित्तवरूण् लिहावेसु, तेणेय चित्तयरएण पुणो तं चेय पेसेसु तत्थ जेण 30 राय-पूया तं दहूण स्वयं चेय तं चरेहिइ' कि भणिए मंतीहिं तं चेय णिरूवियं। लिहिओ कामगइंदो। णिगाओ 30 चित्तयर-दारओ, संपत्तो उज्जयणीए, दंसिओ राय-दुहियाए, अभिरुहओ हिययस्स। साहियं रण्णो अवंतिस्त जहा 'अभिरुहओ इमीए पुरिसदेसिणीए रायधूयाए कामगइंदो णाम रायडत्तो'। इमं च सोद्धण अवंतिणा 'अहो, सुंदरं 33 जायं जं कत्थ वि चित्तस्स अभिरुष्ट जाया'। दिण्णा तस्स। जायं बद्धावण्यं। 'एहि परिणेसु' कि संदिद्दो पयदो 33

<sup>1 &</sup>gt; P कंड्रुय, ग्रामिणीः 2 > P पियगुमतीए, ग्रमाना, ग्रती for तीए, P भणिया उत्तरस, P घृय ति. 3 > P om. one भण. 4 > ग्रतीय, P om. भणियं, P निरसंकं. 5 > ग्रतीय. 6 > P om. सुणेसि, ग्र लोजम्म, ग्रसाहेतच्वं P सायव्वं. 7 > P एकओ for एको. 8 > P पिडलेहिया, P om. कला, P कुमला, P वण्णणिकार्ति. 9 > ग्र तृण्येते, ग्रयांति. 10 > P om. देव. 11 > ग्रप्ट्रंथ, P inter. पुहुईए & जं, ग्रहोहिति, P om. णेय, P adds होइ after तस्स, ग्रसंभवो (followed by जस्स written on the margin), P चेव, P कह्यणो. 12 > P कुणंति कि ति पुरिसा।, ग्रयते. 14 > P होति, P वच्चइ, P adds वि after को. 15 > P भत्तीए for सत्तीए, ग्रमुतं, ग्रथापुत्तं. 17 > P इह for अह, P विरुद्धमण।. 18 > P कहं ति दिट्ठं. 19 > P inter. राया & अत्य, ग्रवाए, P घृणाइ मं for घृयाए, P om. वट्टुण इमं, ग्रत्थ for एत्थ. 20 > P या for राया, ग्रच्लोही, P मणिरयणहारिणी, P अणीसः 21 > P सत्ते for सित्तं, P दाहण, ग्राम्य. 22 > P ग्रुविहत्तं, P पि for पिव, ग्रवत्तां. 23 > ग्रअंगोवंग P अंगोवंगु. 24 > P हंतूण for मंतूण, P प्रयाविहिणा. 25 > P ज्ञाणाणओ. 27 > P युमइ, P पत्तल for पन्दल, P वाणीणे। मारंती, P कुमीरी: 29 > P णियस्कं, P चित्तपटए, P लेहाविय तेणय चित्तयरेण पुणो, P adds तं after जेण. 30 > ग्रवेहित्तं, P वरेहिति, P चेय नियस्वं गहिओ कामगहदी. 31 > ग्र चित्तयरओ, P उक्जेणीए, P साहितं. 32 > ग्रविहरूओ P अमिस्क्वों, ग्रवायुताए. 33 > P करथह चित्तत्तस्स अमिरती.

| 1 कामगईदो तं परिगेउं समं महादेवीए बद-खंधावारेण य । इसो णाइतूरे समावासिको । ताव य अरथं गओ ब्                                                                             | <b>g</b> - 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| जण-समूहेक-लोयणं सूरो। तओ राईए कय-कायब्व-वावारो खंधावार-जणो बहुको पसुत्तो, को वि जामहुद्धो,                                                                              | को           |
| 3 वि कि पि गायह, अण्णो अण्णं कि पि कुणइ ति । एवं च राईए दुइए जामे पसुत्तो राया पछंके सम महादेवी                                                                         | ष्ट्र ३      |
| जाव विद्य हो केण वि अद्भव-कोमल करयल-फरिसेणं, चिंतिउं च पयत्तो । 'अहो, एरिसो मए फरिसो ण अणुहूय                                                                           | <b>T</b>     |
| पुच्वो ति । सम्बद्धा ण य कोइ इमं सामग्णं माणुस-फरिसं' ति चिंतयंतेण विद्विष्ठयाई णियय-छोयणेदीवराई जाव पैच्छ                                                              | S            |
| ६ दुवे कुमारीओ पुरनो टियामो ।                                                                                                                                           | ` 6          |
| §३६०) केरिसाओ पुण ताओ । अवि य ।                                                                                                                                         |              |
| पुक्का रणंत-जेडर-जिह्नर-चळणमा-रेहिर-पयारा । भण्णा णिहित्त-जावय-रस-र।य-मिळंत-कंतिल्ला ॥                                                                                  |              |
| 9 एका कोमल-क्रयली-थंभोरू-जुणुण जियह तेलोकं । भण्णा करि-कर-मासल-लायण्णपीण-जंघिला ॥                                                                                       | 9            |
| ्र चुक्का कामल-कपला-यमारू-चुपुण जियह तलाक र मण्या कार-कार-कार-लापण-लापणा-तलापाला ।।<br>एक्का णियंब गरुई रणंत-रसणा मणं वियारेह । अण्णा पिहुल-कडियला घोलिर-कंची-कलाविला ॥ | _            |
| एका गर्वद-मञ्ज्ञा तिवल्लि-तरंगेण रेहरा सुयण् । भण्णा मुट्टिगोर्ज्यं भह मञ्ज्ञा वहह रहसेण ॥                                                                              |              |
| एका मंडद-मञ्जा (तवाल-तरगण रहर) चुवणू । जण्णा चुन्हरगण्ड जह मञ्ज वहह रहराण ॥<br>12                                                                                       | 12           |
|                                                                                                                                                                         |              |
| एका माॡ्य-थणी किंचि-समुब्भिण्ण-रोम-राइल्ला। भण्णा कविट्ट-सरिसा पयहर-जुवलेण रेहिल्ला॥                                                                                    |              |
| एक्का मुणाल-कोमल-बाहु-लया सहइ पछव-करिछा । भण्णा णव-लय-बाहा पउम-दलारस-पाणिछा ॥                                                                                           | 15           |
| 15 एका मिथंक-वयणा रहराहर-रेहमाण-वयणिल्ला । अण्णा सयवत्त-मुही कुवलय-दल-वियसमाणच्छी ॥                                                                                     | 15           |
| एका पियंगु-वण्णा रेहइ रयणेहिँ भासरच्छाया । अण्णा वर-चामीयर-णिम्मविया णजए बाला ॥                                                                                         |              |
| इय पेच्छइ णरणाहो संभम-कोऊदलेक-तिह्वच्छो । दोण्हं पि ताण रूवं कामगईदो रह-दिहीणं ॥                                                                                        |              |
| 18 ६३६९) चिंतियं च णरवहणा। 'महो                                                                                                                                         | 18           |
| किं होज रइ-दिहीओं किं सिरि-हिरि-रंभ-उब्बसीओ व्व । किं वा सावित्ति-सरस्सईओ अव्वो ण-याणामो ॥'                                                                             |              |
| इमं च चितिऊण भणियं राइणा । अवि य ।                                                                                                                                      |              |
| 21 'किं माणुत्तीओ तुब्मे किं वा देवीओ किंगरीउ ब्वा। किं वा विजाहर-बालियाओं साह मह कोउयं एत्थ ॥'<br>ताहिं भणियं।                                                         | 21           |
|                                                                                                                                                                         |              |
| 'विज्ञाहरीओ अम्हे तुह पासं आगयाओ कजेणं। ता पसिय कुणसु कर्ज आसा-भंगो ण कायब्यो ॥'                                                                                        |              |
| 21 राहणा भणिय ।                                                                                                                                                         | 24           |
| 'आसंघिजण घरमागयाण पणईण कज्ज-हिययाण । सुंदरि आसा-भंगो ण कभो म्ह कुलम्मि केणावि ॥'                                                                                        |              |
| ताहिं भणियं।                                                                                                                                                            |              |
| 27 'जइ ण कओ तुम्ह कुल आसा-भंगो कई पि पणईंग। ता भणसु तिष्णि वयणे कर्ज तुम्हाण कायच्यं ॥'                                                                                 | 27           |
| राइणा चिंतियं । 'ण-याणीयइ किं ममाओ इमे परथेहिंति । अहवा                                                                                                                 |              |
| जं ण पणईण दिजाइ भुजाइ मित्तेहिँ वंधु-वरगेण । का सत्तमस्मि वि कुले मा हो अम्हाण नं होउ ॥                                                                                 |              |
| 30 सत्तेण होइ रजं लब्भंति वि रोहणस्मि स्यणाइं। णवर ण किहं पि कत्थ वि पाविज्ञह सज्जणो पणईं॥                                                                              | 30           |
| विज्ञाहर-बालाओं महुरा सुद्धाओं गुण-समिद्धाओं । कं पर्खेति इमाओं मं चिय मोत्तृण कय-पुण्णं ॥                                                                              |              |
| ता जह मर्गात हमा धण-रजं विहव-परियणं बेंधुं। सीसं व जीवियं वा तं चित्र मे अज दायब्वं ॥'                                                                                  |              |
| 33 ति चिंतयंतेण भणियं णरिंदेण 'सुंदरि इमं तुम्हेहिं भणियं जहा भणसु तिण्णि वयणे ति । अवि य ।                                                                             | 33           |
| जइ पढमं चिय वयणं हो <b>इ पमा</b> णं णिरत्थया दोण्णि । बह ण पढमं पमाणं णिरत्थयं सेस-स्ठक्सं पि ॥                                                                         |              |
| सन्वहा भणह तं कर्जं' ति                                                                                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                                         |              |

<sup>1 &</sup>gt; P कामगर्थदो, P बधकंषावारो णीहरिजा णाइदूरे, J हतो, 2 > P रातीए, J वउत्र for बहुजो. 3 > P अत्रं िष, P एवं रातीए, J मुत्तो for पस्तो. 4 > J विबुद्धो, J फारिसेणं, P फारिसो अणुभूय- 5 > J om. य, P adds कि ि before इसं, J माणुस-हरिसं, P कोविणिदीवराई 6 > P पुरहियाओं 7 > J om. केरिसाओं पुण ताओं 8 > P -कुंतिहा. 9 > P जुवेण, J जिणेह for जियह, P मंसकलायन्नापीण, J 'पील. 10 > J राहह, P मयं for मणं, P कलता for किंदेखा. 11 > J -मज्जा, P तर्रवेण रेहिरे अण्या। अन्नाए मुहिनिज्दां, J अप्यक्तं for अहमज्दां, P inter. अह & मज्दां. 12 > P णाहिवेढं. 13 > J समुत्तिण्ण P सुभिन्न for समुहिभण्य, J पयर for पयहर, P पओहरजुनेण. 14 > P अण्णाण्यव, P -वाहो पउदलारत्त. 15 > P रेहिमाण, P जुवलयदलयदलवियससमालक्छी ॥ 16 > P मासुरच्छाया. 17 > P कामहंदो. 19 > P om. किं before सिर्दे, J रंभउ-सीउव्य P रेभव्य उच्चमीउ, P सावत्ति, J कोविह सवित्ति. 21 > J किं विज्ञाहरवालिआ सोहह मह, P साहह मह-24 > P रायणा. 25 > P केरावि ॥. 27 > J तुम्ह for अम्ह. 28 > P णताणियह किं ममाओ समच्छेहि ति ।. 29 > P ज ण पणदीण दिज्जद, P मित्तेण. 30 > P विराहणीम, P ता मण for जवर ण, P ममं च for मं चिय. 32 > J इमें (or इमं) for इमा, P वंष्, P जीविसं वा. 33 > P वितियतेण, J तुम्मेहि, P तिणि वयणे. 34 > P om. ण पढमं.

५६६२) ताहि भणियं। 'जङ् एव ता सुणसु। अध्यि इश्रो उत्तर-दिसा-भाए सब्व-त्यण-णिम्मिन्नो एउमरंत- 1 **कंचण-धाऊ-रता पिंजर-कष्टपक्क-देतो दरि-मुह-रममाण-विजाहर-मिहुण-सुंदरो वार्जिदणील-मरगय-भूतिय-कष्टको निद्ध-**3 भवजोविश-बिङ्गण-धवल-धवल-धववड-रेहिरो जाजा-बिङ्ग-पज्जलंत-दित्तोसही-सय-मंडिओ वेयङ्को जाम पञ्चय-वरो । तत्थ 3 य दोष्णि सेडीओ, उत्तर-सेढी दाहिण-सेढी य। तत्थ विज्ञाहराणं णिवासी। तत्थ रायउत्त, उत्तर-सेढीए सुंदराणंदमंदिरं णाम णयरं । तं च कुमार, बहु-मंदिर-सुंदरं बहु-पुरिस-सेवियं बहु-महिलायण-मणहरं बहु-रयण-रेहिरं बहु-जलासय-परिगयं ६ बहु-कुसुमिओववणं, किं बहुणा, बहु-वयण-वण्णणिज्ञ-सरूवं। तत्थ य राया पुहर्द्युदरो णाम, सो य बहु-वण्णणिज्ञो। ६ तस्स य महिला महादेवी मेहला णाम । तीय धूया समुप्पण्णा, तीए णामं बिंदुमती । सा उण चउरा महुरा दक्खा दक्खिणा दयाल रूबिणी सोहर्गत-विण्णाण-णाणा-ऋला-कोसलेणं सब्बहा असरिसा पुरुईए महिलायणेण बहु-वास-🤋 कोडि-जीवणेहिं पि पंडिय-पिटय-पुरिसेहिं अलड्-गुण-समुद्द-पार ति । ता कुमार, किं बहुणा जंपिएणं, सा य 🤋 पुरियद्देसिणी जाया, रूव-विहव-त्रिखास-पोरुस-माहुप्प-जुत्ते वि णेष्छइ विज्ञाहर-बालए । पुणो जोव्वण-वसं च वष्टमाणी गुरु-जणेण भणिया। 'ब्रहो गेण्हसु सयंवरं भत्तारं कं पि जं पावसि' ति भणिया ममिउं समाढत्ता। तत्थेक्सिम 12 दियहे तीए भिणयं 'हला वयंसीओ, एहि, दाहिण-सेटी-दाहिण-संसिए उचवणाभोए परिभमामो' ति । अम्हे वि 12 'एवं होउ' ति भणंतीओ समुप्पइयाओ धोय-खग्ग-णिग्मलं गयणयलं, अवहण्णाओ य एक्काम्म गिरि-वर-कुहर-काणणं-तरम्मि । तथ्य रममाणीहिं णिसुयं एकं किण्णर-मिहुणयं गायंतं । तं च णिसामिऊण दिण्णं सविसेसं कण्णं जाव । 15 तेहिं गीया इमा गीदिया । अवि य । 15

रूवेण जो अणंगउ संगय-वेसो जसेण लोयश्मि । कत्तो कामगइंदउ लब्भइ दहुं पि पुण्ण-रहिएहिं ॥

\$ ६६३ ) हमं च सोऊण पियसहीए भणियं 'हला हला पवणवेगे, पुच्छसु हमं किण्णर-जुवलं को एस, कत्य 18 वा कामगहंदओ, जो तुम्हेहिं गीओ' ति । अहं पि 'जहाणवेसि' ति भणिऊण उत्रगया पुच्छियं च तं किण्णर-जुवलयं 18 'को एस कत्थ वा कामगहंदओ जो तुम्हेहिं गीओ' ति । तभो तीए किण्णरीए भणियं ।

कि विजाहर-बाले सुगेसि कण्णेहिँ पेच्छसे किंचि । जइ सम्वर्मिणं सर्च कामगईदो कई ण सुओ ॥ 21 मए भणियं।

<sup>1)</sup> J सन्वरयदमणिजित्तोः 2) J धातूरसा P धाओ रसो, P हरि for दरि, P वज्जंदनील, J भूसियक्रडगुः पिश्ण्य for विश्व्या, P दित्तोसहि, J सम for सय. 4> P राय for रायउत्त. 5> P महियामणहरं. 6> J कुमुमिउनवयणं, J repeats बहु, P वक्कणिक्जं, J पुहर्देसुँदरो, J बहुदिअहवण्गणिक्जो. 7 > P महिला for मेहला, J धृता. 8 > P om. दिक्खण्णा, J सोहगारण्णविण्णाण, Pom. णाणा, Pom. सञ्बहा, J असरिस, P पुहतीए. 9 > P पढिय, P समुदं 10 > P माप्प for माहप्प, P बालाए, Pon. च. 11 > P गुरूयणेण, J भणिअं P भणिय for भणिया, P भत्ताई । कि पि, J भणिउं for भमिउं, P तत्थेकंमि. 12) Pom. एहि दाहिणसेटी, Padds च before उवनगा. 13) P गयणयत्तं. 14) P रममाणाहि. गीईया इमा गीया । 16 > P अणंगओ संसयवेसो, P कामगइंदो • 17 > P पवणवेष, P किन्नरजलयं । सो एस 18 > P तुमेहिं, P भमिकण गया, P जुबलयं । को एस कामगइंदो त्ति । तओः 20 > J -बाला, P सुणेस, P पेच्छिसि, J सुणमु for ण सुओ ॥. 22) प्र वियङ्को, P विश्वरेणय । 23 > P कामगंदेण 24 > P रणगरं इंटरस, P जेणरस चरिय निवद्धाई, P दुवइखंडवढर्जतेहि य वित्तगाहाः 25 ) म सथलकिण्णरयणे निजार ति । P सयलं किन्नरगणगणेण, म बिंदुमतीण, म तप्पभूई च 26 > Padds य before केरिसा, P सहवरत्तारिय, P वया for वणलया, उ उक्कुडिया P उखुडिया 27 > P om. विउत्ता, P मंतह्या, P कुणह्यालक्खयं ण कुणह. 28) P वायरणं. 29) P मत्ता विव, उ परयत्ता, P पराहत्ता विव, P मया इव-**30** > Pom. पुण, Pवचाइ, J om. णिद्यं उद्वह, Pom. दिस्मणं उद्वाह. 31 ) P अक्षायइ दुमणं, P किं च कहया. 32 ) J रुअइ for रुवह, P द्वाइ for भावर, Pom. सहया वि वलह, J मुणेइ for सुणह. 33) P सह वि भणह ति, Pom. च.

27

- सा वलह खलह वेबह जूरह सोएण परिगया होइ। भीय व्य सुहब-सुद्धा कामगईदस्स णामेणं ॥
  तओ मए जाणियं हमाए कामगईदो वाही, कामगइंदो बिय ओसई। अवि य।
- 3 जो किर भुयंग-डक्को डेके अह तस्य दिजाए महुरं। एसा जागे पडत्ती विसस्स विसमोसहं होह ॥ ति चिंतयंतीए मए भणिया माणसवेगा इमा 'हला, इमीए कामगईंदो परं वेज्ञो पियसहीए'। तत्तो कामगईंदो ति सहायण्णणेण केरिसा जाया। अवि य ।

पियसिंह भिष्य विसेसी इमिणा मंतेण मम य वाहिस्स । पीयन्खराई जं मे कामगईदो ति ता भणसु ॥ १ तभो रायउत्त, भम्हेहिं मंतियं हिययाणुक्लत्तणं कीरंतीहिं । बिरइओ इमो अलियक्खरालावो मंतो । अबि य । भों । सरलो सहओ दाया दक्खो दयाल दक्खिणो । अवणेउ तुन्झ वाहिं कामगईदो ति हूं साहा ॥

तओ कुमार इमिणा य मंत-गोत्त-कित्तगेण केरिसा जाया पियसही । अवि य ।

काम-भुयंगम-डका अङ्काय-विसोयलंत-विहलंगी । धीरिजाइ कामगइंद गरुल-मेतेहिँ जह पवरं॥

15 इमं च चिंतयंतीहिं सा भणिया 'पियसहि, तुमं अच्छसु । अम्हे गंत्ण तत्थ जो सो कामगईदो तं अध्भत्थिऊण इहाणेमो, 15 जेण पियनहीषु वाही अवणेह्' ति । तीषु मणिय-सणियं भणियं । अवि य ।

'वसह दुवे वि वसह एको दूओ ण जाइ वेज-घरे। दाऊण वि णिय-जीयं करेह तह तं जहा एइ ॥'

- 18 तभो इमं च वयणं सोऊण अम्हेहि 'तह' ति पिडवण्णं । तभो एक्सिम वियड-गिरिवर-कुहर-सिलायलिम विविद्द-चंदण- 18 कप्पतहवर-साहा-लयाहरण् विरइको सत्थरो सरस-सरोह्ह-दलेहिं । तत्थ णिक्ष्विविऊण समुप्पइयाभ्रो कुवलयदर्भतर-दलंत- णीलं गयणयलं । तभो कुमार, पेच्छंतीभ्रो विविद्द-णगरागर-णइ-गाम-तह-गहण गोउल-जलासयं पुहई्देयलं ति संपत्ता य
- 21 इमं पएसं। तओ ण-याणिमो कत्थ सा णयरी जत्थ तुमं दोहिसि, कत्थ वा तुमं पावेयव्त्रो ति । इमस्स य अत्थस्स 21 जाणणत्थं भाहूया भगवई पण्णत्ती णाम विज्ञा, विण्णिवया य 'साहसु कत्थ उण कामगहंदो अम्हेहिं दहच्वो' ति । भगवईय वि आणत्तं जहा 'एस अहो, संधावार-णिवेसे संपर्य' ति । इमं च णिथामिऊण अम्हे अवहण्णाओ
- 24 संपर्य 'देव, तुहायतं पियसहीए जीवियं' ति । तओ कामगद्दंदण चिंतियं 'श्रहो, अद्दग्रुया कामावत्था वराईए'। 24 भणियं च मए जहा 'अवस्सं कजं तुम्हाणं कायब्वं' ति । चिंतयंतेण भणियं 'ता संपर्य भणह को एथ्य उवाओ, जेण ए पिय-सही जीएज्ज'। ताहिं भणियं। अवि य ।
- 'एको परं उवाओ काम-करेणूए सुंदरं होजा। कामगईद-करालिहण-फिरस-सुंह संगमोधाओ ॥ ता मा विलंबसु, उट्टेसु संपर्य जङ् कह वि जीयंति पेष्छिति पियसिहैं। अवि य। तुज्ज्ञाणुराय-हुयवह-जाला-हेलाहैँ सा विलुट्टंगी। एत्तिय-मेत्तं थेलं सुद्धा जह हुक्करं जियह ॥'
- 30 §३६४) कामगईदेण भणियं 'जह अवस्सं गंतब्वं ता साहेमि इमीए महादेवीए'। तश्रो ताहिं भणियं 30 'एरिसो तुमं राया सब्व-णीइ-कुसलो लोयं पालेमि जेण महिलाण रहस्सं साहिसि। किं ण सुश्रो ते जगम्मि एसो तंतक्क्षणे य सिलोको। अवि य।

<sup>1&</sup>gt; P वलह for खलद, P ज्वड for ज्रह, P सेण्ण for सोण्ण. 2> P मे for मए, J मण for इमाण, P वही for बाही.
3> J दंसे for इंके, J प्युत्ती. 4> P विनयंनं, J om. मए, J द्वाण for इमा, P वर for परं, P पियसिंहण, J नजी कामगढ़ंद ति सद्दायण्णेण. 6> P अहव for पुहाय, P तद्विहियकत्व. 7> P मंजुर for मंजु. 8> J दमय P दमस्स for मम य (emended), P बीहक्वलराह जं मि क्लामगढ़ंदो, J जीम for जं मे. 9> J om. कीरंतीहिं, J अलिअक्लालावी, P क्लारलावी, J उउं P ओ for ओ. 10> JP दाना, JP दयाल, P उवण्णेओ for अवणेउ, P वाही कामहंदो हुं स्वाहा !! 12> J सुखेदयतणु, P सा मुह्या !, J पुरंती !! 16> P बाहि, J तीय, P om. सिणय सिणयं. 17> J दृतो, P वेब्जहरे, J करेन. 19> P साहलयाहरण, P trans. सत्थरो after न्देलेंह, P दलं for दलंतणीलं. 20> J णगणअरा for पगरागरा, P पुहतीयलं, P संपद्धा हमं. 21> P adds कत्थ व तुमं होहिस कfter तुमं होहिसि, P व for वा, J पावेयव्य ति, P om. य. 22> J आहूता, P भगवती, P om. कामगइंदो अम्हेहं दहुव्वो etc. to जीवियं ति ! नओ. 24> P वरातीए. 25> J जहावरसं, P तेण for जितयंतेण. 26> P पियसहीए, J जीएजा. 27> P कामगइंदकलफिड्डणफरिस. 28> P जीवंती, P पेम्लिम पेयसही. 29> P बिलुहंती. 31> J जीति- P निती, J किण्ण P तेन for कि ण. 32> J तक्खाण य preceded on the margin by पंचतं (in a later hand).

1 'नीयमानः सुपर्णेन नागः पुण्डरिको ऽत्रवीत्। यः श्लीणां गुश्चमाख्याति तदम्तं तस्य जीवितम्॥'

ता मा साहसु णारीणं रहस्सं' ति। तेण मिणयं 'सश्चमिणं, किंतु अत्थेत्य कारणं, किंहि पि कारणंतरे तहा-तृद्वेण मण्

विकाहर-कोय-गमणं अवस्सं प्रस साहेयक्वो' ति। ताहिं मिणयं 'जइ एवं ता साहसु, किंतु अवस्सं गंतक्वं' ति।

विकाहर-कोय-गमणं अवस्सं प्रस साहेयक्वो' ति। ताहिं मिणयं 'जइ एवं ता साहसु, किंतु अवस्सं गंतक्वं' ति।

विकाहर-कोय-गमणं अवस्सं प्रस साहेयक्वो' ति। ताहिं मिणयं 'जइ एवं ता साहसु, किंतु अवस्सं गंतक्वं' ति।

विकाहर-कोय-गमणं तिथः तारिसं स्वयं कुणड, को पहिबंधं कुणइ देवस्स। केवलं इमाओ दिव्याओ विण्णविमि'। 6

विस्न-करसकंजलीए मिणयं देवीए। अवि य।

'विज्ञाहरीको तुब्से देवीय व विष्णवेमि ता एकं। एसो तुन्हां णासो अप्पेजसु मन्द्रा दीणाए॥'

श ति पिंड्या पाएसु। 'एवं होड' ति भणमाणीहिं क्षारोविको विमाणिस्म। उप्पद्द्या तमाल-दल-सामलं गयणयलं। १ देवी वि उप्पाहिय-फाण-माण-स्यणा इव फणा, उक्कुडिय-कुसुमा इव कुसुम-मंजरी, उड्डीण-हंसा इव णलिणिया, क्षचंदा इव स्यणिया, दिणयर-कर-विरह-विक्षोय-विमणा इव चकाय-वालिय ति सुविणं पिव, इंद्यालं पिव, कुह्यं पिव, चक्कु-मोहणं पिव, परलोगं पिव, दिंदुं पिव णिसुयं पिव अणुहूयं पिव मण्णमाणी चिंतिउं पयत्ता। 'कस्म 12 साहामि, किं भणामि, किं मा भणामि, किं करेमि, किं वा ण करेमि, कत्थ वश्वामि, को एस बुत्तंतो, कहं गक्षो, किं गक्षो, काक्षो ताको, एरिसा मणुस्सा, विसमा विस्त्यासा, मीसणो णेह-रक्खमो, रोहो विरह-सुयंगमो, एरिसाओ 15 कवड-बहल-एत्तल-दल-समिदाओ होंति महिलाओ महाविस-विश्वोओ ति। अवि य।

किं होज इसं सुमिणं दिद्री-मोहं व किं व अण्णं वा। कह्या पुण पेच्छामो अवहरिओ माऍ देवीहिं॥'

§ ३६५) जाव य हमाइं अण्णाणि महादेवी विहंतेह ताव य थोवावसेसिया रयणी जाया। अवि य।

19 जह जह झिज्जह रयणी दहय-विउत्ता वि मुद्धड-कवोला। तह तह झिज्जह देवी गयणं-मुह-दिण्ण-दिद्वीया॥

18 तओ एवं च गयणंगण-दिण्ण-णीलुप्पल-दल-सरिस-दीहर-दिद्वीए दिट्ठं देवीए विमाणं। तओ णलिणी-घण-दंमणेण व रायहंसिया, अहिणव-जलय-वंद-हरिसेण व बरहिण-वालिया, अवर-सरवर-तीरागमेण व रहंगस्म रहंगिय ति। तं पेच्छ
21 माणीए ओवहयंतिम प०्संतरिम दिट्ठाओ ताओ सुंदरीओ कामगइंदो य, ओइण्णो विमाणाओ, णिसण्णो सयणवट्टे। 21 मणियं ताहिं विज्ञाहरीहिं। अवि य।

'देवि हमो ते दहन्नो जिन्सेवो नग्ह जो तए णिहिन्नो। एस सहत्येणं चिय पणासिन्नो मा हु कुप्पेन्न॥'
21 ति भणंतीनो समुप्पह्यानो घोय-सगा-सामलं गयण-मगां। राया वि दिहो देवीए अणहय-सरीरो। तन्नो किं सो किं 24 वा अण्णो त्ति चिंत्रयंतीए पुछह्याई असाहारणाई लक्स्यण-वंजणाई जाव जाणियं सो बेय हमो ति। विंतियं च देवीए।
'संप्यं एस दीण-विमणो विव लक्सीयह' ति। 'ता किं पुच्छामि। अहवा दे पुच्छामि' ति चिंत्रयंतीए पायवडणुहियाण्
27 सविण्यं पुच्छिनो कामगईदो। 'देव, भणह कहं तत्य तुमं गन्नो, कहं वा पत्तो, किं वा दिहं, किं वा अणुहूयं, कहं वा सा 27 विज्ञाहरी पाविया। बहु-कोजहल-संकुलो य विज्ञाहर-लोनो, ता पसीय सन्वं साह मज्नं' ति भणिए राया साहिउं समाहत्तो। अत्थि हन्नो समुप्पह्या अम्हे मुसुमूरियं जण-पुंज-सच्छमं गयणयलं। तन्नो देवि, अउच्व-णहयल-गमण-रहम30 पसरमाण-गमणुच्छाहो विमाणारूढो गंतुं पयत्तो। तन्नो इमम्मि सस्य-काले राईए गयणबल-गमण-वेण्णं किंचि 30 दीसिउं पयत्ते। अवि य।

1> P नीयमानो सुर्वान राजा नागाथियो ब्रवीत्, J सुपर्णेन, J तरंतं जीवितमिति. 2> P adds मि after कारणं, J om. किं पि, P कारणे for कारणंतरे, J om. तहा-. 3> P दिण्णो तहा जं कि पि सुविणं मि तं. 5> J तीय, J inter. माहियं थे सयलं, P तावहए, J तीय, 6> P च for चेय, P की वि पिश्वंपं, J करेह for कुणह, P om. दिव्वाओं. 7> P करयंजलीए. 8> P देवीम् त, P मिस्थं for एकं, P उत्पेजन्. 9> J आरोबितो, P आरोविओ माणंमि. 10> J हणा for फणा, P उत्सविद्या ह्व, J om. कुसम. 11> P रयणीय, P om. निश्चेय, J om. कुहयं पिन, P repeate कुहयं पिन. 12> J चक्खुम्मोहणं, P नित्तयं पयत्ता. 13> J कं भणामि कण्ण भणामि, P adds वा before करेमि, J om. कि वा ण करेमि, P किच्छ या न करिमि. 14> P जओ for काओं. 15> P वह for वहल, P चेलीओं. 16> J मोहं व किण्णमण्णं वा 1, P कहया उण, J माय, P देवेहिं. 17> P हमाणि, P महादेवी ति (वितेह. 18> P om. one जह, P बिनुत्ता, P om. one तह, P गय से मुह. 19> P om. दल, J दिद्विआ. 20> P रायहंसीया, P हरिसेणेव, P तीरागमेणे, P om. रहंगस्स, P om. तं, J पेच्छमाणीय. 21> P ओवर्यतंमि, J adds य after दिहाओं, J om. सुंररीओं, P निसण्णा सयणे निविहो । भणियं. 23> J ए for ते, P लिहिओ ।. 24> P अणहसरीते. 25> P पुलोहवाइं, P om. जाव, P जाणिउं, J चेय P विव. 26> J om. पायवडणुहियाए. 27> P om. सिवण्यं, J भण आव for मणह, P कत्थ for कहं तत्य, J अणुह्तं, P कहिं for कहं. 28> P वहु-, P य ज्वाहरलोओं ता पिसय- 29> J हतो for हओ, P सुसूर्यं जसच्छमं. 30> J किंव दीसिडं.

गयण-सरे तारा-कुमुय-मंहिए दोसिणा-जलुप्पीले । सेवालं पित्र तिमिरं ससिहं सो सहइ भिमकण ॥ गिरि-रक्ख-सणाहाणं गामाणं मंदिराहुँ दीसंति । जोण्हा-जलहर-पडिपेक्षियाहुँ कीडोयराहं च ॥ कास-कुसुमेहिँ पुरुद्वं गयणं ताराहिँ हसद्व अण्णोण्णं । दह्ण सराहेँ पुणो कुसुएहिँ समं पहिसयाइं ॥ 3 जायम्मि अद्वरत्ते पिळणी-महिकायणे पसुत्तम्मि । फुछ-तरूहिँ हिसज्जङ् जलेण सह संगया जोण्हा ॥ ते**ह्यो<del>क मं</del>थणीए जोण्हा-तक्केण अञ्च-भरियाए**। दीसंति महिहरिंदा देवि किळाड व्य तरमाणा ॥ 🖔 ३६६ ) तबो सरय-समय-ससि-दोसिणा केरिसा मणु वियप्पिया हियएणं। भवि य । वहुह व धरणिहर-सिहरेसु, 🙃 वित्थारिज्यह् व जल-तरंगेसु, हसइ व कास-कुसुमेसु, अंदोलह् व धयवडेसु, णिसम्मइ व धवल-घरेसु, पसरइ व जाल-गवक्खएसु, धावह व वेलायडेसु, वग्गइ व समुद्द-कल्लोलेसु, णिवडइ व सिसमणि-मय-घडिय-पणाल-णाल-मुहेणामय-जलं ९ व सि । अवि य । इय बहु-तरुवर-जोण्हा-गिरि-चंद-सराईँ पेच्छमाणो हं। वश्वामि देवि देवो व्व सरहसं गयण-मग्गेण ॥ पुणो ताओ कुमारियाओ भणिउं पयत्ताओ । अवि य । 12 कामगहंद गहंदो एसो रण्णिम पेच्छस् पसुत्तो । कामि व्व करिणि-कुंभत्थलिम हत्यं णिमेकण ॥ पेच्छ कुमुएहिँ समयं दहं हसमाणिउ व्व ताराश्रो । सस-छंछणेण महलं करेइ मुह-मण्डलं चंदो ॥ भवल-सुरहीण वंद्रं गोहंगणयम्मि पेच्छ पासुत्तं । रे अणिया-छिण्णं पिव सेरीसि-सिरं पिहु-पिडम्मि ॥ एयं पि पेच्छ णयरं जामय-पूरंत-संख-घोराहिं । छिन खज्जइ सुत्तं पिव पसंत-जण-करुकछारावं ॥ 15 एयं च पेच्छ गोट्टं अज वि भावद-मंडली-वंधं। रासय-सरहस-ताला-चलयावलि-कलयलारावं॥ जोण्हा-चंदण-परिधूमराओं चक्काय-सह-हुंकारा । किं विरहे किं सुरए पेच्छसु एयाओं सरियाओ ॥ एसो वश्वइ चंदो तारा-महिलायणं इमं घेनुं । अत्याहो व्य सरहसं अवर-समुद्दस्स तित्येसु ॥ 18 एवं च जाव ताओं वचंतीओ पहिम्म सोहंति । ता पत्ता वेएणं दइए तं ताण आवासं ॥ तको तं च मियंक-कर-सच्छमं दृद्वण महावेयद्व-गिरिवरं भणियं ताहिं विजाहर-बालियाहिं । अवि य । 'पुसो वेयडू-गिरी पुस णियंबो इमो वणाभोओ । पुसो सो धवलहरो संपत्ता तक्खण अरहे ॥' त्ति भंगतीओ पविद्वाओ तम्मि वियद्ध-गिरि-गुहा-भवण-दारम्मि । दिट्टं च मणि-पईव-पज्ञलंतुज्जोविय-दिसियकं भवणो-वरं । तत्थ य णिलणी-दल-सिसिर-सत्थरे णिवण्णा दिट्टा सा विज्ञाहर-राय-कुमारिया । केरिसा उण दइए । भवि य । कोमछ-मुणाल-वलया चंदण-कप्पूर-रेणु-भवलंगी । कयली-पत्तोच्छद्दया कावालिणिय व्व सा बाला ॥ 24 🖣 ३६७ ) तक्षो तं च तारिसं दट्टण सहरिसं उचगयाओ ताको बाळाओ । भणियं च ताहिं । भनि य । 'पिय-प्रहि उद्वेसु छहुं लगासु कंडम्मि एस तुह दइओ। संपत्तो मह भवणं जं कायब्वं तयं कुणसु ॥' 27 एवं च भणमाणीहिं भवणीयाई ताई णिलणी-दलाई । पेच्छंति जाव ण चलंति औगाई । तओ प्रत्ति ससंकाहिं पुलइयाई णयणाई जाव दिट्टाई मडलायमाण-कंदोद्द-सच्छमाई। ताई च दट्टण संभेताहिँ दिण्णं हियए कर-पल्लवं जाव ण फुरइ तं। तभो हा हा ह ति भणतीष्टि णिहित्तं वयण-पंकए करयलं जाव ण लेक्सिओ जमासो । परामुसियाई सयलाई मम्मद्वाणाई । 30 सन्नाईँ मि णिप्फुराइं सीयलीहूयाइं ति । तभो दहए, तं च पेष्छिऊण ताहिं घाहावियं विजाहर-बालियाहिं । भवि य । 30

1) P मंडितोसिणी-, J सो अहह असिकण ॥, P इसति for सहह. 2) J -जलयर-, J की डोअराइं P खीरोअराइं 3) P वासवकुसमेहि, P पुणो कुमरेण समं पहिसंह. 5) P महहरिंदा लोणियपिंड व्य तरमाणा. 6) J -होसिणा. 7) P om. कासकुसमेसु,
अंदोल्ड व, P धवलहरेसु, P वेलायलेसु. 10) J णहतक्वर P बहुतरयर, P om. व्य. 12) P कामगहंदो, J करणि-, P हत्थं
मिमिकणा. 13) P पेच्छसु for पेच्छ, P समं for समयं, P सिंस-. 14) P गोहुंगयणंमि, P रे यणआ, P सिरीसि for सेरीसि, P
पिडंति. 15) P णत्यं for णयरं, J पलंग for पसंत, P जलकलागंतं. 16) J रोसव-, P रासव सारहस 17) J नुंकाओ १,
P य इमाओ for पयाओ. 18) P सत्थाल for अल्याहो. 19) P om. च, P सिंहति ।. 20) J inter. वेयहु & महा21) J वणाहोत. 22) J om. ति, P -हरण- for भवण, P दिसायकं भवणोयरं. 23) P om. य, P विवण्णो for णिवण्णा,
P दप for दहए. 24) P कहली. 25) J om. तारिसं, J om. ताओ. 26) P उद्देह लहुं. 27) P ण वलंति तओ
अंगयाई, P inter. शत्ति & तओ, J सासं काहि. 28) P दिहायं, P कंदीटु, P संगंताई, J om. ण, P om. तं. 29) P हा

हा हित्ति, P तं for णिहित्तं. 30 > J सन्बर मिणिप्फरा सीअलिह्आई, P om. मि, P णपुराई, P repeats सीअलीह्आई, P थाहा for धाहाबियं, P बालियाई. 31 > P दब्ब for देव्ब, J हा हयम्ह हा कट्टं, P कामईद इहं पैच्छ इमा केरिसा. 32 > J त्थिमिकामाणः

हा देव्व तए हा हा हा पिय-सिंह हा हुयं महाकट्टं। हा कामगहंद हमा पेच्छ सही केरिसा जाया ॥

तको दहए, अहं पि तं तारिसं पेच्छंतो गरुय-मण्णु-धंभिजामाण-बाहुप्पीलो 'हा किमेयं' ति ससंभमं जंपंतो पलोइउं

9

21

30

33

- 1 पयत्तो जाव पेरखामि चंदण-पंक-समलं शिवलंगी विभिमीलिय-लोबणं शिवलंगोवंगं दंत-विभिमयं पिव वाउल्लिपं ति । 1 सा दहए, तं च तारिसं दहुण मए वि भणियं। अवि य ।
- 3 हा सह यहए हा हा बोले हा भयाणुए मुद्धे । हा मह विरह-विषयो हा देव्द ण एरिसं जुत्तं ॥ ति भणमाणो मोहमुदगमो खणं च बिबुद्धो णिसुणेमि ताणं विलावे । अति य ।

हा पियसहि कीस तुमं पिडवयणं णेय देसि अम्हाणं । कि कुवियासि किसोवरि अइ-चिर-वेळा कया जेण ॥

- हिं वा पियसिंद कृतिया जं तं अम्हार्हिं णिद्य-मणाहिं। हा एकिय ति मुक्का तुमए चिय पेसिया अम्हे ॥ हा देव्य ण ए जुन्तं तं सि मणूसो जयम्मि पयडयरो। एसा महिला बाला एका कह परिदयं कुणसि ॥ हा हा तिहुवण-कामिण-जण-मण-वासमिन दूर-दुल्लिया। काम ण जुन्नह् तुम्हं अबलं एयाइणी इंतुं ॥
- 9 वहसि मुद्द बिय चार्व हा गिजिय-तिहुयगेक्क-लंभं व । हा तं सन्व-जसं चिय घिरत्थु तुद्द अवगयं पुण्ट्दि ॥ पिय-सिह कामगईदो एसो सो पाविको घरं पृण्टि । एयस्स कुणसु सयळं जं कायब्वं तयं सुवणु ॥ जो किंगरेहिँ गीको पिय-सिह एस म्ह अच्छइ सहीणो । तुमए चिय पेसविया जस्स कए एस सो पत्तो ॥
- 12 भणंतीओ मोहमुवगयाओ । तओ खणं च मए णव-कयली-दल-मारुएण आसासियाओ पुणो भणिउं समाहत्ताओ । अवि थ । 12 हा देव्य कत्थ संपष्ट किं काहं कत्थ विश्वमो कह्य । को वा सरणं होहिङ् किमुत्तरं राहणो साहं ॥

\$ १६८ ) एवं च भणमाणाओ पुणो पुणो से परामुसंति तं कोमल-मुणाल-सीयलं और । भणियं च ताहिं ।

15 कामगहंद इमा सा जा तुह अन्हेहिँ साहिया बाला । एसा तुह विरहाणल-करालिया जीविय-विमुक्ता ॥

16 ता संपह साह तुमं का अन्ह गई कहं व किं काहं । किंचुत्तरं व दाहं जणणी-जणयाण से एपिंह ॥

हमं दहए, सोजज महं पि महंतं उच्वेय-कारणं जायं । ण-याणामि किं करेमि, किं वा ण करेमि, किमुत्तरं देमि, किं वा

18 भणामि, विलक्षो विव थंभिओ इव मोहिओ विव परायत्तो इव, सब्बहा इंदयालं पिव मोहणं पिव कुह्यं पिव दिव्वं पित्र 18

माया-रमणं पिव पिडहायइ ति । तह वि मए भणियं

'अन्त्रो ज-याणिमो बिय किं करणिजं ति एत्थ अन्हेहिं। तुन्मे बिय तं जाणहु इमस्स कालस्स जं जोमां ॥'

अरुण-कर-भासुरंगो दम-दिस-णासंत-तम-महामहिसो। णहयल-वणिम दृह्ण सूर-महंदो किलोहण्णो॥
तं च दृहुण पणट्ट-तम-वंदं दिणयरं भणियं ताहिं बालियाहिं 'रायउत्त, प्रभावा स्वणी, उरगक्षो कमलिणी-रहंगणा-पिय24 पणहणी-पसंग-संसग्ग-पत्तट्टो सूरो, ता जं करेयव्वं तं करेमो' ति। मण् भणियं 'किमेल्थ करणीयं।' ताहिं भणियं 'अग्गि- 24
सङ्गारो' ति। मण् भणियं। 'एवं होउ' ति भणिण् आहरियाहं चंदण-कवंग-सुरदार-कप्यूर-स्क्लागुरु-सुक्लाहं दारुयाहं।
रहया च महान्तिती। पक्लिता च सा महागहंद-दंत-घडिय व्व वाडिल्या विज्ञाहर-बालिया। दिण्णो च अभिणवुग्गय27 दिणयर-कर-पुंज-पिंजरो जलणो। बज्ज्यिउं च समादत्ता जलण-जालावली-करालिजंतावयवा सा बालिय ति। तश्रो सं च 27
दृहण 'हा पियसिहं' ति भणतीओ मोहमुवगयाओ बालियाओ। अहं पि ताओ समासासिउं पयत्तो। समासत्थाओ च
विल्विउं पयत्ताओ। अवि च।

हा पियसिंह हा बाले हा मुद्धे हा वयंसि हा सोम्मे। हा बिंदुमई सुहए हा पिउणो बलहे तं सि॥ तुउम ण जुजाइ एयं अम्हे मोसूण जं गया एका। अम्हेहि बिणा एका कत्य व तं पवसिया भहे॥ वश्वामो कस्म घरं अहव गया णाम किं व पेच्छामो। किं उत्तरं च दाई बिंदुमई कत्य पुच्छाए॥ ता पियसिंह अम्हाणं किमेत्य जीएण दुक्ख-तविएण। तुमए श्विय सह-गमणं जुजाइ मुद्धे ह्यासाण॥

<sup>1&</sup>gt; P -पंकपलसंगी विणिमी, उसमलं or ससलं, उणिश्वलंगि विणमीलियलोअणं णिश्चलं अंगोवंगं दंतविणिमिअं, P वाउलिय त्ति. 3> P हा हा महण हा हा 4> Jom. ति, P मोहमवगओ. 5> P नय for णेय, P किसोयिर, P -वेला करं तेण ॥. 7> P तृह for ए, P एस महिला, P एको, P परिहवं. 8> J कामिणि, J एआए णिहणं तु ॥. 9> P णिज्जय, P खंडमे न्व. 10> P स्रवेति पियसिंह कामगहंदो before प्यस्स, P तए for तयं. 11> JP किष्णगरेहिं, P ज for जस्स. 12> J कयिल, P आसा- सिओ J समादृत्तः 13> J विश्वमे, JP होहिति, P om. से. 14> P पुरामुसेति. 15> P विरहानल. 16> P गती, J किं उत्तरं, J पिह for एष्टि. 17> P महंतं पि महं उत्वेय, J om. महंतं, J णयरेति, J om. वा. 18> P इव for विव, J प्रयत्तो, P हंदजालं, P पिव देववं. 19> J om. मायारमणं पिन, P पि for पिन, J पिह हायदि ति. 20> P om. अन्तो ण-याणिमो etc. ताहिं बालिबाहिं, J कालस्स जो आंगं. 24> P तो for ता, P किमत्थ. 25> J झाहविझाहं, P आहारयाहं for आहरियाहं (emended), J कप्परस्थानुत, P स्वलायभासुकाह दाख्याहं. 26> P महा चिंता ।, J बाहुिका, J om. विज्ञाहर बालिया, P अहिणबुग्गय. 27> P om. ज, P जलणजावली, P om. तं च. 28> J om. बालियाओ, P समासिखओ. 29> P विलंबिनं 30> P हा सोमे।, P विद्वमती 31> J आसि for महे. 32> J sadds व before घरं, P णामं च पेच्छामो, J किमुत्तरं P कि उत्तरं, P विद्वमहं. 33> J अम्हाहिं, P किमस्य, J जुज्जह महण गयासाणं

21

- । इमं च पक्षवंतीओ झित तम्मि चेय चिताणक्रिम पिन्दाओ। तं च द्रूण ससंभमो हं 'मा साहसं, मा साहसं' ति भगतो पहाइओ जाव खर-पवण-जलण-जालावली-विज्जदाओ अद्वि-सेसाओ। तं च द्रूण अहं पि पह नो इव महामोह-मोग्गरेण,
- 3 भिण्णो इव महासोय-कोंतेण, परद्धो इत महापाव-पन्वएण चिंतिउं समाहत्तो । 'अहो, पेच्छिहिसि मह विहि-बिहियत्तणस्स, 8 जेण पेच्छ ममं चेय अणुराय-जलण-जालावली-विलुट्टा विवण्णा बिंदुमई, तीए चेय मरण-दुक्ख-संतत्त-मणाओ इमाओ वि बालाओ जलणे पविद्वाओ । ता मए वि किमेरिसेणं इत्थी-वज्झा-कलंक-कलुसेण जीविएण । इमिम चेय चियाणले अहं पि
- <sup>6</sup> पिनसामि' ति चिंतयंतस्स तेण गयणंगण-पहेण विजाहर-जुवलयं वोलिउं पयत्तं । तभो भणियं तीए विजाहरीए <sup>6</sup> 'पिययम, पेच्छ पेच्छ,

अह एरिसा मणुस्सा णिकरुणा जिहरा जिरासंसा। जेणं डउझइ दहया एसो उण एस पासत्थो ॥

§ ३६९ ) विज्ञाहरेण भणियं। 'दहए, मा एवं भण। भवि य।
महिलाण पुस धम्मो मयम्मि दहए मरंति ता वस्सं। जेण पिढजह संख्ये भक्तारो ताण देवो कि॥
एस पुरिसाण पुरिसो होइ वियद्वो य सक्त-संपण्णो। जो प विमुचह जीयं कायर-महिलाण चरिएण॥
जुज्जह महिलाण इमं मयम्मि दहयम्मि मारिओ अप्पा। महिलक्ष्ये पुरिसाणं अप्प-त्रहो णिंदिओ संख्ये॥'

ति भणंतं वोलीणं तं विजाहर-जुवलयं। मण् वि चिंतियं 'अहो, संपयं चेय मणियं हमिणा बिजाहरेण जहा ण जुजह पुरिसस्य महिलक्ष्ये अत्ताणं परिवाहरं। ता णिदियं हमं ण मण् कायब्वं ति। दे हमाण् सच्छच्छ-खीर-वारि-परिपुण्णाण् 15 विस्टमाणेदीवर-णयणाण् धवल-सुणाल-वलमाण-वलय-रेहिराण् वियसिय-सरस-सयवत्त-वयणाण् तरल-जल-तरंग-रंगंत- 15 भंग-भंगुर-मज्झाण् वियड-कणय-तढ-णियंब-वेढाण् वावी-कामिणीण् अवयरिजण हमाणं जलंजली देमि' ति चिंतिजण दहण्, जाणामि अवहण्णो तं वाविं णिबुङ्गो अहं, ल्योण उन्युङ्गो हं उम्मिल्लिय-णयण-जुवलो पेच्छामि गयणंगण-वलगो तह्यरे 18 महापमाणाओ ओसहीओ गिरिवर-सरिसे वसहे महलाइं गोहणाइं जिस्य-देहे तुरंगमे पंच-धणु-सय-पमाण पुरिसे महादेहे 18 पिक्लिणो णाणाविह-समिन्द-सफल-ओसहि-सणाई धरणि-मण्डलं ति। अवि य।

इय तं पेच्छामि अहं अदिहुउन्त्रं भउन्त-दहुन्त्रं । गाम-पुर-णगर-खेडय-मडंब-गोहुंगणाइण्णं ॥ 21 तं च तारिसं सन्त्रं पि महप्पमाणं दहूण जानो मह मणे संकप्पो । 'अहो, किं पुण एवं । अति य ।

कि होज इसो सग्गो कि व विदेहों णणुत्तरा-कुरवो । की विजाहर-छोओ कि वा जम्मंतर होज ॥ सब्बहा जंहोड तं होड त्ति । अम्हं दीवं ताव ण होह, जेण तथ्य सत्त-हथ्यप्यमाणा पुरिसा । एथ्यं पुण पंच-धणु-24 स्यप्यमाणा गयणंगण-पत्त व्व लिक्बर्जात । ण य इसे रक्खसा देवा वा संभावियंति, जेण सब्वं चिय महल्ल-पमाणं इसं । 24 अण्णं च विविह-कुमुमामोओ रुणरुणेत-महु-मत्त-मुह्य-मह्प्यमाण-भमर-गणा य तरुयरा । ता सम्बहा अण्णं कि पि इसं होहिद्व 'ति चिंतिज्ञण उत्तिण्णो वावि-जलाओ जाव दह्य, पेच्छामि तं वाविं । अवि य ।

27 जल-आय-फिल्ह-भिर्ति विसह-कंदोष्ट-दिण्ण-चिन्नकं। विमलं वावि-जलं तं जलकंत-विमाण-सच्छायं॥ 27 तं च दहुण मण् चिंतियं। 'अहो, अउन्दं किं पि बुत्तंतं, जेण पेच्छ जं तं वावि-जलं तं पि विमाणत्तणं पत्तं। ता एत्थ कंचि पुच्छामि माणुमं जहा को एस दीवो, किं वा इमस्स णामं, कत्थ वा अम्ह दीवो, को व अम्हाण बुत्तंतो' ति । इमं 30 च चिंतयंतो समुत्तिण्णो वावि-जल-विमाणाको परिभमिउमाढतो जाव पेच्छामि समा-सरिसाई णयराई णयर-सरिस- 30

<sup>1 &</sup>gt; विलवंतीओ, Jom. तिम चेय, P चित्तानलंमि, Pom. one मा माहसं, Jom. ति. 2 > Pom. प्रवण, Jom. जलग, P पिछुद्धाओं, Jom. भीह. 3 > प्रमणावित्र, P महा पोठकीतेग, J कुंतेण, P पारद्धों, J वेच्छम्ज P वेच्छिमिहि, P om. मह. 4 > P मज्झे for ममं, P पिछुद्धा, P विदुमद, P om. वि. 5 > P जलण, P कि for वि, J वज्झ-, J जीवमाणेणं for जीविष्ण, J चिताणले, P om. जहं पि. 6 > P वॉलिडं 8 > P repeats मणूला for मणुश्ला, P एसी for एस. 9 > P वं for मा एवं. 11 > P एसी पुण सप्पुरिली होड, P विसुच्धर 12 > J मारिज, P अत्थवही 13 > P om. चि, J om. तं, P om. वि. 14 > P महिणाजत्थे, J अत्ताणयं, P णिदिछं, P कायव्वी ति । दो इमाए, J खीरोअवारि, P आरिपुत्राए, 15 > P om. विस्तृमाणेदीवरणयणाए, P om. वलमाण, P सरसमयवणाए, J adds में before तरंग, J om. रगंतभंग. 16 > J अंगुरंगुरमज्झाए, P मंगु for मंगुर, P तहंवियंव, P अवतरिजण, J जलंजिंह P जलंतजली. 17 > P अवदरण्या तं वावीओ णिउडोहं खणेण उल्बेह्वोहं, J णिउह्वो, J om. हं, J उच्बुडो अहं, P जुयलो, J adds य before पेच्छामि, J तहंवरे. 18 > P महप्पमाणाओ, P अउल्बे for शिरवर-, सिरसे, P महलाई मोहणाई, J देहतुरंगमे, J मतप्पमाणे, P पमाणपुरिसे. 19 > J पित्रवणी णिवहमिन्नदे सफलोसि, P सफला-20 > J गामणगरखेडकव्वाहिंगणणयरसोहिल्लं ॥ 22 > P मो for इनो, P कि व देवाण, J om. ण after विदेही. 23 > J om. पंचधणुसवप्पाणा 24 > P ग्यगंगणं पत्ता । अर्ज च विविद्य. 25 > J जुसुमामोओ चृत्तममु. 26 > J होहिति चिति विति - 28 > P om. वाविजलं तं ( before पि ), P एत्थ किंचि युच्छामि 29 > J दीवं को व. 30 > P वाविपासायहोओ विमाणाओ परिसमिंड समाहत्तो.

15

- 1 विद्वबाई गाम-ठाणाई, गाम-ठाण-समाई गोहाई, गोहंगणाउलाई सयल-सीमताई, सीमत-वसिमाई वर्णतराई, पुरंदर- 1 समण्यभावा राहणो, वेसमण-समा सेहिणो, कामदेव-सरिसो खुबाण-जणो, कप्यतरु-सरिसा तरुयरा, गिरिवर-संठाणाई
- 8 मंदिराई, विरूत-धरिणी-रूव-सामण्ण-वण्ण-विष्णाण-कला-कोसल्ला ववण-सरिसाओ महिलियाओ सि । अवि य । जं जं एत्य महर्ग्व सुंदर-रूवं च अम्ह दीवस्स । वं तं तत्थ गणिजह पक्कण-कुल-कयवर-सरिच्छं ॥

\S ३७० ) ता संपर्य किंचि पुच्छामि । 'को एस दीवो' त्ति चिंतयंतेण दिहा दुवे दारया । केरिसा । अवि य ।

6 बाला वि तुंग-देहा रहरा कंदण्य-दण्य-सच्छाया। रयण-विम्सिय-देहा णजह दहए सुर-कुमारा॥
दहुण मए चिंतिया। 'दे इमे णयण-मणहरे सोम्म-सहावे पुच्छामि।' चिंतयंतेण भणिया मए 'भो भो दारया, किंचि
पुच्छिमो अम्हे, जह णोवशोहं सोम्म-सहावाणं' ति । इमं च सदं सोऊण घवल-विलोल-पम्हला पेसिया दिही। कहं
9 च तेहिं दिहो।

कीडो व्य संबरंतो किमि व्य कुंथू-पियीलिया-सरिसो । मुत्ताहल-छिड्ढं पिय दृहए कह कह वि दिट्टो हं ॥ तमो जाणामि पिए, तेहिं महं कोउय-रहस-णिटमरेहिं पुलड्मो । भणियं च अवरोप्परं । 'वयंस, पेच्छ पेच्छ, केरिसं 12 किंपि माणुस-पछावं माणुसायारं च कीडयं ।' दुहएण भणियं । 'सर्च सर्च केरिसं जीव-विसेसं । अहो अच्छरीयं सयलं 12 माणुसायारं माणुस-पछावणं च । ता किं पुण इमं होजा।' पढमेण भणियं 'महो मए णायं हमं'। दुहएण 'वयंस, किं'। तेण भणियं । सबि य ।

5 'वण-सावयस्य स्त्रीवं छाउच्यायं सुदुनिस्त्रयं दीणं । माऊए विष्पणट्टं उच्भंत-मणेरयं ममइ ॥'
दुइएण मणियं 'वयंस, कत्तो एरिसाइं एत्थ वणाइं जस्थ एरिसाइं वण-सावयाइं उष्पजाति ।'

'सर-खेब-मेत्त-गामं गामंगण-संचरंत-जण-णिवहं । जण-णिवह-पूरमाणं भवर-विदेहं वयंस इमं ॥'

- 18 इमं च सोऊण दहए मए चिंतियं। 'अहो, अवरिवदेहो एस, सुंदरं इमं पि दिट्टं होहि' सि चिंतयंतस्य भाणियं पुणो 18 एकेण दारएण 'वयंस, जद्द एस वण-सावओ ता केण एसो कडय-कंठयादीहिं मंडिओ होज्ज'सि। तेण भणियं 'वयंस, एसो माणुयांण हेलिओ दीविय-मह च्व मणुएहि मंडिओ' सि। अण्णेण भणियं 'सच्वदा किं वियरिण। हमं च गेण्हिऊण
- 21 मयल-सुरासुर-वंदिजमाण-चलणारविंदस्स सयल-संसार-सहाव-जीवादि-पदन्थ-परिणाम-वियाणयस्स भगवंत-सीमंघर-सामि- 21 तित्थयरस्स समवसरणं वद्यामो । तत्थ इमं दहुण सयं चेय उप्पण्ण-कोउन्नो को वि भगवंतं पुच्छिहिइ जहा 'को एस माणुसागिई सावय-विसेसो' सि भणंतेहिं दहण्, चडनो विव गहिनो हं करयलेणं, पत्थिया गंतुं । नहं पि चिंतेमि ।
- 24 'सुंदरं इमं जं भगवओ सब्वण्णुस्स समवसरणं ममं पावेहिंति । तं चेय भगवंतं पुच्छिहामि जहा को एस बुत्तंतो' ति 24 चिनेंतो श्विय पाविको तेहिं जाव पेच्छामि पुहड्-मंडल-णिविट्टं पिव सुरगिरिं भगवंतं धम्म-देसयं सीहासणत्यं अणेय-णर-णारी-संजुया सुरासुरिंद-प्पमुहा बहुए दिख्वा य रिन्ही जा सब्व-संसारीहिं सब्ब-कालेणं पि सब्बहा जो वण्णेउं तीरह ति ।
- 27 ते य वंदिऊण भगर्वतं करवल-संगिहियं कार्ड ममं णिसण्णा एकस्मि पएसे। भणियं च तेहिं। 'वयंस, ण एस अवसरो 27 हमस्स कीडयस्स दंसियब्ये। भगवं गणहारी किं पि पुच्छं पुच्छइ, ता इमे णिसुणेमो' ति चिंतयंता णिसण्णा एकस्मि पएसंतरम्मि सोउं पयत्ता।
  - े § ३७१) भणियं च भगवया गणहारिणा । 'भगवं, जं तए णाणावरणीयाइ-पयडी-सलाया-घडियं कम्म-महापंजरं ३० साहियं हमस्स किं णिमित्तं अंगीकाउं उदश्रो खयं वा खओवसमो उवसमो जायइ' ति । हमम्मि पुच्छिए भणियं तेण बहु-मुणि-सय-वंद-वंदिजमाण-चलुण-कमलेण सीमंधर-सामि-धम्म-तित्थयरेण । 'देवाणुप्पिया, णिसामेसु ।

म गामङ्काणाई गामंगणसमाह, र ००० गोङ्गंगगाउलाई, सयल्सीमंताई सीमंतवसिमाई वर्णतराई.
 र सप्यभावा म समयपभावा, P से for सेहिंगो, P संहागार्ट. 3) म ह्वलायणमुवण्युकलाकीमला, P ह्वललोयण्य, P वण्य for ववण. 4) P मणम्बं, P अम्हदीवंमि, P एकेण-, J करिवर for कयवर- 5 > J दुवे दो राया 6 > J विजंगदेश 7 > P सोमसहावे, P तेण for चितयंतेण 8> P अम्ब पुछामि अहं for पुल्छिमी अम्हे जह णोवरोहं सोम्मसहावाणं ति, P adds मह before दिह्री. 10> P व्य कंयू, P पुरिसो for सरिसो, P om. one कइ. 11) P जाणामि पए, J om. अहं, P रहसपूरेहिं पुल्हय।, P om. one वेच्छ. Pom. कि after केरिसं. 12) Pom. की इयं, Pom. one सच्चे, Pअच्छिरियं. 13) Pom. (after सथलं माणुसा) यारं माणुसपलावणं etc. to भणियं। अबि य, उपलाबिणं. 15 > P विष्पणयं. 16 > P दहएण् for दुइएण्, उ repeats एरिसाइं before पत्थ. 17 > Pom. जणिवह. 18 > Pदईए, Pom. अही, P विदेहे, Pहोहिति सि, Pinter. पुणी के एक्केण. 19) व कंठवाहीहि, व एस for एसी. 20) P हेलिओ धाडेरव होहिति ति।, P om. च. 21) P बंदणिजमाण, P जीवाइ-पयत्थ, J विआणायस्स, P मगवयातो सीमंधरसाभि वित्थयरस्स. 22> P चेव, P om. उपण्णकोउओ, J om. को वि, J पुच्छीही P प्रिस्छिष्टि सि. 23 > माणसगिती सानतिनिसेसो, P माणुसागिति. P om. चडभो, P विव, J करेणं P कार्यकेणं. 24 > J भगवतो, P पार्वेति 1, J पुच्छीहामि 25 > P चितंतो, P om. तेहि 26 > J om. संजुया, P बहुवे दिन्नाए रिद्वीए संपण्णा जो सो सन्द-, J सन्बद्दा ण विण्णेंडं. 27 ) J तेण for तेहिं, P adds ण before वयंस. 28 ) P कीडस्स, P om. पुन्छं, P पुन्छति, उहमं णिसुणेमि- 30 > JP वरणीयाति, P पयतीसलायः 31 > उ उदयो, J खयोवसमो, P वसमो for उवसमो, J जायति ति । इमं च पुरुष्टियः 32) r वल for चलण, 1 om. देवाणुरिपया णिसामेसुः 31

डद्य-क्लय-क्लओवसमोवसमा जं च कम्मुको भिवा। दब्वं खेसं कार्छ भवं च भावं च संपप्प ॥ 1 कम्मस्स होइ उद्भो कस्स वि केणावि द्व्व-जोएण । पहबस्स जह व विवणा वजेण व मोहणीयस्स ॥ णाणावरणीयस्स व उदभो जह होइ दिसि-विमुहस्स । पत्तस्स किं पि खेतं खेत्त-णिमित्तं तयं कम्मं ॥ पित्तस्युदको गिम्हे जह वा छुद-वेयणीय-कम्मस्स । काङम्मि होइ उदको सुसमादीसुं सुद्दादीणं ॥ विद्य-गङ्-णाम-कम्मं होड् भवं पप्प जहा पक्खीणं। तस्य भवो बिय हेळ णरय-भवो वा वि वियणाए ॥ पढमे कसाय-भावे दंसण-मोहस्स होइ जह उदको । जिण-गुण-वण्णण-भावे दंसण-कम्मस्स जह उदको ॥ ए जिंद स्वयं पि बोच्छं तित्तय-दब्वेण जह य सेंभस्स । होइ खओ खग्गेण व आडय-कम्मस्स सुपितई ॥ खेलाणुबंधि-कम्मं एरिसयं होइ किं पि जीवस्स । जं पाविकण खेलं एकं चिय होइ तं मरणं ॥ सुसमा-कालम्म सभो जीवाणं होइ कम्म-जालस्स । दुसमाऍ ण होइ श्विय कालो श्विय कारणं तस्य ॥ णाणावरणं कम्मं मणुय-भवे चेय तं खयं जाह । सेस-भवेसु ण वखह कारणमित्यं भवो चेय ॥ भाविम्म तिम्म णियमा अउम्बकरणिम्म बद्दमाणस्स । होइ खक्षो कम्माणं भावं चिय कारणं एत्थ ॥ जह झोसह-दब्वेणं वियणा-कम्मस्स कत्थइ कहिं पि । होइ खओवसमो वि हु अण्णो णवि होइ दब्वेण ॥ 12 12 भारिय-खेत्तिमा जहा भविरइ-कम्मस्स होइ मणुणु वा । खय-उवसमाइँ एस्थं खेत्तं चिय कारणं भणियं ॥ सुस्सम-दुसमा-काले चारित्तावरण-कम्म-जारूस्स । होति खओवसमाई काले वि हु कारणं तत्थ ॥ देवाण णारयाण य अवही आवाण-कम्म-पंकस्स । होंति समोवसमाई होइ भवो चेय से हेऊ ॥ 15 उद् ित्त होंति मणुए मणुस्स-भाविम्म बद्दमाणस्स । खय-उवसमेहिँ तह इंदियाईँ अथवा मई-णाणं ॥ जं दब्वं अवलंबइ खेत्तं काऊं च भाव-भव-हेऊ । उवसम-सेणी जीवो आरोहइ होइ से हेऊ ॥ 18 इय दब्ब-खेत्त-काला भव-भावो चेय होति कम्मस्स । उदय-खय-उवसमाणं उदयस्स व होति सब्वे वि ॥ 18 ∮ ३७२ ) एवं च भगवया सब्व-तेलोक्षेक्कलु-वंधवेण सयल-गम्मागम्म-सीमंधरेण सीमंधर-सामिणा समाइट्रे कम्म-परिणाम-बिसेसे पडिवण्णं सन्वेहिं मि तियसिंद-गरिंद-मुणि-गर्णिदप्यमुहेहिं भणियं च। 'बहो भगवया सिट्ठाओ कम्म-21 पयडीओ, साहियं कम्मस्स उदयादींच सयलं बुत्तंतं ति । पृत्यंतरिम अवसरो ति काऊण तेहिं कुमारेहिं मुक्को अहं 21 करयक-करंगुळी-पंजर-विवराओ ठिओ भगवनो तिरथयरस्स पुरनो । एत्थंतरग्मि ममं चेय नइ-कोडय-रहस-भरमाण-णयण-मालाहिं दिहो हं देव-देवि-णर-णारीयणेणं. वहं च पयाहिणीकाउं भगवंतं थूणिउं पयत्तो । अवि य । 'जय सम्व-जीव-बंधव संसार-जलोह-जाण-सारिच्छ । जय जम्म-जरा-वज्जिय मरण-विमुक्का जयाहि तुमं ॥ 24 जय पुरिस-सीह जय जय तेलोक्केक्ल-परियय-पयाव । जय मोह-महामूरण रण-णिजिय-कम्म-सत्तु-सय ॥ जय सिद्धिपुरी-गामिय जय-जिय-सत्थाह जयहि सन्वण्णू । जय सम्बदंसि जिणवर सरणं मह होसु सन्वत्थ ॥'

१ १०१) एवं च पुष्छिओ भगवं सुणि-गण-त्रंदिय-चल्लण-जुनलो भणिउं समाहत्तो । श्रवि च । 'श्रव्थि हमस्मि अ चेय जंबुहीये भारहं णाम वासं । तत्थ्य य मिक्सि-खंडे श्ररुणार्भ णाम णयरं । रणगाईदो णाम राया । तस्सेस पुत्तो कामगाईदो णाम । इमो य हमेहिं देवेहिं महिला-लोलुको ति काऊण महिला-वेस-धारीहिं श्रवहरिकण वेयट्ट-कुहरं पाविको ।

<sup>27</sup> त्ति भगंतो णिविद्यमो चलगेसु, णिसण्यो य णाइतृरे। ममं च णिसण्यं दहूण दह्य, एकेण भावद-करयसंजिला 27 पुच्छिओ णरणाहेण भगवं सम्बण्णू। 'भगवं, किमेस माणुसो किं वा ण माणुसो, कहं वा एत्थं संपत्तो, किं वा कारजं, केण वा पाविओ, कत्थ वा एस त्ति महंतं महं कोउहलं, ता पसीय साहेसु'त्ति मणिउण णिविद्यभो चलगेसु।

30 \$ १७३) एवं च पुच्छिओ भगवं सुणि-गण-वंदिय-चलण-जुवलो भणिउं समाहत्तो। अबि व । 'अविथ हमम्मि 30

<sup>1&</sup>gt; P उद ओ:, J -क्स्योवसमो, P खंओवसमों जं च कम्मुणा मणियं।, J भिणता ।. 2> J उदयो, P कस्म व, J मञ्जेष for वंजण. 3> P नाणावरणीयर्कमस्सवरणायरस व उदओ, J कम्मि for कि पि. 4> J जह वण्णुहनेदणीअस्स कम्मस्स ।, J ससमाविष्य जहें सहादीण, P मृहादीणि. 5> J -गित-, J होइ, P होइ तवं जह पप्प पश्चीमं, J जह, P भने चिय, J हेतू, P om. कि. 6> J उदयों।।. 7> J नितय for तित्तय, P जह वसंतरस ।. 8> P होइ कंपि, J जीअस्स, P होति. 9> J काळक्वयों यो जीवाणं हीउ कम्मः, P दसमाए, P काळो चिय. 10> J भने चेश्र P भनो चेय, P जायह ।, J कारणमत्यं. 11> P अउव्यक्तरणं निवह, J P कम्माणं ताव खिय, P तत्य for प्रथ. 12> J खयोवसमों, P अन्ना वि होइ- 13> P आयारिय, P वहों for जहा, J अविरति-, P खउवसमाई. 14> P दुस्मा, J काळो, P होति, J खयोवसमाई, P सओवसमाई होइ भने चेय से होशे।।. 15> P om. the gatha देवाण णारयाण eto., J खयोवसमाई होइ भने चिय तेसि हेतू।।. 16> P उदउत्ति होइ, P om. four lines खयउत्तरमहिं eto. to होति कम्मस्स ।, J मतीणाणं. 17> J हेतू।, J हेतू।।. 19> J स्मळ for सच्य, P तेलोक्ट-, P गंमामंमा, J समाइहो P इट्टे. 20> P -मुणिदप्पमुहेद्दि महेदि भणियं. 21> P om. ति, P अत्यंतरीम, 22> P कर्यंजलीपंजर, P विशेष ति रिजो, P चेन, J मताणे. 25> P om. देति, P प्याहिणीं, J om. धुणिः. 26> P जलोहजारिक्ट ।, P विमुक्त जयाह तुमं. 25> P om. one जय, P प्यावा।, J स्था।।. 26> P जय जसस्थाह, J जिण सरणमहं, P सणं for सर्थं. 28> J कि एस. 29> J पावितो, J तिथ for ति, P om. मई, P पसिय. 30> J मणिउमाहको. 31> J अरहं for आरई, P om. q aftor तत्थ, J अरणामं, P रणहंते, P तस्सेय. 32> P om. य, P om. ति, P adds य after पारिहे.

1 तत्व मिल्य-बिडिविय-भवणे किर विजाहर-बाकिया, सा उण मया, किर तुह विभोय-दुक्खेण एसा मय ति विरुवमाणीहिं 1 इष्ट्रा, ते वि तत्थेव मारूढा । इमेणावि कवड-महिका-मबहरिय-माणसेण वितियं 'महं पि जरूणं पविसामि'ति । एवं-

3 मजसस्स विज्ञाहर-जुबक्कय-रूवं वंसियं अवरोप्परं-मंतण-वयण-विण्णाण-वयण-विण्णासेण णियसिओ हमाओ साहसाओ । 3 पुनो दे प्रत्य वावीए ण्हामि सि जाव णिउड्डो जाव जरू-कंत-विमाणेणं इहं पाविओ । पुणो कुमार-रूवं काढण इमेहिं अरुण्ण-सावओ सि काढण अस्तिय-परिहास-इसिरेहिं इहाणीओ जेण किर सञ्चण्णु-दंसणेण पृत्य सम्मसं पाविहिङ सि

6 श्रवसरेण विसुक्को'ति । णरवङ्णा मिण्यं 'भगवं, किं पुण कारणं एस अवहरिओ इमेहिं देवेहिं।' भगवया आइहं 'पुट्यं ६ पंचिहें जगेहिं अवरोष्परं आयाणं गिहयं ता 'जन्य ठिया तत्थ तए सम्मत्तं अम्ह दायन्वं'ति । एसो सो मोहदत्तो देव-

कोगाओ चिक्कम पुहङ्सारो भासि । पुणो देवो, पुणो एस संपयं चरिम-सरीरो कामगईदो त्ति समुप्पण्णो । ता भो भो १ कामगईदा, पिंडबुज्जसु एरथ मग्गे, जाणसु बिसमा कम्म-गई, दुग्गमो मोक्खो, दुरंतो संसार-समुद्दो, चंचका इंदिय- १ तुरंगमा, किल-कर्ककिओ जीवो, दुजाया कसाया, विश्सा भोगा, दुखहं मव-सप्हिंपि जिणगंद-वर्षणं ति । इसं च जानिकण पिंडवजसु सम्मन्तं, गेण्डसु जहा-सन्तीए विरइं ति । इसम्म भणिए मए भणियं जहां संदिससि भगवं, तह'

12 ति । एत्यंतरिम पुष्कियं णरवहणा 'भगवं, जह एस माणुसो, ता कीस अम्हे पंच-धणु-सयप्पमाणां, हमो पुण सत्त- 12 रविजिप्पमाणो ।' भगववा मिणवं। 'देवाणुप्पियां, णिसुणेसु । एस अवरविदेहों, सो उण भरहो । एत्य सुह-काळों, तत्थ आसण्ण-क्समा । एत्य सासओं, तत्थ असासओं । एत्थ धम्मपरो जणो, तत्थ पावपरो । एत्थ दीहाउयां, तत्थ

16 मणाष्ट्रया । एत्य बहु-पुन्मा, तत्य योव-पुन्मा । एत्य सत्तवंता, तत्य मीसत्ता । एत्य योव-दुन्नम-कण-कणो, तत्य १६ बहु-दुन्मणो योव-सञ्जामे । एत्य एग-तिस्थिया, तत्य बहु-दुन्तिस्थिया । एत्य राज्य-पन्मा, तत्य वंक-जहा । एत्य सासको मोक्क-मग्गो, तत्य असासको । एत्य सुह-रसाको भोसहीको, तत्य दुह-रसाको । सन्वहा एत्य सासव-बहु-सुह-परिणाम-

18 पत्तद्वा, तत्य परित्तीयमाण-सुद्द-परिणाम ति । तेणेत्य महंता पुरिसा तत्थ पुण थोयप्पमाणा ।' एवं च भगवया साहिए 18 किर मए चिंतियं देवि जहा 'ब्रह्तो, एरिसो ब्रम्हाण दीवो बहु-गुण-हीणो । एसो पुण सासय-सुद्द-परिणामो । एरिसो एस भगवं सञ्चण्णू सब्द-दंसी सब्द-जग-जीव-बंधवो सब्द-सुरिंद-वंदिश्रो सब्द-सुणि-गण-णायगो सब्द-भासा-वियाणश्रो सब्द-

21 जीव-पिडबोहमो सञ्च-छोग-चूडामणी सञ्चित्तमो सञ्च-स्वी सञ्च-सत्त-संपण्णो सञ्च-महुरो सञ्च-पिय-दंसणो सञ्च-सुंहरो 21 सञ्च-वीरो सञ्च-षीरो सञ्चहा सञ्च-तिहुपण-सञ्चाइसय-सञ्च-संदेहो ति । अवि च ।

जड़ सम्बण्णु महायस जय जाण-दिवायरेक जय-जाह । जय मोक्स-मगा-जायग जय भव-तीरेक-बोहित्य ॥ 24 ति भजेतो जिवडिको हं चळजेसु । पायवडिको चेय भत्ति-भरेक-चित्तत्त्रजेण विजिमीलमाण-लोळ-लोबजो हमं चिंतित- 24 माहत्तो । अति य ।

दंसण-मेत्तेणं चिप भगवं बुद्धाण एत्य कोगम्मि । मण्णे है ते पुरिसा किं पुरिसा वण-मया वरह ॥ 27 ति मणिदण जाव उण्णामियं मण् सीसं ता पेच्छामि हमो भम्हं चिय कदय-संणिवेसो, एवं तं सवणं, एसा तुमं देवि' ति । 27

§ ३७४) एवं च साहिए सयले णियय-बुत्तंते कामगइंदेण देवीए भणियं। 'देव, जहाणवेसि, एकं पुण विण्णवेसि 'देव, जो एस तए बुत्तंतो साहिओ एत्य उगाओ दिवायरो, तभो दिट्टा विभाया रयणी, महंतोवक्खेवो, बहुयं परिकहियं, 30 बहुयं णिसामियं, सब्बहा महंतो एस बुत्तंतो । ता ममं पुण जत्तो खिय तुमं ताहिं समं गओ, तप्पभूहं चेव जागरमाणीए 30 जाम-मेत्तं चेय वोलियं। तो विरुद्धं पिव लक्खिजए इसं। ता ण-याणीयह किं एयं हंदयालं, उदाहु कुहगं, किं वा सुमिणं, होउ मइ-मोहो, किं णिमित्तं, किं मलियं, मादु सखं' ति वियप्पंतीए किं जायं। मिव य।

<sup>1&</sup>gt; P त for तत्थ, J om. विउव्विय, J किल, J सोकण for सा उण, P विलवमाणेहिं. 2> P om. आह्हा, P इमिणा वि, P नवहिंय-, P एवं माणस्स. 3> P विकाहजुवलयं, J जुवलह्वं, P देसियं for दंसियं, J अवरोप्परा-, J मंतणा-, P मंतणवेगणविज्ञारोण. 4> P निउत्तो for णिउद्घो, P जाव जाललकातं विभाणे इहं. 5> J पावेहि पावेहित. 6> J दिन्वेहिं for देवेहिं. 7> P जत्थ गया तत्थ गया संमत्तं. 8> P वरम-. 9> J पडिवज्ज for पडिबुज्झस्, P कंमगती, P मोलो. 10> J तुरंगा, P कल for किल, J भोआ for भोगा, P दुलहं, P om. च. 11> J जहा दिससि. 12> J सतप्पमाणा ईसो पुण. 13> P रयणिप्पमाणो, J देवाणुपिया. 14> J तत्थासण्य-. 15> P उप्पाद्या for अप्पाउया, J थोअपुण्या, J सत्तमंता, P णीसंता, J थोअदुज्या. 16> P -दुज्यणा, J थोअस्क्वणो, P बहुतिस्थिया, P एरथ उज्जपुण्यो तत्थ, J एस सासओ. 17> P दुरसाओ, J एस सासत-. 18> J पत्तिया P पत्यद्वा, P परिहीयमाणासुपरिणाम, J तत्थ उण, J श्रीअपमाणा, P थोयप्पमाणो ति. 19> P एसो उण. 20> P गय for गण. 21> J लोअ for कोन, P सम्बन्धमो. 22> J -स्व्यातिसय-. 23> P सम्बण्ण, P adds दिवाण after णाण, P मगवं एक चोहित्थ, J बोहित्थे. 24> P कामयावय ।।. 27> P उण्णामयं, J ताय for ता, P अहं for अन्हं, J कत्य for कड्य, P देवि ति ।. 29> J दिहो विभाता, P महंतो विक्यों. 30> J बहुयं जिसामियं, J om. ता, J समयं गओ, J तप्पमृति चेअ. 31> J ता for तो, P लिवखज्ञह, J ण याणीयति कि एतं, P कुराहु, P कुर्ह्य. 32> J P मतिमोहो, P om. कि जिमित्तं, P आड सणं पि, J विवप्परंतीय P विवप्पंतीए.

1 कीरइ सिक्स्सिण दे दिट्ट-वली-पिलय-पंदुरंगेण । सब्बं स्थं ति अहो मिणयं गोसग्ग-संखेणं ॥
ताव य पविक्रियं पाहाउय-मंगल-त्रं, पिटयं बंदि-वंदिहि, उम्मीयं वारिक्छासिणीयणेण । इमं च णाउण प्रिसं पभाय३ समयं भिणयं कामगहंदेण । 'सखं इमं मए दिट्टं णिसुयं अणुभूयं च, णिल्य वियप्पो । जं पि तए भिणयं महंतो बुत्तंतो ३
एस थोवं कालंतरं । एत्थ वि देव-माया य । देवा ते भगवंतो अवित-सित-जुत्ता जं हिबएण किर वितिज्ञह तं सब्धं तक्खणं
संपज्जह सि । जेण भिणयं 'मनसा देवानां वाचा पार्थिवानाम्' इति । जो सो भगवं सीमंधरसामि-तित्थयरो दिट्टो सो णज्जह्
७ अहं पेच्छंतो चेय अज्ज वि हिबएण चिट्टामि, मंतयंतं पिव उप्पेक्छामि । महवा किमेत्थ वियारेणं । एस भगवं सम्बच्णू ६
सम्ब-दिसी वीर-वहुमाण-जिणयंदो चिहरह एयमिम पएसंतरिम्म । संपयं पभाया रचणी । तेण तं चेय गंत्ण भगवंतं
पुष्किमो 'भगवं, किं सच्चिमणं किंवा अल्यें ते । ता जह भगवया समाइट्टं 'सचं', ता सचं, अण्णहा हंदयाकं ति भणमाणो परिथाओ कामगहंदो ममंतिए । परिथाओ य भणिओ महादेवीए । 'देव, जह पुण भगवया सम्बच्णुणा आहर्ट्ट होज्ज १
जहा सचं ता किं पुण कायव्वं देवेण' । कामगहंदोण भणियं 'देवि, णणु सयल-संसार-दुक्ल-महासायर-तरणं ति किमणणं
कीरड' । तीए भणियं 'देव, जह एवं ता अवस्सं पसाओ कायच्वो, एकं वारं दंसणं देजं, जेण जं चेय देवो पिडक्जह तं
12 चेव कमहारिसीओ वि कहं पि पिडविजिहिंति' ति भणमाणी णिविडिया चल्योसु । तओ पिडवण्णं च कामगहंदोण । 'एवं 12
होउ' ति भणतो एस संपत्तो मम समवसरणं । वंदिओ अह्यं पुच्छिओ इमिणा 'किं हंदजालं आउ सचं' ति । मए वि

15 § ३७५) इस च णिसामिऊण कय-पन्यज्ञा-परिणामो उप्पण्ण-वेरग्ग-मग्गो 'विसमा इसा कम्स-गई, असासवा 15 मोगा, दुरंतो संसारो, दुरुंवं सिणेह-बंधणं, विरसाई पिय-विभोषाई, कहुय-फक्षो कामो, पयडो मोक्स-मग्गो, सासयं मोक्स-सुहं, पिडिबुद्धो अहं' ति चिंतयंतो कडय-णिवेसं गभो सि । एवं च भगवया वीर-मुणिणाहेण साहिए पुच्छियं गणहर18 सामिणा 'भगवं, हभो गण्ण किं तेण तत्थ कयं, किं वा संपह कुणह, कत्य वा वद्दह' ति । भगवया आहर्ट 'इक्षो गंत्ण 18 साहियं महादेवीए जहा सब्वं सच्चं ति । तभो दिसागहंदं पढम-पुत्तं रजे अभिसिचिऊण आउच्छिय-सयछ-णरवह-छोओ संमाणिय-बंधुयणो प्रमाण-मणोरहो पिडिणियत्त-पणह्यणो एस संपयं समवसरण-पढम-पागार-गोडर-दारे वद्दह' सि भण21 माणस्स चेय समागओ ति । प्याहिणं च काउं भणियं तेण 'भगवं, अवि य,

मा अच्छसु बीसत्थं कुणसु प्रसायं करेसु मज्य दयं। संसारोयहि-तरणे पव्यजा-जाणवत्तेण ॥
एवं च भणिए पव्याविओ सपरियणो राया कामगहंदो, पुच्छिशो य 'भगवं, कृत्य ते पंच जणा वहंति'। भगवया
24 भणियं 'एको परं देवो, सो वि अप्पाऊ, सेसा उण मणुय-छोए। दाविओ य भगवया मणिरह-कुमारो महरिसी। अबि य। 24
एसो सो माणभडो तिम्म भवे तं च मोहदत्तो ति। एसो उ पडमसारो बिह्य-भवे पडमकेसरो तं सि॥
एसो कुवळ्यचंदो पुहर्इसारो हमस्स तं पुत्तो। वेरुछियाभो एसो वेरुछियंगो तुमं देवो॥

27 मिणिरहकुमार एसो कामगईदो पुणो तुमं एत्थ । भव-परिवाही-हेउं एएण भवेण सिज्झिहिइ ॥ 37 ति बादिसंतो समुद्रिको भन्व-कुमुद-मियंको भगवं ति । एवं च भगवं तिहुयण-घरोदरेक्क-पदीव-सिरसो विहरमाणो बण्णिम्म दियहे संपत्तो कायंदीए महाणयरीए बाहिरुजाणे । तत्थ वि तक्खणं चय विरह्मो देवेहिं समवसरण-विहि30 वित्थरो । णिसण्णो भगवं सीहासणे । साहिको जीव-पयत्थ-बित्थरो , संचिको य जीव-सहावो , उप्फालिको कम्मासव-विसेसो , ३० वज्जरिको जीवस्स बंध-भावो , सिद्घो पुण्ण-पाव-विहाओ , सूहको सन्व-संवरप्यक्षोगो , णिद्रिसिको णिजारा-प्यारो , पर्यसिको सयल-कम्म-महापंजर-मुसुमूर्णण मोक्सो ति ।

<sup>1 &</sup>gt; P सक्तिवणयं पिन दिद्व, J बिलें अ for प्रिय, J सर्व सर्व. 2 > P तान पश्चित्र जियं. 3 > P om. णियुयं. 4 > J योर्ब, JP ए for य, P देवया ए for देवा ते, उसत्ति-जुसो जो. 5 > P om. ति, P पहियं for भणियं, उवाचया पत्थिवानामिति, P पार्षिवानामिति ।, P क्सामी, P दिहा 6 > उ उनेक्स्वामि, P अहावा, P om. सब्वण्णू after भगवं. 7 > P वद्धमाण, P विहरह सि इमंमि, P इं for तं. 8 > P om. सम् before ता. 9 > P पुल्छिओ for पत्थिओ, P पद्भिओ भणिओ देवीए, P adds after मणिओ देवीए। देव जह, some fourteen lines beginning with पि य साहद लेसामेएण बंधए कम्मं etc. to एकंमि तरुवरीम तं मत्तं द्वावियं तेहि ॥ which come again below, p. 245, lines 7-13. 10) P देविण, P दुक्खलायर, J adds किमण्णं ति before किमण्णं. 11) उतीश्र P तए, P inter. देव & जर, उतावस्सं, उदेज्जा, P पहिवज्जए. 12) उ चेंअ, J कहिं पि, P कहं ति पिडविजाइंति 13 > P यंदिउं, J उच्छयं for पुच्छिओ, P इंद्यालं, P om. मए वि भणियं सर्च ति. 15) J om. च, P कंमगती. 16) P दुलंधं, J पिन-, P कंड्रुयण्फलो. 17) P कंड्रुय for कट्टय, P मुणिणा साहिए, P गहर for गणहर. 18 > उ कत्थ for तत्थ, उ संपयं कुणइ, P वहुइ, उ इतो, P इयं for इश्रो. 19 > P महादेवि, P adds देवि after जहा, म णरवहणाओ. 20 > P पूरमाणारहो, म पणईअणो, म पायारगोउरहारे. 21 > P काऊण for काउं. 24 > P परे for परं, उ उ for उण, P om. य after दाविशो, J कुमारमहारिसी. 25 > J माणहडो, JP वितियभवे, P adds त before पडम . 26 > P वेक्लिय भी तुमं. 27 > P -कुमारी, P om. पुणी, P adds पुण before एत्य, P परिवासीए हंतुं, उ हेतुं एतेण, उ सिन्झिहारी त्ति P सिज्झिहि त्ति. 28 > उ अइद्वृतो, J adds भगवं after आदिसतो, P कुमुय-, J घरोअरेक, P विरमाणोः 3 1 > P सहया, उ °प्योगो णिइरिसिओ, P णिज्जारापायारो पसांसिओ 32) उ सयलमहापावपंजर-

| 1  | § ३७६) एत्यंतरम्मि पुष्कियं भगवया गोदम-महामुणि-णायगेणं । अवि य ।                                                     | 1  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | ं भगवं पुरिसा बहुए वहंता एकवम्मि वावारे । थोय-बहु-मैय-भिण्णं किं कम्मं केह वंश्वंति ॥                                |    |
| 3  | भगवया वि सयस-कम्म-पयडी-पवक्क-सम्ब-दम्ब-सहावेण समाणतं । भवि य ।                                                       | 3  |
|    | गौदम बहुए पुरिसा जोगे एकस्मि ते पुणो छम्मा । थोब-बहु-मेय-मिण्णं णियमा बंधंति अवि पावं ॥<br>भणियं च गणहरेणं । बबि य । |    |
|    |                                                                                                                      |    |
| 6  | केणहेणं मंते बाइहं तियसिंद-बद्-पुक्केहिं। बहुए जीवा एकं कुणमाणा बंधिरे भिण्णं॥                                       | 6  |
|    | मह भगवं पि य साहद्र लेस्या-मेएण बंबिरे कम्मं । बंधद्र विसुद्ध-लेस्सी थोवं वहुयं भसुद्धाए ॥                           |    |
|    | किण्हा जीला काळ तेळ पउमा य होइ सुक्का य । छचेय इमा भणिया संसारे जीव-लेस्साओ ॥                                        |    |
| Ď  | जह फलिह-पत्थरम्मि य कसिणे जीले व्य पीय-रसे व्य । उवहाणे तं फडियं कसिणं जीकं व जाएजा ॥                                | 9  |
|    | बप्पा वि तह विसुद्धो फालिह-मह्को व्य गोयमा जाण । कसिणाइ-कम्म-पोग्गल-जोए कसिणत्तणं जाइ ॥                              |    |
|    | जारिसयं तं कम्मं किसणं णीलं व पीय पडमं वा । तारिसमो से भावो जंबू-फल-भक्ख-दिइंतो ॥                                    |    |
| 12 | गामाओ छप्पुरिसा भत्तं घेसूण जिगाया रण्जं । सब्बे वि परसु-हत्या किर दारं छिदिमो अस्हे ॥                               | 12 |
|    | गहणं च ते पिबट्टा पेच्छंति य तरुवरे महाकाए । एक्सिम तरुवरिम तं भत्तं ठावियं तेहिं ॥                                  |    |
|    | बह ब्रिंदिउं पयत्ता मिनें रण्णिमा ते महारुक्ते । ता तम्मि भत्त-रुक्ते वाणर-जूहं समारूढं ॥                            |    |
| 15 | बह तेण ताण भत्तं सब्दं खहऊण भायणे भग्गे । अह लुंपिऊण सब्दं पढिवह-हुत्तं गया पवया ॥                                   | 15 |
|    | वल-छिंदया वि पुरिसा मज्यण्हे तिसिय-भुक्तिया सन्वे । किर भुंजिमो ति पृण्टि तं मत्त-तर्रः समल्लीणा ।                   |    |
|    | पेच्छंति ण तं भत्तं ण य भाषण-कप्पडे य फाकियए । श्रद्द णायं तेहिँ समं वाणर-जूहं समझीणं ॥                              |    |
| 18 | ता संपद्द छायाणं का भम्हाणं गइ ति वितेमो । वण-पुष्फ-फले भितमो वणम्मि भण्णेसिमो सब्वे ॥                               | 18 |
|    | एत्थंतरिम कास्त्रो दर-पश्चिर-जंबु-पिक-सहयारो । पढमोबुट-मही-रय-पसरिय-वर-गंध-गंधद्वो ॥                                 |    |
|    | अह एरिसम्मि काले तम्मि वणे तेहिँ भण्णिसंतेहिं । दिहो जंबुय-रुक्खो णिरूविओ फलिय-दर-पिक्को ॥                           |    |
| 21 | दहूण छाबि पुरिसा तुट्टा ते मंतिउं समाहत्ता । संपइ पत्ता जंबू भण पुरिसा कह वि खायामो ॥                                | 21 |
|    | एक्केण तस्य भणियं फरस् सम्बाण अस्य अम्हाणं । मा कुणह बालसं तो मूलाओ छिंदिमो सन्वं ॥                                  |    |
|    | छिण्णो पडिहिइ एसो कडयड-रावं वणिम्म कुणमाणो । पडिएणं रुक्खेणं भक्खेस्सं राय-जंबूणि ॥                                  |    |
| 24 | एवं च णिसामेठं भणियं दुइएण तत्थ पुरिसेण। क्रिण्णेण इमेण तुई को व गुणो भणसु मूलामो ॥                                  | 24 |
|    | छिजंतु इमाओं परं एवाओ खेय जाओं साहाओ । पहियाओ भक्खेरसं मा भरूसा होह हो पुरिसा ॥                                      |    |
|    | तइय-पुरिसेण भणियं मा मूलं मा य छिंद साहाशो । छिंदद पिंडसाहं से जा जा फलिया इहं होजा ॥                                |    |
| 27 | पुरिसो भगइ चठत्थो मा बहुयं भगह कुणह मह बुदी । थवए छिंदह सन्वे जे जे सफले य पेच्छेजा ॥                                | 27 |
|    | अह पंचमेण सणियं मा परवह किंचि कुणह मह सणियं । खडडेण हणह एयं पक्कं आमं च पाहेह ॥                                      |    |
|    | सोऊण इसे वयणे ईसी हेलाएँ हसिय-वयणेण । छट्ट-पुरिसेण भणिया सब्वे वि णरा समं चेय ॥                                      |    |
| 30 | किं कहं अण्णाणं भहो महारंभया अयाणतं । थोवा तुम्हं बुद्धी पुरिसयं जेण मंतेह ॥                                         | 30 |
|    | कि एरथ समादत्तं जंबू-फल-भक्सणं तु तुब्भेहिं। जह ता कि एएहिं मुलाइच्छेय-पावेहिं॥                                      |    |
|    | पुप सहाव-पिका परिया सुय-सारियाहिँ अण्णे वि । पिक-फल-जंब-णिवहा धरणियले रयण-णिवह व्व ॥                                 |    |
| 33 | वीसमिक्षण णिवण्णा भद्दव जिसण्ण द्विया व इच्छाए । घेत्रण साह तुरुभे वसह भह्दा वि भण्णस्य ॥                            | 33 |
|    | and the same of      |    |

<sup>1&</sup>gt; J om. मगवया, P गोयम. 2> P बहुए भगवंता एकंमि. 3> P inter. सयल & कस्म, P om. सहावेण. 4> P गोयम. 6> P ति असंबद्धः, J om. बह. 7> J आह for अह, P लेसाः, P बंधए कम्मं, P बंधह य मुद्धलेसो, J लेस्से थोअं. 8> J तेजा for तेक, P मा for इमा, P लेसाओ. 9> P om. य, P पीवरत्ते वा , P तं पिड्यं, J लीलं for णीलं. 10> P कह for तह, P फालिइयमस्य ब्ब, J गोतमा, P जायह !!. 12> P वि फरमहत्या, P दारं. 13> P om. ते, J तहअरे, P द्वावियं. 14> P भिमंत्रं कृष्मी. 16> P वणिन्छिदिया, J मञ्जणह for मज्जणहे. 17> P करपडेण फाँ, J य फलियए, J अह णाओ. 18> J ब्छायाणं, P गय त्ति, P पुष्पः. 19> P काले दरिष्चरजंब, J वह for बुद्ध, P नहीएरयपसरियमवरसुगंपञ्चो. 20> प्र विस्त्रो for दिद्धो, P क्खाः 21> J मंतितुं. 22> J परस्, P मूलाउं. 23> J छिण्णा पडिहिति एसा, J कुणमाणा, J पिडआप पम्खरणं, P एकेणं for क्वर्खेणं, J राजजंबृणि. 24> P एवं निसामेत्तं, J छिण्णाए इसाए तुहं कोव्ब, J मूलातो. 25> J छिजति इसाए इहं प्रभाओ, J दो for हो. 26> P साहा ।, P होज्जः 27> P मा यहुयं, P कुहण for कुणह, J बुद्धि । चेवप छिंदह, P जो जस्स फुले. 28> P एवं for भणियं, P हण एयं. 29> J ईस P हमी. 30> J अयाणंतं । थोआ. 31> J तत्थ for एस्थ, J एतेहि, P मूलावं छेय. 32> P -पक्का पाडिया, P एकः. 33> P वीसविऊण निवण्णो, J om. अहव निसण्ण, J ठिआ, J adds हि after तुडमे.

| 1  | इस ते भणिया सन्व एवं होंदे सि जंबर भणमाणा । असिक्षण समावत्ता फकाई धरणाए पाडवाई ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | तित्ता तेहिं चिय ते धरणी-विध्यहिँ णवर जंबूहिं । सरिसो से फल-भोओ पार्व पुण बहु-विहं तार्ण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| В  | जो सो मूर्ल र्छिदइ थोवे कजाम्मि बहु-विहारंमो । मरिजण कण्ह-लेस्सो बवस्स सो जाइ णरवस्मि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8        |
|    | बिदिको सार्क छिंदइ वरयरको सो वि णीछ-लेसिक्को । मरिकण पाव-चित्तो णरपं तिरियं व बिहायह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|    | तहस्रो वि पाव-पुरिसो भणइ पसाहाउ छिंदिमो भग्हे । काबोय-लेस्स-भावो सो मरिउं जाइ तिरिप्सु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 6  | जो उण चउत्य-पुरिसो थवए सन्वे वि एत्य भवणेह । सो तेयस-लेस्साए पुरिसो वा होइ देवो वा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6        |
|    | जो उण पंचम-पुरिसो पक्के भामे न्व गेण्हिमो सब्बे । सो पडम-लेस्स-भावो भवस्स देवसणं खहह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|    | जो उण छट्टो पुरिसो भूमिगए गेण्हिमो ति सदय-मणो । सो होइ सुद्ध-माबो मोक्खस्स वि भायणं पुरिसो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 9  | ता गोदम पेच्छ तुमं कजे एक्सिम जंबु-भक्खणए। छण्हं पि भिण्ण-भावो लेसा-मेश्रो व सध्वाणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9        |
|    | भिण्णो य कम्म-बंघो भिण्णा य गई मई वि से भिण्णा । एक्किम वि वावारे वटंता ते जहा भिण्णा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|    | एवं जं जं कजं केण वि पुरिसेण काउमादत्तं। कजन्मि तम्मि एया छ्लेसा होति णायव्या ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 12 | हण छिंद भिंद मारे-चूरे-चमदेह लुंपह जहिच्छं। जस्स ण दया ण धम्मो तं जाणह किण्ह-लेस्स ति॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12       |
|    | जो कुणइ पंच-कजे अधम्म-जुत्ते ब्ब मणइ जो वयणे । थोर्व पुण करुणवरं तं जाणह णील-लेस्सं तु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|    | चत्तारि वियण-कजे कुणइ अकजे व्य पाव-संजुत्तो । जो धम्म-दया-जुत्तो कवोय-लेस्सं पि तं जाण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 15 | जो कुणइ तिण्णि पावे तिण्णि व वयणे स कक्कसे भणइ । घम्मम्मि कुणइ तिण्णि य तेउल्लेस्सो हु सो पुरिसो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15       |
|    | काऊज दोण्यि पावे चत्तारि पुणो करेह पुण्णाई । जिंदह पावारंभं तं जाणसु पडम-लेस्सं तु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|    | एकं पावारंभं पंच य धम्मस्स कुणइ जो पुरिसो । सो होइ सुक्क लेस्सो लेसातीओ जिणो होइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 18 | 🖇 ३७७ ) एवं 🤏 साहिए भगवया भन्वारविंद-संह-पहिबोहण-पहु-वयण-किरण-जालेण जिजवर-दिवायरेणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18       |
|    | बाबद्ध-करयकंजलिउडेहिं सन्वेहिं मि भणियं तियसिंहप्यमुहेहिं। 'भगवं, एवं एयं, सहहामो पत्तियामो, ण अण्णहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>.</b> |
|    | जिणिद-वयणं' ति भणंतेहिं पसंसियं ति । प्त्यंतरम्मि पविद्वो समवसरणं एको रायउत्तो । सो य,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21       |
|    | तेण पर्याहिणीकसो जय-जंतु-जम्मण-मरण-बिणासणो वीरणाहो । भणियं च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|    | जय मोह-मह्न-मूरण णिस्सुंभण राय-रोस-चोराणं । जय विसय-संग-विज्ञय जवाहि पुज्जो तिहुचणमिम ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 24 | पाय-पणाम-पश्चिद्रिएण य भणियं। अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24       |
|    | भगवं किं तं सच्चं जं तं दिग्वेण तत्थ मह पढियं। मंगलममंगर्ल पिव को वा सो किं व तं पढइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|    | भगवया वि भाइट्टं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 27 | 11.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27       |
|    | हमं च सोऊण 'जह एवं ता तं चेय कीरउ' ति भणंतो णिक्खंतो समवसरणाको । णिमाए य तम्मि भावज्-करयलं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -        |
|    | जलिउडेण पुष्छित्रो भगवं गोयम-गणहारिणा । अधि य । 'भगवं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 3( | the first of the second | 30       |
|    | एवं च पुच्छिओ भणेय-मञ्ब-सत्त-पिंडबोहणत्थं साहिउं पयत्तो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|    | § ३७८ ) अस्य इमम्मि जंबुद्दीवे भरहद्ध-मिक्सिम-संहे उसमपुरं णाम णयरं । तं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 32 | 3 बह-जण-कय-हरूबोर्ल हरूबोर-विसदमाण-पहिसदं । प्रविधर-ग्रिका-वर्ज विवर-वरोग-ग्रामिलं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23       |

<sup>1 &</sup>gt; P मणमाणो, P समारूडो फलाइं. 2 > J तेसिहिं चित्र तित्ता धरणी, P धरणिपडिनाएहिं, P om. से, P बहुविहस्ता ॥ 3 > P किण्ह for कण्ड, P लेसो, P जाय for जाइ. 4 > P बीउं for बिहिओ, P णीय for णील, P च for च. 5 > P तितिओ, J काबोत, P लेसभाबो, P मिराओ जाय तिरियं सो. 6 > J चेवए for धवए, J तेशसत्तलेस्सीए, P -लेसाए. 7 > P पणमो लेसभाबो. 8 > P हायणं for मायणं. 9 > P तायम, P कजं, P जंबुतक्खण ।, J छण्णं पि, P लेसा तेउ यः 10 > P गती मतीः 11 > P कम्मं केण, P एते for एया. 12 > P लप्ड जिर्च्छं, P -लेस ति. 13 > J छट्टं पुण धिमाटुं तं जाणसु णीललेस्स ति for धोवं पुण etc., P नीललेसं. 14 > P वयण for वियण, J अथजो, P व for इन, J -जुत्ते, P काबोतलेसं. 15 > P वि for च, J तेजलेस्स P तेज्छेसों. 16 > J कोजण for काजण, J पावाइं for पुण्णाइं, P -लेसं. 17 > P पारंभ पंच, P सा for सो, P -लेसो लेसातिते, J लेस्सातीतों. 18 > J -संद-, J पडुअ-. 19 > P -करक्मकंजलेखंदिं, J om. सब्देहिं, P यहहामो for सहहामो. 20 > P सम-वसरणंमि एको. 21 > J अणासो P सुवेसो for सुणासो, P वलमालो । णिमिसीतो, J जाणिकाति. 22 > J प्याहिणीकाओ, P -जंममरण-, J -विणामणारी (?) बीरणाहों. 23 > J णिसुंभणाराय-, J पुळा. 24 > P पचुहिएण भणियं. 27 > P देवाधु- िपया, P सुणेसु for मुणेसु. 28 > P om. य. 29 > J गोतम-. 30 > P पुच्छिनं, P अमा for अह. 31 > J कावित विराहों. 33 > P विसहमाणहमाणपिट्सई, P विज्ञयत्रीह-.

Ιő

- तत्थ य राषा सूरो धीरो परिमिक्टिय-सत्तु-संगामो । जामेण चंद्रगुत्तो गुत्तो मंते ण ढण जामे ॥
  क्र तस्स य पुत्तो एसो जामेज इमस्स बहरगुत्तो ति । संपद्व इमस्स चरियं साहिष्यंतं जिसामेह ॥
- 3 तस्स य चंदगुत्तस्य विष्णिम दियहे पायवहण-पब्दुद्वियाए विष्णतं पिंडहारीए 'देव, दुवारे सन्व-पुर-महस्रया देवस्स 3 चरुण-दंसण-सुहं पत्थेंति, सोठं देवो पमाणं'। मणियं च ससंभमं णरवहणा 'तुरियं पवेसेसु णयर-महस्रए' ति । णिमाया पिंडहारी, पिंड्हा महस्रया, उप्पियाणि दंसणीयाणि । भणियं च णरवहणा 'भणह, किं कर्ज तुम्हागमणं' ति । तेहिं भनियं
- 6 'देव, उभय-वेलं चेय इट्ट-देवर्य पिव दंसणीओ देवो, किंतु णिथ प्रक्तिप पुण्ण-विसेसे, अर्ज पुण सक्सिसे दंसणीओ' 6 कि । राष्ट्रणा भणियं 'किं तं कर्ज' । तेहिं भणियं 'देव, दुर्बकामां वलं राजा ।' इति । ता अण्णियावेउ देवो दिव्याए दिट्टीए उसभपुरं, जो को वि ण मुसिको । देव, जं जं किंकि सोहणं तं तं राष्ट्रेप सम्वं हीरह । जं पि माणुसं किंकि । सम्बं तं कि हेव एकिए । एवं दिए हेको एमाणुं कि । सम्बं तं कि हेव एकिए । एवं दिए हेको एमाणुं कि । सम्बंध स्वाप्त स्वाप्त सम्बद्ध सम्बद्ध स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त सम्बद्ध स्वाप्त स्व
- अंतुरं तं वि देव णस्थि। एवं ठिए देवो पमाणं ति। राष्ट्रणा भणियं। 'वबह, अकास-हीणं पावेमि' ति भणंतेणं तेण १ पेसिवा णयर-महस्रवा। आइहो पिंडहारो 'तुरियं दंडवासियं सहावेह'। आएसाणंतरं च संपत्तो दंडवासियो। भणियं च तेण 'बाइसड देवो' ति। राष्ट्रणा भणियं 'बहो, णयरे कीस एरिसो चोर-उवहवो' ति। तेण भणियं। 'देव.
- 12 ण च दीसइ हीरंतं चोरो वि ण दीसए भमंतेहिं। एक-पए बिच सुन्बह गोसे सयछं पुरं मुसियं॥ ता देव बहु-विचणं बन्हे अणुरिक्सिको ण उवछदो। अण्णस्स देउ देवो आएसं जो तयं छहृह॥' इमन्मि य भणिए राह्णा पछोइयं सयछं अत्थाणि-मंडलं। तको वह्रगुत्तो समुट्टिको, भणिको य तेण चलण-प्रकाम-15 प्रबृट्टिएण राया। 'देव,

जह सत्त-रत्त-मज्हे चोरं ण छहामि एथ्थ णयरिमा । ता जिलितिंधण-जालाउलिम जलणिम पविसामि ॥ ता देव कुणसु एवं मजह पसायं ति देसु बादेसं । पढमो श्विय मज्झ हमो मा भंगो होउ पणयस्स ॥'

18 विण्णत्ते वहरगुत्तेण राहणा चंदउत्तेण भणियं। 'एवं होड' ति भणिय-मेते 'महापसाओ' ति पिडवण्णं कुमारेण। वोस्त्रीणो 18 सो दियहो, संपत्तो पन्नोस-समझो। तत्थ य णिम्मज्ञियं परियरं जारिसं राईए परिभमणोइयं। तं च काउं णिमाओ रायतणको मेदिराओ। प्रियं च पउट्ठे वंसुणंदयं। करवल-संगहियं च क्यं खम्मा-स्थणं। तशौ णिहुय-पय-संचारो परिभमिउं 21 समावत्तो। केसु पुण पएसेसु। अवि य। 21

रच्छामुह-गोउर-वश्वरेसु आराम-तह-तलाएसु । देवउलेसु पवासु य वावीसु मढेसु णीसंकं ॥ एवं च वियरमाणस्स वोलीणा छट्टा राई तह वि ण कोइ उवलदो दुट्ट-पुरिसो । तको सत्तमए य दियसे चिंतियं 24 बहरगुत्तेण 'आहो, अमाणुसं किं पि दिव्वं कर्म्म, जेण पेच्छ एवं पि अणुरिक्सजंतो तह वि ण पाविज्ञह चोरो । ता 24 को एत्थ उचाओ होहि ति । पश्चसे य मज्ज पहण्णा पूरह । अवि य ।

जह सत्त-रत्त-मज्झे चोरं ण छहामि पृत्थ णगरिम्म । ता जिल्लिणंघण-जालाउलिम्म जलणिम्म पविसामि ॥

27 ता नागनो मज्झ मन्नू अपूर-पङ्गणो हं । ता सन्वहा भज राईए मसाणं गंतूण महामंसं विक्केजण कं पि वेयालं भाराहिद्धण 27

पुच्छामि जहा 'साहसु को एत्थ चोरो' ति, अण्णहा णीसंसयं मज्झ मरणं' ति । वोलीणो सो दियहो । संपत्ता राई ।

णिगानो रायतणको राईए णगरीए संपत्तो महामसाणं ।

§ २०९) तथा य काऊण कायन्वं उक्कत्तियं असिचेणूए ऊरूसु, णिययं महामंसं गहियं हत्येण, भणिबं च तेणं। 30 'भो भो रक्स-पिसाया भूषा तह वंतरा य अण्णे य । विकेमि महामंसं घेष्पउ जह अश्यि ते मोछं॥' एवं च एक-बारं दुइयं तह्यं पि जाव वेखाए। उद्धाहओ य सहो भो भो वह गेण्हिमो मंसं॥

<sup>1&</sup>gt; P बीरो for धीरो, P परिमिलियमत्तुसंगामे, P om. गुत्तो, P मंतेण न उण. 2> P वयर गुत्तो. 3> P -पब्युद्धियाए. 4> P नयरे महल्लए. 5> J उपिआणि P उप्पयां, P दंसणीयां, J om. न, P om. तेहिं सणियं. 6> P उसयवेयं, P इत्तिओ पुत्रविसेसो. 7> P om. तं before ककां, J दुब्बेलानां, P दुबेलानामनाथानां बालबुद्धतपस्तिनां । अनार्थे [:] परिभृतानां सर्वेषां पार्थिवो गतिः ॥, P om. इति. 8> J कोइ ण, J किंपि for किं न्ति, P किंपि छुंदरं. 9> P दिए, J om. तेण. 10> P आह्यो. 11> J आइससु ति, P om. अहो, P om. देव. 12> P हीरंतो, P समंतेमि, P गोस सथलं. 13> P अम्हे आर- बिखओ, J adds जल after ण, P आएसो. 14> P om. राइणा, P स्वलमत्थाणमंडनं, J adds अत्यं after सथलं, J वेरगुत्तो, P समद्विओ अ भणिओ, P पणाममब्युद्धिएण. 15> J adds अवि य after देव. 16> P om. रत्त, P ता जालिंघण, P जलणे पबिस्तामि. 17> J एवं for एयं, J ति देव आएसो. 18> P om. राइणा चंदउत्तेण. 19> P निम्मजयपरियरं, J राई परि J काल्य for कालं. 20> P ख्यरयणं, P निद्युपयं. 22> P तह लाएसु. 23> P वोलीण, P राती, P कोवि उवल्खो, P om. दहुपरिसो, P सत्तमे य दिवसे. 24> P अमाणुसो. 25> J होहिति, P अपूरमाणस्त for पूरः. 26> P चोरो न, J णबरंमि, P जिल्यण, P जल्यो पबिस्तामि. 27> J अपूर्व, P अ for अज्ज, J महामासं, P किंपि, J वेअरं for वेयालं, P साहिकण for आराहिकण. 28> J से for सो, P संपत्त. 29> P रायतओ नगरीए, J णयरीए, P जहामसाणं. 30> P repeats कालण, P उक्कित्वं, J लिमयमहामासं. 31> P रक्वस-, J भृता, J तथ वंतरा व अण्णे वा ।, J अस्थ सेम्मोळं. 32> J एकं-, J महामंसं for संसं.

| -4.8 | sc ७७३।चणसूराबर <b>इ</b> या                                                                                                                                                              | 13443                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1    | पहाइको रायतणको तं दिसं 'को इहं गेण्हइ मंसं'। वेबालेण भणियं 'पेन्छामि केरिसं मंसं'। कुमारेण भणियं। 'एयं मंसं गेण्हसु जिग्वसु चक्तसु सुरहिं मिहं च। ता मह देजसु तुहो जं दायब्वं हहं मोहं॥' | 1                               |
| 9    | ति मणिषु पसारिको हत्थो वेयालेणं । णिक्सितं तस्स करयले मंसं कुमारेण । तको तेण भासाइकण मणियं ।                                                                                             | 3                               |
|      |                                                                                                                                                                                          | •                               |
|      | 'भो भो एयं आमं णिस्सत्तं विस्सगंधियं एयं। णाहं गेण्हाभि इमं जइ पक्कं देसि अग्गीए ॥'                                                                                                      |                                 |
|      | रायडतेण भणियं।                                                                                                                                                                           | . 6                             |
| b    | ं 'पक्कं देमि जहिच्छं पयह वश्वामु हह चितिं जाव । उक्कत्तिय पक्क-रसं देमि आहं भुंज तं तत्थ ॥'                                                                                             | _                               |
|      | वेपालेण मणियं 'एवं होड' सि भणता उवराया दोण्णि वि तक्खण-पलीविय-चिय-समीवं। तत्थ य 'णिसम्मसु                                                                                                | 1 2 n 2                         |
|      | सि मणंतेणं रायतणपूर्णं उक्कत्तियं अण्णं महामंसं, पोइय-संठए पक्कं, पणामियं तस्स वेपालस्स । गहियं तेण भुत्ते                                                                               | ) 'VE (<br>  STANSON TO         |
| y    | § ३८० ) प्रश्नंतरिम पुच्छिन्नो भगवं महावीर-जिजिदो गोदम-सामि-गणहारिणा 'भगवं, किं पिसाया                                                                                                   |                                 |
|      | वा देव-जोणिया इसे महामंसं अण्णं वा कावित्यं आहारं आहारेंति'। भगवया समाणतं 'गोदमा ण सम                                                                                                    |                                 |
|      | भणियं गोयमेण 'भगवं, जह ण भाहारेंति, ता कीस एयं महामंसं तेण भसियं ति भण्णह्'। भगवया समाहर                                                                                                 |                                 |
| 12   | इसे वंतरा केलीगिल-सहावा बाल व्य होंति । तेण पुरिसेहि सह खेलंति, सत्तर्वतं च दहूण परितोसं वर्षति, ब                                                                                       | । १९५४ । ५५४ २८<br>इंकि । त्रेण |
|      | महं रायडतं, तस्स सत्तं णाणा-बेलावणाहिं परिक्लंति । तेण मंसं किर मण् भुतं ति देंसेंति, तं पुण पक्लिकं                                                                                     | iter a coat                     |
|      | पक्सिसं तं मासं। पुणो भणियं वेयालेण। अबि य।                                                                                                                                              | 15                              |
| 10   | भो भो एयं मासं णिरिट्टियं णेय सुंदरं होइ । जह देशि श्रद्धि-सिरसं भुजं तं कडयडारावं ॥                                                                                                     | 10                              |
|      | कुमरिण भणियं ।                                                                                                                                                                           |                                 |
|      | भुंजसु देमि जहिच्छं मंसं वा भट्टिएहिं समयं ति । एयं चेय भणंतेण कप्पिया दाहिणा जंघा ॥                                                                                                     | 18                              |
| 18   | हुदा चिताणले, पक्का उप्पिया वेयालस्स । पश्चित्ता तेण । भणियं पुणो ।                                                                                                                      | 10                              |
|      | भो भो अर्छ इमेणं संपइ तिसिओ पियामि तुह रुहिरं । पियसु ति भाणिकणं कुमरेण वियारियं वच्छं ॥                                                                                                 |                                 |
|      | तं च रुहिरं पाउपा पुणो वि भणियं। अवि य ।                                                                                                                                                 | 21                              |
| 21   | 'एयं जं तुज्ज्ञ सिरं छिण्णं करवत्त-कत्तिय-विरिक्षं । माणुस-वस-रुहिरासव-चसयं मह सुंदरं होह ॥'                                                                                             | 21                              |
|      | कुमरिण भणियं ।                                                                                                                                                                           |                                 |
|      | छेतूण देमि तुन्सं जं पुण करवत्त-कत्तरण-कम्मं । तं भो सयं करेजसु एत्तिय-मेत्तं महायतं ॥                                                                                                   |                                 |
| 24   | ति भणमाणेण कवलिओं कंत-कसिण-कोंतला-कलावो वाम-हरथेण दाहिण-हरथेण य छेत्तूण पयत्तो असिधेणूए।                                                                                                 | ताव थ 🚧                         |
|      | हा-हा-रव-सह-सुहलो उद्धाइमो भट्ट-हासो गयणंगणे। भणियं च तेण वेयालेण। भवि य ।                                                                                                               |                                 |
|      | 'एएण तुन्स तुट्टो अणण्ण-सरिसेण वीर-सत्तेण । ता भणसु वरं तुरियं जं मग्गसि अज्ञ तं देमि ॥'                                                                                                 | 07                              |
| 27   | कुमारेण भणियं।                                                                                                                                                                           | 27                              |
|      | 'जह तं सि मज्झ तुट्टो देसि वरं णिच्छियं च ता साह । केण मुसिजह णयरं चोरो भण करध सो तुरियं ॥'                                                                                              |                                 |
|      | तेण भणियं।                                                                                                                                                                               |                                 |

30 'एसा महइ-महला वीर तए पुन्छिय। कहा प्रणिंह । तुह सत्त-णिजिएणं साहेयस्वं मण् वस्सं ॥ 80 लद्धो वि णाम चोरो कुमार भण तस्स होज को मलो । दिट्टो वि सो ण दीसइ अह दिट्टो केण गहियस्वो ॥' तओ 'कीस ण घेप्पइ' ति चिंतयंतेण पुरुह्यं अत्तणो देहं जाव सस्वंग-संपुष्णं अक्खयं सुंदर्यरं ति । भणियं च कुमारेण । 33 'भो भो,

पेच्छामि परं चोरं एत्तिय-मेत्तं सि पुच्छिको तं मे । घेप्पइ ण घेप्पइ ब्वा एत्थ तुई को व बाबारो ॥' तेण भणियं।

<sup>1 &</sup>gt; P om. रायतणत्रो, उ केरिसं मासं. 2 > J मासं, P जिंद्यमु भक्तवसुरिम मिट्ट च, J adds जह सुमं पिटिहाइ before सुरिहें, P ता मेह. 3 > J मासं. 4 > J थों अ P एवं for एयं, P जिस्मायं विरस्तगंषेयं. 6 > P जिंद्रच्छं, P पक्किर्स. 7 > P दो for दोणिण, P om. य, J पलीविजं. 8 > P उिक्किर्स्त महामासं, P पोइयं सोउए पक्कं, P om. तस्स, J om. मुत्तं च. 9 > P om. मगर्व, P गोतम-, P पिमाता एक्सरा वा. 10 > P इमं, J महामासं, P वा कालियं, P om. आहारं, J आहरित, P गोयमा णो आहारित.. 11 > J गोदमेण, P जर णा, J महामासं, P om. ति. 12 > P केलीकिल, P पुरिसेण सह. 13 > J महरायउत्तं P मर्छ रायउत्ता, P तं च for तस्स, P परिकलवंति, P परिकलवं for पिकलवंति, P om. तेण पिक्लतं तं मासं etc. to तं कहयदारावं ॥. 14 > J तम्मासं. 17 > J मउझं P तुज्झं for मंसं, P मि for ति. 18 > J बूदा for छूदा, J inter. पुणो and मणियं and adds अबि य. 19 > J इमिणा संपर, J भणिएण, J कुमारेण. 20 > P om. वि. 21 > J किरिकं, P सुह for मह. 23 > P दिर, J तुम्हं for तुज्झं, J कत्तणं कममं, P को for भो, J महापत्तं ॥. 24 > P repeats दाहिण, P वेत्तृण for केतूण, P om. अबि य. 26 > P एतेण, P अगण्यसिरसेत्तेण. 28 > P निच्छयं ति ता, P मुणिज्जर. 30 > J महित-, P तु for तुन्ह, P साहे-यन्त्रो. 31 > P गहिन्दो ॥. 32 > P om. तओ, P चिंतिजंतेण पलोइनं, P सन्दर्ग, P अक्लरसंतुररयं ति. 34 > P पुक्छनं, P वेपूर्ष वा.

'णं बच्चो तस्सम्हे पुरक्षो ठाउं पि जेय चाएमो । जो पुण तस्सावासो तं दुरत्था पयंसेमो ॥' 1 🗱 भारेण भणियं। 'जइ तं मजर ज साहिस भावासं मज्झ तं चिय कहेसु । रक्खामि ताव तं चिय जा दिहो सो वि तत्थेय ॥' 3 तेण भणियं 'जइ एवं ता णिसुणेसु । जो एस मसाण-वड़ी आरुहिटं पृत्य कोत्थरो अत्थि । तं चेय तस्स दारं चोरावासस्स हो वीर ॥' 🖇 ३८१) इमं च सोऊज पविरल-पयच्छोहो पहाइओ तं चेय दिसं रायतणओ, संपत्तो तं च वड-पादवं। अवि य । इय बहरू-पत्तरुं ते साह-पसाहा-छुळेत-घर-जाळं । बहु-पसिरय-पारोहं मसाण-वह-पायवं पत्तो ॥ तं च दद्दण भारूढो कुमारो, भण्णेसिउं पयत्तो तं च कुढिच्छं। कस्थ। साहासु पसाहासु य मूल-पछंबेसु पत्त-णियरेसु । णिक्कड्विय-करवाली बिखस्स वारं पलीएइ ॥ ø कहं पुण पलोइउं पयत्तो । अवि य । परिमुसह करयलेहिं पायं पक्ष्यिवह जिंघए गंधं। खण-णिह्यंगो सदं हच्छह सोउं कुढिच्छेसु॥ 12 एवं च पुलोएंतेण एक्सिम कुहिच्छ-समीवे उवणीयं वयणं, जाव 12 णिम्महर् धूव-गंधो कुंकुम-कप्पूर-मासलुगारो । उच्छलर् तंति-सद्दो वर-कामिणि-गीय-संवलिखो ॥ तं च सोऊण अग्वाइऊण य चिंतियं राय-तणएण । अञ्जो, लदं जं लहियम्बं दिट्टं चोरस्स मंदिरं तस्स । तस्स य महं च एपिंह जो बलिक्षो तस्स रजमिणं ॥ 15 इमं च चिंतिऊण पविमित्रं समाहत्तो । धोवंतरं च जाव गओ ताव बहु-णिज्ञहय-सुहयं बाळय-चुंपाल-बेह्या-कलियं । धुब्वंत-ध्यवहायं वर-भवणं पेच्छए कुमरो ॥ 18 तं च दृद्दण रहस-वस-विसेस-पसरिय-गह्-पसरो पविद्वो तं भवणं। केरिसं च तं पेच्छह् । अवि य । 18 फालिह-रयण-मयं पिव णाणा-मणि-चुण्ण-विरद्दयालेक्खं । कंचण-तोरण-तुंगं वर-जुवई-रेहिर-पयारं ॥ चिंतियं च तेण 'महो महंतं इमं भवणं'। 'कत्थ दुरायार-कम्मो होहिइ चोरो' ति चिंतयंतेण दिट्टा एका जुवईं। 🗈 केरिसा। अविय। 21 णीलुप्पल-दीहच्छी पिद्दल-णियंबा रणंत-रसणिल्ला । अहिणव-तुंग-थणहरा देवाण वि मणहरा बाला ॥ तं च दद्गण चिंतियं रायतणपुण । 'अहो एसा तुरिय-पय-णिक्खेवं तस्सेव आएसेण पत्थिया, ण ममं पेच्छइ, ता किंन्दि 24 सद्दं करेमि जेण ममं पेच्छइ' ति । भणियं तेणं । अवि य । 24 'गरुओ सिहिणाण भरो तण्यं मज्यं ति सुवणु चिंतेसु । मा गमण-वेय-पहया भरेण कणइ व्व भजिहिसि ॥' तं चिय सहसा सोडण कह तीए पुलइयं । सुण । संभम-विलास-मीसं विलिउं अइ-दीह-लोयण-तिभायं। तह तीएँ पुलक्को सो जह भिण्णो मयण-बाणेहिं॥ 27  $\S$  ३८२) तं च तहा दहण संभम-भयाणुराय-क्रोडय-रस-थंभिया इव ठिया। तं च तारिसं दहण चिंतियं रायतणपुण । 'अहो, जत्तो विलोल-पम्हल-धवलाई वलंति णवर णयणाई। भायण्ण-पूरिय-सरो तत्तो श्विय धावइ भणंगो ॥' 30 किं च इमाए पुच्छामि किंचि पुच्छियव्वं' ति भणिया। 'को य इमो आवासो का सि तुमं सुवणु को इहं णाहो । कत्थ व सो किं व इमो गावइ महिलावणो एत्थ ॥'

<sup>1)</sup> एणा for णं, ए पुरव हाउं पि णोय वाएमो, ए जं for जो. 3) ए दिहा, ए तस्येवा. 6) ए -पिक्स्थोहो, ए ०००. च. ७०० एका हिन्छ कर्म हिंदा, ए प्रतस्थेवा. 6) ए -पिक्स्थोहो, ए ०००. च. ७०० एका हिन्छ है । १००० एका हिन्छ है । १००० प्रतस्थ है । १००० प्रतस्य है । १००० प्रतस्थ है । १००० प्रतस्य है । १००० प्रतस्य है । १००० प्रतस्य है । १००० प्रतस्य है । १००० प्रतस्थ है

| 1  | तीए मणियं। 'सुंदर,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| R  | जो जं जाणह थाणं भह सो पायेइ तं सकजेणं। कह तं भयणंतो चिय एत्तिय-मेत्तं भइगओ सि ॥'<br>तेण भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3  |
| •  | 'अयणंतो श्विय मूढो कह वि तुलगोण पाविओ एत्थ । ता साहसु परमत्थो को एत्थ पहू कहिं सो वा ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|    | तीपु भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 6  | 'जष्ट् तं पंथ-बिसूढो कत्तो णवराओ आगओ एत्थ ।' भणियं च तेण 'सुंदरि उसभपुरा आगओ अहयं' ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6  |
|    | तीए भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|    | 'जङ् तं उसभपुरे चिय किं जाणिस चंदउत्त-णरणाहं । पुत्तं च वहरगुत्तं सुहयमणंगं च रूवेणं ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _  |
| 9  | तेण भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9  |
|    | 'सुंदिर कहं वियाणिस रूवं णामं च ताण दोण्हं पि।'<br>तीषु भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 |
|    | तेण भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|    | 'सुंदरि साहेसु फुडं ताणं किं होसि किंचि पुरिसाणं। कह व वियाणिस ते तं केण व हो पाविया एत्थं॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 16 | तीय भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 |
|    | 'सावत्थी-णरवहणो धूया हं वलहा सुरिंदस्स। बाल श्विय तेणाहं दिण्णा हो वहरगुत्तस्स॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|    | एत्यंतरिमा इमिणा विजासिन्रेण सुहय केणावि । हरिकण एत्य कत्थ वि पायालयक्रमिम परिचत्ता ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 18 | The state of the s | 18 |
|    | तेण चिंतियं। 'अहो, एसा सा चंपयमाला ममं दिण्णा आसि, पच्छा किर विजाहरेणावहरिया णिसुया अम्हेर्हि, ता सुंदरं<br>जायं, दे साहिमो इमाए सब्भावं'। चिंतिऊण भणियं तेणं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 21 | 'सो वहरगुत्त-णामो पुत्तो हं सुयणु चंदगुत्तस्य । एयं विजासिद्धं अण्णिसमाणो इहं पत्तो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 |
|    | ता साह कत्थ संपष्ट् विज्ञासिद्धो कहं व हंतच्यो । मह किंचि साह मम्मं जह णेहो श्रव्थि श्रम्हेसु ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|    | तीए भिषयं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 24 | § ३८३) जह तं सि वहरगुत्तो ता पिययर सुंदरं तए रह्यं । साहामि तुज्झ सब्वं जह सो मारिज्जए पाचो ॥<br>जं जं परम-रहस्सं सिद्धं वसुणंदयं च खग्गं च । एरथं चिय देवहरे अच्छह तं ताव तं गेण्ह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 |
|    | गहिएहिँ तेहिँ सुप्ररिस अळ-छिण्णो विश्वको व्य सो होही। अह तं पावइ हत्थे उप्पद्दको केण दीसेज ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 27 | रायउत्तेण भणियं 'ता सुंद्रि, साहसु कहं पुण सो संपद्द वहृद्द विज्ञासिद्धो । तीए भणियं 'कुमार, राईए सो भमद्द, अध्यमिए महिलं वा अर्ण्य वा जं किंचि सुंदरं तं अक्खिवह । दियहको उण एत्य विल-भवणे महिला-वंद-मञ्ज्ञ-गुक्रो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|    | अच्छइ। ता संपइ णित्य सो एत्य। अह सो होइ ता अत्य तुमं अहं च एवं अवरोप्परं वीसत्या आछावं करेंता। तेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 30 | भणियं 'जइ सो णत्थि ना कीस एथाको महिलाको गार्यति'। तीय भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 |
|    | 'सुंदर तेणेय विणा इमाओ हरिसम्मि वष्टमाणीओ । गायंति पढंति पुणो रुयंति अण्णाओं णक्रंति ॥'<br>तेण भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 |

'बह मुद्ध किं ण-याणिस महिला-बरियं विवाणियं केण । गामेलुको व्व पुच्छिस महिल विव महिलिया-हिययं ॥

<sup>2)</sup> गतं तं for अह, गपावह अ ककोण ।, P अह तं अयाणंनो. 4) P अयाणंनो, P कह व, P कव हि for कहि. 6) P माह्यं ॥ 8) P कि for चिय, गच वेरगुत्तं संगमणंग व, P बहरहगुत्तं सुहयणंगं. 11) गतेण for तीय. 12) ग सहदओ for साहओ. 13) P om. तेण भणियं. 14) P कि for व, P inter. तं and ते, P केण कि हो . 15) P om. तीय भणियं. 17) P विकान, P पायालवर्लम. 19) P विकाहरेण अवहरिया, गणियुअ, P सुरं for सुंदरं. 21) P गुत्तनामा P सुयण चंद . 22) P किंचि साहसु तुमं. 24) P जं for जह, ग सुंदर for पिययर, P पियय सुंदरं, P रह for रह्यं, P om. साहामि तुक्त सक्वं जह etc. to चंचलहिययपेम्माओ हमाओ. This passage is reproduced in the text with ya-sruti and minor corrections etc. from J alone. 26) J अलच्छिण्णो.

3

6

- वेप्सइ जक्किम मच्छो पक्की गवणिम निजय राहा । गहियं पि विहरइ चिय दुरगेज्झं महिलिया-हिययं ॥
   वेस्सं पि सिणेहेण वि रमंति महबल्लदं पि निक्केहा । कारण-वसेण णेहं करेंति जिक्कारणेणं पि ॥
- उरामेंति विरूतं पि हु रूविं पुण परिहरंति दूरेण । रूव-विरूव-वियप्पो हियए किं होइ एयाण ॥ बीहंति पंढियाणं कुमार रूजंति रूवमंतस्स । वंकं वंचेंति पुणो उज्जय-सीलं उवयरंति ॥ र्जंति अत्यवंते रक्तं पुण परिहरंति रोर व्व । जाणंति गुणा पेम्मं करेंति ते णिग्गुणे तह वि ॥
- 6 सूरं जाणह पुरिसं तहा वि तं कायरं समिक्षयइ। जाणंति जं विरत्तं घडेंति पेम्मं तिहं चेय॥
  गुण-रिह्प वि हु पेम्मं पेम्म-पराक्षो वि तं णिसुंभंति। हंत्ण तं समं चिय जरूणे पविसंति तेणेय॥
  सक्ते जाणंति गई अन्तर्त्ताणयाण सुिहह-हिययाण। महिला णिययस्स पुणो हिषयस्स गई ण-याणंति॥
- 9 ह्य विज्ञ-विक्रिसियं पिव सर-पवणुब्य-धयवहाचलणं। महिलाण हियय-पेम्मं कुमार को जाणिदं तरह ॥
  9 तह वि एतियं लक्खेमि जह तुमं पेच्छंति ता अवस्म तुमिम णेहो जायह। अण्णं च सन्वा हमान्नो उसमपुर-वरधन्वान्नो तुमं च दृष्ट्रण अवस्सं पश्चिमजाणंति, तेण इमाणं विज्ञाद दंसणं' ति। कुमारेण भणियं 'सुंदरि, तं वाव 12 सिद्ध-वसुणंदयं स्वगं च समप्पेसु, ता पच्छा दंसणं दाहामि'। तीए भणियं 'एवं होउ' ति। 'केवलं कुमारेण एयमिम 12 चेय पएसे अच्छियच्यं जावाहं तं स्वगा-खेडवं चेत्रण हहागच्छामि' ति भणिउं गया। कुमारो वि तिम्म ठाणे अच्छिउं पयत्तो। चिंतियं च तेण। 'अहो, संपयं चिय हमीय चेय साहियं खर-पवणुद्धय-घयवह-चंचल-हियय-पेम्मान्नो इमान्नो 15 महिल्यान्नो होंति, ता कयाह हमा गंत्ण अण्णं कि पि मंतं मंतिकण ममं चेय णिसुंभणोवायं कुणह। ता ण जुत्तं मम 15 इहं अच्छिक्कणं' ति चिंतयंतो अण्णा्थ संकंतो, आयारिय-सग्ग-रचणो प्रिय-वसुगंदनो य अच्छिउं पयत्तो। योव-वेळाण् य आगा्या गहिय-वसुगंदया गहिय-सम्मा-रचणा य। पछोह्ण तिम्म पएसे, कुमारो ण विद्वो। तओ तरल-तार-पम्हल-वर्लत-18 लोयणा पलोइउं पयत्ता। भणिया य कुमारेण। 'एहि एहि सुंदरि, एस अहं अच्छामि' भणिया संपत्ता। तीण् भणियं। कि 'रायउत्त, कीस हमानो ठाणाभो तुमं एत्य संपत्तो'। तेण भणियं। सुंदरि, णणु तुमण् चेय साहियं जहा 'चंचल-पम्म-बंधानो होंति जुबहुंनो'। तेण मण् चिंतियं 'क्याइ कहं पि ण भिरुहनो होमि, ता णिहुयं होऊण पेच्छामि को 21 वृत्तंतो त्ति तेण चलिनो हं'। तीए सहरिसुन्कुल-लोयणाए भणियं। 'कुमार, जोग्गो पुहइ-रज्ञस्स तुमं जो महिलाणं ण 21 वीसंभित' ति। सम्बहा.

अवगस्स व मुह-कुहरे पिक्खिव ता अंगुली सुवीसत्थो । महिला-चंचिक-अुयईण सुहय मा वच वीसंभं ॥
24 ता सुंदरं कयं, जं चिलिओ सि । गेण्हसु एयं वसुणंदयं खग्ग-रयणं च ।' णिक्खिनं वसुमईए । रायउन्तेणावि णिययं 24
विस्तिज्ञज्ञण ति-पयाहिणं वंदिज्ञण गहियं तं वसुणंदयं दिब्वं खग्ग-रयणं च । तको गहिय-खग्ग-रयणो केरिसो सो दीसिउं
पयन्तो । अवि थ ।

27 विज्ञाहरो व्य रेहह तक्खण-पश्चियण्य-खग्ग-विज्ञाण् । संप्रह उप्पष्ट्ओ इव विज्ञाहर-बालियाप् समं ॥ 27 तभो तीए भणियं 'विजयाय होउ कुमारस्स एयं खग्ग-रयणं' ति । कुमारेण भणियं 'सुंदरि, साहसु संपयं कत्थ सो दृष्टचो विज्ञासिद्धों' सि । तीए भणियं 'कुमार, तुमं केण मग्गेणेख्य पविद्वों' । तेण भणि<sub>ण</sub> 'वह-पायव-विलेण' । तीए अणियं 'णाहं किंबि जाणामि, एवं एसियं पुण जेण दारेण तुमं भागओ तेणेय सो वि भागमिस्सइ सि । ता जाव इमिणा 30 मग्गेण पहमं उत्तिमंगं पेसेइ, ता तं चेय छेत्तव्यं । अण्णहा दुस्सज्ञो पुण होहिइ' सि । कुमारेण भणियं । 'एवं होउ' सि भणित्रण भायरिय-खग्ग-पहारो ठिओ विल-दुवारे ।

<sup>2&</sup>gt; प्रसिणहेण. 3> प्रहिअयंभि for हियए. 15> प्रक्याइ मा P क्यावि मा, प्रकंपि for किपि, P णिमुंभणावायं. 16> P om. ति, P पायद्विय for आयारिम, प्रय पुच्छितं. 17> P om. य before आगया, P om. गृहिय before खमा, P रयणे य । पलोइओ, P तओ तारतररूपंतल्वरुंत. 18> P संपत्ती. 19> P हाणाओ, P एस for एत्य, प्र om. णणु, P मए for तुमए. 20> प्रयमावंथाओ, P जुवती 3, P कया वि किहें पि, P om. ण भिरुइओ होमि, प्र तेण for णिष्ट्रयं होकण. 21> P om. ति, P ण for तेण, P सहिरत्मपुष्क, P भणितं, P om. पुदृद्दक्षरस, P om. जो. 23> P पिम्लिब, P य for ता, P भुयंभीण सुद्द मा. 24> प्र जं विलेओ, P वसुणहण्यं, P वसुमतीए. 25> प्र om. ति-, P om. दिव्वं, P रयणा before केरिसी, P om. सो before दीसितं. 26> P तत्वण, P सम्मं ॥ 28> प्र तीय for तीए, P विजाओ for विजयाय, P om. एयं, P om. साहसु, प्र om. सो. 29> प्र तीय, P केणे मम्मण पविद्वो, प्र तीय. 30> P वार्र for परं, प्र तेणय, P om. वि. 31> P पेसइ, P दुसजो, P om. उण, प्र होइ ति P होहिति त्ति. 32> प्र दिओ.

'को कस्स होइ सरणं कत्य व सो किं व तेण करणिजं। जह तं पावेमि अहं तुह दह्यं तं चिय असामि॥' ति भणंतो णिसुओ कुमारेण। 'अहो, एस दुरायारो आगओ सो मह महादेवी घेतूण। ता दे सुंदरं जायं सलोत्तो एस 9 चोरो' ति चिंतयंतस्स णीहरियं उत्तिमंगं बिलाओ सिद्धस्स। चिंतियं कुमारेणं 'एयं उत्तिमंगं छिंदामि। अहवा णहि णहि। 9 किं जुआह पुरिसाणं छल-वाओ सब्बहा ण जुत्तमिणं। पेच्छामि ताव सत्ती हमस्स ता णवर सिद्धस्स॥' चिंतयंतो णिक्खंतो बिलाओ, भणिओ य कुमारेण। 'रे रे पुरिसाहम, अवि य,

12 जह तं विज्ञासिद्धो वहुसु णाएण एत्थ लोगिमा। जं पुण राय-विरुद्धं करेसि किं सुंदरं होह् ॥ 12 सा जं चोरेसि तुमं राय-विरुद्धाईँ कुणसि कम्माहं। तेणेस णिगगहिज्ञासि शह सज्झो होसु सत्तीए ॥' एवं च राय-तणयं पेच्छिऊण चिंतियं विज्ञासिद्धेण 'श्रहो, एस सो वहरगुत्तो, कहं एस सयं पत्तो। विणटुं क्रजं। 15 ता किं हमिणा बलेणं।' चिंतियं तेण, भणियं च।

केणेत्य तुमं छूढो कयंत-वयणे व्व रोइ-बिल-मज्झे। भव्वो सुंदर-रूबो कह णिहणं गच्छह वराओ ॥ सि
'अरे अरे, खगां खगां' ति मणंतो चलिओ तं देवहरयं। तेण गहियं च तं खगां वसुणंदयं च, जं रायउत्त-संतियं।

18 गहियं जाणियं च ण होइ तं सिद्ध-खगां। ता किं व इमिणा समत्थस्स' चिंतयंतो कुमार-मूलं पत्तो। भणियं च तेण।

18 'सुण्णाम्मि मज्झ अतिउरम्मि तं मूढ पेसिओ केण। अहवा कुविओ देव्वो लउडेणं हणउ किं पुरिसं॥
ता तुज्झ जमो कुविओ संपइ तुह णित्य पृथ्य णीहरणं। स्वार-सालविडओ ससओ व्व विणस्पसे प्रणिह ॥'

21 कुमारेण भणियं।

'आरूपालिय रे रे अच्छिति महिलायणं म्ह हरिजण। जारो होजण तुमं संपद्द घर-सामिओ जाओ ॥ चोरो ति मज्झ वज्झो अरहिति तं चेय पढम-दुष्वयणं। इय विवरीयं जायं ससप्हिँ वि लउड्या गिहया ॥' 24 भणमाणो पहाविओ कुमारो तस्स संमुहं, पेसिओ खग्ग-पहारो। तेण वि बहु-कला-कोसल्ल-परिहत्थेणं वंचिजण पिडपहारो 24 पेसिओ। सो वि कुमारेण वंचिओ। तओ पहर-पिडपहर-विसमं संपलग्गं महाजुद्धं। कहं।

दोषिण वि ते सुसमत्था दोषिण वि णिउणा कलासु सन्वासु । दोषिण वि भ्रणंग-सरिसा दोषिण वि सत्ताहिया पुरिसा ॥ दोषिण वि रोसाहट्टा दोषिण वि भवरोष्परेण मच्छरिणो । दोषिण वि णिटुर-पहरा दोण्हें वि खगगाई हत्थिमा ॥ दोषिण वि फरम्मि णिउणा दोषिण वि उक्कोट्ट-मिउडि-भंगिल्ला । दो वि वलंति सहेलं दोषिण वि पहरे पश्चिकंति ॥ § ३८५ ) एवं च एकेकमस्स पहरंता देरिसा दिट्टा जुवइ-वंदेणं । भवि य ।

30 विजाहर व्य एए भहव समत्थत्तणेणं वण-महिसा। भह व दिसा-करि-सिरसा दोण्णि वि चालेंति महिबेढं॥ 30 एवं च जाव ताणं एको वि ण छल्छिउं तीरइ ता चिंतियंतीए चंपावईए ताव 'एएण एस छल्डिउं ण तीरइ विजासिद्धो। ता दे कवढं किंचि चिंतिमे' ति भणियं तीए 'कुमार, सुमरसु इमं खग्ग-स्यणं' ति। कुमारण वि चिंतियं 'सुंदरं परूत्तं' 33 ति। भणियं तेण। भवि य। 33

<sup>1&</sup>gt; P रातीष, P द्तीहूयामु. 2> P परिभमिकण, J धवलहरोअरंतेउरे चचर-, P च स्व च छातु. 3> P एक छ यसुत्तं भारि चे तूण, J रायधूताए. 4> J वैर , P धाविमु. 5> P चंपावरणो धूया महिला हो वहर , J वेर गुत्त, P सरणविहूण. 6> P तीष पलोविउं सोऊण भणिया. 7> P किं करस. 9> P नीहरिउं, P र्वित थं. 11> P र्वित यंतरस for चित यंतो, P पुरेसाहम. 12> J छोअंमि. 13> P चोरोसि, P कुणमु, P तेणेय, J मत्तीय ॥ 14> J तं for एवं, P om. सो, P एस संपत्तो. 15> J om. किं, J हमिणा बालेण. 16> P सुंदर for रूवो, J मिच्छिहिति वराओ. 17> J om. अरे अरे, P om. लं, J खग्मयं, P रायउत्तरस संतियं. 18> J inter. जाणियं & च, P om. व, P मूलं संपत्तो. 19> P अश्वंमि for मुल्यास्म, P देवो, P हणह किं पुरिसो. 20> P एत्थ नीसरणं, P सतारसाल, J विणस्तए. 22> J आलवालिअरे रे रे, P आलिप्पालिय, P महिणम्म हरिकण P होइ पुण for होऊण. 23> J वज्दो, P जीयं for जायं, P मि for वि. 24> P संमुहो, J कलाकोमलपरिह च्छेण वंदिकण पहिष्पहा पण्णि वि सत्ताहिआ पुरिसा। होण्णि वि रोसाहट्टा; thus J has omitted some portion here. 26> P दोण्णि मि in two places. 27> P मच्छरिणो।, P दोण्णि मि निहुरहुर, J दोण्णि वि P दोण्णि मि for दोण्ड वि (emended). 28> P दोण्णि मि फरेमि, P उक्केडभमरभंगिछा, J -भडिछा, P दो वि णिलति, P दोण्णि मि पहरे. 29> P om. च. 30> P एते, P नाहिसे, P नारिसे, P मि for वि, J चालंति. 31> P om. जाय, P ण विच्छलिउं, P om. वंपावर्डए J ण for एपण, J om. ण. 32> J तीव for तीप, P om. वि, J om. चितियं, J संवलतं for एलतं.

1 'जह सिज्झिस चन्नीणं विज्ञा-सिद्धाण सत्त-सिद्धाण । ता खग्ग-रचण एवं पहरस्र मह करवलत्थो वि ॥'

1

|     | श्चाव इमं भणइ ताव विजासिद्धेण चितियं 'अरे इमीए विलयाए इमं खग्ग-रयणं इमस्स समप्पियं'। 'आ पावे कत्थ        |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3   | वश्वसि' क्ति पहाइओ तं खेय दिसं विज्ञासिद्धो । अवि य ।                                                    | 8          |
|     | जा पावह महिलाणं करणं मोत्तूण जुज्ज्ञ-समयम्मि । ताव उझड ति छुद्दयं सीसं भह रायउत्तेण ॥                    |            |
|     | दिहो य धरणिविषको केरिसो । अवि य ।                                                                        |            |
| 6   | कसिणं रुक्ख-विवण्णं छहुयं सिरि-विरहियं व दीणं व । दिट्टं पडिय-कवंधं सीसं पुण महिय-तेइछं ॥                | 6          |
|     | इमं च चिंतयंतस्स भणियं चंपयमाळाए। 'कुमार, वयणे इमस्स गुलिया अच्छइ, तं पि गेण्हउ कुमारो' ति भणिएण         |            |
|     | वियारियं सुद्द-पुढं भसिषेणूए । दिद्वा य कणगप्पभा गुलिया । पक्खालिकण पक्खिता वयणे कुमारेण । भवि य ।       |            |
| 9   | दिप्पंत-भहिय-सोहो णिन्यडिय-विसेस-रूव-सच्छानो । विश्वय-दप्पुच्छाहो सो कुमरो तीए गुलियाए ॥                 | 9          |
|     | तओ जय जय ति अभिवाहय-रुलिय-विकासिणी-चलण-सल्ला-मणि-णेउर-रणरणाराव-मुहलं पमिस्लभोध्यत्तिय-ण्हाणिओ            |            |
|     | कभो णिसण्णो सीहासणे, अहिसित्तो तस्मि महिला-रज्जस्मि । महिलाहिं समं च विविहं च भोए सुंजिउं पयत्तो ।       |            |
| 12  | शविय।                                                                                                    | 12         |
|     | जुवईयण-मज्ज्ञ-गओ बिल-भवणे खगा-खेडय-सणाहो । गुल्लिया-सिन्हो सो वि हु णिस्संको भुंजए भोए ॥                 |            |
|     | \S ३८६) एवं च तस्स भणेय-महिला-णियंब-बिंबुत्तुंग-पक्षोहर-सहरिस-समार्लिगण-परिरंहणा-फरिसामय-सुदेखि-         |            |
| 15  | णिब्भरस्स परहुटु-सयल-गुरु-धण-विद्दव-रज्जस्स णिय-सत्ति-विणिजिय-सिद्ध-लद्धाणेय-पणद्दणी-सणाहं पायाल-भवणिम   | 15         |
|     | रज्ज-सुहमणुहवंतस्स महक्कताइं बारस संवच्छराइं, बारसमे य संवच्छरे संपुण्णे पसुत्तस्स राईए पच्छिम-जामे सहसा | ſ          |
|     | उदाईंश्रो श्रदिस्समाणस्य कस्स वि बंदिणो सहो 'जय, महारायाद्दिराय बद्दरउत्त-परमेसर दरिय-रिउ-णिइल्ला-लद     |            |
| 18  | माहप्प। अवि य।                                                                                           | 18         |
|     | उज्जोविय-भुवणयलो एसो णरणाह झिजाए चैदो । अहवा उदयत्थमणं भण कस्स ण होइ भुवणम्मि ॥                          |            |
|     | णासङ् तारायकः भरुण-करारुङ्यम्मि गयणम्मि । माणं मा वहुउ जगो बल्यियरा भरिथ कोगम्मि ॥                       |            |
| 21  | एयं पि गलह तिमिरं राई-विरमिम पेच्छ णरणाह । अहवा णियय-समाओ अदियं भण को व पावेइ ॥                          | 21         |
|     | उदय-गिरि-मत्थयत्थो भह सूरो उगाओ सुतेइह्हो । मा वहह किंचि गव्वं पुण्णेहिँ जणस्य उगामणं ॥                  |            |
|     | इय परिसम्मि काले पहाय-समयम्मि बुज्ज गरणाह । उज्ज्ञसु णिहा-मोहं परलोग-हियं पवजासु ॥                       |            |
| 24  | इमं च सोऊण चिंतियं रायतणएण 'अहो, कत्थ एसो बंदि-सहा, अपुन्तं च इमं पढियं'। पुच्छिओ य परियणो 'केण          | 7 24       |
|     | इमं पढियं'। तेण भणियं 'देव, ण-याणामो केणावि, ण दीसह एत्थ एरिसो कोइ केवलं सही चेय सही सुम्बह' ति।         |            |
|     | § ३८७) एवं दुइय-दियहे तम्मि पभाय-समयम्मि पुणो पढिउमाढत्तं । भवि य ।                                      |            |
| 27  | रमसु जहिच्छं णरवर को णेच्छइ नुज्य भोग-संपत्ती । फिंतु विवत्ती वि धुवा चिंतिजाउ सा पयत्तेण ॥              | 27         |
|     | को णेच्छइ संजोगं गरुय-णियंबाहिँ देव विलयाहिं। किंतु विकोगो वस्सं होहिइ एयाहि चिंतेसु॥                    |            |
|     | सम्बं हीरह हिययं जुवईयण णयण-बाण-पहरेहिं । किंतु दुरंतो कामो पावारंभेसु उज्जमह ॥                          |            |
| 30  |                                                                                                          | 30         |
|     | सचं इरंति हिवयं छजा-भर-मंथराईं इसियाई। किंतु इमो चिंतिजड णरवर एयस्स परिणामी ॥                            |            |
|     | स <b>चं</b> हरंति हिययं महिलाणं पेम्म-राय-वयणाई । किंतु दुरंतं पेम्मं किंपाग-फलं व कडुयं तं ॥            |            |
| 33  |                                                                                                          | <b>3</b> 3 |
| ٠,, |                                                                                                          |            |

<sup>1&</sup>gt; Prepeats सत्तिस्ताणं, P महं. 2> Pरे for अरे, Pता for आ. 3> Pom. अवि य. 4> J ज्झण for ज्लाह, P ति पल्लह्यं, J निय for सीसं अह रायउत्तेण. 5> P धरणिबहें केरिसो. 6> J सु for a before दीणं, J अविश्र for अहिय. 7> P भणिए for भणिएण. 8> P मुह्यंदं असिषेणू कि दिहा, P om. य, P वयगो. 9> P सीहा. 10> P रणरणारीवमुहलं पमिस्तिओ उन्वत्तित्र-, J मुण्हाणिओ for "यण्हाणिओ. 11> J सीहासणेसु अभिसित्तो, P रिजिमि।, J om. समं च, P repeats विविहं च. 12> P om. अवि य. 14> P नियंवउत्तंग, P परिमरिमलफरिसा", J- हरिसामयसुहित्ति. 15> P निज्ञारस्स, J सत्त for सित्त, J भवणस्स P भुवणंभि. 16> J om. रज्जसुहमगुहवंतरस, P मगुहवंतो, P बारस वच्छराइं, P om. य, P संपन्नी for संपुष्णे, P रातीए. 17> J अहरस", P om. "माणस्स, J om. जय महारायाहिराय etc. to ल्रह्माहृष्ण, P वयरउत्त, P निह्लण्लल्खमाहृष्णा. 19> P उदयरथवणं. 20> P करालिययंमि गणिमे।, J लोजिम्म. 21> P राहं for राई, J अहवालियसमयाओ, J को ब्व. 22> P तुज्झा for बुज्झा, P परलोज-, P पवज्जयं।. 24> J adds आई before हमं, J बेदी-, P om. अपुर्वं च हमं पिढेणं, J पुच्छिमो परिअणो. 25> P पिढमं for पिढ्यं, J ताहि for तेण, P न याणिमो, J तत्व for एत्य, P को वि केवलो निय. 26> P om. तिमा, P पहाय-. 27> J भो for को, P भोय-, P पयत्ते।. 28> J सेजोगो, J देववामाहि ।, J होहिति एताहि. 29> P रह for हीरह, P जुवईणं नयण-, J पहराहि ।. 30> J हो for भो, P कह for अह, J विश्रहिति. 32> J किपाक-. 33> P adds एसु before एत्थ, P संवज्झानु, P विरयं कुण्यु-

६ ३८८) एवं च तक्य-दियहे पहाय-वेळाए पुणो वि भणिउं समाहसो । अवि य । 1 कीरज भोग-पसंगो जह किर देहिम्म जीवियं अचलं । अह उड्डियण काओ परिहिद्द णडवेखयं अपणी ॥ 8 पावं काऊण पुणो लगाइ धम्मिम्म सुंदरो सो वि । सा वि सइ बिय णरवर जा एइ पहाय-समयिम्म ॥ मा अच्छसु संसारे णिचितो वीर बीह मचुस्स । मयरेण सह विरोही वासं च जलन्म णो होइ ॥ भोग-तिसिओ वि जीवो पुण्णेहिँ विणा ण चेय पावेह । उद्दो जह परिओ श्विय पंगुरिओ भणसु सो केण ॥ धम्मं ण कुणइ जीवो इच्छइ धम्मप्फलाईँ लोगम्मि । ण य तेल्लं ण य कलणी बुद्दे तं पयसु वस्याई ॥ ð जो कुणह तब इन्हं सो पर-जोए सुहाईँ पावेह । जो सिंचह सहयारे सो साउ-फछाईँ चक्सेह ॥ जह इच्छिसि परछोगो इह णस्थि अहहँ णवर ण परं । दोह्रिंतस्स य णरवर अवस्स किर णासए एकं ॥ जो अछसो गेहे श्विय धम्मं भहिलसङ् एरिसो पुरिसो । वहवड-मुहम्मि पडिया भाउय-मज्झम्मि तं भणसु ॥ 9 इय वीर पाव-भोए भोतुं जरयम्मि भुंजए दुक्खं । खासि करंबं जरवर विडंबजं कीस जो सहिस ॥ 🖇 ३८९ ) एवं च पुणो चउत्थ-दियह-राईए पभाय-समए णिसुयं पढिजमाणं । जय महारायाहिराय-सेविय, जाणामि कमल-मउए चलणे एयाण तुउझ जुयईण। सरणं ण होति णरए कृष्पेजसु तं च मा वीर ॥ 12 12 कोमल-कदली-सरिसं ऊरू-ज़ुबलं ति जाणिमो बीर । णरए ण होइ सरणं मा कुप्पस् तेण तं भणिमो ॥ एयाण णियंबयडं पिहुलं कल-कणिर-कंचि-दामिह्नं। णरए ण होइ सरणं वीरम्हे जूरिमो तेण ॥ पीणं प्रकल-तुंगं हाराविल-सोहियं च थणवट्टं। णरए ण होइ सरणं भणामि धम्मक्खरं तेण ॥ 15 15 वियसिय-सयवत्त-णिमं मुह्यंदं जह वि वीर जुवईण । णरए ण होइ सरणं तेण हियं तुज्झ तं भणिमो ॥ दीहर-पम्हल-धवलं णयण-जुयं जह वि बीर जुवईण । णरपु ण होह सरणं चिंता सह तेण हिययस्मि ॥ इय जाणिऊण णरवर ताणं सरणं च णिथ णरचिमा । तम्हा करेसु धम्मं णरवं चिय जेण णो जासि ॥ 18 18 🖇 ३९०) एवं च पुणो पंचम-दियह-राईए पहाय-समय-वेलाए पुणो पहियं । जय महारायाहिराय, जय, सरगं गण्ण णरवर तियसिंद-विकासिणीहिँ सह रमियं । कंतार-बंभणस्य व पजात्ती णिथ भोएसु ॥ मण्यत्तणे वि रखं बहुसो भुत्तं चलंत-चमरालं । जीवस्स णस्यि तोसो रोरस्स व धण-णिहाएण ॥ 21 21 असुरत्तमे वि बहुसो बलवंतो दंबि-परिगओ रमिओ। तह वि ण जायह तोसो जलणस्स व वीर कट्रेहिं॥ जक्सत्तणिम बहुसो रमियं बहुयाहिँ जक्ल-जुबईहिं। तह वि तुह णिथ तोसो णरिंद जलहिस्स व जलेहिं॥ बहुमी जोइस-वासे देवीयण-परिगण्ण ते रमियं। तह वि ण भरियं चित्तं णरिंद गयणं व जीयेहिं॥ 24 24 इय जरवर संसारे पत्ताईँ सुहाईँ एत्थ बहुयाई । जीवस्स ज होइ दिही बहुइ राभो तह वि एपिंह ॥ \delta ३९१) एवं च छट्ट-दियह-राईए पभाय-समए पुणो पढियं। जय महारायाहिराय, जय । अबि य । सुलारोवण-डंभण-वेयरणी-लोह-पाण-तुक्खाई । मा परहस चित्तेणं मा होस असंभलो वीर ॥ 27 27 वंधह हणेज णत्थण-गुरु-भारारोवणाइं तिरियते । पम्हट्टाईँ खणेणं किं कमं तुम्ह णरणाह ॥ जर-लास-सोस-वाही-दूसह-दारिइ-दुम्मणस्साइं । पत्ताइं मणुयत्ते मा पम्हस बीर सब्बाइं ॥ अभियोग पराणत्ती चवण-पलावाई वीर देवसे । दुक्खाई पर्हुसंतो कि अण्णं कुर्णास हिययिम ॥ 30 असुइ-मल-रुहिर-कइम-वमालिको गब्भ-वास-मज्झम्मि । वसिक्षो सि संपर्य विय वीर तुमे कीस पम्हट्रं ॥ संकोडियंगमंगो किमि व्य जणणीप जोणि-दारेणं । संपद्द णीहरिओ श्विय पम्हट्टं केण कजीणं ॥

1) उपाो पडिउमाडतो. 2) P भोय-, उकीर for किर, P अवलं, उम्पिशिति, P नहवेवर्ध. 3) उपित प्रभाय-, P कालंमि for समयम्मि. 4) प्रविद्यम for बीह, प्रवासी, प्रom. च, P कि for जी. 5) P उद्धी प्रश्रविहिओ केण सी भणसु for the second line बद्धी जद etc. 6 > उ लोअस्मि, P वयहाई. 7 > उ जो किर थावर गरवर सी खायह भीरमंसाई for the second line जो सिंचइ etc., P से for सो, P नरवेई for चनरवेई. 8) J परलागो णित्थ अह इहं ण परं । दोलतस्स, P इह इहं नवरं न य ते हो। 9) P अहिसह, उपदया, उ-मज्झं पितं भणवा॥ 10) उभोन्छिसी for भुंजए, उविलंबयं की सुणो सहिसि 11) प्रजय महाराजाहिराजसेविय 12) P जुवईण, प्रहोइ for होति, प्रतं सि मा धीर 13) प्रकथिती, P जुवलं, P जाणि नो बीर, J धीर for बीर. 14) P किंचि for केंचि, P चीरम्हे झरिमो. 16) P inter. जह नि & बीर, P जुवतीण, Pom. ण. 17) उ दीहरवम्हल, P-पंभल-, P जुनतीण. 18) P नर्यति । 19) P रातीण, Pom. समय, P भणियं for पढियं 20) P रमितं ।, उ धडजती for प्रजसी 21 > P adds m before बि, P वर्स for मुत्तं, P धणनिहाणेण 22 > P परगंत्री, P सार for बीर. 23 > P रमिओ, P adds हुं before जक्छ, P जुनतीहिं, P जलगरस व जलगेहिं. 24 > उ जोतिस, उ परिगए ते, P रमिलं ।, J गयणं जादेहि ।. The letters on this folio (No. 227) in J are rubbed and not clearly readable. Padds, after जीवेहि ! three lines: इय नरवर संसारे पत्ताई मुहाई एत्थ बहुसो ! जोइसवासे देवीयण परिगएण ते रमिछं ॥ तह बि न भरियं चित्तं नरिंद गयणं च जीवेहिं।. 25 > P संसा for संसारे, P होइ दीही वहुइ, P adds इ before राओ. 26 > P -रातीए पहाय-, P पुनि for पुणा. 27 > P सुस्तारीयणेण कि कुझ तुम्ह, i. e., it omits a portion of about three lines ending with पम्हुट्ढाइं खूणेण. 29 > r खासे-, P दुमणस्साइं 30 > उ अहियोग-, P अभिगाओ पराणत्ती कंकण अवाहं बीर, P कुणसे 31 > उ कहमपमालिओ, उ om. वसिओसि. 32 > उ जणणीय जीणिभारेण-

| 1  | राज्य नाक मन्द्र कामाकामाली में कर्न माली । बाल कार्यन सं तक वेक्टि में स्था सा कार्य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 🐔 इंग णरवर संसारी घोरो भह सगळ-दुक्ख-दुक्तारो । बुज्यसु मा मुज्य तुमं विरमसु मा रमसु जुवईहिं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 3  | े र ११/ देन न केल ले एक राइट साम्बन्धान स्मित्ता अने महारामश <b>ाहरान, अने । मान ने ।</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3    |
|    | फरिसिंदियस्मि छुड़ो णरवर बहुसो वि पाविको णिद्दणं । विरमसु पृष्टि बज्ज्ञसि वारी-वंधस्मि व गईदो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|    | रसर्णिदियम्मि कुद्धो जरवर बहुसो विश्वंबणं पत्तो । विरमसु प्रविंह जाससि गर्छेण मच्छो व्य जल-मज्झे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| б  | घार्णिदिय-गय-चित्तो मत्तो णरणाह पाबिको दुक्खं । विरमसु एर्षिह घेप्पसि क्रोसहि-गंधेण भूयगो व्व ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6    |
|    | णयर्णिदिएण बहुसी रूवे गय-चेयणो विणद्वो सि । विरमसु एर्णिह ढउझसि णरधर दीवे पर्यंगो व्व ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|    | सोईदियम्मि छन्नो सुद्धो बहुसो विणासिको धीर । विश्मसु एपिंह घेष्पसि वाहेण मको व्य नीएहिं॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 9  | the second secon | 9    |
|    | ता वीर फुढं भणिमो पंचिहैं समिईहिं समियओ होउं। काय-भण-वाय-गुत्तो जीहरिउं कुण तबं घोरं॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|    | § ३९३) एवं च अणुदिणं भणिज्ञमाणस्स रायउत्तस्स तम्मि पायाल-भवणे अच्छमाणस्य चित्ते वियप्पो जाजो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 12 | 'महो, को पुण एस दियहे दियहे जयकार-पुष्वं इमाइं वेरग्गुप्पादयाई कुळवाई पढड़। ता जड़ भज पड़ अवस्सं ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12   |
|    | पुच्छामि' ति चित्रंतस्स, जय महारायाहिराय वहरगुत्त जय, अवि य, जाव पढिउं समाढतो ताव भणियं रायउत्तेण।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|    | 'भो भो दिष्यो सि तुमं केण व कक्षेण एसि मह पासं। किं च इमं बेरगं। अणुदियहं पढांसे मह पुरको ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 15 | दिष्केण भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15   |
|    | 'तुज्जा हिययम्मि णरवर जद्द किंचि कुऊहरूं पि ता अध्यि । णीहरिऊणं पुच्छसु पायाल-घराओ सन्वण्णु ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|    | कुमारेण भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 18 | the transport of the state of these artifacts to the defined all declared the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18   |
|    | तेण भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|    | 'एयं पायाल-घरं बारस-वासाहँ तुन्त्र एयम्मि । एएण णीहि दारेण पेच्छसे जेण सब्वण्णू ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 21 | भणिए समुद्रिओ पास-परिवत्तमाण-विलासिणी-गुरु-णियंब-विवयह-मणि-मेहला-णिवद्ध-किंकिणी-जाल-माला-स्वारद्ध-संगीय-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 21 |
|    | प्रिजमाण-पायाल-भवणोयरो वहरगुत्त-कुमारो पायवबणुट्टियाहिं विण्णत्तो सब्बाहिं । 'देव,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|    | र्ज पुपुरिसाण हियए कह वि तुरुग्गेण संठियं किंचि । तं तेहिँ अवस्सं चिय वीर तह खेय कायव्वं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 24 | मा मा मार्च भार नाम मार्च नेपर्य १ वाट ११० ११० क्यानामधी देश करनाया सीवारी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24   |
|    | जह पढमं पडिवण्णो सुपुरिस पुरिसेहिँ जो जणो कह वि । सो तेहिँ तह बिय बायरेण अति वि दहन्वो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|    | भण्णं च देव, किं ण णिसुयं तुम्हेहि जीदि-सत्थेसु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 27 | मार्थ मार्थ के मार्थ के कार्य मार्थ के स्वाप कर सामन्त्र देशसम्बाधना वर्षम् ॥ इति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27   |
|    | ता देव,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|    | एत्तिय-मेत्तं कालं तुमण् समयं जिहिष्छियं रिमयं । एक्क-पण् श्विय गरवर कीस विरत्तो अउण्णाण ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 30 | एवं च भणिओ कुमारो भणिउमाहस्तो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30   |
|    | 'जं तुब्मेहिँ पलतं सम्बं सब्वं पि णिथ संदेहो । पडिवण्णं सप्पुरिया छेपु वि ण मुंचिरे पच्छा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|    | र्कि मुंचह एकपए जं तुब्से भणह चंदवयणाओ । तं तुब्सेहि मि णिसुओ सत्त-दिणे धम्मवयणोहो ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 33 | ताहिं भणियं। 'देव,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

<sup>1 &</sup>gt; प्र यहियं (१) for असियं, प्रतं for ता. 2 > P संसारे घोरमहासयक, P दुत्तारे, P सा बुज्झ, P जुवतीहिं. 3 > J एवं पुण सत्ताम, P रातीए. 4 > P बज्झ वारी, P वि for व. 5 > J om. ण्रवर, J adds वि after बहुसो, P adds वि after पत्तो, P विरमझ्स, P णामुसु गलेण. 6 > P om. मत्तो, J भुअओ व्व. 8 > J सोतिदियम्म. 9 > J एवं अं पक्षेक्षयरेहिं, J पत्तो, P सुज्झ पुणं च एए, J एते. 10 > JP समितीहिं, J समितओ होउ. 11 > P adds रायस्स before रायउत्तरस, J adds वि before विययो. 12 > P को उण, P वेरग्गपाययाई. 13 > P om. ति, P जा for जाव, P ता for ताव. 16 > J वृत्तूहलं P सुज्झलं. 20 > P एतेण, P सब्बन्ध. 21 > J णियंवयड-, P रवाबद्ध. 22 > P -पाणंयाल-, P -पायवडणोणवाहिं. 23 > P सुद्धिसाण, J तब for तह. 24 > J-भंगो, P तुम्हाण for देवस्स, P तुणसु for सुणहु. 25 > P पुरिसेण जो, P आयरेहिं. 26 > P तुज्जिह नीहसल्येसु. 27 > P एकरान्नोषिता वयमिति ।. 28 > J om. ता देव. 29 > P रामियं, P adds वर before कीस, P अज्ञा for विरसो. 31 > J मपुरिस छेए, P मुंचप for मुंचिरे. 32 > P मुंचवह, P जं for तं, P निसुपं, J धम्मवियणोहो.

3

6

27

30

- जेणं चिय णिसुको सो देवं अह विण्णवेसु तेणेय । संसार-सायरं तो अम्हे हि वितरिउभिष्छामो ॥ तको हरिस-पुरुहुज्जमाण-सरिरेण कुमारेण भणियं । अबि य ।
- असहुर-मिउ-मम्मणुक्काविरीहिँ णाणा-विलास-लासाई। बारस-वासाईँ अहं तुम्हाहिं वासिओ एत्य ॥ इह-परलोय-विसुद्धं सपक्ख-परपक्ख-रामयं वयणं। अम्हेहिँ असुय-पुन्तं अभणिय-पुन्तं च तुम्हाहिं ॥ ता सुंदरीओं सुंदरमिणमो संपइ विचितियं कळं। जर-मरण-सोग-विसमो संसारो जुज्जए तरिउं॥ किंतु,
- 6 पुष्कामि ताव गंतुं सब्वं सब्वण्णु हियमणहियं च । को एस किं च जंपइ किं काउं जुजाए एवं ॥' िति भणिए ताहिं भणियं । 'एस

तुह अंजली विरह्मो अम्हं सम्वाहि सुणसु वेण्णप्यं । जं पिडवजासि णरवर अम्हाहि वि तं करेयच्यं ॥'

<sup>9</sup> ति भणिऊण णिविडया चल्लेसु । एवं 'पिडवण्णं' ति भणमाणो णिग्गभो वहरगुत्त-कुमारो तेणेय वड-पायव-कुडिच्ड-मग्गेणं, अ समागभो य इह समयसरणे । पुष्किऊण संदेहं णीहरिमो समवसरणाभो ति ।

§ ३९४) ता भो गोयम, जं तए पुष्कियं जहा को एस पुरिसो। एस चंदगुत्त-पुत्तो वहरगुत्तो, हमिणा दिब्द12 पत्नोगेण पिंडबुद्धो ति। भिणयं च भगवया गणहारिणा 'भगवं, संपर्य कत्थ सो उवगक्षो' ति। भगवया भिणयं 'तं 12
सद्यं महिलायणं तम्हाओ पायाल-घराओ णिक्कासिऊण आणिहिइ। एसो य संपर्य समवसरण-तह्य-तोरणासण्णे संपत्तो'
ति, जाव एत्तियं साहइ भगवं सो संपत्तो, पयाहिणीकाऊण समं महिला-सत्त्र्येण भगवं कुमारेण पणामिको उविद्धो।
15 सुहासण्त्र्येण य पुष्टिक्षो भगवं 'केण कञ्जण को वा एस दिव्वो ममं पिंडबोहेइ, किह वा सो संपर्य' ति। भगवया 15
वि साहिओ सयलो पंचण्ह वि जणाणं भव-परंपरा-वित्यरो ता जा मिणरह-कुमारो, कामगहंदो, तहको सो चेय वहरगुत्तो।
तथ्य देवलोग-चुओ तुमं लोहदेव-जिओ एत्थ उववण्णो पमत्तो य। तथो मायाइब-चंडसोम-जीएहिं हमिणा पाहाउय18 मंगल-पढणच्छलेण पिंडबोहिओ ति। इमं च सोऊण मिणयं। 'भगवं, किं संपर्य विलंबिस, देसु मे दिक्खं' ति मिणए 18
दिक्खिओ समं चेय विलासिणीहिं वहरगुत्तो ति।

मणहर-विलासिणीयण-करेणु-परियारिओ वण-गओ व्व । दिक्खा-वारी-बंधे सुहप्फले णवर सो बढ़ो ॥ ति ।

21 ﴿ ३९५) एवं च सयल-तेलोक्केक्कल-सरोयर-सरस-पुंडरीय-सिरि-सोहिओ भगवं महावीरणाहो विहरमाणो पुणो 21 संपत्तो हिथणाउरं णाम णयरं । तथ्य य बाहिरुजाणे विर्ह्यं देवेहिं से समवसरणं विहि-विश्वरा-बंधेण । तथ्य य भगवया साहियं जियाणं अणेय-भव-लक्ख-परंपरा-कारणं । पुणो आबद्ध-करयलंजलिणा पुष्किओ भगवं गोदम-गणहारिणा 24 धम्म-तिश्वयरो ति । भगवं,

लोगिम्म केइ पुरिसा णरणाहं संविरे सुसंतुद्धा । दाहिइ एसो अत्थं तेणम्हे भुंजिमो भोए ॥ अह ताण सो वि तुद्धो देह घणं हरइ सो चिय अनुद्धो । अह ताण तस्स सेवा जुजाइ सफला भवे जेण ॥ जो पुण एसो लोगो देवं अचेइ भित्त-विणएण । तस्स ण दीसइ किंचि वि इह लोए जं फलं होइ ॥' एवं च पुन्छिएणं भगवया भणियं वीरणाहेण ।

'गोदम जं मे पुच्छित देवचणयिम कह फलं होइ। इह-लोए पर-लोए जे फलया ते य तं सुणसु ॥ देवाणुपिया दुविहा देवा एयिम होति लोगिम्म। एके होति सरागा विरागिणो होति भण्णे वि ॥ गोविंद-खंद-रुद्दा वंतर-देवा गणाहिवो दुग्गा। जक्सा रक्खस-भूया होति पिसाया तद्दा मण्णे॥ किंणरा य किंपुरिसा गंधच्वा महोरगा य चंद-तारया उद्ध-गहाइचा।

1 > P विश्वविम, J हो for तो. 3 > P विलासलाई. 4 > P परलोयविरुद्धं, P अम्हाह for तुम्हाहं. 5 > P मुंद्रिमिणिमो, J सोंअ for सोग, P दुजाए for जुजाए. 6 > J P om. सर्वं, J सम्वण्णू P सम्बन्ध्, J हिजं अणिह जं च, J कातुं, J एजं ति. 8 > J विरओम्ह, P om. अम्हं, P adds अम्हाहं before सुण्य, P करेयव्यमिति मणि. 9 > J om. भणिकण, P om. पायव. 10 > J adds ति before समागत्रो, P om. य, P om. ति. 11 > J गोनमा, J जधा, P adds ता after पुरिसो, J चंदउत्त, P चंदगुत्तो गुत्तो. 12 > J पओएण, J om. भगवया, J सोवगओ. 13 > P महिलाणयं, J प्रयालघराओ, P repeats पायालघराओ, J णिक्कोसिऊण, J आणेहित्ति P अणेहाति ।, एस संपर्य. 14 > P om. ति, P ताओ for सो, J कओ for काऊण, J पणिको, P adds य after पणामिओ. 15 > P मुहासणत्थेण. 16 > P om. वि before साहिओ, P तव for भव, P ताब जाव for ता जा. 17 > J चुतो, P देवेहिं for जीएहिं, P पभाओ य for पाइाउय. 19 > P वयरगुत्तो, P om. ति. 20 > P करिकरेणुपरिवारिओ वणगईदो व्य ।, J बद्धे, P सुहफलेण. 21 > P तेहोक्केक्ट, P सरोअ-, J adds सरय before सरस, P विद्यारमाणो पत्तो. 22 > P विरुओ, P om. से, P समवसरण, J बद्धेण, P वंशे for बेथेण. 23 > J साहिया, J om. कारणं, P करयंजलिणा, P गोयम-. 24 > P भणियं च भगवया for भगवं. 25 > J लोअंगि, JP दाहिति. 26 > J वित्र for खिय, P सफला पभवे तेण. 27 > P अचेद, P दीसति. 29 > P गोयम, P होति. 30 > P देवाणुप्पिया, P एवंगि होति, J लोयंिम, P om. वि. 31 > P वृगा for दुग्गा, J रक्खसम्पूता पिसाय तह किण्णता etc. 32 > J गंधन्यमहोरयचंद, P om. य.

| 1 नाता उदहि-सुवण्णा बग्गी विज्  थ जाव इंदंता। एए सब्बे देवा सराहणो दोस-मोहिछा॥  एवाण पूर्यणं अव्यं च जो कुणइ परम-अत्तीए। राय व्य तस्स तुट्ठा देंति धणादी य कछाणे॥  अस्तीएँ जे उ तुट्ठा जियमा कसंति ते अभत्तीए। सह-भाविणो य मोहे शगहोसा इमे दोण्णि॥  जह णरवहणो कुविया रजादी-दिण्णयं पुण हरंति। इय तह देवा एए सुहमसुहं वा फळं देंति॥  अह पुष्किस पुण्णेहिं सा रिज्ञी ताण किं व देवेहिं। अह देवेहि मि कीरह ता कम्मं जिप्फळं वत्य॥  अह तस्स तारिसं चिय कम्मं ता किं व तत्थ देवेहिं। अह तस्स देवय व्याय करेंति ता जिप्फळं कम्मं॥  एसो तुज्ज वियप्यो गोदम चित्तिम वहुए एत्य। तं अबुह-बोहण्यं साहिष्यंतं जिस्सोहि॥  णणु भणियं उदयाहे खय-उवसम-मिस्स-परिणण् कम्मे। दब्वं खेत्तं काळं भवं च भावं च संपप्प॥  तत्थेरिसयं कम्मं किं पि भवे जमस्तिएण् देवाण। वच्चह उदयं खय-उवसमं च खेतिमा वा काळे॥  ता तारिम-कम्मुद्रओ देवाणं जमसियं च सहभावी। तं खिछ-बिछ-सरिसं कागागम-ताळवढणं च॥  जं जरवदी वि गोदम सेवा-कम्मेण तोसिओ देह। कम्माण सो विवागो तह वि हु दिण्णं ति जरवहणा॥  देवा य मंगळाहं सउणा सुमिणा गहा य जनवत्ता। तह तह करेंति पुरिसं जह दिट्टं पुञ्च-कम्मेहिं॥  इय एए राग-मणा संपह जीरागिणो वि वोच्छामि। जाण पणामो वि कओ मोक्खस गई जिक्केइ॥  तित्थयरा भगवंतो सिद्धा जिहन्न कम्म-वण-गहणा। भव-केवळिणो एए रय-मय-मोहेहिं परिहरिया॥  ताणं वयणाभिरण् आयरिउज्झाय-सब्दसाहू य। भावेण जमंत्रते गर्स्य पुण्णप्तळं छहसि॥  पुण्णेण होइ सग्गो सग्गाओं सुमाणसेसु पुण जम्मं। सुकुळाओं धम्म-बुद्धी सम्मतं जिणमण् होइ॥  तत्तो णाणं णाणाओं होइ चरणं पि तेण जिजरणं। जिजरणाओं मोक्खं सोक्खं अजावाहं॥  जो ताण कुणह थवणं भरणं विवं च पूर्यणं अहवा। पारंपरेण सो वि ह मोक्ख-सुहं चेय पायेह॥ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जह जरवहणों कुविया रक्कादी-दिण्णयं पुण हरंति । हय तह देवा एए सुहमसुहं वा फलं देंति ॥ शह पुच्छिस पुण्णेहिं सा रिद्धी ताण किं व देवेहिं । शह देवेहि मि कीरह ता कम्मं णिप्फलं तथा ॥  ह जह तस्स तारिसं चिय कम्मं ता किं व तत्थ देवेहिं । शह तस्स देवय चिय करेंति ता णिप्फलं कम्मं ॥  एसो तुन्स वियप्यो गोदम चित्तमिम वहए एत्थ । तं अबुह-बोहणत्थं साहिष्पंतं णिसामेहि ॥  णणु भणियं उद्याहें खय-उबसम-मिस्स-परिणण् कम्मे । दब्वं खेतं कालं भवं च भावं च संपप्प ॥  तत्येरिसयं कम्मं किं पि भवे जमसिएण देवाण । वच्चह उद्यं खय-उवसमं च खेत्तमिम वा काले ॥  ता तारिस-कम्मुदशो देवाणं जमसियं च सहभावी । तं खिछ-बिछ-सरिसं कागागम-तालवढणं च ॥  जं जरवदी वि गोदम सेवा-कम्मेण तोसिश्रो देह । कम्माण सो दिवागो तह वि हु दिण्णं ति जरवहणा ॥  देवा य मंगलाहं सउणा सुमिणा गहा य जन्खत्ता । तह तह करेंति पुरिसं जह विट्टं पुच्च-कम्मेहिं ॥  हय एए राग-मणा संपह जीरागिणो वि वोच्छामि । जाण पणामो वि कश्रो मोक्खस्स गई जिक्षवेह ॥  तिश्ययरा भगवंतो सिद्धा जिहबु-कम्म-वण-गहणा । भव-केविल्रो पुण्णप्फलं लहसि ॥  ताणं वयणाभिरण् आयरिउज्झाय-सन्दसाहू य । भावेण जमसंतो गहयं पुण्णप्फलं लहसि ॥  पुण्णेण होइ सग्गो सग्गाओं सुमाणसेसु पुण जम्मं । सुकुलाओं धम्म-बुद्धी सम्मतं जिणमण् होइ ॥  तत्तो णाणं जाणाओं होइ चरणं पि तेण जिज्ञरणं । णिज्ञरणाओ मोक्खं सोक्खे सोक्खे लावाहं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| अह पुष्छिस पुण्णेहिं सा रिद्धी ताण कि व देवेहिं। अह देवेहि मि कीरह ता कम्मं णिष्फलं तत्व ॥  जह तस्स तारिसं चिय कम्मं ता कि व तत्व देवेहिं। अह तस्स देवय चिय करेंति ता णिष्फलं कम्मं ॥  एसो तुन्न वियपो गोदम चित्तमिम वष्टुए एत्थ । तं अबुह-बोह्णत्थं साहिष्यंतं णिसामेहि ॥  णणु भणियं उदवाहं खय-उबसम-मिस्स-परिणए कम्मे। दष्वं खेत्तं कालं भवं च भावं च संपप्प ॥  तत्थेरिसयं कम्मं कि पि भवे णमसिएण देवाण । वश्वह उद्यं खय-उवसमं च खेत्तम्मि वा काले ॥  ता तारिस-कम्मुदओ देवाणं णमसियं च सहभावी। तं खिल्ल-बिल्ल-सिरेसं कागागम-तालवढणं च ॥  जं णत्वदी वि गोदम सेवा-कम्मेण तोसिओ देह । कम्माण सो विवागो तह वि हु दिण्णं ति णत्वहणा ॥  देवा य मंगलाहं सउणा सुमिणा गहा य णक्खत्ता । तह तह करेंति पुरिसं जह दिट्टं पुष्व-कम्मेहिं ॥  हय एए राग-मणा संपह णीरागिणो वि वोच्छामि। जाण पणामो वि कओ मोक्खस्स गई णिह्वेह ॥  तित्थयरा भगवंतो सिद्धा णिहडू-कम्म-वण-गहणा । भव-केवलिणो एए रय-मय-मोहेहिं परिहरिया ॥  ताणं वयणाभितर आयरिउज्झाय-सब्बसाहू य । भावेण णमंसंतो गहणं पुण्णप्फलं लहसि ॥  पुण्णेण होइ सग्गो सग्गाओं सुमाणसेसु पुण जम्मं । सुकुलाओं धम्म-बुद्धी सम्मत्तं जिणमए होइ ॥  तत्तो णाणं णाणाओं होइ चरणं पि तेण णिज्ञरणं । णिज्ञरणाओं मोक्खं मोक्खं सोक्लं अणावाहं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul> <li>अइ तस्स तारिसं चिय कम्मं ता किं व तत्थ देवेहिं। अह तस्स देवय चिय करेंति ता णिप्फलं कम्मं ॥  एसो तुन्स वियप्पो गोदम चित्तिम वट्टए एत्थ । तं अबुह-बोहणत्थं साहिष्पंतं णिसामेहि ॥  णणु भणियं उदयाई खय-उवसम-मिस्स-परिणणु कम्मे । दक्वं खेतं कालं भवं च भावं च संपप्प ॥ </li> <li>तत्थेरिसयं कम्मं किं पि भवे णमसिय्ण देवाण । वच्चह उदयं खय-उवसमं च खेत्तिम वा काले ॥  ता तारिस-कम्मुदक्षो देवाणं णमसियं च सहभावी । तं खिलु-बिलु-सिर्स कागाम-तालवढणं च ॥  जं णरवदी वि गोदम सेवा-कम्मेण तोसिओ देह । कम्माण सो विवागो तह वि दु दिण्णं ति णरवहणा ॥ </li> <li>देवा य मंगलाइं सउणा सुमिणा गहा य णक्खता । तह तह करेंति पुरिसं जह दिटुं पुष्व-कम्मेहिं ॥  इय एए राग-मणा संपह णीरागिणो वि वोच्छामि । जाण पणामो वि कक्षो मोक्खस्स गई णिक्षवेह ॥  तित्थयरा भगवंतो सिद्धा णिहडू-कम्म-वण-गहणा । भव-केविलणो एए रय-मय-मोहेहिं परिहरिया ॥ </li> <li>ताणं वयणाभिरए आयरिउज्झाय-सब्बसाहू य । मावेण णमंसंतो गरुयं पुण्णप्फलं लहिस ॥  पुण्णेण होइ सग्गो सग्गाओं सुमाणसेसु पुण जम्मं । सुकुलाओं धम्म-बुद्धी सम्मत्तं जिणमण् होइ ॥  तत्तो णाणं णाणाओं होइ चरणं पि तेण णिकारणं । णिकारणाओ मोक्खं मोक्खं सोक्खं अणावाहं ॥</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul> <li>अइ तस्स तारिसं चिय कम्मं ता किं व तत्थ देवेहिं। अह तस्स देवय चिय करेंति ता णिप्फलं कम्मं ॥  एसो तुन्स वियप्पो गोदम चित्तिम वट्टए एत्थ । तं अबुह-बोहणत्थं साहिष्पंतं णिसामेहि ॥  णणु भणियं उदयाई खय-उवसम-मिस्स-परिणणु कम्मे । दक्वं खेतं कालं भवं च भावं च संपप्प ॥ </li> <li>तत्थेरिसयं कम्मं किं पि भवे णमसिय्ण देवाण । वच्चह उदयं खय-उवसमं च खेत्तिम वा काले ॥  ता तारिस-कम्मुदक्षो देवाणं णमसियं च सहभावी । तं खिलु-बिलु-सिर्स कागाम-तालवढणं च ॥  जं णरवदी वि गोदम सेवा-कम्मेण तोसिओ देह । कम्माण सो विवागो तह वि दु दिण्णं ति णरवहणा ॥ </li> <li>देवा य मंगलाइं सउणा सुमिणा गहा य णक्खता । तह तह करेंति पुरिसं जह दिटुं पुष्व-कम्मेहिं ॥  इय एए राग-मणा संपह णीरागिणो वि वोच्छामि । जाण पणामो वि कक्षो मोक्खस्स गई णिक्षवेह ॥  तित्थयरा भगवंतो सिद्धा णिहडू-कम्म-वण-गहणा । भव-केविलणो एए रय-मय-मोहेहिं परिहरिया ॥ </li> <li>ताणं वयणाभिरए आयरिउज्झाय-सब्बसाहू य । मावेण णमंसंतो गरुयं पुण्णप्फलं लहिस ॥  पुण्णेण होइ सग्गो सग्गाओं सुमाणसेसु पुण जम्मं । सुकुलाओं धम्म-बुद्धी सम्मत्तं जिणमण् होइ ॥  तत्तो णाणं णाणाओं होइ चरणं पि तेण णिकारणं । णिकारणाओ मोक्खं मोक्खं सोक्खं अणावाहं ॥</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| णणु भणियं उदयाई खय-उद्यसम-मिस्स-परिणण् कम्मे । द्रव्वं खेतं कालं भवं च भावं च संपण्प ॥  तरियरिसयं कम्मं किं पि भवे णमिसिएण देवाण । वश्वह उदयं खय-उवसमं च खेत्तिम्म वा काले ॥  ता तारिस-कम्मुदक्षो देवाणं णमिसियं च सहभावी । तं खिल्ल-बिल्ल-सिरिसं कागागम-तालवढणं च ॥  जं णरवदी वि गोदम सेवा-कम्मेण तोसिक्षो देह । कम्माण सो विवागो तह वि हु दिण्णं ति णरवहणा ॥  देवा य मंगलाहं सउणा सुमिणा गहा य णक्खत्ता । तह तह करेंति पुरिसं जह दिहं पुष्व-कम्मेहिं ॥  इय एए राग-मणा संपइ णीरागिणो वि बोच्छामि । जाण पणामो वि कक्षो मोक्खत्स गई णिक्षेवह ॥  तित्थयरा भगवंतो सिद्धा णिइष्ड-कम्म-वण-गहणा । भव-केवलिणो एए रय-मय-मोहेहिं परिहरिया ॥  ताणं वयणाभिरण् कायरिउज्झाय-सक्वसाहू य । भावेण णमंसंतो गरुषं पुण्णप्फलं लहिस ॥  पुण्णेण होइ सग्गो सग्गाओं सुमाणसेसु पुण जम्मं । सुकुलाओं धम्म-बुद्धी सम्मत्तं जिणमण् होइ ॥  तत्तो णाणं णाणाओं होइ चरणं पि तेण णिजरणं । णिज्ञरणाओ मोक्खं मोक्खं सोक्खं कणावाहं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9 तत्थेरिसयं कम्मं किं पि भवे णमित्पण देवाण । वश्वह उदयं खय-उवसमं च खेत्तिम्म वा काले ॥ ता तारिम-कम्मुदक्षी देवाणं णमित्यं च सहभावी । तं खिल्ल-बिल्ल-सिर्स कागागम-तालवढणं च ॥ जं णरवदी वि गोदम सेवा-कम्मेण तोश्विभी देह । कम्माण सो विवागो तह वि हु दिण्णं ति णरवहणा ॥  12 देवा य मंगलाहं सउणा सुमिणा गहा य णक्खत्ता । तह तह करेंति पुरिसं जह दिहं पुष्य-कम्मेहिं ॥  इय एए राग-मणा संपह णीरागिणो वि बोच्छामि । जाण पणामो वि कक्षो मोक्खस्स गई णिक्वेह ॥ तित्थयरा भगवंतो शिद्धा णिइड्र-कम्म-वण-गहणा । भव-केविल्णो एए स्य-मय-मोहेहिं परिहरिया ॥  15 ताणं वयणाभिरए शायरिउज्झाय-सक्वसाहू य । मावेण णमंसंतो गरुषं पुण्णप्फलं लहिस ॥  पुण्णेण होइ सग्गो सग्गाओं सुमाणसेसु पुण जम्मं । सुकुलाओं धम्म-बुद्धी सम्मत्तं जिणमए होइ ॥  तत्तो णाणं णाणाओं होइ चरणं पि तेण णिकारणं । णिकारणाओं मोक्खं मोक्खं शोक्खं शणावाहं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ता तारिस-कम्मुद्रको देवाणं णमसियं च सहभावी । तं खिल्ल-बिल्ल-सिरसं कागागम-तालवढणं च ॥ जं णरवदी वि गोदम सेवा-कम्मेण तोसिको देह । कम्माण सो विवागो तह वि हु दिण्णं ति णरवहणा ॥  12 देवा य मंगलाहं सउणा सुमिणा गहा य णक्षत्ता । तह तह करेंति पुरिसं जह दिहं पुष्व-कम्मेहिं ॥  इय एए राग-मणा संप्र् णीरागिणो वि बोच्छामि । जाण पणामो वि कक्षो मोक्खस्स गई णिक्वेह ॥  तित्थयरा भगवंतो सिद्धा णिइड्ड-कम्म-वण-गहणा । भव-केवलिणो एए रय-मय-मोहेहिं परिहरिया ॥  15 ताणं वयणाभिरए आयरिउज्झाय-सब्बसाहू य । भावेण णमंसंतो गरुषं पुण्णप्फलं लहसि ॥  पुण्णेण होइ सम्मो सम्माओं सुमाणसेसु पुण जम्मं । सुकुलाओं धम्म-बुद्धी सम्मत्तं जिणमए होइ ॥  तत्तो णाणं णाणाओं होइ चरणं पि तेण णिजारणं । णिजारणाओं मोक्खं मोक्खं सोक्खं अणावाहं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| जं णरवदी वि गोदम सेवा-कम्मेण तोशिक्षों देह । कम्माण सो विवागों तह वि हु दिण्णं ति णरवहणा ॥  देवा य मंगलाहं सउणा सुमिणा गहा य णक्लत्ता । तह तह करेंति पुरिसं जह दिहं पुष्य-कम्मेहिं ॥  इय एए राग-मणा संपह णीरागिणों वि बोच्छामि । जाण पणामों वि कक्षों मोक्लस्स गई णिक्वेह ॥  तित्थयरा भगवंतो शिद्धा णिइडु-कम्म-वण-गहणा । भव-केविल्णों एए स्य-मय-मोहेहिं परिहरिया ॥  ताणं वयणाभिरए शायरिउज्झाय-सक्वसाहू य । मावेण णमंसंतो गरुषं पुण्णप्फलं लहिस ॥  पुण्णेण होइ सग्गों सग्गाओं सुमाणसेसु पुण जम्मं । सुकुलाओं धम्म-बुद्धी सम्मत्तं जिणमए होइ ॥  तत्तो णाणं णाणाओं होइ चरणं पि तेण णिजरणं । णिजरणाओं मोक्लं मोक्लं श्रीक्लं शणावाहं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| जं णरवदी वि गोदम सेवा-कम्मेण तोशिक्षों देह । कम्माण सो विवागों तह वि हु दिण्णं ति णरवहणा ॥  देवा य मंगलाहं सउणा सुमिणा गहा य णक्लत्ता । तह तह करेंति पुरिसं जह दिहं पुष्य-कम्मेहिं ॥  इय एए राग-मणा संपह णीरागिणों वि बोच्छामि । जाण पणामों वि कक्षों मोक्लस्स गई णिक्वेह ॥  तित्थयरा भगवंतो शिद्धा णिइडु-कम्म-वण-गहणा । भव-केविल्णों एए स्य-मय-मोहेहिं परिहरिया ॥  ताणं वयणाभिरए शायरिउज्झाय-सक्वसाहू य । मावेण णमंसंतो गरुषं पुण्णप्फलं लहिस ॥  पुण्णेण होइ सग्गों सग्गाओं सुमाणसेसु पुण जम्मं । सुकुलाओं धम्म-बुद्धी सम्मत्तं जिणमए होइ ॥  तत्तो णाणं णाणाओं होइ चरणं पि तेण णिजरणं । णिजरणाओं मोक्लं मोक्लं श्रीक्लं शणावाहं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 देवा य मंगलाई सउणा सुमिणा गहा य णक्षत्ता । तह तह करेंति पुरिसं जह बिटं पुब्व-कम्मेहिं ॥  हय एए राग-मणा संपइ णीरागिणो वि बोच्छामि । जाण पणामो वि कक्षो मोक्खस्स गई णिक्वेइ ॥  तित्थयरा भगवंतो सिद्धा णिइड्र-कम्म-वण-गहणा । भव-केवलिणो एए रय-मय-मोहेहिं परिहरिया ॥  ताणं वयणाभिरए आयरिउज्झाय-सब्बसाहू य । भावेण णमंसंतो गरुषं पुण्णप्फलं लहसि ॥  पुण्णेण होइ सगो सग्गाओं सुमाणसेसु पुण जम्मं । सुकुलाओं धम्म-बुद्धी सम्मत्तं जिणमए होइ ॥  तत्तो णाणं णाणाओं होइ चरणं पि तेण णिजारणं । णिजारणाओं मोक्खं मोक्खं सोक्खं अणावाहं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| तित्थयरा भगवंतो सिद्धा णिइड्र-कम्म-वण-गहणा। भव-केविलणो एए रय-मय-मोहेहिं परिहरिया॥  ताणं वयणाभिरए भायरिउज्झाय-सब्बसाहू य। भावेण णमंसंतो गरुषं पुण्णप्फलं लहिस॥  पुण्णेण होइ सम्मो सम्माभों सुमाणसेसु पुण जम्मं। सुकुलाभों धम्म-बुद्धी सम्मत्तं जिणमए होइ॥  तत्तो णाणं णाणाओं होइ चरणं पि तेण णिजारणं। णिजारणाओं मोक्खं मोक्खं भोक्खं भणावाहं॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| तित्थयरा भगवंतो सिद्धा णिइड्र-कम्म-वण-गहणा। भव-केविलणो एए रय-मय-मोहेहिं परिहरिया॥  ताणं वयणाभिरए भायरिउज्झाय-सब्बसाहू य। भावेण णमंसंतो गरुषं पुण्णप्फलं लहिस॥  पुण्णेण होइ सम्मो सम्माभों सुमाणसेसु पुण जम्मं। सुकुलाभों धम्म-बुद्धी सम्मत्तं जिणमए होइ॥  तत्तो णाणं णाणाओं होइ चरणं पि तेण णिजारणं। णिजारणाओं मोक्खं मोक्खं भोक्खं भणावाहं॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ताणं वयणाभिरण श्रायरिउज्झाय-सन्वसाह्न् य । भावेण णमंसंतो गरुथं पुण्णप्फलं लहिस ॥ पुण्णेण होइ सग्गो सग्गाओं सुमाणसेसु पुण जम्मं । सुकुलाओं धम्म-बुद्धी सम्मतं जिणमण् होइ ॥ तत्तो णाणं णाणाओं होइ चरणं पि तेण णिजारणं । णिजारणाओं मोक्खं मोक्खं सोक्खं श्रणावाहं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| पुण्णेण होइ सग्गो सग्गाओं सुमाणसेसु पुण जम्मं । सुकुलाओं धम्म-बुद्धी सम्मत्तं जिणमए <b>हो</b> इ ॥<br>तत्तो णाणं णाणाओं होइ चरणं पि तेण णिजारणं । णिजारणाओं मोक्खं मोक्खं सोक्खं भणावाई ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| तत्तो णाणं णाणाओं होइ चरणं पि तेण णिजारणं । णिजारणाओं मोक्खं मोक्खं सोक्खं भणावाहं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18 जो ताण कुणह धवण भयण विवे च पूर्यण अहवा । पोरपरेण सी वि हु मिक्ल-सुद्द चैय पविद्व ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अह भणासे तुमं गोदम काय-मणो-वाय-विरहिया कह णु । कोव-पसाय-विमुक्का कुणिति कह मोक्ख-मोक्खाई ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जिय-राग-दोस-मोहा कह ते तुट्टा कुणंति वर-सावे । सात्राणुग्गह-रहियं को किर सेवेज थाणुं वा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21 🔰 ३९६) एत्थ णिसुणेसु गोदम रागहोसेहिँ विजया जह वि । सावाणुग्गह-हेऊ भवंति ते मावण-वसेण ॥ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| जह वण्णंतो वण्णे सुवण्ण-वण्णे पुरम्मि चउरंसे । माहिंद-वज्ज-चिंघे बिचितिओ कुणइ विस-थंमं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| जह तजाणीपुँ सो बिय अट्टमि-चंद्रिम अमिय-भरियम्मि । पउमञ्चण-जलदेवे हरङ् विसं खत्तिय-फणिन्मि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24 जह मजिझमाए यो बिय रत्ते तं सेय-सोत्थिय पसत्थे । वहस फिंगेंदे छुढो विसस्स मह थोहणं कुणह ॥ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| जह य अणामाएँ पुणो कसणो वद्दो य विहम-विचित्तो । सुद-फणि-वाउ-देये छूढो संकामणं कुणइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| सो बिय हंसो णह-मंडलम्म स्व-मेत्त-संठिओ सुहुमो । चितिय-मेत्तो एसो विसस्स णिव्वाहणं कुणइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27 एवं गोदम पुरुष्ट भाऊ तेऊ य पराण-गयणंता । पंच वि भूया पंचंगुरुीसु पयरंति कम्माई ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| एको बिय विण्णत्तो मंडल-मेदेण कुणइ कम्माइं । ण य तस्त राग-दोसा हिय-भणहिय-चिंतणं णेय ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| एएण चिंतिओ हं पीओ थंभं करेमि एयस्स । एएण अमय-वण्णो एयस्स विसं व णासेमि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| उ० एवं थोहो संक्रम-णिब्वाहा रत्त-किसण-सामेहिं। ण य सो करेह चिंत अणुग्गहं णिग्गहं कुणह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| एसो तुह दिहंतो वण्णंतो गोदमा मए दिण्णो । जह एसो तह भगवं जाणेजसु वीयरागो वि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ण य सो चिंतेह हमं अणेण जह संथुओ अहं एसो । पावेमि सिद्धि-त्रसहं ण कयाह विचितए एवं ॥ अहवा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

<sup>1)</sup> उ उपिह, उ पते, P होति for दोम. 2) P adds पहिमा before पूर्यं, P om. अच्चं, उ धणाई. 3) J om. उ. P रुमंति ते य तुट्टीए !, P मोहो रागं दोसा हमे होति !!. 4) P जह सबरं नरवहणा तुविया, P रज्ञादि दिश्वय हरंति !, उ एते. 5) P अहं, P किंचि for किंव, P अहंवा देवेहि मि, P तस्म for तह्य. 6) P तस्स दियय, J adds ताणि before ता. 7) P गोयम चित्तं पि बेहुए, P जे for तं. 8) उ उदयाती, P om. उदयाई, J मिस्सदि परिणिद कम्मे, P मिस्सादी . 9) P भने नंमंसिएण, J देवेण, P repeats उदयं, P om. वा, P कालो 10) J कम्मुदयो, P कंशुव ओ देवाणमंसियं च सुहमावी !, J ते खिहि विह्नि, P कागाममलवह अंदर्थ, P om. वा, P कालो 10) J कम्मुदयो, P कंशुव ओ देवाणमंसियं च सुहमावी !, J ते खिहि विह्नि, P कागाममलवह अंदर्थ, P om त्वा, P कींदि तिह्नि, J लेहिह, J पिहु हु, J पते 15) P वयणा तिष्ट, P गर्स for सहयं 17) P सीखं 18) P भवणं for थवणं 19) P गोयम, J कोच-, P तह for कहं, J सोक्खाती P सोक्वाइ 20) J जित, P जे बीतरागमोहा, P व्य for वा 21) P गोयम, J हेतू, P भणंति ते 22) J वण्णा J यंत्रो for वण्णे, P चर्डरि, P चिण्हे for विधे, J विण्णतिओ for विचित्तओं, P विसं 23) P जे for जह, J तज्जणीय, J अद्धिम, J अमय, P जलदेवा 24) J से for सो, P सो विरो ते विय सोश्चिय पसत्थे, J वेश्सद्वाणाहुदो, P अहंवा कुणं हण्ड !! 25) J कसणवहो, P पुणो वस्णे वहे य विद्यविचित्ते ! अहंफिन, J वायु- 26) J सामो for हसी, P वर for रच, P वितिमेत्तो, J चिय सो for एसो 27) P गोयम, P पवणमयणे य !, J भूता पंत्रपुलिभा पयरेति, P कंमाइ 28) प्रवण्णतो for विण्णत्तो, P एण वि for अणहिय, प्र अणिहर्य 29) प्र पीतो P पीउं, J adds देता before थंभं, J धतस्स, J धतेण, J धदस्स विसं व णासंमि 30) P adds च !! after एवं, J रेत-, P से करेह, J अणुमाओ णिगहे 31) J om. वण्णतो, P गोयमा, J दिट्ठाणो for दिण्णो, प्रवीतरागो 32) P जह for ण य सो, J अण्णेण जह संयुती, P कथावि, P om. एवं.

18

21

24

| 3  | पुरुण णिंदिओं हं इमस्त पार्व करेमि ता बहुयं। ण क्याह वीयरागो भगवं चिंतेहिह विवप्पं॥                      | 3  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | जेण ण मणो ण रागो ण य रोसो तस्स जेय सा इच्छा । णिक्कारणं जिरत्थं अमणं को चिंतिउं तरइ ॥                    |    |
| ;  | 3 तह वि थुणंतो गोदम थुइ-फलमङ् तु पावए पुरिस्तो । गिंदंतो णिंदा-फलमहवा बह णरचवडणाई ॥                      | 3  |
|    | तम्हा एको भगवं पुण्ण-फलो होइ पाव-हेऊ य । विस-धंभण-णिग्वाहे जह वण्णंतो मए भणिओ ॥                          |    |
|    | मा चितेसु वियप्पं गोदम दब्बाई होंति लोगम्मि । अवरोप्परं विरोहो जाणसु अह दीसए पयडो ॥                      |    |
| €  | 6 जह भग्गी पजल्जिमो तावण-उज्जोवणं च सो कुणइ। भरहा तह य पयासं पावस्त य तावणं कुणइ॥                        | 6  |
|    | गोदम जह य रसिंदो अधंभिओ अगिग-मज्झ पविलत्तो । फुडिजण तक्खणं चिय दिसो-दिसं वश्चह भदिट्टो ॥                 |    |
|    | तह जिग-दंसण-जरूगेण ताविमो पाव-पारय-रसोहो । एतिय झत्ति विलिजह भसहंतो संगमं तस्स ॥                         |    |
| Ş  | १ जह रविणा तिमिरोहो तिमिरेण वि चक्खु-दंसणं सहसा। दंसण-मोहेण जहा णासिजङ् कह वि सम्मत्तं॥                  | 9  |
|    | तह गोदम जिण-दंसण-जिण-चिंतण जिणवराण वयणेहिं । णासइ पाव-कलंकं जिण-वंदण-जिण-गुणेहिं च ॥                     |    |
|    | एवं च साहिए सयल-पुरिसिंद-पुंढरीएण भगवया णाय-कुलंबर-पुण्णयंदेण जिण-चंदेण पडिवण्णं सब्वेहि मि श्रावद्ध-कर- |    |
| 12 | <sup>2</sup> कमळ-मडल-सोहेहिं तियसिंदण्यमुहेहिं सयल-सत्तेहिं।                                             | 12 |

्र ३९७) एत्थंतरिम्म पविद्वो एको बंभण-दारभो समवसरणिमा । केरिमो । अवि य । सामल-वच्छत्थल-घोलमाण-सिय-बम्ह-सुत्त-सोहिल्लो । पवणंदोलिर-सोहिय-कंटद्र-णिबद्ध-वसणिल्लो ॥ 15 तिगुणं पयाहिणीकमो णेण भगवं। पायवहण-पश्चिट्टिएण य भणियं तेण । भगवं,

को सो वणम्मि पक्की माणुस-भासाएँ जंपए किं वा । जं तेण तत्थ भणियं तं वा किं सञ्चयं सहवं ॥ भगवया भणियं ।

विवाणिपया सुब्वउ जो मो पक्खी वणिम्म सो दिब्बो। जं किंखि तेण भणियं सर्ख नं मोम्म सब्वं पि॥ तेण भणियं।

भगवं जह तं सच्चं वणस्मि जं पक्लिणा तिहं भणियं। ता रयणाणि हमाई ताणं सामीण उप्पेमि॥ 21 भगवया आहट्टं।

देवाणुपिया जुजह पच्छायावो बुहाण काउं जे । दिट्टो श्चिय तम्मि वडे तुमण् पक्खीण ववहारो ॥ एवं च भणिय-मेत्ते णिक्खंतो समवसरणाको सो बंभण-दारको । तओ पुच्छिओ भगवं जाणमाणेणावि गोयम-गणहारिणा । 24 'भगवं,

को एस दियाइ-सुओ किं वा एएण पुष्छिओ भगवं। को सो वणिम्म पक्खी किं वा सो तत्थ मंतेइ ॥'
एवं च पुष्ठिओ भगवं महावीरो साहिउं पयत्तो। 'अधि णाइ दूरे सरलपुरं णाम बंभणाणं अगाहारं। तत्थ जण्णदेवो
27 णाम महाधणो एको चउन्वेओ परिवसइ। तस्स य जेट्ठउत्तो सर्यभुदेवो णाम। तो य इमो। एवं च तस्स 27
बहु-सयण-जण-वेय-विज्ञा-धण-परिवारियस्म वर्षति दियहा। एवं च वर्षतेसु दियहेसु, अवस्सं-भावी सन्व-जंत्ण एस मृष्ट्र,
तेण य सो जण्णदेवो इमस्स जणओ संपुण्ण-णिय-आउयप्पमाणो परलोगं पाविओ। इओ य सन्वं अत्थं परियलमाणं
30 णिहणं पावियं। सन्वहा तारिसेणं कम्म-परिणामेणं तं ताण णिय जं एम-दियह-असणं। तओ एवं च परिवियलिए 30
विहवे ण कीरंति लोगयत्ताओ, विसंवयंति अतिहि-सक्काराई, सिदिलियाओ बंभण-किरियाओ, अवहत्थियाई णिद्-बंधुदाणाई ति। सन्वहा,

1 > P कयावि. JP निर्विहिति. 2 > P तम्हा for अमणं. 3 > P गोयम, JP युति, J पावर्ड, P निर्वितो, J फल अहवा. 4 > J हेत्, P थंभणे निज्वाहो जह, P भणियं ॥. 5 > P गोयम, J लोअम्म. 7 > P गोयम, P फल्डिकण, P निर्दित्तं वच्चए. 8 > P असंतो संगमं. 9 > P om. वि. 10 > P गोयम, P om. दंसण, P om. वंटणिकण, P adds िस after च. 11 > J भगवता. 14 > P वं म for बम्ह. 15 > J णिउणं पयाहिणिकओ, P तियुणीं, J पायवङणणु-, P om. पायवङण otc. to भगवं. 16 > P after तत्थ repeats भिणिछो । तियुणीपयाहिणीकओ णेण भगवं । पावपङणुद्धिएणं भिणयं तेण भगवं को for भिणयं ते वा कि etc. to सुङ्व जो. 18 > P om. पवस्ती, P सोम सब्दं. 20 > P रयणाई, J ते पि for ताणं, P सामाण उप्पेमि. 21 > P भणियं for आहर्ड. 22 > P दृहाण for बुहाण. 23 > P भणियमेत्तो, J om. तओ पुच्छिओ, J गोटम. 25 > P एतेण, P om. कि. 26 > P अग्गहारं। जत्थ. 27 > P जेहो उत्तो. 28 > P न्वर- for घण, J अस्ववं भावी P अवस्सभावी. 29 > J णिअयाउभ P नियआओय , J परलोअ, J इतो, P om. य, P परिसयलमाणं. 30 > P तारिसाणं, J ना for तं, P ता for ताण, P असण्यं, P परियलिए. 31 > P कीरियंति, J लोअयत्ताओ, J सकार्दं, P बंधु for बंभण, J अवहरियअई, J बंधुदाणई P णिद्धदाणाई. 33 > P निद्द for णिद्ध.

9

12

15

18

30

33

- गिज्मीण-पुम्व-विद्वा पुरिसा पुरस्रो ठिया ण दीसंति । दारिहंजण-जुत्ता पत्तिय-सिद्ध म्व दीसंति ॥ इमं च एरिसं णाऊणं सयंसुदेवस्स जणणीप् भणिको सयंसुदेवो । अवि य ।
- उप्त धण-सार-रहिको उवहसणिको जणिम्म सन्विम्म । मय-िकरियाएँ विहूणो जीवंत-मयल्लको पुरिसो ॥ अम्हाण तुमं पुरिसो णिक्खित्तं तुह कुढुंब-भारं ति । ता तह करेसु पुत्तय जह पिउ-सिरिसं कुणिस अत्थं ॥ णिउणो तुमं पि पुत्तय पंडिय-पिठको य स्र-चित्तो य । ता तह करेसु संपह जह जियह कुढुंबयं मञ्झं ॥
- 6 § ३९८) एवं च दीण-करुणं भणिको जणणीए इसो सर्यभुदेवो अहिय-संजाय-मण्णु-गरगर-वयणो भणिउमाढत्तो । ६ अवि य ।

पुण्णेहिँ होइ अत्थो अन्हं पुण्णाइँ माऍ णद्वाइं । घेसूण विहव-किरणे रवि व्य सो चेय अत्थिमिओ ॥
एक्कस्स होइ पुण्णं ण पोरुसं दोण्णि होंति अण्णस्स । अण्णो दोहिं पि विणा सपोरुसो पुण्ण-रहिओ य ॥
पुण्णेहिँ होइ छच्छी अलसा महिल व्य णाम-मेसेण । पुण्ण-णियलेहिँ बद्धा अण्णमणा चेय बंदि व्य ॥
जो पुण्ण-पोरुसेहिं लच्छी पुरिसस्स होइ दोहिं पि । सुरय-वियद्वा पोढ व्य सहइ सा वंश्वियं साहुं ॥
जा पुण पुण्णेहिँ विणा एक्केणं पोरुसेण णिव्यिख्या । अथिरा सा होइ पुणो णव-पाउस-बिजु-रेह व्य ॥
पोरुस-पुण्ण-विह्णा लच्छी घेनुं ण तीरइ जणेण । चवलसण-दुक्कलिया माए जल-चंद-रेह व्य ॥
पुण्ण-रहियाण अर्ग्हं अन्मो ससेण किं पि जइ होइ । तं तं करिमि पुण्डि जं भणियं तं खमिजासु ॥

15 ति भणंतो णिवडिको चलणेसु, समुद्रिको य । भणियं च तेण । अवि य ।

भमिऊण सयल-पुहर्ड् छाउष्वाभो खुद्द ति पढिऊण। भवि णाम मरेज भहं भक्रयत्थो णो घरं एमि ॥ त्ति भणंतो णिक्खंतो मंदिराभो मो बंभण-दारभो । तप्पभूइं च णयर-पुर-सोहियं वसुंघरं भमिउमाढतो । कत्थ । भवि य ।

अ णयर-पुर-खेड-कब्बड-गामागर-दीव-तह-मडंबेसु । दोणमुहाडइ-पट्टण-भाराम-पवा-विहारेसु ॥ एवं च, भ्रत्थ-परिमिग्गिरो सो सब्वोद्यायाईँ णवरि काऊण । भमिऊण सयल-पुहुई चंपा-णयरिं समणुपत्तो ॥

्र ३९९) तत्थ य अत्थंगए दिणयरे ठङ्गय-दुवारे सञ्विम्म णयरि-जणवए चिंतियं तेण । 'दे एत्थ जुण्णुजाणे 21 पविसिय एक्किम्म पायवे समारुहिऊण राइ-सेसं णेमि' ति चिंतयंतो पविद्रो आरूढो य एक्किम्म तमाल-पायविम्म । 21 तत्थ य अञ्छमाणो चिंतिउं पयत्तो । अवि य ।

'अन्वो अवणुन्त्राओ उदर-दरी-अरण-वावडो दियहं। तरु-साहासु पसुत्तो पक्खा-रहिओ अहं काओ ॥
21 ता धिरखु इमस्स अन्ह जन्मस्स, ण संपत्तं किंचि मण् अत्यं, जेण घरं पविसामि' ति चिंतयंतेण णिसुओ कस्स 24
वि सहो। तओ 'अहो, को एत्थ जण्णुआणे मंतेइ' ति जायासंको आयण्णयंतो अच्छिउं पयत्तो जाव एकेण अणियं।
'एस तमाल-पायवो, इमस्स अधे कीरउ हमं कजं' ति अणेता संपत्ता तमाल-पायवं दुवे वि वणियउत्ता। णिस्वियाओ
27 तेहिं दस वि दिसाओ। तओ अणियं। 'अहो, सुंदरं इमं ठाणं, ता दे णिहणसु इमम्मि पदेसे' ति अणंतेण तेण 27
खणिउमावत्तं ते पण्संतरं। णिक्खितं च तत्थ तेहिं तंबमय-करंडयं, प्रियं धूलीए, वेहि-स्वयाहिं कयं साहिण्णाणं।
तत्तो तेहिं अणियं। अवि य।

0 'जो एत्य को वि रक्खो भूय-पिसाओ व्व होज अण्णो वा। णासो तस्स णिहित्तो पालेजसु अह पसाएणं॥' िति भणिउं जधागयं पडिगया। चितियं च इमेण। अहो.

जं जेण ज**हिं** जह्या जित्तय-मेत्तं च जस्स पासामो । तं तेण तिहं तह्या पाविज्ञह् तित्तयं चेय ॥ <sup>33</sup> जेण पेच्छ ।

<sup>1 &</sup>gt; P णिज्जीण, J हिआ P हिया, J जगिसिद्धा पत्तिय. 2 > P एरिसं नाऊणं अदेवस्स. 3 > P सञ्च for मय, P जीय ब्ब मयहाओं. 4 > P अम्हा तुमं, P तह कुदुंब-, P पिओ सारिसं. 5 > P पंडिय मो सूर- 6 > P adds स before दीण, P इमं for इमो, J अहिंखांजाय, J adds माए after अबि य. 8 > P करणे, P चेव. 9 > P होई अत्थं पुन्नेहिं पोन्स्सेण दिन्नं पि 1, P दो for दोहिं. P बिणा अपुक्सो. 10 > P अण्गमण्णो. 11 > P होति, J सुरयावियहु, P सब्बंगियं for सा बंचियं, P साहु for साहुं. 12 > P जो पुण, P एक्कंण पुरिसेण, J णिव्वरिआ, J बिज्जरेह. 13 > J बिहीणा, P धेर्चं, P रेहि. 14 > P होह 1 ता तं, J भणिया तं समेज्जासि. 16 > P पुहइ, JP खुडु त्ति, P ति for ति, P मरेज्जाहं. 17 > J तत्पपूर्वं. 19 > P अत्थ for अत्य, P om. मिकजा, P पुक्ती, J नंपं. 20 > J अत्थंगदे, P दिणयरहविय, P घर for णयरि, P जिगुज्जाणे परिवसिय. 21 > J om. य. 22 > P तत्थ माणो नितितं. 23 > J उअर for उदर, P तब for तह. 24 > P तो for ता, P adds जं before अम्ह, P संसर्तं कि पि मए. 25 > P जिगुज्जाणे, P अण्णेण for एक्कण. 26 > P अहो for अपे, P om. ति, J adds तं before तमाल, J दुवे बिणियपुत्ता P दुवे बिणियपुत्ता. 27 > P दसा दिसाओ, J P ततो for तओ, P इमं थाणं ता देहिम इणम्, P पएसे, J om. तेण. 28 > J खिणउमाहत्तो, J om. तंवमय, J om. धूलीए, P बिल for वेलि. 29 > J तती. 30 > P वि रुक्खे भूय-, P अण्या वा, J अम्ह पसपणं. 31 > J जधागतं, P जहागया तहा पडिमया, P om. च, P om. अहो. 32 > P जित्तमेत्तं, P चेव for चेय.

21

सयकं भिमञ्जा हमं पुद्दहं वण-सेळ-काणण-सजाहं। अज हहं संपत्तो देव्वेण पणामियं अत्यं॥ अवष्ट्णो पायवाओ । अवणीयं सयलं क्यारुकेरं । उप्पाहिया करंहिया । उग्वाहिकण पुलद्द्या जाव पेच्छइ पंच 3 अणग्घेयाई रयणाई। ते य दृहूण हरिस-वस्तुसलंत-रोमंच-कंचुओ अंगे वि ण माइउं पयसो। 'दे, संपर्य घरं वचामि' 3 त्ति पयत्तो सवल-पुरम्महाराभिमुहं । अञ्चपहे य तस्स महाडईं, तीए वश्वमाणस्स का उण वेळा वहिउं पयत्ता । अवि य । संकोडिय-रत्त-करो आयंबो अत्थ-सेल-सिहरिम । दीवंतर-कथ-सज्जो रेहइ पवको विय पर्यगो ॥

6 इमिम्स य वेला-समए चिंतियं संयंभुदेवेण । अब्बो वण-मञ्ज्ञगञ्जो पत्तो रहसेण णिथ इह विभमं। ता किं करेमि संपद्द कत्थ व रयणीपुँ वच्चामि ॥ चिंतयंतस्स बुद्धी समुप्पण्णा । 'दे, इमस्मि भणेय-पादव-साहा-समाडले वड-पारोहे आरुहिऊण णिसं महवाहयामि । 9 बहु-पश्चवाओ एस वणाभोगो' ति । आरूढो तिमा वड-पायविमा । एक-पएसे य बहु-विडव-संकुले अणेय-साहा-पत्त-णियरे 9 अध्छिउं पयत्तो । चिंतियं च गेण 'अहो, विहिणा दिण्णं जं मह दायव्वं । संपर्य गंत्ण घरं एकं विकेडण रयणं पुणो सयल-कुडुंब-बंधवाणं जं करणीयं सन्वं काहामि' ति । इमं चितयंतस्स बहुलो अधियारी उत्थरिउं पयत्तो दस-दिसं । 12 आवासीहृया सब्वे सउण-सावय-णिवहा । बहुए य पश्चि-कुले तथ्य णिवसंति वडोयरे । ते य णाणाविह-पलावे 12 णाणाविह-वण्णे बहुप्पमाणा पेच्छंतो तक्काल-सुलह-वियप्पंतर-संभरंत-चित्त-महापवंगो मच्छिउं पयत्तो सयंभुदेवो ति ।

🖔 ४००) एत्थंतरम्मि समागमो झत्ति एको महापन्खी। सो य आर्गतूण एक्कस्य महापन्खि-संघ-मज्झट्टियस्स 15 महाकायस्य चिर-जरा-जुण्ण-पक्ख-जुवल-परिसंडिय-पत्त-पेहुणस्य पुरक्षो ठाऊण पायवङ्गणुट्टिको विण्णविउं पयत्तो । अबि य । 15 'ताय तुमे हं जाओ तुमए संविद्विओ य तरुणो हं। कुणसु य मज्झ पसायं ता विण्णासि णिसामेसु ॥ जयजे अज कयत्थे मण्णे कण्णे वि अज मह जाए । एयं पि पक्ल-जुवलं अज कयत्थं ति मण्णामि ॥ 18

अज तुमे हं जाओ अज य मण्णामि सफलयं जीयं। गरुडा अवि अज अहं अप्पाणं गरुयमं मण्णे ॥' भणियं च तेण जुण्ण-पक्खिणा ।

'किं अज जोग-रजं णिक्लित्तं अज तुज्य खगवहणा । किं पुत्त पुत्त-लाहो पत्तं वा अक्लय-णिहाणं ॥' 21 तेण भणिणं ।

'को ताय रज्ज-रुभि तोमो को वा घण-पुत्त-विह्य-रुभिष्टिं। तं अज्ज मए रुद्धं कत्तो खग राइणो होज्ज ॥ जुण्ण-पक्खिणा भणियं।

'दे पुत्त साह सब्वं दिट्टं व सुयं व अज्ज अणुभूयं । किं व तए संपत्तं कीस व हो हरिसिओ तं सि ॥' तेण भणियं। 'णिसुणेसु, अज अहं तुम्हाण सयासाओ उप्पद्दओ गयणयलं किंचि आहारं अण्णेसिउं बद्ध-लक्खो धरणियले-परिभमामि जाव दिहं मए एक्स्मि पएसे पायार-परिययं महाजण-समूहं। तस्य य उप्पयंति देवा, णिवयंति 27 विजाहरा, परिसक्कंति मणुया, गायंति किंगरा, णचंति अच्छरा, वग्गंति वंतरा, थुणंति सुरवरा, जुन्झंति असुर-महा सि । 27 तं च दहुण जाओ ममं हियए वियप्पो 'अहो, किं पुण इमं' ति । 'दे पेच्छामि' सि चिंतयंतो उवइओ गयणयलाक्षो जाव पेच्छामि अण्णे वि बहुए पक्खिणो एक्कम्मि पायारंतरम्मि । तश्रो हं ताणं मज्झ-गश्रो पेच्छामि कोमल-किसलय-30 सिलिसिलेंत-विवसमाण णव-कुसुम-गोच्छस्स रत्तागोय-पायवस्स हेट्टओ महरिहे सीहासणे जिमण्यो भगवं को वि ३७ दिन्व-णाणी तेलोक-सुंदरावयव-सन्वंग-दंसणीओ मगहरो सयल-जय-जंतु-जण-णिश्रहाणं सदेवासुराए परिसाए मज्झ-गओ धम्माधम्मं साहेंतो । तं च दहूण चिंतियं मण् 'अहो, मण् दिहं मण् जं दहुव्वं णुरिसं तिहुयणच्छेरयं पेच्छमाणेण'।

<sup>1 &</sup>gt; J पुरुई, J om. सेल, P सेण for सेल, P इसं for इहं. 2 > J अवणिओ, P क्यायककेरं, P पेच्छओ पंच, J पंच sणस्वेयाई P पंच अरुपेयाई. 3) P inter. माइनं 🌜 ण. 4) P om. ति, P प्यता, J पुरस्माहाँ, P पुरस्महादिसुई, P महाहईए, J तिम्म य बहुमाणस्म for तीए etc. 5) उक्तमजो १ कयसिजो, १ पहाविओ विय, उइव for विय, उपतंगी. 6) १ om. य, १ वेलासए. 7) P व for वसिमं, P after इत् व repeats सिहरंमि । दीवंतरक्रयसिज्जो etc. to रहसेण नरिथ इहत्य and again सेलिमिहरंमि । दीवंतर etc. to इह वसिमंतो, Pom. ता, Judds कृत्य before वचामि. 8) प्रपानव P वाठव for पादव, प्रअतिवाहयामि. 9) प्रवेसे, P विडिबि-, P अण्णेय- 10) P adds जह before जं, P om. मह. 11) P कुटुंब. 12) P आवासीभूभा, P णिहाया for णिवहा, P वहले for बहुए, P कुले त्थ विवयंति, उ वडे य एतो for वडीयरे, P ते अन्न विह्मलावे, उ -पलाव. 13> Рबहुप्पमाणी, Р मुलभ, J संचरंतमदा°, Р अन्छिओ, Р पवत्तीः 14> Р एयस्स for एक्कस्म, Р гер. महापनिखसंवः 15> J om. महाकायरस, P - जुयल-, P हाऊन. 16) P संहिन्नो य, P वा for ता. 17 > J om. मण्णे, J अज्जमेव सह, P अले, Р एनं जुअलं, Р adds अ before क्यत्थं. 18) र सफलं, Р जायं।, Р गरुडा य वि [ गरुडाण वि ]. 20) र पुत्तलामी म पुत्तणाहोः 22) P -लामो, P विहवलोमेहि । जन्ज मण, P कत्ताः 23) P om. जुण्णपिक्षणा भणियं 24) P साह व्यं, 5 om. अज्ञ, न अणुभूतं, १ हरिसिउं 25) न अण्णेसितुं 26) १ घरणियलं, १ परसो, १ देवा नियवंति 27) न किण्णरा १ किन्नरा, P जुजांति. 28) प्र हिअय. 29) P ताव for जाव, P पायारंतिम, प्र तती, P om. हं, P पेच्छाओ. 30) प्र सिलिसिणेंत, P को for को वि. 31) P पसत्य for मञ्चंग, P सलसवजंतु. 32) अधम्माहम्मं, P साहेता, Jom. अहो मए दिट्टं जं दहुन्वं, १ एरिसं तुइणयअच्छेरयं

9

12

27

**3**0

- 1 तथा ताय, तेण भगवया सञ्वण्णुणा साहिको सयलो संसार-सहावो, पदंसिको जीव-संसरणा-वित्थारो, वित्थारिको 1 कम्म-प्यइ-विसेसो, विसेसिको बंध-णिजरा-भावो, माविको संवरासव-वियप्पो, त्रियप्पिको उप्पाय-ट्रिइ-भंग-वित्थरो, 3 परूविको जहिद्वको मोक्ख-मग्गो ति । तको इमं च सोऊण सब्वं उप्पण्ण-संवेय-सद्धा-सुद्ध-हियप्ण पुच्छिको मए भगवं 3
- प्रकृषिका जहिद्विका मिन्स-मग्गा सि । तभा इम च सीऊण सन्त्र उप्पण्ण-सर्वय-सद्धा-सुद्ध-हिपप्ण पुष्किओ मए भगवे सम्बर्ण्णू जहा 'भगवं, क्षम्हारिसा उप्पण्ण-बेरग्गा वि किं कुणंतु तिरिय-जोणिया परायस करणा'। तो इमं च स्वक्सिऊण मह हिययरथं भणियं भगवया।
- 6 देवाणुपिया सम्मी तिरिक्षो पंचिंदिको सि पज्जक्तो । सम्मक्तं तुह जायं होहिइ विरई वि देसेण ॥ § ४०१ ) एथ्यंतरिम्म पुच्छिको भगवं गणहर-देवेण । अवि य ।

'भगवं के पुण सत्ता णरयं वश्वति एत्य दुक्खता । किं वा कम्मं काउं बंधह णरयाउयं जीवो ॥' १ भगवया भणियं ।

'जरयाउयस्स गोदम चत्तारि इहं हवंति ठाणाइं। जे जीवा तेसु ठिया णरयं वश्चति ते चेय ॥ पंचेंदियाण वहया पुणो पुणो जे हणंति जीव-गणं। केवद्दाई गोदम ते मरिउं जंति णरयम्मि ॥ कुणिमाहार-पयत्ता कुणिमं मेसं ति तं च आहारो । सावय-पक्खीण वही मरिऊणं ते वि णरयम्मि ॥

कुणिमाहार-पयत्ता कुणिम मेस ति तं च आहारा । सावय-पक्खीण वहा मारऊण ते वि णरयाम्म ॥ सर-तृह-तलाय-मोसण-हल-णंगल-जंत-वावडा पुरिसा । मिरऊण महारंभा गोदम वच्चंति णरयम्मि ॥ गाम-णगर-खेड-कडश्रड-आराम-तलाय-विसय-पुरुईसु । परिमाण-विरइ-रहिया मुच्छिय-चित्ता गया णरयं ॥'

15 तब्रो इमं च सोऊण ताय, मए चिंतियं। 'ब्रहो भगवया मंसाहारिणो पंचेदिय-वह-कारिणो य णरय-गामिणो ब्राइटा। 15 ता अम्हे पंचिदिय-वह्या मंसाहारिणो य गया णरयं, ण एरथ संदेहो। ण-याणिमो अस्थि कोइ संपयं उवाबो ण व'ति चिंतयंतस्म पुणो पुच्छित्रो भगवं गणहारिणा 'भगवं, जह पढमं इमेसु ठाणेसु होऊण पच्छा उप्पण्ण-विवेगत्तणेण य 18 णरय-दुक्ख-भीक् कोइ विरमह सन्व-पाव-ठाणाणं ता किं तस्म णरय-णियत्तणं इवह किं वा ण हवह' ति। भगवया 18 भणियं। 'गोयम, होइ जह ण बद्धाउओ पढमं। बद्धाउओ पुणो सन्वोवाएहिं पि ण तीरइ णरय-गमणाओ वारेउं' ति। तबो ताय, इमं च मोऊण मए चिंतियं 'अहो, महादुक्ख-पउरो णरयावासो, पमाय-बहुला जीव-कला, विसमा कम्म-गई, 21 दनंतो संसार-वासो, कटिणो पेरम-णियला-बंधो, तारण-विवासो एस पंचेदिय-वहो, णरयग-दश्रो एस कणिमाहारो, 21

2। दुरंतो संसार-वासो, किल्णो पेम्म-णियला-बंधो, दारुण-विवागो एस पंचिदिय-वहो, णरयग्ग-दूओ एस कुणिमाहारो, 21 र्णिदिओ एस तिरियत्त-मंभवो, पाव-परमं अम्हाणं जीवियं ति । एवं च ववस्थिए किं मए कायब्वं'ति । तओ एत्थंतरम्मि भणियं भगवया । अवि य ।

ं छेतृण णेह-णियले इंदिय-तुरए य संजमेऊण । कय-भत्त-णियत्तमणो मरिउं सुगई पुण लहामि ॥ ति । ता दे करेमि, अहवा णहि णहि गुरुयणं आउच्छामि । अवि य ।

माउच्छिऊण गुरुणो सयणं बंधुं पियं च मित्तं च। जं करियन्वं पच्छा तं चेय पुणो भहं काहं ॥

30 ति चिंतयंतो अज अकयाहारो एत्थ संपत्तो ति।

ता विण्णवेमि संपइ ताय तुमे एम पायवडणेण । देसु अणुजं खमसु य मह अजं सन्व-अवराहे ॥ त्ति भणिऊण णिवडिओ चलण-जुवलेसु ।

<sup>1)</sup> महाओ, P संसिओ for पहांसिओ, P संमरणापयत्थागे वियत्थारिओ. 2) P विसेमओ बद्धनिज्जग, J om. वियप्पिओ, P हिंति- 3) J प्रविशो for पहांविओ, P मोक्यमगा ति, P om. सम्बं, P उप्पणसंविसद्धा. 4) P repeats कि, P कुणंति, P जोणीयपरायस्त्रकणा, J पर्यस्त, J ततो for तो. 5) P om. मणियं. 6) P देवाणुदिपया, P adds पज्जत्तियाहिं before पञ्जत्तो, JP होहिति, P ति for वि. 7) P एत्थंवरंति. 10) P गोयम, P हाणाई, P हिया for दिया. 11) P जीवाणं केवद्वाती गोयम. 12) P आअहारोः 13) P सोसेण, J जुन for जंत, P मरिक महारंभा, P गोयम, P तर्यंति. 14) P गामागर-खेडमदंवआराम-, P पुहतीसुः 15) J ततो, P भाय for ताय, J om. यः 16) P काई for कोइः 17) J कि तायवस्स for वित्यंतत्स्त, J गणहारिणो, P om. पढ़मं, P ऊण for होऊण, P विवेयत्तणेण तरय- 18) P भएण for मीक, J विमरह सञ्च-, P पाणहाणाई ता, P तस्स रयणत्तणं हयहः 19) J गोतम, P होइ जणह बद्धाउयं, J om. पढमं । बद्धाउओ, P om. पुणो, J सब्वं वाएहिं, P धारिजं for वारेजंः 20) P om. च, J य for मए, P णरयवासो, J वहुन्ते जीवफली, P कंमगतीः 21) P किहुणो, P एसं विदियवहो णरयगिवद्धोः 22) J संभववो, P पोव for पाव, P om. च, J किम्मए P कि मयं 23) J om. अवि यः 24) P जहन्त्विं पावसिद्धि, J सिद्धि त्तिः 25) P सब्बन्, P जहा पश्चिमया, P ताइ for तायः 26) P अण्णावएसेणः 27) P केमण, P-णियलो, P भन्त् for भन्त, P om. पुण, P लहीहामि. 28) P om. one णहि, P अजन्तामि, P अहवा for अवि यः 29) J णिद्धं for मिन्ते, P काहितिः 30) P अज्ञ कयाहारोः 31) J विण्णवेसि (?), P अणज्ञं 32) P ति for ति, J जलणेसु । तओ, P बल्य for चल्ला.

| 1  | 📗 🖇 ४०२ ) तओ पसरंतंतर-सिणेह-पगरूमाण-णयण-जुयरुण औसु-किर्लिण्ण-वयणेण भणिये जुण्ण-पश्लिणा । श्रांवे य | 1   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | 'पुत्त ण कीरइ एसी ववसाओ दुत्तरी सुरेहिं पि। अण्णं च अहं थेरी वच्छ ममं मुंचसे कह्यं ॥'              |     |
| ż  | व <mark>ेण भणियं 'ताय जं तषु भणियं तं णिसामेसु ।</mark>                                            | 3   |
|    | किं दुत्तरं तिलोए णरयावासाउ होज बहुयं पि। णियभो जो तुह जणभो ताय तुमे कस्स सो मुक्तो ॥'             |     |
|    | बुद्देण भणियं ।                                                                                    |     |
| 6  | 'जह पायवस्स पुत्तय पारोहो होइ लग्गणक्खंभो । तह किर पुत्त तुमं पि हु दोहिसि मह पुत्तको सरणं ॥'      | 6   |
|    | तेण भणियं । 'ताय,                                                                                  |     |
|    | को कस्स होइ सरणं को वा किर कस्स लग्गणक्लंगो । णिय-कम्म-धम्म-वसमो जीवो भइ भमइ संसारे ॥'             |     |
| 8  | बुद्वेण भणियं ।                                                                                    | 9   |
|    | 'अज वि तरुणो पुत्तय मा मर इह ताव भुंजसु सुहाई। पच्छा काहिनि धग्मं वच्छय जा बुहुओ जाओ।।             |     |
|    | तेण भणियं।                                                                                         |     |
| 12 | 'किं मरइ जेय तरुणो बुदुत्तं ताय को ण पावेह । तं अच्छिसि बुदुयरो ण-यणिस धरमस्स णामं पि ॥'           | 12  |
|    | बुद्देण भणियं ।                                                                                    |     |
|    | 'अत्थो कामो धम्मो तरुणत्तण-मज्झ-बुङ्ग-भावेसु । कीरंति कमेणेवं पुत्तय मा तिक्कमं कुणसु ॥            |     |
| 15 | तेण भणियं ।                                                                                        | 15  |
|    | 'को व ण इच्छइ एसा परिवाडी ताय जा तुमे रहया । जह अंतरेण पडिउं मञ्च-गहंदो ण बिहणेइ ॥'                |     |
|    | बुद्ध-पक्खिणा भणियं ।                                                                              |     |
| 18 |                                                                                                    | 18  |
|    | तेण भणियं ।                                                                                        |     |
|    | 'सुरयासत्त-मंगेणं जाओ संविद्धिओ य आसाए । इंधण-कनेण गओ ससर्य जह पात्रए को वि ॥'                     |     |
| 21 | बुद्ध-सडणेण भणियं ।                                                                                | 21  |
|    | 'प्त्थ वि तुज्झ अधम्मो होह स्थिय पुत्त ताव चिंतेसु । वुंद्व मोत्तृण ममं कायर-पुरिसो व्व तं जासि ॥' |     |
|    | तेण भणियं।                                                                                         |     |
| 24 |                                                                                                    | 24  |
|    | बुद्ग-पिस्तिणा भिणयं।                                                                              |     |
|    | 'तह वि पिओ मे पुत्तय तुह विरहे णेय धारिमो जीयं। पिइ-वज्ज्ञाए घेप्पसि एस अधम्मो तुहं गरुओ ॥'        |     |
| 27 | तेण भिणयं।                                                                                         | 27  |
|    | 'ताय ण तुज्झं दहभो जेणं णरयम्मि खिवसि घोरम्मि । को कस्प मरइ विरहे जाव ण खुटं णियं कस्म ॥'          | -•  |
|    | बुड्रेण भणियं।                                                                                     |     |
| 30 | 'तुज्झ पिन्नो हं पुज्ञो पुत्तय ता कुणसु मज्झ वयणं नि । सुद्धउ मरणासंसा पढमं पिव अच्छ णीसंको ॥'     | 30  |
|    | तेण भणियं।                                                                                         | ••• |
|    | 'को कस्स होइ जणको को व जिणजाइ जिणेण हो एत्थ । जणको सो शिय एको धम्मुवदेसं तु जो देइ ॥'              |     |
| 33 | बुद्ध-पश्चिषा भणियं।                                                                               | 33  |
|    | 'जइ पुत्त तुमे एयं अवस्स करणिजयं तु ता विसह । जा ते पेच्छामि सुहं दीह-पवासम्मि चिख्यस्स ॥'         | .,, |
|    | तेण भणियं ।                                                                                        |     |
|    |                                                                                                    |     |

'अस्मो सर्च एयं भणियं घर-वास-संठिय-जियस्स । जो पुण मुंचह सन्त्रं तस्स ण कर्ज हमेहिं पि ॥' 27 थेरीण हमं भणियं ।

27

30

33

कुच्छीऍ सए धरिओ णव-मासे पुत्त-भार-सुढियाए। उवयारस्य फर्ल ते पचुवयारो कओ को वा॥'

'अम्मो कीम तए हं धरिओ गटभम्मि केण कजेण। णियय-जणणीएँ तुमए उवयारो को कओ होज ॥ माए हं ते जणिओ तुमं पि जणिया मए भव-सएसु। अरहट्ट-घडि-समाणा अवरोष्परयं पिया-पुत्ता ॥' भणंतो उवगओ जेट्ट-भाउणो समीवं।

33

्रे ४०४) तस्य वि पायवहणुट्टिओ विण्णविउं पयत्तो । अवि य । 'भाउय तं सि खमेजसु अम्हे उच्छेग-वङ्गिया तुम्ह । डिंभत्तण-दुख्किएहिं तुन्झ जो अविणओ रह्मो ॥' भाउणा भणियं ।

<sup>1 &</sup>gt; P जाण ओ for जाण र, JP होहिति, P दीसे जा. 2 > P समीर्व. 3 > P विण्णविय, P om. माया, P adds after अबि य like the following which is partly repeated subsequently ने घरणी सत्तवती सरसीती ने भगीरही प्रहृती। घर्र अंगादेवी माय जण अहं वश्वामि त्ति भणंतो उवगओ माऊए समीवं। तत्थ य पायव उणु द्विएण विण्णविय. 4 > P घरणी सत्तवती सरसीती, P पुहृती। घारणिअंगी, J घरणीअम्मा, P जणणी अजीयं च. 5 > J जम्ह P जम्हं for जम्ह, P अम्ह for अम्ह. 6 > P खु डिया से सिडिय पम्स्वावली वियहणापयडा-, J पम्हावली, J - सडंडय-, J - पहाली. 8 > J शुक्तिय, J ण मुअम्ह P णयं अमहे for ण मुयं मह, J ए P ते for ते. 10 > J चिरजीविणीय P चिरजीवणीए, P repeats मुओ ब्य, J लोअम्म, P सुउक्त- 12 > P भणिकण अम्पेलं, P om. दुक्ट मह. 14 > P दुक्खं जीवं ति पहसे जा!, P om. जह सचं चिय मरणं etc. to चिति चेय पत्रिसे जा!. 18 > P होति in both places. 20 > P पुत्त घणपुणसं जीयाउ वि. 22 > J या मुंबर, P केण व को. 23 > J बेरीय P थोरीए. 24 > J प for ते P बंधुयणस्स पसायं पंसुके, JP होहिति. 26 > P भणियं परवाससंठियस्स जीवस्स, P उण for पुण, P ति for पि. 27 > P has additional lines here beginning with बेरीए भणियं। कुच्छीए etc. घरिओ ग्रुमं ति which are repeated below, P om. इमं. 28 > P मणिओ for घरिओ, P पुट्टियाए. 32 > P केट्ट मायणो समीव तस्स. 33 > P पीयवडणु हिओ विदं पयत्ती. 34 > P खमऊन सु, P पुम्हे for तुज्झा.

| 1  | 'हा कीस वब्छ मुंचिस केण व तं किंन्चि होजा भणिओ सि । को णाम एत्थ धम्मो किं वा पावं भवे छोए ॥'<br>तेण भणियं ।                                                             | 1   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3  | 'मा भाउय भण एवं धम्माधम्मेहिँ संिठओं लोओ। अह अत्थि को वि धम्मो विणयाप्र सुओ जहा राया॥'                                                                                  | 3   |
| Я  | भाउणा भणियं ।<br>'मुद्धो सि वच्छ बास्रो केण वि वेयारिओ वियद्वेण । सो को वि इंदयास्त्री वेयारेंतो भमइ छोयं ॥'<br>तेण भणियं ।                                             | 6   |
| Ĭ  | 'भाउय विवेग-रहिओ तं मुद्धो जं भणासि काविडिओ । मा हो तं भण एवं तियसिंद-णमंसियं वीरं ॥'                                                                                   |     |
| 9  |                                                                                                                                                                         | 9   |
|    | तेण भणियं।<br>'धम्मेण एत्थ भोगा भाउय धम्मेण होइ सग्गं पि। ता तं चेय करिस्सं णिथ्य सुहं धम्म-रहियस्स ॥'                                                                  |     |
| 12 | भणमाणो उवगभो कणियसं भाउयं, तं पि उत्तिमंगे चुंबिऊण भणिउं समाहत्तो । अवि य ।<br>'उच्छंग-लालिओ मे वच्छ तुमं पुत्तओ व्व मह दहनो । खर-फरुसं सिक्खविओ भवराई खमसु ता मज्झं ॥' | 12  |
| 15 | कणीयसेण भणियं।<br>ं 'हा भाउय कत्थ तुमं चलिओ होजा णु अम्ह मोत्तृण । अम्हाण तं सि सामी तुज्ज्ञायत्तं इमं सब्वं ॥'                                                         | 15  |
|    | तेण भणियं।<br>वच्छ चलिओ मि मरिउं तुम्हे मोतुं पुणो वि गंतब्वं। को कस्स वच्छ सामी जम्मण-मरणेहिँ गहियम्मि॥                                                                |     |
| 18 |                                                                                                                                                                         | 18  |
|    | तीए वि वियलमाण-णयण-जल-पवाहाए भणियं । अवि य ।                                                                                                                            | .31 |
| 15 | तेण भणियं।                                                                                                                                                              | 21  |
| 24 | जीयइ कम्मेण जिओ पोमायइ सुंदरेण नेणेय । जह हं कुळे कुमारो माए ण य स्त्रज्ञणं काहं ॥'<br>तीए भणियं ।                                                                      | 24  |
|    | 'थेरं मुंचिस पियरं करूप इसं मायरं च गइ-वियलं । सन्धेसु किर पढिज्ञाइ क्षयण्ण-परिपालणं काउं॥'<br>तेण भणियं।                                                               |     |
| 47 | 🖇 ४०६ ) इमं भणंतो उवगञ्जो कर्णायसं भइणि । तं पि साणुणयं उवसप्पिकण भणिउमाढसो । अवि य ।                                                                                   | 27  |
| 30 | 'खर-णिहुर-फरुसाइं वच्छे भणिया सि बाल-भावस्मि । ता ताईँ खमसु पुष्टिं होसु विणीया गुरूणं ति ॥'<br>तं च सोऊण मंतु-गग्गरं तीपु भणियं । श्रवि य ।                            | 36  |
|    | 'हा भाउय में मोत्तुं दीणमणाहं च कत्थ तं चलिको । ताको बद्दह् थेरो नुज्झम्हे विंतणीयाको ॥'<br>तेण भणियं ।                                                                 |     |
| 33 | 'अलिओ एस वियप्पो जं चिंतिज्ञह जणो जणेणं ति । वच्छे पुष्व-कपुणं दुक्ख-सुहे पाविरे जीवा ॥'                                                                                | 33  |
|    | § ४०७ ) एवं च भणमाणो उवगजो भारियाए समीवं स्तो पक्खी। भणियं च तेण। <b>अवि य</b> ।                                                                                        |     |
|    | सुंदरि सुद्दय-विलासिणि तणुयंगे पम्हलच्छि घर-लच्छि । घणिए मह हियय-पिए बह्नह-दृद्द् य सुण वयणं ॥                                                                          |     |

<sup>3&</sup>gt; P एवं धंमेहि, उधम्माहम्मेहि, P लोए ! 5> उसि बढवाला, P वैयारंतोः 7> P विवेय-, P मणामि for मणासि9> P जहिंच्छ, P om. वच्छ, P adds काय before मो, उप होहिति, P ते सिद्धाः 11> उभोआः 12> उक्तण्यसं भाउअंतेण
तं पि, P भणिओः 13> P से for मे, P तुह for महः 14> उक्तण्यसेण भणिअः 17> P मिरिओ तुम्हे म्हेतुं पुणो, P
मरणिहि, उगिहअस्स !! 18> P भणिउं for भणेती, P जेहुभगिणीं, J adds तेण before तीयः 19> उतमहं देवी, P तं
महादेवी, उभो for मे. 20) उत्तिय वि, P om. णयण, P जलह- 21> P तुच्छम्हाण, P पिय for चिय, P हो for भो, उ
कुमासओ, उपोमाय P पामायः 23> P गुंदरे य तेणेय, उप कुमासोः 24> उत्तिय for तीएः 25> प्रअहक्क for अयणणः
27> P कर for किर, P कओ हं [ हुओ हं? ], P बद्धो पोसेण अह वि न य, P अत्ये for अण्णोः 28> उक्तण्यस्स for कणीयसं,
P भश्णीः 29> P फरिसाइं, P ता माइं खननुः 30> उमणु for मंतु, P ग्रंतुयनारं 31> P होरो (थोरो?)ः 33> P
जीने ॥ 34> P गओ for उवगओः 35> उवंभलव्छ, P धरलच्छी।, P om. य, P मुवयणः

| 1.  | ्र <b>सद्</b> ाणि च पीयाणि च तुमए समयं बहूणि तणुयंगि । वचणंगणिम समियं रुक्खण्गे णिवसियं समर्व ॥           | 1  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | सुरसरि-पुलिणेसु तए समयं तजुनंनि विकसियं बहुस्ते । माणस-सरस-सरोवह-दलेसु सुहरं पसुन्ता मो ॥                 |    |
| 3   | किलिकि चिपं च बहुसी कय-कलवल-राव-मुह्य-मणसेहिं। तं णित्य जं ज रह्यं दह्ए ता समसु तं सन्वं॥                 | 3  |
|     | इमं च सोऊण गुरु-दुक्स-भर-भार-सुढिया इव णिवहिया से मुच्छा-णीसहा दह्या । तं च णिवहियं दहूण तेण भणियं ।      |    |
|     | 'आसस मुद्रे शासस सरछ-सहाबा ण-याणसे किंचि । किं ण सुयं ते सुंदरि संजीया विष्पक्षीयंता ॥                    |    |
| 6   | भासस मुद्धे भासस विद्वहद् अति सराय-घडियं पि । संपुण्ण-णियय-कालं पेरमं चङ्काय-जुदलं व ॥                    | 6  |
|     | भासस मुद्धे भासस बहुछं संक्रमङ् भण्णमण्णेसु । विंक्सियिरि-सेख-सिहरे वाणर-छीछं बहुङ् पेग्मं ॥              |    |
|     | भासस मुद्धे भासस चवळं परिसक्कपु सराइस्रं। णत-पाउस-जलहर-विज्यु-विलसियं चेय हय-पेरमं ॥                      |    |
| 9   | मासस मुद्धे भासस एयं चितेसु ताव लोगम्मि । सर-पवणुदुय-ध्यव <b>ड-च</b> वलं छडयंगि हव-पेम्मं ॥               | 9  |
|     | इय बुजिशकण सुंदरि मा मोई क्य काससु मुहुत्तं। गय कळइ-कण्ण-चंत्रळ-चळाओं पेम्माण पथईको ॥' ति ।               |    |
|     | इमं च भणमाणेण बासासिका सा तेण पक्लिणी। तजो होत-विभोषाणळ-जणिय-जाळावळी-पिछट्ट-हिषयुत्तत-णयण-                |    |
| 12  | भायणोयर-कढंतुष्वत्त-बाह-जल-पवाहाए भणियं सरागायं तीए पश्लि-विलासिणीए । अवि य ।                             | 12 |
|     | 'हा दह्य जाह सामिय गुण-जिहि जियणाम जाह जाह ति । एक-पए ब्रिय मुंचिस केण वि वेयारिको अन्हं ॥                |    |
|     | हा जाह बिना तुमए सस्जं को होहिंद्रे अञ्चल्जान । कस्स प्रकोपित मुहं सुन्जाओ दस दिसाओ वि ।'                 |    |
| lő  | तेण भणियं।                                                                                                | 15 |
|     | 'मा बिलव फिंबि सुंत्रि एस पढावो जिरस्थको एपिंह । जंतो व मरंतो विय कि केणह वारिको को वि ॥                  |    |
|     | जं जस्स किं पि विहियं सुद्दं व दुक्खं व पुष्व-जम्मस्मि । तं सो पावद् जीवो सरणं को कस्स कोगस्मि ॥          |    |
| 18  | तीए भणियं।                                                                                                | 18 |
|     | 'जह एवं णिण्णेहो वक्रमओ तं सि मुचसे अन्हं। ता किं जाणसि डिंमे मह ज्रणिए किं परिचयसि ॥'                    |    |
|     | तेण भणियं।                                                                                                |    |
| 21  |                                                                                                           | 21 |
|     | जाह काम-मोह-मुत्रो बद्धो वारीऍ कह वि वण-हरथी । मुद्धे कि मरड तिहें कि वा वंधे विमोएड ॥                    |    |
|     | जह काम-माह-मृद्धेण सेविको किं मरेका तस्थेव । जो जाको गोसीए किं जाउ सर्व तिहें चेय ॥                       |    |
| 24  |                                                                                                           | 24 |
|     | अहं सावयाम्द कामा कहं ।व प्रभाषण त च इहात्मा । क कहं ।च जा त्ववद्धां सा पायाक समाक्ष्यव ॥<br>तीपु भणियं । |    |
|     | ·                                                                                                         |    |
| 97  | 'जइ तं वचित सामिय <b>गदं पि तत्थेय णवरि वचामि । भत्तार-देववाओ णारीओ हों</b> ति कोगस्मि ॥'<br>तेण भणियं ।  | 27 |
| 4,  |                                                                                                           |    |
|     | 'संदरि पग्रह वक्क्षु पारच-हियं व रोयप् कस्स । पेच्छनु भव-जक-शार्ति जम्म-जरा-दुक्ख-मंगिक्षं ॥'             |    |
| 30  | तीपु भणियं ।                                                                                              | 30 |
| υŲ  | देव कालाराम काराय जी का रावे कर का राज खेंचराच किया जाव अर्थ कार्य व विश्ववार देव व                       | 90 |
|     | तेण भणियं।                                                                                                |    |
| 90  | 'णिय-कम्मन्धमम-जामा जियंति जियप्क जेव कमोणः। बाकाण किं मए किं तए व्य मा कुणसु मिसमेर्य ॥'                 |    |
| لنڌ | इमं च जिसामिकण सीप मिणपा ते डिंगस्था।                                                                     | 38 |
|     | एसो य तुम्ह जणबो पुत्तव मरणिम विण्ण-वदसानो । ता क्रागह पावाहिं कम्मिम इमस्स गाहवरा ॥                      |    |

<sup>1 &</sup>gt; ग बीआणि for खबाणि P बहुणि तणुर्यमी, P अमिरं. 2 > P पुल्लिस. 3 > P om. ता. 4 > 1 om. भर, P सुद्धिया, P णिविष्य, J adds अबि य after भणियं. 5 > P णयासे. 6 > P यते for अंते, P repeats पेम्मं. 7 > ग विद्यारा, P णिविष्य, J adds अबि य after भणियं. 5 > P णयासे. 6 > P यते for अंते, P repeats पेम्मं. 7 > ग विद्यारा, P णिविष्य, J adds अबि य क्षिण्य च विश्व करं. 9 > P एवं, J चितेषु आव लोअमि, P लोगं।, P अयथयहचंचलं. 10 > ग आसस. 11 > 10m. तेण, J विश्व आले-जिलअजाहावलीबिलुह, P पिलुद्धहियपुत्तराणयभायाणहराकदेतुंबत. 12 > P प्यवाहाए, P सगमारं, J तीय पिल्खिविलासिणीय. 13 > P हे for हा, P जियनाहराह ति।, P सुद्ध्य for मुंचिस, J केणाबि, P वियारिओ. 14 > 1P होहिती, J अलण्णाए. 16 > P किंच सुद्दिर, J जिरल्थयो, P केण य धारिओ, J किहिम for कोबि. 17 > ग लोजिम. 18 > गतीय. 19 > P जह व जिणेहो, P तं च से अम्ह ।, P जजेहि for जाणिस, J adds पि after कि. 21 > ग सुहासाए. 22 > P कोब for मोह, P वारीय कह व, J वर्ध, P वंध मिमाएल. 23 > P जीवो for आओ after जो, P कि for खं, P तिहं चिय. 24 > ग सिविअमिह P सेबिओसि, J जो जिल्हो, P समिहित्र . 25 > ग्रीय. 26 > P देवताओ, म लोजिम. 29 > ग्रीय. 30 > P निस्तिं, P मरेजा, P adds अह before अहर्य, P सुचवा. 33 > ग्रीय भणियं तेण ते, P विद्यस्या. 34 > 10m. य, ग तुम्हं, P ता लयह पायाहि, ग सा दाहित्र किंप पायाहि, ग कण्णिस, ग माहवरं.

|    |                                                                                                                  | 1  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | § ४०८ ) एवं च भणिया समाणा किं काउमाहत्ता । अवि य ।                                                               |    |
| _  | उदाइया सरहसं सब्वे विय मुद-सम्मणुह्यावा । खंघिमा केह कंठे मण्णे पर्डि समास्टा ॥                                  | 3  |
| 3  | 'मोत्तृण ताय अम्हे कश्य तुमं पवसिस ति णिण्णेहो । अतं पेच्छ रुवंति अम्हे वि मरासु तुह विरहे ॥'                    | •  |
|    | तेण मणियं।                                                                                                       |    |
|    | 'पुत्त मए तुम्हाणं ण किंति कर्जा ति जियउ ए अंबा। स बिय दाही भत्तं होह समस्या सर्व चेव ॥'                         |    |
| 6  | तेहिं मिनेयं।                                                                                                    | 6  |
|    | 'अंबाए ताय कहिबं ताएण बिणा मरामि हं पुत्त । तुम्हे वि मए मुक्का मरिहिह मा देसु गंतुं जे ॥"                       |    |
|    | तेण भणियं ।                                                                                                      |    |
| 9  | 'मा पत्तिबाह पुत्तब एसा अह कुणइ तुम्ह परिहासं। को केणं जीविज्ञह को केणं मरह छोगम्मि ॥                            | 9  |
|    | भव-रुक्स-पाव-कुसुमप्तकाईँ एयाईँ डिंम-रुवाई । महिला शियसमलोई बंधण-पासं च बंधुयणो ॥                                |    |
|    | ति चित्तयंतेण धुणिकणं देहं तस्यरं पिव पिक-फलाइं व पाडिकण डिंभ-स्वाई चलिको ससुरंतेणं । मणियं च तेण।               |    |
| 12 |                                                                                                                  | 12 |
|    | तेण भणियं ।                                                                                                      |    |
|    | 'कहाणं ते पुत्तय अह मरियम्बं भवस्स ता सुमसु । भज वि वालो सि तुमं को काळो वच्छ मरणस्स ॥'                          |    |
| 16 | े तेण भणियं ।                                                                                                    | 15 |
|    | बालो तरुणो बुड्डो ताब कर्यतस्स णास्य संकप्यो । जल्यो व्य सम्य-मक्सो करेड बालो वि तो घम्मं ॥'                     |    |
|    | ति मणंतो हकाको क्षतंतेण । मणिवं च ।                                                                              |    |
| 18 | भत्ता तुह पावडणं अम्हं जणणी तुमं ण संदेहो । ता समसु किंचि भणियं डिंभक्तण-विकसियं मम्ह ॥'                         | 18 |
|    | तीपु मिण्यं ।                                                                                                    |    |
|    | 'अञ्च वि पुत्तव बालो कुमाहो केण परिसो रहको । सुंजसु मोए पच्छा बुह्रो पुल काहिसी घम्मं ॥'                         |    |
| 21 | त्रेण भणियं ।                                                                                                    | 21 |
|    | 'चम्मत्य-काम-मोक्सा कत्ता चत्तारि तरुण-जण-जोगा । जोग्वण-गळियस्स पुणो होति ससुहो स्व दुत्तारो ॥'                  |    |
|    | वीप मणियं।                                                                                                       |    |
| 24 |                                                                                                                  | 24 |
|    | तेण अभियं।                                                                                                       |    |
|    | 'अता फुछ-फरोहें कि वा रूवेण कि व तरुणीए। घोरं जरए तुक्खं इह जम्माणंतरं होड़ ॥'                                   |    |
| 27 | तीर मिर्व !                                                                                                      | 27 |
| -, | ताड नामव ।<br>' जं तुह कुरुस्स सरिसं मणियं तं पुत्त मासि पडमस्मि । भिंदसि कुरु-मजायं संपष्ट तुह हो न जुत्तमिणं ॥ |    |
|    | या पुरु कुळस्स सारस नायभ त पुत्त नास्स प्रक्रमान्य । ।गदास कुळन्मकाथ संपर्द गुह हा म श्रुत्तावण ॥<br>तेण अणियं । |    |
| 30 | • • • • •                                                                                                        | 30 |
| •  | and dates and Sam att and and added on the state Sam Board to                                                    | 30 |
|    | सि मणंती चलियां पिय-मित्तेतेणं। मणियं च तेण।                                                                     |    |
| 20 | मित्तं ति णाम कोए वयंस बह केण जिम्मियं होजा। बीसंम-गम्भ-हरको पणय-दुमो दिष्ण-फळ-जिवहो ॥                           | 40 |
| 38 | कारकार में ज करा रहे जा कर राज-सार्थ है । सर्क कि विकास साम कि सम्मान का असामा के लिए जा सामा है है              | 33 |
|    | ता मित्त तुमे समयं जयम्मि तं णत्यि वं तुद्दं गुज्यं । जह किंचि अम्ह खलियं सम सम्बं परिय तं सुयणु ॥'              |    |
|    | मित्तेण भणियं ।                                                                                                  |    |
|    | 'साहसु मह सब्भावं किं कर्ज मित्र पवससे तं सि । को णाम एस णस्को मुद्दो सि विचारिको केल ॥'                         |    |

<sup>2 &</sup>gt; P उद्धारय सहिर्स, P को वि for केइ. 3 > J पाव P ताव for ताय, P पवसस, P पेच्छे, J स्वंति P स्वंती, P सह for तुह. 5 > P तु for ति, P inter. अंवा & ए, J दाहिति for दाही, J चेअ. 7 > P तु को, P मरिहद, P देषु पंताच्यं ॥. 9 > P पित्राहि, P कुणहर, P । जा वाविज्ञह केणं को केणं, J लोअंमि. 10 > J क्याई, J णिअलुमलोई वेथे व पार्स. 11 > J om. पिव, P पिव पक्ष., P समुत्तेणं. 12 > J चेव. 14 > J जह करिअव्वं. 16 > P तथा for ताय, J करेसु, P त for वि. 17 > P अणेण for अत्तेतिण, P om. च. 19 > J तीय. 20 > P एरिसो वहओ. 22 > P मोक्यो अल्थ चत्तारि. 23 > J तीय. 24 > J धृतं, P रहर्य for भरिययं, J याणसी. 26 > J repeats कि वा. 27 > J तीय. 28 > J inter. पुत्त and तासि for आसि, J शिदिसि. 30 > P एय for एव. 31 > P om. भणियं च तेण. 32 > J adds विय before मित्ते, P पित्तं ति णाम, J योष for लोए, J होज्जा, P फणयदुमो दिण्यल. 33 > P वेम्मराह-, J धिति-, P वितासकर्तः. 34 > J तुमं समयं, J तुद्वं गुज्हां, P खिमयन्त्रं पिस्तं त सुवणु. 36 > J मुद्दो वेशारिओ.

<sup>33</sup> वितिद्रण अवद्दर्णो व**ड-पायवामो, गंतुं पयत्तो हत्यिणपुराभिमुहं जाव 'मो मो गोदम, एस ममं समदसर्णे पविद्रो, <sup>33</sup>** 

<sup>2&</sup>gt; Р अभव्या. 4> J व्य for य, Р मरिउंदामों. 6> Р सव्यो विय, Р व for वि. 8> Р नोडी।, Р खुज्जइ. 10> Р सव्यविविजो, Р от. को. 11> J लोजिंग, Р णोगतेण, Р от. च तेण. 12> J от. हो, Р समा for सम. 13> Р समसु, J सञ्चलोएसु. 14> Р करुणा, J इरिज्यमाण-, Р от. माण. 15> J एजं for एवं, Р इहर्ड, Р геремы वि जह, J जह भणिणपसि. 16> J от. तेण भणियं. 17> Р от. कीस ण, Р उस्सरिय, Р от. पुरिसस्स, Р किं तुहण. 18> Р भणितो उप्पह्मो, Р नणयर्थ. 19> Р पयाहिणा, J णियसंगो, J कर्कमलो for कमल्वणो, J भत्तीय. 20> Р क्र्यंति, Р सम्मा, J विरंति सिंवा, J संघंदित for संकुर्यति. 21> J कुसुमप्पहास, Р वणसिर ति. 22> Р सेव for सिव, J लोजिंगोंचर, J मूपिलिअक, J इव for व. 23> Р от. वंदरं, J सहार्य for पहार्य. 24> J चित्त for खित, Р अच्छरियं, Р पक्खिलणो, Р от. ते वि. 25> Р धम्मं परा ते वि कहं, J सण्ण-, J विपुर्वत, Р विष्णाणों. 26> J एवं for एयं, Р खु एवं ते for त्य एए, J लानित्तर्ण. 27> J पित्रं वयन्तर्ण, Р от. अहो णिहुरन्तर्ण, Р गुहगुरवो। अह ददः. 28> J भिल्तणं। मरणाणुविधित, J जाणीयिति Р जाणीर्थ. 29> Р कुटुंबं Р inter. कुदुंबं & सच्वं, Р अहवा पच्छ, Р कुटुंब-. 30> Р कुटुंब-. 31> Р от. इमं, J от. य. 32> Р от. जं करियन्त, J हरियणान्तराभिमुंह, Р गोयमा, Р от. ममं.

33

<sup>1</sup> पुच्छिओ य अहं हमिणा 'को सो वणिम पक्सी'। साहिओ मए जहा 'दिस्वो' सि ।' इमं च सोडाज उप्पण्ण-वेराणो <sup>1</sup> णिव्यिण-काम-भोगो उप्पण्ण-कुर्दुब-णीसार-बुद्धी संजाब-बियेगो उद्दण्ण-चारित्तावरणीय-खन्नोबसमत्त्रणेण चारित्त-येदणीय-<sup>3</sup> सुद्दु-कम्मो त्ति ताणं समप्पिकण रयणाई भाउच्छिकण पश्चिणोवएस-सरिस्ततर-पडिउत्तरालावे**हिं ममं चेय सगा**सं वृहिष्ट् ति । <sup>3</sup> \S ४९० ) हमं च एसियं जाद भगवं वीरणाहो साहह गोयमाईणं ताव संपत्तो सर्यसुदेवो सि, पयाहिणं च काऊण पायवहणुद्धिओ भणिउं समाहत्तो । भवि य । G 'जय संसार-महोयहि-जर-मरणावत्त-भंगुर-तरंगे । जय जीव-जाजवत्तो सिद्धि-पुरी-सामिको तं सि ॥ भगवं पिंबुद्धो हं वणिम सोऊण पिंग्सिणो वयणं । ता देसु णियय-दिक्सं कुणसु पसायं सुदीणस्स ॥' इमं च वयणं सोकण दिक्सिओ जहा-विहिणा भगवया गोदम-गणहारिणा चंडसोम-जीवो सयंभुदेवो सि ॥ \S ४९९ ) एवं च भगवं भन्व-कुमुयागर-सहस्स-संबोहको विहरमाणो मगहा णाम देसो, तत्थ य रावगिहं णाम <sup>9</sup> णयरं, तत्थ संपत्तो, देव-दाणव-गणेहिं विरह्वं समक्सरणं । तत्थ व सिरिसेणिको णाम राषा । सो व तं भगवंतं सोऊण समाग्यं जिणचंदं हरिस-वस-वियसमाण-मुह-पंकको सयल-जण-हरूबोल-वहमाण-करूबली गेतुं प्यत्तो। भगवंतं 12 <sup>12</sup> बंदिडण संपत्तो, समदसरणं पविद्वो । ति-पयाहिणीकओ भगवं जिजयंदो, पायवहणुट्टिएण य भणिवं तेज । अबि य ॥ 'जय दुज्जय-मोह-महा-गर्हुद्-णिद्वारणस्मि पंचमुहा । जय विसम-कम्म-काणण-दहणेक्क-पयाव-जरूण-समा ॥ जय कोवाणल-पसरिय-विवेय-जल-जलहरिंद-सारिच्छा । जय माणुद्धर-पच्यम-मुसुमूरण-पश्चला कुलिसा ॥ 15 15 जय माया-रुसिय-महाभुवंगि तं णाग-मणि-सारिच्छा । जय छोह-महारक्षस-णिण्णासण-सिद्ध-मंत-समा ॥ जय भरई-रइ-णासण जय-णिजिय हास-वजिय जयाहि । जयहि जुगुच्छा-मुक्का असोय जय जयसु तं देव ॥ जयहि ण-पुरिस ण-महिका णोभय जय बेय-चिक्कय जवाहि । सम्मत्त-मिच्छ-रहिया पंच-बिहण्णाण-भय-मुका ॥ मजेव महं जाओ अज य पेच्छामि भज णिसुणेमि । मगहा-रज्जम्मि ठिमो दहं तुह बीर मुहयंदं ।। 18 तं जाहो तं सरणं तं भाया बंधवो तुमं ताओ । सासव-सुहस्स मुणिवर जेण तप् देसिओ मग्गो ॥' त्ति भगंतो जिबढिको चळणेसु जिसक्यो य जिययासग्रहाणेसु । साहियं च भगवया अंगोवंग-पविद्वं सुन्त-जाणं मइ-जाणं <sup>21</sup> च. परुवियं भव-पच्चयं कम्मम्खनोवसमयं च णाणा-संठाणं भोहि-णाणं, सिट्टं तु उज्ज्य-विउल-मइ-मेयं मणुय-लोयबर्मतरं <sup>21</sup> मणपज्जव-णाणं, वजारियं च सयस-लोयब्भंतर-पयस्य-सत्य-जहावट्टिय-सहाव-पयासयं केवल-दंसणं केवल-णाणं च ति । 🖔 ४१२ ) एत्यंतरम्मि आवद्ध-करयलंजलिउडेण पुच्छियं महारायाहिराइणा सिरिसेणिएण 'मगवं, दे.ण उण <sup>24</sup> णाणेण एए णेमित्तिणो सुहासुहं तीयाणागय-प्रमुप्पण्णं वियाणंता दीसंति, केण वा पयारेणं' ति । भगवया भणियं । अवि य । <sup>24</sup> 'देवाणुपिया एयं सुय-णाणं जेण जाणए कोमो । केविछ-सुत्त-जिबद्धं केविछणा केविछी-सुत्तं ॥ जह जागिकण इच्छिति सुजेसु णरणाह थोव-जित्यरियं । अप्पक्खरं महत्यं जह भणियं केविल-रिसीहिं ॥ 27 होति इमे अ-इ-क-च-ट-त-प-य-सक्तरा वि य सोहणा वण्णा । आ-ई-स-छ-ठ-य-फ-र-सा असोहणा ते पुणो भणिया ॥ <sup>27</sup> ए-ज-ग-ज-इ-द-ब-ल-सा सुहया भह होति सन्द-कजेसु । ए-ओ-ध-झ-इ-४-भ-ब-हा ण सोहणा सन्द-कजेसु ॥ हो होति ओं ओ-ज-न-मा मीस-सहावा हवंति कजेसु । संपष्ट फरूं पि वोच्छं एयाणं सञ्ब-बण्णाणं ॥ सोहणमसोहणं वा सुह-दुक्खं संधि-विग्गहं चेय । एइ ण एइ व लाभो ण लाभ-जय-अजय-कजे य ॥ 30 होहू ण होहू व कजं खेममखेमं च भव्यि णत्थी वा । संपत्ती व विवत्ती जीविद-मरणं व रिसमरिसं ॥ पढम-वयणिम पढमा सुद्द-वण्णा होति भद्दव बहुया वा । ता जाण कज्ज-सिद्धी असुद्देहिँ ण सिजसए कर्ज ॥

भहवा पुच्छय-वयणं पढमं घेचण त णिरूवेसु । विहि-वयणे होह् सुहं असुहं पढिसेह-वयणम्मि ॥ भहवा ।

<sup>1 &</sup>gt; P अहो for अहं, P च सोऊष्पन्न 2 > P निच्छिन्नकामभोगा, P कुटुंवनीरसा बुद्धी, J विवेओ, P तदिओय for उद्दण्ण, P वेयणीय 3 > P सिरसमुत्तर, P चेय सयासं एष्टिय ति. 7 > P दिखं. 8 > J भगवओ, P गोयम. 9 > J om. य. 10 > P समवस्वरणं, J om. तं, P भगवं. 11 > J जिणयंदं, P स्वलसजलहर्बोल्जट्टमाण. 12 > P पविद्वा, P जिचणयंदो P om. य. 13 > P विद्वारणंमि, P विसय for विसम. 14 > P विवियजलहर्रद, J सारिच्छ, P जह माणुमहपञ्चय, P मुसुमूरणलिसा ॥, J कुलिस. 15 > P मोह for लोह, P विण्णासण. 16 > J अरतिरतिणासण, P र्यणासण जयनिन्त्वय, P नहादि ।, P जुगुंछा, P देवा. 17 > J वेत-, P तित्थय for मिच्छ, J विवण्णाण. 18 > J अञ्जय, J दिट्टं for दट्टं. 19 > P पविद्वो सुयनाणं. 21 > P भव for भव, J खयोवसमयं, P सिद्धं उज्जय, JP मित-, J नोर्द. 22 > P om. च, J जहाविद्वय, P देसण. 23 > P रायाहिराएण, J om. सिरिसेणिएण. 24 > P पते निमित्तिण्णो, J तीताणागत- 25 > P देवाणुष्पिया, J एदं. 26 > P वोष for थोव, P केवल-, J इसीहि. 27 > P om. इमे, J अ-ए-, P om. इ, P श्वक्तरा, J चेत्र for विय, J ए for ई, P दत्तप् for ठथ, P फर्या. 28 > J ओ for ऊ, JP अ for ओ-. 29 > P ओअडअणनमा: अं अ: मीस-, J adds जता before ओण, P ति for पि, P वणाणे ॥. 30 > J सोहण बसोहणं, J एउ for second एइ, J जय अज्ञयं चेत्र ॥. 31 > P क्खेममक्खेमं. P व for वा, P विपत्ती जीविय, P मरणं विरसं ॥. 32 > J वयणं पि, P पदमो सुहवणो होति, J adds जा before ता, सिज्झादी, P सिज्यए.

24

27

30

- 1 फल-कुसुमक्तय-पत्ते ह्वय अण्णं च पुरिस-हर्षं च । अट्ट-विमत्ते छई तेण फलं सुणपु तं एवं ॥

  होइ झए सक्व-फलं चूमे फल-णिफ्कलं च संतावो । सीहे विक्रम-लामो साणे तुच्छाह-विविक्ती ॥

  3 वसहे गउरव-लामो खरम्मि कलहो य सोय-संतावो । होइ गए पुण पूया टंके णिखं परिव्ममणं ॥ अहवा ।

  पुच्छाणंतर-पुलइय-दिट्टे णिसुए व्य सोहणे अत्ये । कजस्स अध्य सिद्धी विवरीए णिख सा मणसु ॥'

  ति साहिय-मेले मगवया जिणवंदेणं पृत्वंतरम्मि सिरिसेणिय-रण्णो पुलो महारह-कुमारो णाम अट्ट-वरिस-मेलो सेण

  कलण-पणाम-पृष्कृद्विएण भणियं । अवि य ।

  'जाणमि अज सुमिणे मगवं पेच्छामि कसिण-वण-वण्णं । कालायस-कंचण-मिसियं व एकं महापुंजं ॥

  जाणामि मए अमियं जलियं जालोलि-तावियं गलियं । कालास-मीस-गलियं जच-सुवण्णं ठियं तत्य ।

  एत्यंतरे विवदो भगवं पृष्ठ-पृत्वह-संख-सदेहिं । साहसु सुमिणस्स फलं संपृह कि एत्य भवियव्वं ॥'

  भगवया मणियं ।
  - 'भइमुद्द एस सुमिणो साह्य सम्मत्त-चरण-विषयाए । केवळ-णाणं सिद्धी सासय-सुद्द-संगमं अति ॥ <sup>2</sup> कालायसयं कम्मं जीयं कणयं च मीसियं तत्थ । झाणाणलेण धमिडं सुद्धी जीवो तए ठविओ ॥ अण्णं च तुमं ऍरिसो चरिम-सरीरो य एत्थ उप्पण्णो । कुवलयमाला-जीवो देवो देवत्तणाओ तुमं ॥ सन्वं च तस्स कृष्टियं मायाङ्गादि-देव-प्रकृतं । सन्वे ते प्रवृद्ध्या तुम्ह सहाया इमे पेच्छ ॥'
- इमं च बुत्तंत णिसामिजण भणियं महारह-कुमारेण 'भगवं, जह एवं तो विसमो एस चित्त-तुरंगमो'। 'किं बिलंबेसि' ति 15 भणिए भगवया गणहारिणा दिक्खिओ जहा-बिहिणा महारह-कुमारो ति। मिलिया य ते पंच वि जणा अवरोप्परं जाणंति जहा 'कय-पुन्व-संकेया सम्मत्त-लंभे अन्हे' ति। एवं च ताण भगवया जिणयंदेण समं विहरमाणाणं वोलीणाई बहुयाई 18 वासाई।
- § ४१३) साहियं च भगवया सम्बण्णुणा सणिरह-कुमार-साहुणो जहा 'तुन्त थोवं क्षाउयं ति जाणिकण जहासुई संत्रेहणा-कम्मं पढिविज्ञिकण उत्तिम-ठाणाराहुणं'ति । तको मणिरहकुमारो वि 'इच्छे' ति अणुमण्णमाणेण समावत्ता चड-खंधा 21 क्षाराहणा काउं । कय-संत्रेहणा-कम्मो दिण्णास्त्रोयण-वित्थरो णिसण्णो तक्कास्रप्याक्षोग्गे फासुय-संथारए, तत्त्व भणिउ 21 समावत्तो । अवि य ।
- 'पणमामि तित्यणाई तित्थे तित्याहिवं च उसम-जिणं। अवसेसे तित्थयरे वीर-जिणिंदं च णमिकणं॥

  गमिकण गणहरिंदे आयरिए धम्मदायए सिरसा। णमिकण सच्य-साभू चडिवधाराहणं बोच्छं॥

  णाणं दंसण-चरणे विरिया आराहणा चडत्यी उ।णाणे अट्ट वियप्पा तं चिव वोच्छामि ता णिडणं॥

  पढमं काले विणए बहुमाणुक्हाण तह च णिण्हवणे। वंजण-अत्थ-तदुमए णाणस्साराहओ तेसु॥

  या जो काले सामाओ सो ण कओ जो कओ अकालस्मा। जं जह-कालं ण क्यं तं णिंदे तं च गरिहामि॥

  अवस्मुद्धाणं अंजलि आसण-णीयं च विणय-पहिवत्ती। जा ण क्यं म्ह गुक्तणं तमहं णिदामि भावेणं॥

  भावेण अणुदिणं चिय एस गुक्त पंडिओ महप्पा य।ण क्यो जो बहु-माणो मिच्छा हो दुक्कं तस्स॥

  वं जत्य तवकरणं अंगोवंगेसु तह पहण्णेसु।ण क्यं उवहाणं मे एणिंह णिदामि तं सम्बं॥

  असुर्यं पि सुर्य मणियं सुर्यं पि ण सुर्यं ति कह वि मृदेण। अण्णाए णिण्हवियं तमहं णिदामि भावेण॥

  मत्ता-बिंद-वियप्पं कार्वं अण्णत्थ ओडियं अत्थं। वंजण-विवंजणेण य एणिंह णिदामि तं पावं॥

<sup>1 )</sup> उपत्तो, P adds रूवयपत्ते before रूवय. 2 ) उअय for झय, P धूमफल, P सिंघे for सीहे, P -विनित्ती. 3 > P गयवरलामो, P दंके for टंके, उ पिक्कमणं॥. 4 > P पुच्छल्ह्य, उ -िद्दो, P णिपुणे, उ अत्य for अत्य. 6 > P -प्यणाम. 7 > P पेच्छिम, P वणं।, P मीसवं व यक्षपुंज. 8 > P धंमियजलियजलिय जालालि, उ कालायसमीसयं गलियं, P om. कालासमीसगिलियं (emended), P सुवणहियं तत्थ. 9 > P सुविणस्स. 11 > P सुविणो, P दिक्खाया, P नाणसिदी. 12 > P कालाययं, उ मेहिअं for मीसियं, P सुद्धिय for धमिछं, P द्विओ. 13 > P चित्मो for एरिसो, P देवा देवत्तणाउ तुमं. 14 > P om. ते, उ पच्चक्ता, P पेच्छा. 15 > P त for च, उ वृत्तं for वृत्तंत, P adds च after भणियं, उ ता for तो, P क विकंबि. 16 > उ सहाविद्याणं, उ om. य, P जणो, P जाणित. 17 > उ णण for ताण. 19 > उ थोअं, P जाणिकण अम्हासुहं. 20 > उ पच्चिक्कण, उ उत्तम, P -द्वारोहणं, P तव for तओ, P मणिरह साहुणोधि, P अण्णुमण्णं, P समाहत्तो. 21 > उ आराधणा P आराहणं, P क्यसंमोहणाकंमो P लोवणाधिलोयणा विस्थारो, P तक्कलपओगे, उ तत्थ य भणिउमाहत्तो. 23 > P तित्थाहवं. 24 > P साह चडिवहे रोहणं, उ धाराहणा. 25 > P विरिय. 26 > उ म बहुमाणं, उ वयाण, उ तदु मये. 27 > उ om. जो, उ कती, P om. कओ after जो, P न्काले, उ कओ ते. 28 > उ णिअय P विण for विगय, P नाणक्रयं मि for जा etc., उ कर्य म्ह. 29 > P जा बहु हो दुकहं for जो etc., 30 > P तवतत्वकरं. 31 > P अनाओ. 32 > P ॥ मित्ता, उ च for य.

| 1          | बमचप्पवाह-सरिसे विज-वयणे वं कहा-विमृहेण । बस्यस्स विवजासी रहवां जिंदे तर्व पार्व ॥                 |                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|            | सुचत्थाणं दोण्ह वि मोहेण व अथव होज हासेण । जो कह वि विवजासी पुण्डि णिंदामि तं पार्व ॥              |                 |
| 3          | उत्पुत्तो उत्मामी उद्भरणिको व्य एत्थ जो जोग्तो । मोहंबेण ण विट्टो संपद्द आराधिमी णाणं ॥            | 1               |
|            | पुसो जाजायारी मनवं जह संविको मए कह वि। मिन्छ।मि दुइन्हं तं संपद्द वह दंसणं वोन्छं ॥                |                 |
|            | जिल्लंकिय-विकंखिय-जिन्वितिनिच्छा अमृह-दिट्टी य । उवबूह-विरिकरणे वच्छछ-पभावणे बट्ट ॥                |                 |
| 0          |                                                                                                    | . 6             |
|            | गेण्हासि इसं दिक्कं एवं किंगं इसी य परमत्थी । सूढेण कंसिओ में सिन्छा हो दुक्कं तत्थ ॥              |                 |
|            | मह होज ण वा मोक्खं आयरियादीण जा य वितिगिच्छा । जह मे कह वि कया सा णिदामि ह पावयं एपिंह ॥           |                 |
| 9          |                                                                                                    | 8               |
|            | समगं वेयावर्ष सञ्चाए चेव वावढं साहुं। उक्बूहणा य ण कया एस पमाओ तयं जिंदे॥                          |                 |
|            | साधु-किरियासु कासु वि दर्ह सीयंतयं सुणि ण कया । बहु-दोसे माणुस्से थिरिकरणा णिंदिरे तमहं ॥          |                 |
| 12         | गुरू-बाळ-तवस्सीणं समाण-घम्माण वा वि सम्बाणं । वच्छछं ण कयं मे आहारादीहिँ तं णिंदे ॥                | 12              |
|            | मेर व्य मिप्पर्यंपं जिजाण वयणं तहा वि ससीए । ज क्यं प्रभावणं मे एस प्रमाक्षो तयं जिंदे ॥           |                 |
|            | पावयणी धम्मकही वाई जेमित्तिओ तवस्सी य । विज्ञा-सिद्धो य कवी भट्टे व पंभावया भणिया ॥                |                 |
| 15         | सध्वाणं पि पसंसा कायग्वा सन्वहा विसुद्धेण । सा ण क्या तं णिंदे सम्मत्ताराहणा सा हु ॥               | 15              |
|            | पंच समिद्वंबो सम्मं गुत्तीको तिष्णि जानो भणियाओ । पवयण-मादीयानी चारित्ताराहणा एसा ॥                |                 |
|            | इरियावहं पयत्तो जुगमेत्त-णिहित्त-णयण-णिक्सेवो । जं ण गओ हं तह्या मिच्छामि ह दुक्कढं तस्स ॥         |                 |
| 18         | अंपेतेण य तह्या मासा-समिएण जं ण कालतं । तस्स पमायस्साई पायच्छितं पवजामि ॥                          | 18              |
|            | बत्ये पाणे भत्तेसण-गहण-घासमादीया । एसण-समिई ज क्या तं भाणा-संहणं जिंदे ॥                           |                 |
|            | बायाण-मंड-मेते णिक्सेवग्गहण-ठावणे जं च । दुपमज्जिय-पिक्स्टिहा एस पमान्नो तयं र्णिदे ॥              |                 |
| 21         | उचारे पासवणे खेले सिंघाण-जल्ल-समितीओ । दुप्पहिलेह-पमिजय उम्मग्गे जिंदिओ सो हु ॥                    | 21              |
|            | भंजंतो सीखबर्ण मत्तो मण-कुंजरो वियरमाणो । जिण-वयण-वारि-वंधे जेण ण गुत्तो तयं णिंदे ।               |                 |
|            | जो वयण-वण-दवग्गी पजलिओ रहइ संजमारामं । मोण-जलेण णिसिक्तो एस प्रमाओ तयं णिंदे ॥                     |                 |
| 24         | अय-गोलको व्य कामो जोग-फुलिंगेहिँ रहइ सव्य-जिए। तुंरेण सो ण गुत्तो संज्ञम-मइएण तं णिंदे॥            | 24              |
|            | इय एत्य भईयारो पंचसु समिईसु तिसु व गुत्तीसु । जो जो य महं जाओ तं जिंदे तं च गरिहामि ॥              |                 |
|            | बारस-विधम्मि वि तवे सर्विभतर-बाहिरे जिणक्खाए । संते विरियम्मि मए णिगृहियं जं तयं णिंदे ॥'          |                 |
| 27         | एवं च चउक्खंधं भाराहणं भाराहिकण मणिरहकुमारो साधू भटम्बकरणेणं खबग-सेटीए भणंत-वर-जाण-दंसणं उप्पाहिका | η <sup>27</sup> |
|            | तकाले कालस्स सवगताए अंतगद-फेवली जाओ ति ॥                                                           |                 |
|            | 🖇 ४९४ ) एवं च वचमाणेसु दियहेसु कामगईद-साधू वि णिय-भाउक्सर्य जाणिऊण कय-संलेहणाइ-कच्यो जिसण्णे       | ìř              |
| <b>3</b> 0 | संधारपु । तत्व भग्विडमाहसो । अवि य ।                                                               | 30              |
|            | णमिद्रण तिलोय-गुरुं उसमं तेलोक्स-मंगलं पढमं । भवसेसे य जिणवरे करेमि सामाइयं पृष्टि ॥               |                 |

प्स करेमि य भंते सामाइय तिविध जोग-करणेण । रायदोस-विमुक्को दोण्ड वि मञ्जाम्मि वहामि ॥

<sup>1&</sup>gt; P सिरसो जिणं वयणं, P विवज्जो for विवज्जासो, P om. एडओ जिंदे etc. to उद्धाणिज्जो. 3> P जोगो।, P आराइणो नाणं 5> P जीसेकिय, P णिब्वित्तिगिच्छा, J दिहीया।, P न्यमावणो. 6> J एवं, J व्य for ब, P जय मह. 7> J व्य for य, J मो for मे. 8> P मोह for अह, J आयरियातीण, P जा भवे कुच्छा. 9> P प्रवाहण. 10> J गमर्ग for खमगं, J वेतावच, P चेय, P उव्यक्ष जेय अयाहस, J कसा एस पमातो. 11> P साधु-, P दुई, J सीतंत्र्यं, J थिरिअवणा P बिरकरणे. 13> P व्य नियक्षेम, P वि तत्तीए J om. मे 14> J धम्मकची वाती, P वानीणोमित्तिओ, P व वभावया. 15> J सव्वाण वि यासंसा, P या for कया. 16> JP समितीओ, J -मातीयाओ. 17> J धरिसावहे for हरियावई, P नय for णयण, J ज्यण्यवर्ड J जाण्य for जं ज, P तस्सा. 19> J पाणे भावेणेसण्याहण-, P गहणे, JP समिती, J कता. 20> J आताण, P मेरा, J णिनखेवण्याहण, P आहण्यति व । उपमपिडलेहा, J पमातो. 21> P सिंहाण, P दुढिलेह, P उम्मगा, P साहू॥. 22> P वंधो. 23> P! नाणजण्णेण निसित्ति. 24> अतमोलजच्चकाओ, P कृदेण for तुढेण. 25> JP अहीयारो, J मितिसु P तीसु प्रचीसु, P जो कोह मई. 26> P विद्यात् व, J जिणकखारे, P निमाहियं. 27> P कुमारसाह, P खवसेडीए, J सेणीए अणंत, P उप्यडिजण तक्कालो. 28> P खयंताए, P केवही आओ. 29> J वचमाणिद्यहेसु, P साहू वि, P संलेहणो कम्पो J संलेहणाजकम्मो. 31> P om. य, J सामाइखं P सामाइयं. 32> P विविद्यंमजोरणं।

कं सहस बायरं वा पाण-वहं कोह-मोह-जुत्तस्स । तिबिधेण कयं तिविधे तिविधेण वि वोस्तिरे सम्वं ॥ Ί जं कह वि ससं मणियं हास-भय-क्रोध-कोभ-मोहेहिं। तं तिविध-काल-जुत्तं तिविधेण य बोसिरे तिविधे ॥ धोवं बहं व कत्थह दुव्वं पारक्ष्यं कदिण्णं तु । तं तिविधम्मि वि काले वोसिर तिविधं पि तिविधेणं ॥ 3 जं जर-तिरिक्ख-दिव्वे मेहज-संजीरा माबियं चितं। तिविधे वि काल-जीने वीसिर तिविधं पि तिविधेण ॥ चित्ताचित्तो मीला परिखाही कह वि भाव-संजुत्तो । तिविधिन्म वि तं काले तिविधे तिविधेण वासिरसु ॥ 6 राईए जं अनं ससणं पाणं व खाइमं अण्णं । तिविधिन वि तं काले वोसिर तिविधेण तिविधं पि ॥ जो मह घणे ममत्तो महिलास य सुंदरास तल्णीस । स्वणेस रूबएस व तिबिधं तिविधेण वोसिरियं ॥ वरथेसु जो ममत्तो परोसु व दंढमोववरणेसु । सीसेसु जो ममत्तो सम्बो विविधेण वोसिरिमी ॥ 9 परेस को ममतो ध्यास य संदरेस मिबेस । महवा सहोदरेस व सम्बो तिविहेण वोसिरिओ ॥ भहणीस जो ममत्तो माया-वित्तेस अहव मित्तेस । सो सब्दो वि दुरंतो तिविध तिविधेण बोसिरिको ॥ सामिमिम जो ममत्तो सवणे सवणे व्य परिजणे जे वि। मवणे व्य जो ममत्तो सव्यो तिविधेण वोसिरिको ॥ बंधस्मि जो सिणेहो सेजा-संधार-फरूहए वा वि । उचपरणस्मि समत्तो सब्वे तिविधेण वोसिरिओ ॥ 12 12 देहिमा जो ममत्तो मा मे सीदादि होजा देहस्स । सो सन्दो वि दुरंतो तिविहं तिविधेण वोसिरिको ॥ णियय-सहाव-समत्तो अन्ह सहावो ति सुंदरी एसो । सो सम्बो वि दुरंतो बोसिरिओ मञ्च तिविश्वेण ॥ देसेसु जो ममत्तो अम्हं जगरो ति अम्ह देसी ति । सहेसु जो ममत्तो तिबिहेणं वोसिरे सन्वं ॥ 15 16 जो कोड कबो कोवो किम बि जीवन्मि मूह-भावेण। बोलिरिको सो सब्दो एपिंह सो समह मह सब्दं ॥ जो कोइ कमो माणो कम्मि वि जीवन्मि मृद-चित्तेण। सो समउ ममं सन्धं वोलिरिओ सो मए माणो ॥ 18 जा काह कया माया किम्म वि जीवन्मि मृद-भावेण । सो समय ममं सन्व वोसिरिया सा मप एपिंह ॥ 18 जो कोइ कक्षो लोहो परस्स दम्बन्मि मूढ-भावेण । स्त्रे खमड महं सब्दं वोसिरिको स्त्रो मए छोभो ॥ जो कोइ मए विहिनो कम्मि वि कालम्मि राय-रचेण । सो मञ्जा खमड एपिंद मिच्छामि ह दुक्टदं तस्स ॥ 21 जो मे दक्खावियको ठाणाठाणं व संकर्म णीको । सो खमउ मज्झ प्रणिंह मिच्छामि ह दक्कं तस्त ॥ 21 वेसुण्णं जस्स कर्य अछिए सन्ने व भाषिए दोसे । रागेण व दोसेण व एपिंह सो समढ मह सन्दं ॥ णिट्रर-खर-फरसं वा दुव्वयणं जस्स किंचि मे भणियं। विदं च मम्म-वेई सो सब्वं समद मह पृष्टि ॥ टाऊण ण दिण्णं चिय भासा-मंगो व्य जस्स मे रहको । दिखांत व णिरुदं सो एपिंह खमउ मह सर्व ॥ 24जो दीणो परिमुक्षो गद-गहिको रोर-वाहि-परिमुको । इसिको विदंवणाहि पुण्डि सो खमउ मह सब्दं ॥ अण्लेसं पि भवेसं जो जं भणिको अणिट्र-कहुयं वा । सो खमड मञ्ज प्पिंह एसो मे सामणा-कालो ॥ 27 मित्तं पि समउ मञ्ज्ञं समउ ममित्तो वि मञ्ज्ञस्यो । मित्तामित्त-विमुक्तो मञ्ज्ञस्यो एस मे जीतो ॥ 27 सामेपि वहं मित्ते एस भमित्ते वि हं समावेपि । सामेपि दोण्णि मग्ने मज्झत्या होत् मे सब्दे ॥ मित्तो होड अमित्तो होति अमित्ता सणेण ते मित्ता। मित्तामित्त-विवेशो काऊण ण खुजाए एपिंह ॥ सयणा समंत मज्हां सामंत तह परियणा वि समेमि । सयणो परो व्य संपष्ट दोषिण वि सरिसा महं होति ॥ 30 30 देवसणिम्म देवा तिरियसणे व्व होति जे केह । दुक्खेण मए ठविया समेत्र सन्वे वि ते मन्त्रं ॥ णस्यसणिम णस्या मणुया मणुयसणिम जे केइ । दुक्खेण मए ठविया समितु ते मञ्जा सब्दे वि ॥ क्रणह वि जीव जिकायाण जं मए किंचि मंगुलं रहयं । ते मे समंतु सम्बे एस समावेशि मावेण ॥ सब्बहा. 33

<sup>1&</sup>gt; Р बातरं, Р मोहजोत्तेण । तिबिहेण, Р तिबिहेण. 2> Р भयकोहलोह, Р तिबिह, P repeats काल, Р तिबिहेण बोसिरे तिबिहें. 3> Р कत्थ बिदह पाइवर च ज गहियं। जं तिबिहंमि, उपारक्ष्महिजयं अदिष्ण तु, Р तिबिहं मि तिबिहेण. 4> उ संजोध, Р तिबिहं, उकालजोए, Р तिबिहं पि तिबिहेण. 5> Р от तिबिधमिन वि तं काले, Р तिबिहं तिबिहेण. 6> उ खातिमं, Р तिबिहंमि, Р कालं वोसिर तिबिहं पि तिबिहेण. 7> Р जा for जो, Р सुंदरेसु निजेसु, उ तरुणासु, Р от तृ, Р तिबिहंण. 8> ममत्तो वत्तेसु सु, Р वमरणेसु, उ सिस्सेसु, Р तिबहेण. 9> उ भूतासु, Р सुंदरेसु निजेसु, उ सहोअरेसु सन्बो. 10> Р तिबिहंण तिबिहेण. 11> Р सोमिन्म जो, Р परंजणों जो बि, Р तिबिहेण. 12> Р मत्तो for ममत्तो, उ सन्बो, Р तिबिहेण. 13> Р तीतिहंण. 11> Р सोमिन्म जो, Р परंजणों जो बि, Р तिबिहेण. 12> Р मत्तो for ममत्तो, उ सन्बो, Р तिबिहेण. 16> Р मूहमाठें ताणीण. 17> Р जो को बि कया, उ काय for कया. 19> Р कए for कजो, Р ममं for महं. 20> Р कोवि मए, Р inter. मज्झ के खमंड. 21> Р दुक्खियंओ. 22> उ य for व, Р सन्बो for सन्बं. 23> Р अणिउयं। बढं, उ विद्यत्तमम्म-, Р सन्बो खमंड. 21> Р दुक्खियंओ. 22> उ य for व, Р सन्बो for सन्वं. 23> Р अणिउयं। बढं, उ विद्यत्तमम्म-, Р सन्बो खमंड. 24> Р जो मए for जस्स मे. 25> Р रोरवा for रोर, Р от महं सन्बं॥ अणोसु पि etc. to मित्तं पि खमंड मज्झे, Р कितीक खमंड के किती का किती, Р मित्तिकों का कण जुज्जए शिव्हा सुवणा. 29> Р होतु मिनत्ता, उ मिनत्तों, Р शक्तिक होति for होति, Р मित्तिकों का कण जुज्जए शिव्हा सुवणा. 30> उ परिज्ञा. 31> Р adds तिरिया after देवा, उ तिरिज्ञलणए व्यू, Р दुविया, उ inter. सन्वेदि के ते (मे) मज्झे. 32> Р क्वलंदी में मज्झ. 33> उ छण्डा पि वीवमणुआकायायां जे.

| 1   | से जाणमजाणं वा रासदोसेहिँ भहव मोहेणं। जं दुक्सविया जीवा समेतु ते मज्य सन्वे वि ॥               | 7  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | सामेमि सब्ब-जीवे सब्बे जीवा समंतु में । मेसी में सब्ब-भूएसु वेरं मज्ज्ञ ण केणह ॥'              |    |
| 3 0 | र्वं च कय-सावज-जोग-वोसिरणो कब-पुञ्व-दुक्कय-वृभिय-जंतु-सामणा-परो वहुमाण-सुहज्झवसाय-कंडभो भउच्य- | 8  |
| ą   | हरण-पदिवण्ण-सब्ग-सेहि-परिषामो उप्पण्ण-केवरु-णाण-दंतण-घरो अंतगरो कामगहंद-सुणिवरो ति ।           |    |
|     | \S ४९५ ) एवं च वसमानेसु दियहेसु बहरगुत्त-साधू वि णाठण बाडय-कम्मक्सयं दिण्णाकोषणो उद्धरिय भाव-  |    |
| 6 4 | तुह्यों कय-कायच्यो जिसण्णो संधारए, तत्थ भणिउमादन्तो । अवि थ ।                                  | 6  |
|     | 'एस करेमि प्रणामं जिणवर-तिश्यस्स बारसंगस्स । तिस्थयराणं च णमो णमो सम्ब-साधूणं ॥                |    |
|     | काऊण णमोकारं धम्मायरियस्स धम्म-जणयस्स । भावेण परिक्रमणं एसी काहासि समयम्मि ॥                   |    |
| 9   | कय-सामाइय-कम्मो सोहिय-इरियावहोसमण-चित्तो । इच्छिय-गोयर-चरिको पगाम-सेजाए विव्विण्णो ॥           | 9  |
|     | मह मंगळमरहंता सिद्धा साहू य णाण-विणय-धणा । केवस्त्रिणा पष्णतो जो धम्मो मंगळं सो मे ॥           |    |
|     | सरणं मह अरहेता सिद्धा साधू य वंभ-तव-जुत्ता । केविष्ठणा पण्णत्तो धम्मो सरणं च ताणै च ॥          |    |
| 12  | जिजाबम्मो मह माया जणको य गुरू सहोयरो साहू । बह धम्म-परा मह बंधवा य अण्णं पुणो जालं ॥           | 12 |
|     | किं सारं जिणध्यमो किं सरण साहुणो जए सबले। किं सोक्स सम्मच को बंधो णाम मिच्छत्तं॥               |    |
|     | अस्तंत्रमस्मि विरक्षो रागदोसे य वंभणं जिंदे । मण-वयण-काय-उंडे विरक्षो तिण्हं पि उंडाणं ॥       |    |
| 15  | गुत्तीहिँ तीहिँ गुत्तो णीसस्रो तह य तीहिँ सल्लेहिं। माया-निदाण-सल्ले पिडक्से तह य मिच्छत्ते ॥  | 15 |
|     | इड्डी-गारब-रहिओ सातरसा-गारवे पिढकंतो । णाण-बिराहण-रहिओ संपुष्णो देसको चरणे ॥                   |    |
|     | तह कोह-माण-माया-लोभ-कसायस्स मे पिडकंतं । बाहार-भय-परिगाह-मेहुन-सन्नं परिहरामि ॥                |    |
| 18  | इत्थि-कह-भक्त-देसे राय-कहा चेय मे पडिश्वंता । मट्ट रोइं धम्मं सुश्चान्ताणे पडिश्वमणं ॥         | 18 |
|     | सङ्-रस-रूव-गंधे फासे य पडिक्कमामि काम-गुणे । काइय-कहिगरणादी-पंचिंह किरियाहिँ संकप्पे ॥         |    |
|     | पंच-महम्बय-जुलो पंचिहें समिईहिँ समियको सहये। छजीव-निकायांग संस्वखण-माणसे जुलो ॥                |    |
| 21  | परिकंतो छल्लेसा-सत्त-मयहाण-बजिको महर्य । पम्हुट-इट्ट-चेट्टो सङ्घ-मयट्टाण-परभट्टो ॥             | 21 |
|     | जव-बंभ-गुक्ति-गुक्तो दस-विद्द-घम्मिम्म सुट्टु भाउत्तो । समणोवासग-परिमा एगारसयं परिक्रंतो ॥     |    |
|     | बारस-भिक्ख्-पिंगा-संक्रुतो तेरसाहिँ किरियाहिं। चोइस-भूयगाने पिंक्से खंदियं जं मे ॥             |    |
| 24  | परमाहम्मियः हाणे पण्णसं ते वि मे पिडकंते । गाहा-सोलसपृष्टिं पिडकमे सोलसेहिं पि ॥               | 24 |
|     | अस्संजमस्मिः सत्तारसस्मि महारसे य अञ्बंभे । पुगूजवीस-संखे पडिश्वमे जाम अज्ञायजे ॥              |    |
|     | जसमाही-ठाणाणं वीसण्हं एकवीस-सबलेहिं। बाबीस-परीलह-वेचणाम्म एत्यं प <b>हिकं</b> तो ॥             |    |
| 27  | तेवीसं सूचगडे मज्यमणा ताण हं पढिकंतो । चउचीसं बरिहते मस्सद्हणे पिकंतो ॥                        | 27 |
|     | बीसं पंच य सिद्धा समष् जा भावणाको साणं पि । छव्वीसं दस-कण्पे ववहारा सहहे ते वि ॥               |    |
|     | अणवारव-कृष्याणं सत्तावीसा य सहहे अह्यं । अङ्गावीस-विश्वस्मि आयव-पराष्य-सहजिस्म ॥               |    |
| 30  | पाव-सुय-एसंगाणं भडणसीसाण हं पिडकंतो । तीसं च मोहणिजे ठाणा जिंदासि ते सक्वे ॥                   | 30 |
|     | एकत्तीसं च गुणे सिद्धादीणं च सदहे ते वि । वत्तीस-जोग-संगइ-पिकिमे सम्ब-ठाणेसु ॥                 |    |
|     | तेत्तीसाए आसायगार्हि अरहंत-माहगा एगा । अरहंताण पढमें जिंदे आसायणा जाओ ॥                        |    |
| 33  | सिद्धाणायरिकाणं तद्द य उवक्साय-सम्ब-साङ्कुणं । समजीण सावयाज य साविय-वगास्स जा वि कया ॥         | 33 |

<sup>1&</sup>gt; P रामहोसेण, P खमंति. 2> J भूतेषु. 3> J वोसिरणा P वोसिरिणो, P पुज्ययहुक्ख्य, J दुमिज, P जंतकस्क्रमणापरो वहमाण-, P कंटओ. 4> J सेडी-. 5> P एवं वहमाणदियहेनु, P साहू वि, J दिण्णों. 6> J संसारण तथ्य. 7> P साहूणं. 8> P जिम्मस्स. 10> P मंगलमिरिहंता, P जं for जो. 11> P साहू, P inter. सरणं च दे ताणं च. 12> P सहोयरा, P सह for अह, J धम्मयरा, P म for मह. 13> P जले for जए, P धंमो for बंधो. 14> J विरतो, P -दंढे, P दंडाणं. 15> P om. तह य, P adds हियय before सहोहें, J जियाण, P मिन्छन्तो. 16> P संपुष्णदंसणे. 17> J लोह-, P पिडकंतो । 18> P पिडकंतो । 19> P पासेनु य, P काइह-, J अधिगरणाती-, P संतच्यो ॥ 20> J समितीहि सभितओ, J संरक्षमाणुसे जन्तो- 21> JP पिडकंतो. 23> J मिनखप्पिडमा, J भूतम्यामे. 24> P प्रमाहसियहुणो, J पण्णारस ते. P पिडकंतो, P च for पि. 25> P सन्तरसंमि. 26> J असमाहि-, J बीसम्हं एकजीस, P परंथ च्छिकंतो. 27> J सत्तवहे, J असहरूणे, 28> P छन्जीदस, P बनहारोः 29> J गप्पाणं, J आयरपराप्य, P निहींस आयारवक्ष्यणहणं॥ 30> J -मृत-, P अवण्यतीसाण, J मोहणिको P मोणिको हणा. 31> P न्हाणेमु. 32> J आसातणाहि अरहंत आतिता एता।, P आरिहंत आहमा, P पदमा, J आसातणा, P साओ for जाओ. 33> P सिढाणायरिताणं, P सन्त साबू य ।, P ए for q before सा विय.

| 1    | देवाणं देवीणं इह-कोग-परे य साधु-वग्गस्स । छोगस्स य काळस्स य सुयस्स भासायणा जाओ ॥                               | 1            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      | सुय-देवयाऍ जा वि य वायण-भायरिय-सन्व-जीवाणं । भासायणाउ रह्या जा मे सा णिदिया एण्हि ॥                            |              |
| 3    | हीणक्खर अखक्खर विद्या-मेलिय तहा य वाइदं । पय-हीण-घोस-हीण अकाल-सजझाइयं जं च ॥ सम्बहा,                           | 3            |
|      | छउमत्थो मोह-मणो केत्तिय-मेत्तं च संभरे जीवो । जं पि ण सरामि तम्हा मिच्छामि ह दुक्कदं तस्स ॥                    |              |
|      | सम्मत्त-संजमाई किरिया-कप्पं च बंभचेरं च । आराहेभि सणाणं विवरीए वोसिरामि ति ॥ अहवा ।                            |              |
| 6    | जं जिणवरेहिँ भणियं मोक्स-पहे किंचि-साहयं वयणं । भाराहेमि तयं चिय मिच्छा-वयणं परिहरामि ॥                        | 6            |
|      | णिगंधं पावयणं सर्व तर्व च सासयं कसिणं । सारं गुरु-सुंदरयं कल्लाणं मंगलं सेयं ॥                                 |              |
|      | पावारि-सञ्जात्तण-संसुद्धं सिद्ध-सुद्ध-सद्धम्मं । दुक्खारि-सिद्धि-मरगं अवितद्द-णिब्बाण-मरगं च ॥                 |              |
| 9    | एत्यं च ठिया जीवा सिज्झंति वि कम्युणा विमुबंति । पालेमि इमं तम्हा फासेमि य सुद्ध-भावेण ॥                       | 9            |
|      | सम्मत्त-गुत्ति-जुत्तो विलुत्त-भिच्लत्त-भप्पमत्तो य । पंच-समिईहिँ समिश्रो समणो हं संजन्नो एण्हि ॥               |              |
|      | कायब्बाई जाई भणियाई जिणेहिं मोक्ख-मगामिम । जह तह ताईँ ण तहया कयाईँ ताई पिंडक्रमे तेण ॥                         |              |
| 13   | पिंडिसिद्धाई जाई जिणेहिँ एयम्मि मोक्ख-मग्गम्मि । जह मे ताहँ कयाई पिंडक्से ता इहं सम्वे ॥                       | 12           |
|      | दिट्टंत-हेउ-जुनं तेहिँ विवनं च सद्देयव्वं । जह किंचि ण सद्दियं ता मिच्छा दुव्हं तत्य ॥                         |              |
|      | जे जह भणिए अस्थे जिणिदयंदेहिँ समिय-पावेहिं । विवरीए जइ भणिए मिच्छामि ह दुक्कडं तस्स ॥                          |              |
| 15   | उस्सुक्तो उम्मग्गो ओकप्पो जो कथो य अइयारो । तं णिंदण-गरहाहिं सुद्धाउ भालोयणेणं च ॥                             | 15           |
|      | भारुोयणाए भरिहा जे दोसा ते इहं समालोए। सुज्झंति प <b>िक्स</b> मणे दोसाओं पि <b>क्स</b> मे ताइं ॥               |              |
|      | उभएण वि मङ्यारा केइ विसुज्झंति ताईँ सोहेमि । पारिद्वावणिएणं मह सुद्धी तं चिय करेमि ॥                           |              |
| 18   | काउस्सग्गेण भद्दो अङ्गारा केंड् जे विसुञ्झंति । अह्वा तवेण अण्णे करेमि भव्भुट्टिओ तं पि ॥                      | 18           |
|      | छेदेण वि सुउसेती मुलेण वि के बि ते पवण्णो हं। अणवट्टावण-जोग्गे पडिवण्णो जे वि पारंची ॥                         |              |
|      | दम-विह-पायच्छिते जे जह-जोग्गा कमेण ते सब्वे । सुज्झंतु मज्झ संपद्द भावेण पढिक्कमंतस्स ॥'                       |              |
| 21 ( | एवं च अरलोइय-पडिक्नंतो विसुन्झमाग-लेसो अउक्वकरणावण्गो खवग-सेटीए समुप्पण्ण-णाण-दंसणो <mark>वी</mark> रिय-अंतराय | <b>5-</b> 21 |
| 1    | भाउक्खीणो अंतगडो वहरगुत्त-मुणिवरो ति ।                                                                         |              |
|      | 🖇 ४५६ ) एवं च सर्यभुदेव-महारिसी वि जाणिऊण णिय-आउय-परिमाणं कय-दब्ब-भावोभय-संलेहणो कय-कायब                       | ब्-          |
| 21   | वावारों य णिसण्णो संथारए, मणिउं च समाहत्तो । अबि य ।                                                           | 24           |
|      |                                                                                                                |              |

१४६६) एवं च सयंभुदेव-महारिसी वि जाणिऊण णिय-आउय-परिमाणं कय-दब्ब-भावोभय-संलेहणो कय-कायव्ययावारो य णिसण्णो संथारण, मणिउं च समाहत्तो । अवि य ।

णीक्षण सन्व-सिद्धे णिद्ध्य-रण् पसंत-सन्व-भए । वोच्छं मरण-विभात्तें पंडिय-बालं समासेणं ॥

णाऊण बाल-मरणं पंडिय-मरणेण णविर मरियन्वं । बालं संसार-फलं पंडिय-मरणं च णेन्दाणं ॥

को बालो किं मरणं बालो णामेण राग-दोसत्तो । दोहिं बिय आगिलओं जं बद्धो तेण बालो ति ॥

था सरणं पाणबाओं पाणा ऊसासमाइया भणिया । ताणं चाओ मरणं सुण पुण्हिं तं कहिन्नंतं ॥

कललावत्थासु मभो अवत्त-भावे वि कत्थह विलीगो । गिलओं पेसी-समए गन्भे बहुयाण णारीणं ॥

विद्वि-मेत्तो कत्थह गिलओं खारण गन्भ-वासाओं । अदिय-बंधे वि मओं अणिदि-बंधे वि गिलओं हं ॥

विस्-बार-मूल-बहुं। पंसुलि-समणी-कुमारि-रंडाणं । गिलओं लोहिय-वाहो बहुसो हं णवर संसारे ॥

कत्थह भएण गिलओं कत्थह आयास-खेय-वियणतो । कत्थह जणणीएँ कहं फालिय-पोटाए गय-चित्तो ॥

<sup>1)</sup> प्र लोअ for लोग, प्रपेतु साहु धम्मस्स । लोयस्स, प्र तुतस्स आसातणा आतु ॥ 2) प्र सुतदेवताय जा वि वायण, प्रण for वायण, प्र आसातणाउ 3) प्र अवश्वस्या, प्र तहाय आइहं ।, प्र पत्तीण, प्र चेथ for जंच. 4) प्र छत्तमत्थो, प्र संभरह जीवो, प्र जं न सुमरामि तम्हाः 5) प्र संजमादी, प्र समाणं for सणाणं 6) प्र साहियं, प्र तिहं चियः 7) प्र सासतं प्र सावियं for सासयं 8) प्र सहंगातूण, प्र संपुद्धं, प्र दुवसाहिसुद्धिमणं, प्र णंक्वाणः 9) प्र थिता for ठिया, प्र om. वि, प्र विसं ति । पालोमि 10) प्र चुित्तु जुत्ति जुत्तोः, प्र समितीहिं, प्र मित्तो for सिम औः 11) प्र जिणेह, प्र inter. तह्या ६ न (for ण), प्र ताहिं for ताइं (emended), प्र om. ताइं 12) प्र विरुद्धाई, प्र पित्ति ता, प्र अहं for इहं 13) प्र तस्स for तत्थः 14) प्र समित, प्र ते तहा भगतु for सिमयपावेहिं 15) प्र उम्मणो अकण्णो, प्र गरिहाहिं 16) प्र ता for ते 17) अतिआरा के वि. 18) प्र वो for अहो, प्र किवि जे, प्र गे for जे, प्र अन्धुद्धिते, प्र तं ि ॥ 19) प्र छेतेण, प्र वि को वि तं, प्र जोगे, प्र व for वि. 20) प्र जो for जे 21) प्र लेस्सो, प्र करणवणो स्थयसेदीए उपयत्ननाणः, प्र वीरिअंतरायः 23) प्र om. च, प्र महिरीसी, प्र आउयप्पाणं, प्र सलेहणाः 25) प्र मरणविहित्तं 26) प्र णवर for णवरि 27) प्र तेसतो प्र दोसते, प्र आगणिओ. 28) प्र कसासमाति भा प्र ओसासमाईया, प्र ताण बाओः 29) प्र कल्लावत्तासु, प्र अन्धुतभावेः 30) प्र पिंचो मित्तो, प्र अणिहुवंध वि. 31) प्र सीरमुल्द ह्वो पंतुणिः 32) प्र भ्र सासस, प्र नेअवियणत्तो ।

| 1  | करपड् दर-णीहरिको जगणी-जोणीऍ हं सुको बहुसो । कत्यइ णीहरिको बिय गुरु-वियणा-वेंभळो गळिको ॥           | 1  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | करधड् जणणीऍ अहं ठड्य-सुद्दो थण-सुद्देण वहिओ हं । करथड् पश्चित्तो विष सव-सवजे जीवमाणो वि ॥         |    |
| 3  | जायावहारिणीए कत्थर हरिको मि छट्ट-दियहम्मि । कत्थर बलि विय कभो ओर्डणि-समवस्मि जणणीए ॥              | 3  |
|    | कत्यह पूरण-गहिको कत्थह सउपी-गहेण गहिको है । कत्यह बिडाल-गहिको हको मि बालग्गह-गहेण ॥               |    |
|    | कत्थाइ खासेण मन्नो कत्थाइ सोसेण सोसिय-सरीरो । कत्थाइ जरेण वहिन्नो कत्थाइ उपरेण भग्गो हं ॥         |    |
| 6  | कत्थइ कुट्टेण भहं सिंडओ सन्वेसु सेय अंगेसु । कत्थइ भगंदरेणं दारिय-देहो गभो णिहणं ॥                | 6  |
|    | दंत-वियणाएँ कत्थह् कत्थह् णिहुको मि कण्ण-सूत्रेण । अच्छी-दुक्खेण पुणो सिर-वियणाएँ गमो णासं ॥      |    |
|    | कत्थइ रुहिर-पवाहेण णवर जिल्थामयं गयं जीवं। कत्थइ पुरीस-वाहो ण संठिन्नो जाव वोस्रीणो ॥             |    |
| 9  | कत्यइ लूयाए हमो कत्थइ फोडीए कह वि जिहुओ हं। कत्यइ मारीऍ पुणो कत्यइ पिंडमाय-उकामे ॥                | 9  |
|    | कत्थर विष्कोडेहिं कत्य वि सुरुण णवर पोहस्स । कत्थ वि वजेण हको कत्थ वि पडिको मि टंकस्स ॥           |    |
|    | कत्यइ सुलाख्दो कत्यइ उब्बद्धिजग वहिमो हं। कत्यइ कारिसि-सेवा कत्यइ मे गुग्गुलं धरियं॥              |    |
| 12 | कत्यइ जलग-पविद्वो कत्यइ सलिङम्मि भागया मच् । कत्यइ गएण मलिओ कत्यइ सीहेण गिलिओ हं ॥                | 12 |
|    | कत्यह तण्हाए मन्नो कत्यह सुक्को बुभुक्स-वियणाए । कत्यह सावय-सहन्नो कत्थह सप्पेण हक्को हं ॥        |    |
|    | कत्थइ चोर-विलुत्तो कत्थइ भुत्तो न्हि संणिवाएण । कत्थइ सेंमेण पुणो कत्थइ हो वाय-पित्तेहिं ॥        |    |
| 15 | कत्यह् इट्ट-विओए संपत्तीए अणिट्ट-छोगस्स । कत्यह् सञ्झस-भरिओ उच्चाओ कत्य वि मक्षो हं ॥             | 15 |
|    | कत्य वि चक्केण हभो भिग्नो कोंतेण लउड-पहराहिं । छिन्नो समोण मभो कत्थइ सेक्षेण भिन्नो हं ॥          |    |
|    | कस्थइ असिवेणूए कस्य वि मंतेहि णवरि णिहुओ हं। कस्थइ वब-णिरोहे कस्थइ व अजिण्ण-दोसेण ॥               |    |
| 19 | कत्थइ सीएण मओ कत्थइ उग्हेण सोसिको अहयं । अरईय कत्थइ मओ कत्थइ रोहेण सोत्ताणं ॥                     | 18 |
|    | कत्यइ कुंभी-पाए कत्यइ करवत्त-फालिखो णिह्सो । कत्यइ कडाह-डड्डो कत्यह कत्ती-प्रमुक्कत्तो ॥          |    |
|    | कत्थइ जलयर-गि.लिओ कत्थइ पक्सी-बिलुत्त-सन्वंगो । कत्थइ अवरोप्परयं कत्थ वि जंतस्मि छूटो हं ॥        |    |
| 21 | कत्थ वि सत्तृहिँ हमो कत्थ वि क.स-घाय-जज्जरो पश्चिमो । साहस-बलेण कत्थ वि मच्चू विस-भक्खणेणं च ॥    | 21 |
|    | मणुयसणिम एवं बहुसो एकेक्स्यं मए पत्तं । तिरियसणिम एपिंह साहिजांतं णिसामेसु ॥                      |    |
|    | रे जीव तुमं भणिमो कायर मा जूर मरण-काछम्मि । चिंतेसु इमाईँ खणं हियएणाणंत-मरणाई ॥                   |    |
| 24 | जह्या रे पुढवि-जिओ आसि तुमं खणण-खारमादीहिं। अवरोप्यर-सन्येहि य अन्वो कह मारणं पसो ॥               | 24 |
|    | किर जिणवरेहिँ भणियं दिश्यय-पुरिसेण आहुओ थेरो । जा तस्स होड्ड वियणा पुडवि-जियाणं तहकंते ॥          |    |
|    | रे जीय जल-जियत्ते बहुसो पीओ सि खोहिओ सुक्को । अवरोप्पर-सत्थेहिं सीउण्हेहिं च सोसविओ ॥             |    |
| 27 | भगणि-जियसे बहुसो जल-भूलि-कलिंच-वरिस-णिवहेणं । रे रे दुक्खं पत्तं तं भरमाणो सहसु पृण्हि ॥          | 27 |
|    | सीउण्ह-खलण-दुक्खे अवरोप्पर-संगमे य जं दुक्खं । वाउकाय-जियत्ते तं भरमाणो सहस् पुर्विह ॥            |    |
|    | छेयण-फालण-ढाहण-मुसुमूरण-मंजगेण जं मरणं । वण-कायमुवगएणं तं बहुसो विसहियं जीव ॥                     |    |
| 30 | तस-कायते बहुसी खहुकी जीवेण जीवमाणी हं । अक्षंती पाएहिं मस्रो उ सीउण्ह-दुक्खेण ॥                   | 30 |
|    | सेह्नेहिं हभी बहुती स्वर-भावस्मि तं मभी रण्णे। हरिणत्तणे वि णिहुन्नो खुरप्प सर-मिण्ण-पोट्टिह्नो ॥ |    |
|    | सिंघेण पुणो खहुओ मुसुमूरिय-संधि-बंधणावयवी । एयाई वितयंती विसहसु विवणाओ पउराओ ॥                    |    |
|    |                                                                                                   |    |

<sup>1 )</sup> उ जणणीए हं, उ गुरुवे अण-, P - विक्सलो. 2 ) उ सयणो. 4 ) P सउणिग्गहेण, P विरास्त for विज्ञाल, P om. हुआे. 5 > P कत्थर रोसेण गओ. 7 > P सिरिवियणओ. 8 > P मयं for गयं, उ कत्थ पुरिमवाहो ण द्विओ ता जाव, P - वाहेण. 9 > P कत्थ वि, उ कत्थर होडीए, P वि नीओ हं।, P om. seven lines कत्थर मारीए पुणो etc. to गिलिओहं।।. 13 > P गओ for मओ after तण्हाए. 14 > P कत्थ वि in both places, उ मुत्तो भि, P संमेण, उ हो वाउ-. 15 > उ छोअरस, उ तत्थर for कत्थर, P adds त्यित before मओ. 16 > P सेलेण, P मंतिह नवर, P वश्विनरोहो. 18 > P वत्थर उहेण, उ अरतीय, P अरहय अत्थर मओ. 19 > P कत्थर कीडिह डको कत्थर सत्थी सत्ती समूकंतो ।. 20 > P कत्थी पवस्ती, उ पवस्तिह छत्त-, P कत्थ- वि अवरो, उ जांगिम कूडो हं. 21 > उ सामसवलेण P सामवलेण. 22 > P मम्प मत्ते ।, P साहित्यंतं. 23 > P हं for इमारं, P हियर प्रमाणंत. 24 > उ पुटर-, P खणेण खारमादीस, उ खारमातीहिं, P सल्येहिं अब्बो. 25 > P जिणवरेण, P - पुरिसेहिं, उ थोरो for बेरो, P होति वियणा, P पुट्य for पुट्य, P तहा कंतो. 26 > P जलजियंतो, P खाहिओ, उ सीतुण्हेहिं. 27 > उ अगणिजियते, P निवहेहिं, P पत्तो समर्थ. 28 > उ सीतुण्हेखणण-, P खखळण, P adds एए before संगमे, P वाडयबाय, उ जिजते, P सं for तं. 29 > उ डाहे, P दाहण, उ विसाहिजं जिअ. 30 > उ तस्स कायन्थे, P कायत्तो, उ खश्ओ जीएण, P णु for उ 31 > P अण्णेहिं for सेलेहिं, उ हरिणतणे, P सिर for सर, उ पोकिक्को. 32 > P om. विसहसु, P बोराओ for पउराओ.

| 2 , | 6.10 mm                                                                                      | 707 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1   | तिसिर-कवोय-सडणत्तणस्मि तह ससय-मोर-पसु-मावे । पासत्यं चिय मरणं बहुस्रो पत्तं तए बीय ॥         | 1   |
|     | पारदिएण पहलो णहो सर-सल्ल-वेयणायल्लो । ण व तं मलो ण जीनो मुच्छा-मोहं उवगलो सि ॥               |     |
| 3   | दहुण पदीब-सिद्दं किर एयं णिम्मछं महारयणं । गेण्हामि ति सयण्हं पर्यग-भाविम्म इन्हो सि ॥       | 3   |
|     | बहिसेण मच्छ-मार्च गीएण मबसले विवण्णो सि । गंधेण महुयरसे बहुसो रे पाबियं मरणं ॥               |     |
|     | § ४१७ ) किं वा बहुएण मणिएण।                                                                  |     |
| 6   | जाई जाई जाओ अणंतसो एक्समेक्स-मेयाए । तत्थ य तत्थ मओ हं अब्बो बालेण मरणेण ॥                   | 6   |
|     | जरयमिम जीव तुमए जाजा-दुक्खाईँ जाइँ सहियाई । एपिंह ताईँ सरंतो विसहेजसु वेयजं एयं ॥            |     |
|     | करवत्त-कुंभि-रुक्खा-संबठि-वेयरणि-वालुया-पुर्छणं । जद्द सुमरसि एयाई विसहेजसु वेयणं एयं ॥      |     |
| 9   | तेत्तीस-सागराइं णरए जा वेयणा सहिजंति । ता कीस खणे एकं विसहामि ण वेयणे एवं ॥                  | 9   |
|     | देवत्तजिम बहुसी रर्णत-रसणाको गुरु-णियंबाको । मुक्काको जुवईको मा रजसु असुई-जारीसु ॥           |     |
|     | वर्जिद-जील-मरगय-समप्यमं सासयं वरं भवणं । मुक्कं सग्गम्मि तए वोसिर जर-कडणि-कयमेयं ॥           |     |
| 12  | णाणा-मणि-मोत्तिय-संकुळाओं भावद-इंद-धणुयाओं। रयणाणं रासीओ मोत्तुं मा रजा विहवेसु ॥            | 12  |
|     | ते के वि देवदूसे देवंगे दिव्व-भोग-फरिसिक्षे । मोत्तूण तुमं तह्या संपद्द मा सुमर कंथडए ॥      |     |
|     | वर-रयण-णिम्मियं पिव कणय-मयं कुसुम-रेणु-सोमालं । चह्रकण तत्थ देहं कुण जर-देहम्मि मा मुच्छं ॥  |     |
| 15  | मा तेसु कुण णियाणं सम्मे किर एरिसीओ रिद्धीओ । मा चिंतेहिसि सुबुरिस होइ सयं चेव जं जोगां ॥    | 15  |
|     | देहं असुह-सगर्म भरियं पुण मुत्त-पित्त-रुहिरेण । रे जीव इमस्स तुमं मा उवरि कुणसु अणुवंधं ॥    |     |
|     | पुण्णं पावं च दुवे वसंति जिएण णवर सह एए । जं पुण इसं सरीरं कत्तो तं चलइ ठाणाओ ॥              |     |
| 18  | मा मह सीयं होहिह ठइको विविहेहिँ वत्थ-पोसेहिं। वसंते डण जीए खलस्य कण्णं पि जो सिण्णं ॥        | 18  |
|     | मा मह उण्हें होहिइ इमस्स देहस्स छत्तयं धरियं । तं जीव-गमण-समए खलस्य सम्बं पि पम्हुट्टं ॥     |     |
|     | मा मह ख़ुहा भवीहिइ इमस्स देहस्स संबर्ख चूढं। तं जीव-गमण-काले कह व कथग्वेण णो भरियं॥          |     |
| 21  | मा मे तण्हा होहिइ मरुत्यलीसुं पि पाणियं वृढं। तेण श्विय देह तुमं खल-गहिको किं ण सुकप्ण॥      | 21  |
|     | तह लाकियस्स तह पालियस्स तह गंध-मल्ल-पुरहिस्स । खल देह तुज्ञा जुत्तं पयं पि जो देसि गंतब्दे ॥ |     |
|     | भव्वो जणस्य मोहो धम्मं मोत्रृण गमण-सुसहायं । देहस्स कुणइ पेन्क्रसु तिहयहं सव्य-कजाई ॥        |     |
| 24  | णिय पुद्दईए अण्णो अविसेसो जारिसो इमो जीवो । देहस्स कुणह एकं धम्मस्य ण गेण्हए णामं ॥          | 24  |
|     | भ्रम्मेण होइ सुगई देहो वि विक्रोष्ट्रए मरण-काले । तह वि कयग्घो जीवो देहस्स सुहहँ चिंतेह ॥    |     |
|     | छारस्स होइ युंजो बहवा किमियाण सिलिसिलेंताण । सुक्खइ रवि-किरणेहिँ वि होहिइ प्यस्स व पवाहो ॥   |     |
| 27  | भत्तं व सउणयाणं भक्तं वासाण कोल्हुयाईणं । होहिइ एत्यर-सरिसं भव्वो सुकं व कटुं वा ॥           | 27  |
|     | ता परिसेण संपइ बसार-देहेण जह तवो होइ। छदं जं छहियब्वं मा मुच्छं कुणसु देहिन्म॥ अवि य.        |     |
|     | देहेण कुणह धम्मं अतिम्म विस्रोहए पुणो एयं। फग्गुण-मासं खेलुह परसंते णेय पिट्टे य ॥           |     |
| 30  | ताविज्ञड कुणह तर्व भिण्णं देहाओं पुग्गलं देहं। कट्ट-जलंतिंगाले परहरथेणेय तं जीव।)            | 30  |
|     | देहेण कुणह धारमं अंतिम्म बिलोट्टए पुणो एयं । उद्दस्स पामियंगस्स वाहियं जं तयं छदं ॥          |     |
|     | पोगाल-मङ्गं कम्मं हम्मउ देहेण पोगाल-मएण । रे जीव कुणसु एयं विक्षं बिक्षेण फोडेसु ॥           |     |
|     |                                                                                              |     |

<sup>1&</sup>gt; उक्रांत, १ क्वीतसउणवरंमि तह, १ मासत्यं for पासत्यं, उजां १ जीव. 3> उपईवसिइं, १ ति यण्डं, १ दही सि. 4> १ पाहिसे ग for बहिसेण, १ मवर्तेण, १ महर्यते, १ महर्यते, उप for रे, १ पावित्रो मरणें. 5> उबहुमणिएण. 6> १ जाओ for the first जाइं, १ 0m. जाओ, १ एक्सेक्सए. 7> १ नरणिम भरंतो, उवेसहेळ्लु. 8> १ 0m. the verse करवच etc. to वेवण एवं ॥. 9> उतेतीसं सगराइं. 10> उरसणा गुरु, १ मारेळ्जु. 11> १ मरमयसमप्पयं, १ 0m. जर, १ कडक्यिक्सपें 12> १ घनुया। णाणं रासीओ, १ मारेळ्ज. 13> १ दिव्वंगे, १ फरिसिछो, १ कंथरप, 14> उसोमारं।. 15> १ सपुरिस, उचेव. 16> १ समार्थतिरयं, १ रुहिर्राण, १ कुमणमु. 16> १ वच्चित, १ एते, १ हाणाओ. 18> १ मईं सीईं होही, १ कण्णं पि ना मिछं ॥. 19> १ देह छत्तयं. 20> १ मवीहइ, १ संबर्ख मूदं. 21> उतेणं विय, १ खण्णि खल. 22> १ एवं for पयं. 24> १ पुहतीप अण्णो, १ देह कुणइ कर्ष्य धम्तरस. 25> १ सुगती. 26> १ सुक्हर, १ वा for बि, उ होहिति पुत्तिस्स व, १ पुरस्ते। ॥. 27> उकोल्युआतीण। होहिति. 28> १ तओ होइ, १ वव्वं मु मा मुच्छेति कुणवु. 29> उखेळह, १ परसते, १ परिसंतेणाय पिट्ठेणं. 30> उक्रत्यसुजलितेगालो पर पर १ वहुजलेतंगारे परहरेणाय. 31> १ वाहित. 32> १ हम्मं उ, १ जीय कुण प्यं, १ फोलेडेसु.

अवस-वसपृहिँ देहो मोत्तब्वो ता वरं सवसपृहिं । जो हिसर-रोइरीए वि पाहुणो ता वरं हिसरी ॥ इय जीव तुर्म भण्णिस णियुणेतो मा करे गय-णिमीलं । देहस्स उवरि मुच्छं णिब्बुद्धिय मा करेजासु ॥ 🖇 ४१८ ) किं च रे जीव तए चिंतणीयं । भवि य । 3 सो णिथ कोइ जीवो जयम्मि संबल्धिम एत्थ रे जीव । जो जो तए ण खद्दको सो वि हु तुमए भमंतेण ॥ सो णिख कोइ जीवो जयम्मि संयलम्मि तुह भमंतस्स । ण य भासि कोइ बंधू तुह जीव ण जस्स तं बहुसो ॥ सो णिथ कोइ जीवो जबन्मि संबल्धिम सुणसु ता जीव। जो णासि तुन्म मिसं सन् वा तुन्म जो णासि ॥ 6 जे पेच्छिस घरणिहरे घरणि व्व वणं णई-तलाए वा । ते जाण मए सन्वे सय-हुत्तं भक्खिया भासि ॥ जं जं पेच्छिस एयं पोगगळ-रूवं जयम्मि हो जीव । तं तं तुमए भुत्तं भणतसो तं च एएण ।। तं जिथ कि पि ठाणं चोइस-रज़्मिम एत्थ लोयम्मि । जन्थ ज जाओ ज मओ अजंतसो सुजस रे जीव ॥ 9 गोसे मज्ज्ञण्हे वा पञ्जोस-काळिम्म बह व राईए। सो गत्थि कोइ कालो जाओ य मओ य गो जिम्म ॥ जाओ जल्हिम णिहुओ थल्हिम थल-विद्वाने जले णिहुओ। ते गरिय जल-थले वा जाओ य मुनो य गो जस्य ॥ जाओ घरणीएँ तुमं णिहुओ गयगम्मि णिवडिओ घरणि । गयण-घरणीण मज्झे जाको य मको य तं जीय ॥ 12 12 जीविमा तमं जाओ णिहुओ जीवेण पाढिओ जीवे। जीवेण य जीवंतो जीयस्थे छुप्पसे जीय ॥ जीवेण य तं जाभो जीवावियओ य जीव जीवेणं । संवद्विओ जिएणं जीवेहि य मारिओ बहुसो ।। ता जत्य जत्य जामो सिचताचित्त-मीस-जोणीसु । ता तत्य तत्य मर्ण तुमए रे पावियं जीव ॥ 15 15 मरणाईँ अणंताइं तुमण् पत्ताइँ जाईँ रे जीव । सन्वाईँ ताईँ जाणसु भगणु भही बाल-मरणाइं ॥ किं तं पंडिय-मरणं पंडिय-बुद्धि ति तीय जो जुत्तो । सो पंडिओ ति भण्णह तस्स हु मरणं इमं होइ ॥ पायव-मरणं एकं इंगिणि-मरणं छगंड-मरणं च । संथारयम्मि मरणं सन्वाइ मि णियम-जुत्ताई ॥ 18 18 छजीव-णिकायाणं रक्खा-परमं तु होइ जं मरणं । तं चिय पंडिय-मरणं विवरीयं बाल-मरणं तु ।। आलोइयम्मि मरणं जं होहिइ पंडियं तयं भणियं । होइ पंडिक्कमणेण य विवरीयं जाण बालं ति ॥ दंसण-णाण-चरित्ते आराहेउं हवेज जं मरणं । तं हो पंडिय-मरणं विवरीयं बाल-मरणं ति ॥ 21 21तित्थयराइ-पणामे जिण-वयगेणावि वदृमाणस्य । तं हो पंडिय-मरणं विवरीयं होइ बालस्स ॥ किं वा बहुणा एत्थं पंडिय-मरणेण समा-मोक्खाई । बाल-मरणेण एसी संसारी सासओ होइ ॥ \S ४१९ ) एयं णाऊण तुमं रे जीव सुहाइँ णवर पत्येंतो । चइऊण बाल-मरणं पंडिय-मरणं मरसु एपिंह ॥ 24 21 इद्र-विशोशो गरुओ भणिट्ट-संपत्ति-वयण-दुक्खाई । एमाई संभरंतो पंडिय-मरणं मरसु एपिंह ॥ छेपण-भेयण-ताहण-अवरोप्पर-घायणाईँ णरपुसु । एयाईँ संभरती पंडिय-मरणं मरसु एपिंह ॥ णित्य ण वाहण-बंधण-अवरोप्पर-भक्खणाईँ तिरिएसु । एयाईँ संभरंतो पंडिय-मरणं मरसु एपिंह ॥ 27 27 जाइ-जरा-मरणाई रोगायंकेण णवर मणुप्सु । जह सुमरिस एयाई पंडिय-मरणं मरसु पुण्हि ॥ रे जीव तुमे दिहो अणुभूओ जो सुओ य संसारे । बाल-मरणेहिँ एसो पंढिय-मरणं मरसु तम्हा ॥ 30 भणियं च। 30

एकं पंडिय-मरणं छिंदह जाई-सयाइं बहुयाईँ । तं मरणं मरियव्वं जेण मुन्नो सुम्मन्नो होइ ॥ सो सुम्मन्नो त्ति भण्णइ जो ण मरीहिइ पुणो वि संसारे । णिड्डइ-सब्ब-कम्मो सो सिद्धो जइ परं मोक्लो ॥

<sup>1&</sup>gt; प्रअवसबसेहं, P मोत्तवं, P हुणो for पाहुणो, P हसिए ति ॥. 2> P निवृणंतो, प्रअसि. 3> प्रजीअ तए, P वितिणीयं. 4> प्रत्य ए जीअ, P जो सो तेण न, P भवंतेण. 5> P repeats सो, P णह आसि, प्रजीअ. 6> प्रजीअ, P जा for जो. 7> प्रजो for जे, P व्य वरणं नती तलाए, P सयउत्तं. 8> प्रजीअ।, P मुत्तुं, P च तेएण. 9> P तं कि चि नित्य हाणं, P राजंमि, प्रस्काम, प्रसुणम ए जीअ. 10> P रातीए, P कोलो for कोई कालो. 11> P जोओ for जाओ, P repeats थलंमि, P व्य for य in both places. 12> P निह ओ मयणंमि, P तं जीवं. 13> P जीवेण तुमं, P जीवे। I, P जीवत्थी लुंपसे जीवः 14> प्रजीवाबिओ, P तं वहिओ, P मारिसोः 15> प्रसिचत्ता , P सिचताविमीस , प्रजीअं॥. 16> प्रमित्तमए for तुमए, P पुत्ताई जीई, P अयाणु ता बाल . 17> प्रपंडा बुद्धि, P अणह, P सुन्नं for इसं. 18> P पायवमरणे, P वि for ित. 19> P रावाः 20> प्रतिखं for तयं, P वि for य, P बाल ति ॥. 21> P चरित्ताण हेलं, प्रतं for जं, P om. three lines तं हो पंडिय etc. to होई बालस्स. 22> प्रतित्ययरातिः. 23> P तं विय for ित वा बहुणा एत्यं, प्रमोक्खाती P मोक्खाई: 24> P नाउण, P पत्येतोः 25> P अह for इह, P संभरेतो ए ॥. 28> P जाई-, प्र रोआतंकेण, P सुमरएस एयाई ए ॥- 29> प्रजीअ, प्रसारीः 31> प्रजाई P जाती, P जेण मओ, प्रसुणो, P repeats सुम्मओ. 32> प्रसमतो P सम्मओ, प्रजेण मरणेण for जो ण, प्रमरीहिति P मरिहीत, P निह कुन, P मोक्खे.

27

30

24

27

30

णिय मरणस्य णासो तित्थयराणं पि अहव इंदाणं । तम्हा सवस्य मरणे पंडिय-मरणं मरसु एकं ॥ जह मरणेहिँ ण कर्ज खिण्णो मरणेण चयसि मरणाइं । ता मरण-दुक्ख-मीरुप पंडिय-मरणं मरसु एकं ॥ अह इच्छिति मरणाई मरणेहि य णिथ तुज्झ णिब्वेओ । ता अच्छ्यु वीसत्थो जम्मण-मरणारहृदृग्मि ॥ 3 इय बाल-पंडियाणं मरणं णाऊण भावश्रो एपिंह । एसी पंडिय-मरणं पडिवण्णो भव-पउत्तारं ॥' ति भणमाणस्य सर्यमुदेवस्य महारिसिणो अउब्बक्स्रणं खबग-सेटीए अणंतरं केवल्य-वर-णाण-दंसणं समुप्पण्णं, समयं च 6 माउय-कम्मक्समो, तेण भंतगडो सयंभुदेव-महारिसि ति । 🖇 ४२० ) एवं च वक्षंतेसु दियहेसु महारह-साधू वि णाऊण थोव-सेसं आउयं दिण्ण-गुरुयणालोयणो पश्चिकंत-सब्ब-पाबट्टाणो संलेहणा-संलिहियंगो सब्बहा कय-सब्ब-कायब्बो उवविट्टो संथारए। तत्थ य णमोक्कार-परमो अच्छिउं १ पयत्तो । अविय। एस करेमि पणामं भरहंताणं विसुद्ध-कम्माणं । सब्वातिसय-समग्गा भरहंता मंगरं मज्झ ॥ उसमाईए सन्वे चउवीसं जिणवरे णमंसामि । होहिंति जे वि संपइ ताणं पि कओ णमोक्कारो ॥ ओसप्पिणि तह अवसप्पिणीसु सब्बासु जे समुप्पण्णा । तीताणागय-भूया सब्बे वंदामि अरहंते ॥ 12 12 भरहे अवर-विदेहे पुरुव-विदेहे य तह य पुरवप । पणमामि पुरुवरुद्धे धायह-संडे य अरहंते ॥ अच्छंति जे वि अज वि णर-तिरिए देव-णरय-जोणीस् । एगाणेय-भवेस् य भविए वंदामि तित्थयरे ॥ तित्थयर-णाम-गोत्तं वेएंते वद्धमाण-बद्धे य । बंधिंसु जे वि जीवा अजं चिय ते वि वंदामि ॥ 15 15 विहरंति जे मुणिंदा छउमत्था अहव जे गिहत्था वा। उप्पण्ण-पाण-रयणा सब्बे तिबिहेण वंदािम ॥ जे संपद्व परिसत्था अहवा जे समवसरण-मज्ज्ञत्था । देवच्छंद-गया वा जे वा विहरंति धरणियले ॥ साहेंति जे वि धम्मं जे व ण साहेंति छिण्ण-मय-मोहा । वंदामि ते वि सब्दे तित्थयरे मोक्ख-मगास्स ॥ 18 18 तित्थयरीओ तित्थंकरे य सामे य किसण-गोरे य । मुत्ताहल-पडमाभे सन्वे तिविहेण वंदामि ॥ उजिझय-रजी अहवा कुमारए दार-संगह-सणाहे । सावचे णिरवचे सब्वे तिविहेण वंदामि ॥ भव्वाण भव-समृद्दे जिब्रुह्माणाण तरण-कज्जम्मि । तिरथं जेहिँ क्यमिणं तिरथयराणं जमी ताणं ॥ 21 21 तित्थयराण पणामो जीवं तारेइ दुक्ख-जळहीओ । तम्हा पणमह सन्वायरेण ते चेय तित्थयरे ॥ लोय-गरूनं ताणं तित्थयराणं च सन्व-दरिसीनं । सन्वण्णूणं एयं णमो णमो सन्व-भावेणं ॥

अरहंत-णमोक्कारो तम्हा चिंतेमि सब्ब-भावेण । दुक्ख-सहस्स-बिमोक्खं अह मोक्खं जेण पावेमि ॥

§ ४२१ ) सिद्धाण णमोक्कारो करेमु भावेण कम्म-सुद्धाण । भव-सय-सहस्स बद्धं धंतं किम्मधणं जेहिं ॥

सिर्ज्याति जे वि संपद्द सिद्धा सिजिसंसु कम्म-खह्याए । ताणं सब्बाण णमो तिविहेणं करण-जोएण ॥

जे केइ तित्थ-सिद्धा अतित्थ-सिद्धा व एक-सिद्धा वा । अहवा अणेग-सिद्धा ते सब्बे भावओ वंदे ॥

जे वि सिंठंगे सिद्धा गिहि-लिंगे कह वि जे कुलिंगे वा । तित्थयर-सिद्ध-सिद्धा सामण्णा जे वि ते वंदे ॥

इत्थी-लिंगे सिद्धा पुरिसेण णपुंसएण जे सिद्धा । पद्धेय-बुद्ध-सिद्धा बुद्ध-सयंबुद्ध-सिद्धा य ॥

जे वि णिसण्णा सिद्धा अहव णिवण्णा ठिया व उस्सम्मे । उत्ताणय-पासेल्ला सब्वे वंदामि तिविहेण ॥

णिसि-दियस-पदोसे वा सिद्धा मञ्जाण्ह-गोस-काले वा । काल-विवक्त्वा सिद्धा सब्वे वंदामि भावेण ॥

अरहंत-णमोक्कारो जड़ कीरइ भावओ इह जणेणं । ता होइ सिद्धि-मग्गो भवे भवे बोहि-लाभाए ॥

<sup>1)</sup> प एके. 2) प्रसीह, Padds य after भीह्य. 3) P तो for ता. 4) प्रभावती, प्रस्युत्तारं. 5) प्रणा. ति, P अणंतकेवल. 6) प्रकानस्वयो P कंभवनो. 7) प्रणा. च, P साहुणा नाऊण, प्रथोभ-, प्रमुख्भणालीभणो P गुरुआलोअणो. 8) प्रणा. 10) P अरिइंताणं. 11) प्रमुख्यालीय, P सब्बे 12) P ओसिट्यणी तह, P समुख्यण्णो, प्रणागतभूता. 13) P om. पुरुविदेहें, P पुन्वरखे, प्रधातहसण्डे. 14) P एयाणेयभवंतरभविष्. 15) प्रवेतंते P वेयंतो, प्रबिंद्धः. 16) P adds वि before मुणिदा, प्र छतुमत्या, P जो for जे. 17) P जो for जे प्रमा, P om. धरणि. 18) P सोहंति, प्रवि for च, P om. वि. 19) P मुत्ताफरु, P वंदिमि. 20) P om. सन्ते, P वंदिमि. 21) प्रणिउद्धुमाणाण, P मरण for तरण. 23) P ताणं for एयं, P om. one णमो. 24) प्रभावतो, P तो for ता. 25) P चितेण for चितेमि. 26) P करेनु P कंमसुन्वाण, P दुई for धंतं. 27) P om. संप्र, P सिंद्धिन, प्रख्ताए. 28) प्रभावतो. 29) P om. कह वि जे कुर्लिंगे. 30) प्रपुंसए for णपुंसएण, प्र om. जे, P जि, P पत्तेय बुद्धसथंबुद्ध, प्रवृद्धिसिद्धा प्रसंबुद्धि-. 31) प्रबद्धि णिविण्ण, P द्विया, प्रक्तसगे. 32) दिवस, प्रतोसे, P गोसकालंमि।.

| 1  | जोव्यण-सिद्धा बाला घेरा तह मज्जिमा च जे सिद्धा । दीवण्ण-दीव-सिद्धा सन्वे तिबिहेण वेदामि ॥          | 1  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | विम्वावहार-सिद्धा समुद्द-सिद्धा गिरीसु जे सिद्धा । जे केह भाव-सिद्धा सम्बे तिबिहेण वंदामि ॥        |    |
| 3  | जे जत्य केइ सिद्धा काले खेसे य दन्त-भावे वा । ते सन्वे वंदे हं सिद्धे तिविहेण करणेण ॥              | 3  |
|    | सिद्धाण गर्मोक्कारो जह करमइ भागए मरण-काले। ता होइ सुगइ-मग्गो भण्णो सिर्दि पि पानेइ॥                |    |
|    | सिद्धाण णमोक्कारो जह कीरह भावको असंगेहिं। रुंभइ कुगई-मगं सगं सिर्द्धि च पावेइ ॥                    |    |
| 6  | सिद्धाण जमोकारं तक्हा सब्वायरेण काहामि । छेतूण मोह-जार्छ सिद्धि-पुरि जेण पावेमि ॥                  | d  |
|    | \S ४२२ ) पणमामि गणहराणं जिण-वयणं जेहिँ सुत्त-बंधेणं । बंधेऊण तह कवं पत्तं भम्हारिसा जाव ॥          |    |
|    | चोह्स-पुर्वीण जमो भाषरियाणं तहूण-पुर्वीण । वायग-वसहाण जमो णमो य एगारसंगीण ॥                        |    |
| 9  | भावार-घराण णमो घारिजाइ जेहिँ पवयणं सयलं । णाण-घराणं ताणं भावरियाणं पणित्रयामि ॥                    | 9  |
|    | णाणाबार-घराणं दंसण-चरणे विसुद्ध-भावाणं । तव-विरिय-घराण णमो भायरियाणं सुभीराणं ॥                    |    |
|    | जिज-त्रयणं दिप्पंतं दीवंति पुजो पुजो सससीए । पवयण-पभासयाणं भायरियाणं पणिवयामि ॥                    |    |
| 12 | गृढं पवयण-सारं औगोवंगे समुद्द-सरिसम्मि । अम्हारिसेहिँ कत्तो तं णज्जङ् थोय-दुद्धीहिं ॥              | 12 |
|    | तं पुण भायरिपृहिं पारंपरपुण दीवियं एत्थ । जद्द होंति ण भायरिया को तं जाणेज सारमिणं ॥               |    |
|    | सूर्यण-मेत्तं सुत्तं सूहज्जद्द केवलं तिहं अत्थो । जं पुण से वक्खाणं तं भायरिया पयासेंति ॥          |    |
| 15 | बुद्धी-सिगेह-जुत्ता आगम-जरूणेण सुट्ट दिप्पंता । कह पेच्छउ एस जणो स्रि-पईवा जिह णित्य ॥             | 15 |
|    | चारित्त-सील-किरणो भण्णाण-तमोह-णासणो विमलो । चंद-समो आयरिओ भविए कुमुए व्य बोहेइ ॥                   |    |
|    | दंसण-विमल-पयावो दस-दिस-पसरंत-णाण-किरणिहो । जत्य ण रवि व्व सूरी मिच्छत्त-तमंत्रको देसो ॥            |    |
| 18 | डजोयमो न्व स्रो फलमो कप्पहुमो व्व मायरिमो । चिंतामणि न्व सुहमो जंगम-तित्थं च पणमो है ॥             | 18 |
|    | जे जत्य केइ खेसे काले भावे व सन्वहा अखि । तीताणागय-भूया ते भायरिए पणिवयामि ॥                       |    |
|    | भायरिय-णमोक्कारो जद्द छब्भद्द मरण-काल-वेलाए । भावेण कीरमाणो सो होहिद्द बोहि-लामाए ॥                |    |
| 21 | <b>वायरिय-जमोद्धारो जह कीरइ</b> तिथिह-त्रोग-जुत्तेहिं। ता जम्म-जरा-मरणे छिंदइ बहुए ण संदेहो ॥      | 21 |
|    | भायरिय-णमोक्कारो कीरंतो सल्लगत्तणं होइ। होइ णरामर-सुइभो भक्त्वय-फल्ज-दाण-दुल्ललिओ ॥                |    |
|    | तम्हा करेमि सम्वायरेण सूरीण हो णमोक्कारं । कम्म-कलंक-विमुक्को भइरा मोक्खं पि पावेस्सं ॥            |    |
| 24 | § ४२३) उ <b>वझाया</b> णं च णमो संगोवंगं सुयं घरेंताणं । सिस्स-गण-हियहाए <b>झ</b> रमाणाणं तयं चेय ॥ | 24 |
|    | मुत्तस्य होइ अत्यो सुत्तं पार्टेति ते उवज्याया । अञ्झावयाण तम्हा पणमह परमेण मावेण ॥                |    |
|    | सज्झाय-सिक्क-णिवहं झरंति जे गिरियड व्य तिह्यहं । अञ्झावयाण ताणं भत्तीऍ अहं पणिवयामि ॥              |    |
| 27 | जे कम्म-खयद्वाए सुत्तं पार्वेति सुद्ध-लेसिल्ला । ण गर्णेति णियय-दुक्खं पणभो अजझावए ते हं ॥         | 27 |
|    | अज्झावयाण तेसि भद्दं जे णाण-दंसण-समिद्धा । बहु-भविय-बोह-जणयं झरंति सुत्तं सया-कारूं ॥              |    |
|    | अजसावयस्स पणमह जस्स पसाएण सब्द-सुत्ताणि । णर्जाति पढिजाति य पढमं चिव सब्द-साधूहिं ॥                |    |
| 30 | उवझाय-णमोक्कारो कीरंतो मरण-देस-कालम्मि । कुगई रुंभइ सहसा सोग्गइ-मग्गम्मि उवणेह ॥                   | 30 |
|    | उवसाय-णमोक्कारो कीरंतो कुणइ बोहि-छाभं तु । तम्हा पणमइ सब्वायरेण अञ्झावयं मुणिणो ॥                  |    |
|    | उवसाय-जमोक्कारो सुहाण सञ्चाण होइ तं मूलं । दुक्सक्सयं च काउं जीवं ठावेइ मोक्समिम ॥                 |    |
|    |                                                                                                    |    |

<sup>1&</sup>gt; P दीज्वण्ण. 2> P केबि for केइ. 3> P कह वि for केइ, P कालखेते, P ज्व for य. 4> P अण्णे, P पावेमि.

5> प्रभावतो, P! संभइ कुगइ-, P पावेति. 6> P सिर्छि-. 7> P गइराणं, P जावा ॥ 8> P णवण्ड for तहुण, P वाययः 9> प्रणाव तामि ॥ 10> P चरणेहि सुद्धभावे । तविकिरिय. 11> P दिव्वंति, P ससतीए, P पहासयाणं, प्रपणिवतामि. 12> प्रतण्णज्ञ , P थोव-. 13> P होति. 14> P अत्ये, P repeats से. 15> P पेच्छइ, P पतीवा. 16> P कुमुयविबोहेइ. 17> P विमलपलपयाचीदयदिस-. 18> प्रज्जोत . 19> प्रवन्त for ब, प्रतीताणागतभूता, प्रपणिवतामि. 20> प्रहोहि ति P सी हित्ति. 21> P ला. कीग्रइ, P जीय-. 23> P मोर्क पि. 24> प्रवन्नश्वाणं P उवज्ञान्याणं, P अंगोवंगं सुत्तं, प्रसृतं, प्रहितद्वाए, P भरमाणाणं. 25> प्रपादं ति, P म्हा for तम्हा. 26> प्राण. जी, P निर्मा क्व, प्रभाविम, प्रणीवतामि. 27> P कंमक्खर, P वज्ञावए. 28> P बोह्याणं सरेति सुत्तं. 29> P ला. पढिकंति, P साहूदि. 30> प्रष्ट उवज्ञाय, P देसयालिम, P रंभमइ. 31> प्रष्ट उवज्ञाय. 32> प्रष्ट उवज्ञाय, P ठा. प्रतिकृता, प्रजीवं, P पावेष्ट for हावेष्ट.

| 1  | \S ४२४) साहूण णमोक्कारं करेमि तिविहेण करण-जोएण । जेण भव-सक्ख-बर्ख खणेण पावं विजासेमि ॥                          | 1  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | पणमह ति-गुत्ति-गुत्ते बिलुत्त-मिच्छत्त-पत्त-सम्मत्ते । कम्म-करवत्त-पत्ते उत्तम-सत्ते पणिवयामि ४                 |    |
| 3  | पंचसु समिईसु जए ति-सष्ठ-पिंढेवेळ्ळणिम गुरू-मले । चउ-विकहा-पम्मुके मय-मोह-विवज्जए वीरे ॥                         | 3  |
|    | पणमामि सुद्ध-लेसे कसाय-परिवज्ञिए जियाण हिए । छजीव-काय-रक्खण-परे य पारंपरं पत्ते ।।                              |    |
|    | चढ-सण्णा-विष्पजढे दढन्वए वय-गुणेहिँ संजुत्ते । उत्तम-सत्ते पणको भपमत्ते सन्व-काछं पि ॥                          |    |
| 6  | परिसह-बर्ख-पडिमल्ले उयसग्ग-सहे पहिनम मोबल्बस्स । विकहा-पमाय-रहिए सहिए बंदामि समणे हं ॥                          | 6  |
|    | समणे सुयगे सुमणे समणे य-पाव-पंकस्स सेवए। सवए सुहए समए य सच्चए साहु वह वंदे॥                                     |    |
|    | साहूण णमोक्कारो जद्द छब्भइ मरण-देस-कालग्मि । चिंतामणि पि छद्धं किं मग्गसि काय-मणियाई ।।                         |    |
| 9  | साहूण णमोक्कारो कीरंतो अवहरेज जं पावं । पावाण कत्य हिवए णिवसङ् एसी अउण्णाण ॥                                    | 9  |
|    | साहूण णमोक्कारो कीरंतो भाव-मेत्त-संसुद्धो । सयल-सुहाणं मूलं मोक्खस्स य कारणं होइ ॥                              |    |
|    | तम्हा करेमि सच्वायरेण साहूण तं णमोक्कारं । तरिऊण भव-समुद्दं मोक्खय-दीवं च पावेमि ॥                              |    |
| 12 | $\S$ ४२५) एए जयम्मि सारा पुरिसा पंचेव ताण जोक्कारो । एयाण उवरि भण्णो को वा भरिहो पणामस्स ॥                      | 12 |
|    | सेयाण परं सेवं मंगल्लाणं च परम-मंगल्लं । पुण्णाण परं पुण्णं फलं फलाणं च जाणेजा ॥                                |    |
|    | एयं होइ पिबर्स वरयरयं सासयं तहा परमं । सारं जीयं पारं पुष्वाणं चोइसण्हं पि ॥                                    |    |
| 15 | एयं आराहेउं किं वा अण्णेहिँ एरथ करजेहिं। पंच-णमोक्कार-मणो अवस्स देवसणं रुद्दह ॥                                 | 15 |
|    | चारित्तं पि ण बष्टह णाणं णो जस्स परिणयं किंचि । पंच-णमोक्कार-फलं अवस्स देवसणं तस्स ॥                            |    |
|    | एवं दुह-सय-जल्रवर-तरंग-रंगंत-भासुरावत्ते । संपार-समुहर्मिम कयाइ रयणं व णो पत्तं ॥                               |    |
| 18 | एवं अब्सुरुहुष्ठं एयं अप्पत्त-पत्तयं म <i>ः</i> झ । एवं परम-भयहरं चोजं को <b>डुं</b> परं सारं ।।                | 18 |
|    | विज्ञाइ राहा वि फुंड उम्मूलिजाइ गिरी वि मूलाओ । गम्मइ गयणयलेणं दुलहो एसो णमोक्कारो ॥                            |    |
|    | अळणो व्य होज सीको प <b>क्ष्यिह-दु</b> त्तं वहेज सुर-सारेया। ण य णाम ण देज इसो मोक्ख-फर्ल जिण-णमो <b>का</b> रो ॥ |    |
| 21 | णूणं अरुद्धउब्दो संसार-महोयर्हि भमंतेर्हि । जिण-साहु-णमोक्कारो तेणज वि जम्म-मरणाई ॥                             | 21 |
|    | जइ पुण पुर्वं छद्दो ना कीय ण होइ मज्झ कम्म-खझो । दावाणरूम्मि जलिए तण-रासी के <b>चि</b> रं ठाउ ॥                 |    |
|    | भहवा भावेण विणा दृष्वेणं पाविस्रो मणु श्रासि । जाव ण गहिस्रो विंतामणि त्ति ता किं फर्ल देह ॥                    |    |
| 24 | ता संपद्द पत्तो मे आर।हेब्बड मए पयत्तेणं । जद्द जम्मण-मरणाणं दुक्खाणं अंतमिच्छामि ॥                             | 24 |
| f  | त्र भणमाणो महारह-साहू अउम्ब-करणेणं खत्रग-सेणि समारूढो । कह ।                                                    |    |
|    | § ४२६) झोसेइ महामत्तो सुक्रव्याणाण्डेण कम्मतरुं। पढमं अणंत-णामे चत्तारि वि चुण्णिए तेण ॥                        |    |
| 27 | अण्ण-समप्ण पच्छ। मिच्छत्तं सो खडेड् सद्दं पि । मीसं च पुणो सम्मं खडेड् जं पुग्गरुं आसि ॥                        | 27 |

<sup>1 &</sup>gt; P नमोक्कारा, J om. करण, P लाव, P पावं पणासेमि. 2 > P om. गुर्त, P विच्छत्तपत्त-, J पणिवतामि. 3 > JP समितीनु, J जिन शहे, J परिसोछ गंमि, P परिमुक्के. 4 > P पारंपरे पत्तो. 5 > J सण्णी, P विष्यज्ञहो, P संजुत्तो, P मि for पि. 6 > P परिसवल, J पिडवण्णे, P उपसम्मसग्में सहे पृत्तिम. 7 > P om. समणे सुयणे, P adds दुक्खदायस्स after पंकरस, J स एवं for य सच्चए साहु, P साहू. 8 > P लिंहे. 9 > P om. अवहरेज्ज जं पावं etc. to साहूण णमोक्कारों कीरंतो. 10 > P मेत्तमिक्छों।. 11 > J सोवखं दीवं च P मोक्खपदीवं. 12 > P पुरिसाण पंचेव, J ता णमोक्कारों. 13 > P सेयण, J होई for प्रम, P प्रमं, J adds प्र before पुणं. 14 > J एवं, P वरवर्यं, J अमर्यं for प्रमं, P सोयं for सारं, J सार्र for पारं. 15 > P परो for मणो. 16 > P मि for पि, P adds नोगं before नो. 17 > P समुद्दम्मी अपत्तद्रव्यं च माणिकं ॥, J क्याई रयणाई व. 18 > P अक्मरहुं हं, P मज्जा. 19 > P दुलहों सो. 20 > P जङणा व्य, P सीलों पिडवहजुत्तं, J जिणे. 21 > P महोयई नमंतिहिं।. 22 > P पुण्ण for पुण, P दावानलंमि, P जाओ for ठाउ. 23 > P दुल्वणं माविओ, P जाव न हियओ. 24 > P आराहेयव्यो, J om. मप, P प्रयत्तोणं, P दुक्खाणं इच्छसे अतं॥. 25 > P om. ति, P ख़बगसेडी-, J adds अवि य after कह. 26 > P सोसेह, P मुक्कालानलेण, P अणंतनामो. 27 > J तं for जं.

एयं जियहि-ठाणं खाइय-सम्मत्त-काभ-दुक्कलियं । कंषेड्रणं बहु वि कसाय-रियु-हासरे हजह ॥ 1 झोसेइ णवंसत्तं इत्थी-वेयं च अण्ण-समप्ण । हास-रइ-इक्समण्णं समप्णं णिइहे वीरो ॥ णिय-जीय वीरिएणं खग्गेण व क्यलि-खंभ-सम-सारं। पच्छा णिय-पुंवेयं सुडेइ विसुद्ध-लेसाओ ॥ 3 कोधाई-संजलने एकेकं सो खवेइ लोभंतं। पच्छा करेइ खंडे असंख-मेते उ लोहस्स ॥ पुकेकं खबयंतो पावइ जा अंतिमं तयं खंडं। तं भेतृण करेई मणंत-खंडेहिँ किटीओ ॥ तं वेष्ट्रंतो भण्णह महामुणी सुहम-संपराओ ति । अहस्वायं पुण पावह चारितं तं पि रुंबेउं ॥ в पंचक्खर-उग्निरणं कालं जा बीसिमेतु सो घीरो । दोहिँ समएहिँ पावह केबल-णाणं महासत्तो ॥ पयलं णिइं पढमं पंच-विहं दंसणं चड-वियप्पं। पंच-विहमंतरायं च खवेत्ता केवली जाओ ॥ आउय-करमं च पुणो खबेइ गोत्रेण सह य णामेण। सेसं पि वेयणीयं सेलेसीए विमुक्तो सो ॥ 9 मह पुन्व-पभोएंग बंधग-सुडियत्तगेण उड्ड-गई । लाडय-एरंड-फले भग्गी-धूमे य दिहंता ॥ ईसीपब्भाराए पुर्हर्ए उबिर होइ लोवंतो । गंतूण तत्थ पंच वि तणु-रहिया सासया जाया ॥ णाणमगंतं तागं दंसण-चारित्त-वीरिय-सणाहं । सुहमा णिरंजणा ते अक्खय-सो<del>क्खा</del> परम-सुद्धा ॥ 12 12 अच्छेजा अब्भेजा अव्वत्ता अक्खरा गिरालंबा । परमप्पाणो सिद्धा अणाय-सिद्धा य ते सब्वे ॥ सा सिवपुरि ति भणिया भयला स श्रेय स श्रियापावा । से तं दीवं तश्चिय तं चिय हो बंभ-लोयं ति ॥ खेमंकरी य सहया होइ अणाउ ति अिद्धि-ठाणं च । अववागो णेव्याणं मोक्खो सोक्खो य सो होइ ॥ 15 15 तत्थ ण जरा ण मञ्च ण वाहिणो णेय सब्ब-दुक्खाई । अञ्चत-सासयं चिय भुंजंति अगोवमं सोक्खं ॥ एत्थ य कहा समप्पद्द कुत्रलयमाल ति जा पुरा भणिया। दिनेखण्ण-दंघ-बुद्धी-वित्यारिय-गंथ-रयणिल्ला ॥ 🖔 ४२७ ) पणय-तियसिंद-सुंदरि-मंदर्-मंदार्-गळिय-मयरंदं । जिज-चळज-ऋमळ-जुबलं पजमह मुह्लालि-संगीयं ॥ 18 पढमं चिय णयरी-वण्णणिम रिद्धीओ जा मणु भणिया । धम्मस्स फलं भवखेवणि ति मा तत्थ कुप्पेजा ॥ जं चंडसोम-आई-बुतंता पंच ते वि कोघाई । संसारे दुक्ख-फला तम्हा परिहरसु दूरेण ॥ जाओ पच्छायायो जह ताणं संजमं च पडिवण्णा । तह अण्णो वि हु पावी पच्छा विरमेज उवएयो ॥ 21 21 जिण-बंदण-फरुमेयं जक्त्रो जिणसेहरो ति जं कहिओ । साहिमयाण णेहो जीयाण बळं वदीणं तं ॥ वहर-परंपर-भाशे संवेगो तिरिय-धम्म-पिडवत्ती । विजाहराण सिद्धी अच्छरियं एणियक्लाणे ॥ तरणागयाण रक्ता धीरं साहम्मि-वच्छलत्तं च । अपमत्त-सुलभ-बोही संवेगो भिल्ल-वृतंतो ॥ 31 24 कुवछयमाला-रूवं धम्म-फर्ल तत्थ जो य सिंगारो । तं कव्व-धम्म-अक्खेवणीय सम्मत्त-कन्नेण ॥ सम्मत्तस्य पसंसा घेप्पड वयणं जिणाण छोगम्मि । चित्तवडेण विचित्तो संसारो दंसिओ होइ ॥ विण्णाण-सत्त-मारो होइ कुमारस्य दंसिओ तेण । जिण-णाम-मंत-सत्ती वृत्तंतेणं णरिंदाण ॥ 27 27 पर-तित्यियाण-मेत्ती सरूव-जागा-मणेण जिण-वयणं । होइ विसुद्ध-तरायं जुत्ति-पमागेहिँ तं सारं ॥ जुय-समिल।-दिहंतो दुलहं माणुस्सयं च चितेसु । दिय-लोए धम्म-फलं तम्हा तं चेय कायव्वं ॥ कम्मस्स गई णेहस्स परिणई बुज्ज्ञणा य थोएण । धम्म-पडिबोह-कुसलत्तंगं च वीरेण णियय-भवे ॥ 30 30

1) प नियङ्किष्टांगं स्वाह्मस्मत्तालारः 2) प्रश्लोस्त प्रमंसत्तं हत्योगतं प्रसोसेह नपुंमत्तं हत्योनियं, प हामाइछक्काणं, प नतिन, प्र निर्वाहे विरो, प्र धीरो for बीरो. 3) प्र करस्मयिलं, प्र पुंवेनं, प्र केरसाओं. 4) प्र कोधाती संजलणा, प्र कोहाईन, प्र लोहांनं, प करेति, प मेते तु प मेतो उ. 5) प्र णवह for पावह, प करेती. 6) प्र अहस्मातं 7) प्र पंचार, प्र सो for जा, प्र वीसमीज सो बीरो, प्र केवलिनालं 8) प्र पृष्टमे, प्र om. च. 9) प्र आजप्रसंभं, प्र स्ववेति, प ह for य, प्र वेतणीयं 10) प्र प्रंडहलं 11) प्र has संजया twice for सासया. 13) प्र अच्छज्जा अकथा नियलंगा, प्र अणायमुद्धाः 14) प्र सचिय अणाहा ।, प्र नहीयं, प्र om. तिस्यः 15) प्र होज for होह, प्र अपवर्गोः 16) प्र नेय दुवजस्वनाहं ।, प्र मासनं, प्र adds य after चियः 17) प्र दिविद्यण्यं, प्र बुधीनः 18) प्र पण्यसुरसिद्धसुंदरि, प्र भंदारमिलंय, प्र जिणचयणः 19) प्र चिय नगरी, प्र वण्णगंति, प्र वण्णगंति, प्र वण्णगंति, प्र वण्णगंति, प्र पण्णयाखाणे 20) प्र आती for आई, प्र कोधाती प्र कोहाती, प्र संसारः 22) प्र वलं च दीर्णनं, प्र वदीणतं 23) प्र विश्वहरणाण सिद्धि, प्र अच्छ्यरं, प्र एणियाखाणे 24) प्र रक्सी, प्र सुलहः 25) प्र कम्म for कन्यः 26) प्र लोखांम प्र चित्तपढे विचित्ताः 27) प्र कुमार, प्र जिणे णाणं सम्मत्तसत्तीः 28) प्र तिरुथाण मेली, प्र नित्ती, प्र om. तं सारं 30) प्र गई नेयरस, प्र थेवण ।

| 1  | बुद्धीएँ देव-माया वेचण-वेखा सु भन्म-पश्चिवत्ती । भवर-विदेश्च देसण कामगईदस्स वुत्तते ॥                      | 1  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | ्र उच्छाद-सत्त-सारो सिदी विजाए भोग-संपत्ती । सम्मत्त-दाण-कुसकत्तर्णं च तद्द वहरगुत्तीमा ॥                  |    |
| 3  | ैंदिम्बाणं संखाबो बोहरथं सो सर्वमुदेवस्स । मा कुण कुर्हुव-कने पावं एसा गई तस्स ॥                           | 3  |
|    | सुइ-संबोधी-सुमिणं महारहे जम्मि ताईँ मणियाई । भन्वाणं एस ठिईं थोवेण वि जेण बुज्झंति ॥                       |    |
|    | माराहणा प अंते भाकोयण-जिंदणा व वोसिरणा। पंच-णमोकारो विय मोक्खस्स व साहणो मिलनो ॥                           |    |
| 6  | केबल-जाणुप्पत्ती मजिया सेढीए सबग-जामाए । मोक्से परमं सोक्सं संपत्ता तत्थ सब्वे वि ॥                        | 6  |
|    | § ४२८) जं खल-पिसुणो भर्म्हं व मच्छरी रत्त-मृढ-बुग्गहिको । भणिह्निङ् भभाणियव्वं पि एत्थ भणिमो सपं चेव ।     | H  |
|    | रागो पुरथ णिबद्धो किं कीरह राग-बंधणा एसा । पडिवयणं तत्थ इमं देजसु अह राग-चित्तस्स ॥                        |    |
| 9  | रागं णिदंसिकण य पढमं बह तस्स होइ वेरगं। रागेण बिणा साहसु वेरगं कस्स किं होउ॥                               | 9  |
|    | भ्रम्मस्स फर्ड पुर्व अक्खेविण-कारणं च सम्वं च । रागाओं विरागो वि हु पढमं रागो कभो तेण ॥                    |    |
|    | वसुदेव-धिम्मलाणं हिंडीसुं कीस णरिथ रागो सि । तत्थ ण किंचि वि जंपसि अम्हं मज्झे ण तुह जेहो ॥                |    |
| 12 | रागेण तुमं जाओ पच्छा धम्मं करेसि वेरग्गी । रागो एत्थ पसत्थो विराग-हेऊ भवे जम्हा ॥                          | 12 |
|    | कीस पद्दण्णं राया दढवरमो कुणह गुग्गुरु हुँयं। जजा वि मिच्छादिट्टी जुजाह सन्वं पि भणिउं जे ॥                |    |
|    | किं सो राया णम्मं लच्छीऍ समं करेइ देवीए । जणु होजा रज्ज-सिरी भरहइ सिंगार-वयणाई ॥                           |    |
| 15 | पुरिसाइ-छक्खणेहिं किं कीरइ एरय भ्रम्म-उल्लावे । णणु भ्रम्मो कव्वाणं श्रक्खेवणि-कारणं जम्हा ॥               | 15 |
|    | हरि-संद-रुद्द-कुसुमाउहेसु उदमाण णागरी-वण्णे । कास्रम्मि तम्मि कत्तो उवमाणं किं असंतेर्हि ॥                 |    |
|    | भण्णए समए भणिया णव-जुबला चिक्क-कामपाला य । रुद्दा खंदा य पुणो भद्दबहुए विज्ञ-सिद्ध त्ति ॥                  |    |
| 18 | संदाणं रुद्दाणं गोर्विदाणं च जेण <b>अंगेसु । णामाईँ सु</b> णिजंति वि सासय-रूवेसु सब्वेसु ॥                 | 18 |
|    | चोजं ण होइ एयं धम्मो कव्वस्स जेण उत्रमाणं । कीरइ अणसंते वि हु अच्छउ ता लोय-सिद्धेसु ॥                      |    |
|    | उडूं पिसुणाण इहं वोलीणो भवसरो ति णो भणियं । सम्ब विषय धम्म-कहा सम्मतुष्पायणी जेण ॥                         |    |
| 21 | § ४२९) जो पढइ भाव-जुत्तो <b>महवा णिसुणेह महव वाएइ। जह सो भ</b> व्वो वस्सं सम्मत्तं जायए तस्स॥              | 21 |
|    | <b>ळ</b> दं पि थिरं होहिइ होइ विय <b>ट्ठो कई य पत्त</b> हो । तम्हा कुवलयमार्कं वा <b>एजसु हो पयत्तेण</b> ॥ |    |
|    | जो जाणइ देसीओ भासाओ छक्खणाईँ घाऊ य । वय-णय-गाहा-छेवं कुवलयमार्छ पि सो पढउ ॥                                |    |
| 24 | एयाईँ जो ण-याणइ सो वि हु वाएउ पोत्थयं घेतुं । एत्थं चिय बह णाहिइ कहणो णिउणत्तण-गुणेण ॥                     | 24 |
|    | जो सज्जणो वियद्वो एसा रामेइ तं महालक्खं । जो पिसुण-दुव्वियद्वो रस-भावं तस्स णो देइ ॥                       |    |
|    | जीऍ मह देवयाए अक्लाणं साहियं इमं सब्वं । तीए चिय णिम्मविया एसा अम्हे मिसं एत्य ॥                           |    |
| 27 | दियहस्स पहर-मेत्ते गंथ-सबं कुणह् भणसु को पुरिसो । हियय-गया हिरि-देवी जह में लिहंतस्स णो होड् ॥             | 27 |
|    | पडमासणम्मि पडमप्पभाए पडमेण हत्थ-पडमम्मि । हियय-पडमिम सा मे हिरि-देवी होड संणिहिया ॥                        |    |
|    | जइ किंचि छिंग-भिण्णं विभक्ति-भिण्णं च कारय-विहीणं। रहसेण मए लिहियं को दोसो एत्य देवीए॥                     |    |
|    |                                                                                                            |    |

<sup>1&</sup>gt; P देवनयावंचण, P कामइंदस्स बुत्तंतो. 2> P विज्ञाण, J सम्मत्तः 3> P बोहित्यं, P कुटुंबः 4> P संबोहीः 5> P ए for य after णिंदणा, P य इसाहणं भणिओ. 6> P adds नाग before णामाए, P मोनखं, J adds ते after तत्थः 7> J बुग्गहियं 9> P रागं निइसिकण पढमं रागो अहं तस्स वेरगं, P किइ for कि, P होइउः 10> P adds वि after फलं, P कब्वं for सब्वं, J राओ कओ. 12> J करोसि, P एस for एरथ, J विरागहेतः 13> JP दढधम्मो, J मुग्गुलातीयं, P । नणु मिच्छादिष्ठीणं, J adds इय before जुज्जदः 14> J लच्छीयं, P नणु भोजा रज्जिसरीः 15> J पुरिसाति, P बच्चाणं for कव्वाणं. 16> P रुद्युमाउहेसु, P नण्णो । 17> P मण्णह, J adds ए before समए, J -जवला चिक्कामावालाणं । 18> P हंदाणं. 20> P सब्वं चिय, J सम्मत्तपायणी जम्हा ॥ 21> P पढम for पढइ, P om. जइ, P भरसे for वरसं. 22> J होहिति P जोहिइः 23> P कञ्जाई for थाक यः 24> J om. दु, P पोरथयं, J णाहिति, P नाई इह, J कहणो हैउ णिउणत्तणः 25> P नो होइ for नो देशः 26> P जाए for जीए. 27> J कुणड, J जइ मि लिहं°, P जह संलिहियं तरस, J देइ for होइः 28> J पउमंमिआए for पउमण्याणः 29> P विहत्तिः

उज्जय-पय-गमणिहा सरखुहादा य सूसण-बिहुणा । तुरगय-बाह्र व्य मए दिण्या तुह सुमण-जेहेण ॥ 1 1 गेहं देज इमीए सलिमं काएज वयणमं पुरूप । महना कुकरस सरिसं करेज हो तुम्म जं सुवणा ॥ दंसिय-कला-कलावा धम्म-कहा पेय-दिक्सिय-वारिंदा । इह लोए होइ बिरा एसा उसमस्स कित्ति म्य ॥ 3 🖇 ४३०) अस्य पुरुई-पिसदा दोणिय पहा होणिंग चेय देस ति । तस्थरिय पहुं जामेण उत्तरा बुह-जमाइण्णं ॥ सुद्द-दिय-चारू-सोद्दा विवसिय-कमळाणणा विमळ-देहा । तथ्यत्य जलहि-दृद्दया सरिया वह चंद्रभाय ति ॥ तीरम्मि तीय पयदा पञ्चहया णाम स्वण-सोहिता । जत्य द्विपूण भूता प्रहर्ड सिरि-तोररायण ॥ 6 तस्स गुरू हरिडसो भायरिको भासि गुस-बंसाको । तीएँ भगरीएँ दिण्यो जेम शिवेसो तर्हि हाले ॥ तस्स वि सिस्सो पयडो महाकई देवडत्त-णामो ति । .......सिवचंद-गणी बह महयरो ति ॥ सो जिण-वंदण-हेउं कह वि अमंतो कमेण संपत्तो । सिरि-भिक्षमाळ-णयरम्मि संविधो कप्पक्क्लो स्व ॥ 9 तस्य समासमण-गुणो णामेण य जनसङ्ग्र-गणि-जामो । सीसो महद्द-महप्पा भासि विक्रोप् वि पयड-जसो ॥ तस्स य बहुया सीसा तव-वीरिय-वयण-क्रांबु-संपण्णा । रम्मो गुज्जर-देसो जेहि कवी देवहरएहिं ॥ णागी विंदी सम्मद दुरगी भाषरिय-भगिगसम्मी य । छट्टी वहेसरी छम्मुहस्स वर्षण व्य ते भासि ॥ 12 12 क्षागासवप्य-णयरे जिणाक्रयं तेण जिम्मविषे रम्मं । तस्स सुह-दंसणे श्रिय अवि पसमइ जो अहुको वि ॥ तस्य वि सीयो भण्गो तसायरिको ति जाम प्रयब-गुजो । भासि तब-तेय-जिजिय-पाब-तमोहो दिजयरो न्य ॥ जो दसम-सलिख-पबाह-देग-हीरंत-गुण-सहस्साण । सीखंग-विडळ-सालो क्रवल-रुक्सो व्य जिक्क्यो ॥ 15 15 सीसेण तस्स एसा हिरिदेवी-दिण्ण-दंसण-मणेण । रह्या कुवलपमाला विलसिय-द्वित्यण-इंधेण ॥ दिण्ण-जहिन्छिय-फल्लमो बह-कित्ती-कुसुस-रेहिरामोलो । आयरिय-वीर मही अथावरो कृप्यरुक्खो व्य ॥ सो सिद्धंतेण गुरू जुत्ती-सत्येहि जस्स हरिमहो । बहु-सत्य-गंध-बित्यर-पत्थारिय-पयड-सप्यत्यो ॥ 18 18 शासि तिकम्माभिरओ महाद्वारिम्म खत्तिओ पयडो । उज्जोयणो ति शामं तिक्य परिभुंजिरे तह्या ॥ तस्स वि पुत्तो संपष्ट जामेज बडेसरो ति पयड-गुजो। तस्युजोयज-जामो तजको बह बिरहया तेज ॥ तुंगमकं जिण-भवण-मणहरं सावयाडकं विसमं । जावालिडरं भट्टावर्ष व मह बस्य पुरुष्ट्रेप् ॥ 21 तुंगं घवलं मणहारि-त्यण-प्खरंत-घयव हाडोयं । इसभ-जिणित्ययणं कराविवं वीरभद्रेण ॥ तत्थ ठिएणं भद्र चोइसीए चेत्तस्य कण्ड-पक्लिमा । जिम्मविया बोहिकरी भण्याणं होड सम्बाणं ॥

<sup>1 &</sup>gt; P adds निरुकंकारा य after गमणिला, P सरलउलावा, P om. भूसण विष्टुणा, P om. बाल ब्य, P तुह सबण-2) P करेज जं तुज्जा हो सुयण. 3) P -कलावो धंमनवाणेय, P लोय, P om. होइ. 4) P om. two verses अस्थि पुद्द etc. to चंदमाय ति, J adds वह after उत्तरा. 6> P अस्थि for तीर्मिम तीय, P adds पुरीण after प्यदा, उ जस्थित्थ ठिए भूता, P तत्थ for जत्य, P सिरितोरसाणेण ( "साणेण can be read as "माणेण ). 7 > P हरियत्तो, ातीय णयरीय, P दिश्रो जिगिनिवोसा तिहें कालो. 8) P बहुकलाकुसलो सिद्धतियागओं कई दक्खों। आयरियदेवगुक्तो जज्ज वि विज्ञर किती॥ for the line तस्म विसिस्से etc. to देवजनगामी ति. The line is defective: perhaps some syllables like [तस्स वि सीसो सो] are missing at the beginning, JP मयहरी. 9> P सो प्रथ आगओ देसा for the line सो जिगवंदण हेउं etc. to संपत्तो. 10 > प्र पुणा , P om. य, प्र जक्लयत्त P जक्लदत्त्वत्त, P सिस्सो for सीसो. 11 > P inter. बहुया & सीसा, Pom. वयग, Pल्डब्च्रणसंपण्णा. 12) Pom. a verse णागो निदो etc. to ते आसि, J वर्डेसरो, J स्स for ब्व 13) उ -जरो for जबरे, P नवरे बढेसरो आसि जो खमासमजो ।, उ जिजाजयं, उ अबसत्यो for अहव्यो. 14) P य आयारधरो for बि सीसो अण्णो, म अन्तो for अण्णो, P सार for पयड, म णिब्जिय-पविगयमोहो, म om. दिणयरो व्व ॥ etc. to हीरंतगुणसहस्साण ।. 15> P लग्गणलंभी न्व. 16> P कुवयमाला विलसिर. 17> J अत्थावरो P अवाबरो. 18> P सी सिद्धंतगुरू पमाणनाप जस्स, P भट्ट for बहु, P inter. गंथ & सत्थ, J पत्थरिय. 19 > P सया खत्तियाणं वंसे जाओ वडेसरो नाम for the three lines आसि तिवस्मा-बिह्नों etc. to सि पयडगुणो १, र आसी. 20) र वहेंसरो. 21) र साह्याकरूं, र बिद्धं for विसमं, P om. जावालिखं, P inter. अह अत्थि 👫 पुरुईंग्र. 22 > P धयवहादोर्थ, J °वडाहोर्व, P उसह-, J जिर्फिदायतणं, P कारवियं. 23 > P संमि for तत्थ, J P द्विष्णं, P किण्ड-, P बोहकरी.

| i    | पर-भड-भिडडी-भंगो पण्डेंपण-दोहिणी-कका-बंदो । सिरि-चच्छराय-णामो रण-कृत्वी चरियदो जङ्ग्या ॥     | . 4 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | को किर वचह तीरं जिल-वयल-महोयहिस्स दुत्तारं । शोय-महला वि बद्धा एसा हिरिदेवि-वयलेल ॥          |     |
| 3    | जिण-वयणाओं जर्ग महियं च विरुद्धयं व जं बर्द । तै समसु संटवेजसु मिच्छा मह दुन्नई तस्स ॥       | 3   |
|      | चंदकुळावयवेणं भायरिउज्जोयणेण रह्या मे । सिव-संति-वोहि-मोक्खाण साहिया होड भवियाण ॥            |     |
|      | एयं कहं करेउं जं पुण्णं पावियं मए विडलं । साहु-किरियासु चित्तं भवे भवे होउ मे तेण ॥          |     |
| 6    | सग-काले बोलीणे बरिसाण सप्हिँ सत्तिहैं गप्हिं। एग-दिणेणूणेहिं रहुया अवरण्ह-वैकाए ॥            | 6   |
|      | ण कइत्तणाहिमाणो ण कष्य-बुद्धीएँ विरह्या एसा । धम्मकह ति णिबद्धा मा दोसे काहिह इमीए ॥         |     |
|      | 🖇 ४३ १ ) भरहंते णमिकणं सिद्धे भायरिय-सन्द-साहृ य । पवयण-मंगळ-सारं वोच्छामि भहं समासेण 🛭      |     |
| 9    | पढमं जमह जिजाणं भोहि-जिजाणं च जमह सच्वाणं । परमोहि-जिजे पजमह भणंत-मोही जिजे जमह ॥            | 9   |
|      | वंदे सम्बोहि-जिणे पणमह भावेण केवलि-जिणे यः। णमह य भवत्थ-केवलि-जिण-णाहे तिबिह-जोएण ॥          |     |
|      | णमह य उज्ज्मईण विउलमईंणं च णमह मत्तीए । वण्णा-समणे पणमह णमह य तद्द बीय-बुद्धीर्ण ॥           |     |
| 12   | पणमह य कोंट्ट-बुद्धी पयाणुसारीण णमह सन्वाण । पणमह य सुब-धराणं णमह य संभिण्णसोयाणं ॥          | 12  |
|      | वंदे चोहस-पुन्वी तह दस-पुन्वी य वायए वंदे । एयारसंग-सुत्तत्थ-धारए णमह मायरिए ॥               |     |
|      | चारण-समणे पणमह तह जंघा-चारणे य पणमामि । वंदे विज्ञासिद्धे भागास-गमे य जिणकप्पे ॥             |     |
| 15   | भामोसहिणो वंदे खेळोसहि-जञ्जोसहिणो पमह । सम्वोसहिणो वंदे पणमह भासीविसे तह य ॥                 | 15  |
|      | पगमह दिट्टी-विसिणो वयण-विसे णमह तेय-लेसिल्ले । वंदामि सीय-लेसे विष्योसहिणो य पणमामि ॥        |     |
|      | बीरासविणो णिममो महुस्सवाणं च वंदिमो चल्ले । अमयस्सवाण पणमह अक्खीण-महाणसे वंदे ॥              |     |
| 18   | पणमामि विउग्वीणं जलही-गमणाण भूमि-सज्जीणं । पणमामि अणुय-रूए मह्नु-रूवे य पणमामि ॥             | 18  |
|      | मण-वेतिणो य पणमह गिरिराय-पिंडच्छिरे य पणमामि । दिस्सादिस्से णमिमो णमद्द म सम्बद्धि-संपण्णे ॥ |     |
|      | पणमह परिमावण्णे तवो-विहाणेसु चेय सम्बेसु । पणमामि गणहराणं जिण-जणणीणं च पणमामि ॥              |     |
| 21   | केवल-णाणं पणमामि दंसणं तह य सम्ब-णाणाहं । चारित्तं पंच-विद्वं तेसु य जे साहुणो सम्बे ॥       | 21  |
| 0.00 | चकं छत्तं रयणं झस्रो य चमराहँ दुंदुहीक्षो य । सीहासण-कंकेक्की पणमह वाणी जिणिंदस्स ॥          |     |

1) P om. four verses प्रमहिमाउटी etc. to होउ भिवयाण ॥, उ रोहणो for रोहिणी. 3) J om. व before जं. 4) J आयरियउको अणेण, J साहियाण होउ. 5) P कउं for करेउं, P विमलं for विउलं, P किरिया विसं. 6) P ध्रादिणेण्णेहिं एस समत्तावरण्हींस ॥. 7) P om. the verses ण कहत्ताहिमाणो etc. to कहिंह हमीए ॥. For the Section § 431 consisting of verses beginning with अरहंते णमिकणं etc. to होह तं तं न ॥ of J, the Ms. P has the following verses which are reproduced with very minor corrections, some of its orthographical traits like the initial न etc. being retained:

बुज्झंति जस्थ जीवा सिज्झंति वि के वि कम्म-मल-मुक्का। जं च निमयं जिणेहि तं तित्थं नमह भावेण॥
पणमामि उसह-ताहं सेसे वि जेणेज उत्तर (जिणे य उत्तरे) निममो। जणिल-जणए य ताणं गणहर-देवे य पणमामि॥
केवल-नाणं पणमामि दंसणं तह य सञ्च-नाणाह। चारित्तं पंच-विहं भावेण नमामि संपन्नं॥
पणमामि धम्म-चक्कं जिणाण छत्तत्त्वयं रयण-चित्तं। धम्मज्झयं ति वंदे चेदय-क्वलं पहा-जालं॥
पजमासणं च वंदे चामर-जुवलं च चंद-किरणामं। सुमरामि दुंदुभि-रवं जिणस्स वाणि च वंदामि॥
बंदामि सन्व-सिद्धे पंचाणुत्तर-निवासिणो जे य। लोयंतिए य देवे वंदे सन्वे सुरिंदे य॥
आहारय देव(ह)हरे वंदह परिहार-संठिए मुणिणो। उवसामग-सेणित्ये वंदह तह खवग-सेढित्ये॥
वंदे चउदस-पुक्वी कणे तह रायगे (वायगे) य पणमामि। एगारसम्मि आयार-धारए पंच-समिए य॥
अवस्थीण-महाणसिए वंदे तह सीय-तेय-लेसिक्छे। चारण-समणे वंदे तह जंबा-चारणे निममो॥
आसीविसे य वंदे जल्लोसिह-खेल-ओसिह-धरे य। आमोसिही व विन्योसिही य सन्वोसिह वंदे॥
वंदामि बीय-बुद्धि वंदे विउलं च कोट्ठ-बुद्धि च। सन्वायिए पणओ अञ्झावय-सन्व-साहू य॥
ओहिण्णाणी पणओ मणपज्जव-नाणिणो य ले समणे। पणमामि अणंतिष्ठि सन्वेहि वंदिमो अहयं॥
बल-केसवाण जुवणे (जुवले) सुमरामि ह चक्कविष्टणो स [क्वे]। अण्णे वि बंदणिज्ञे पवयण-सारि(रे) [पणि] वयामि
जिण-जम्मण-भूमीओ वंदे निन्वाण-नाण-मेरं च। सम्मेय-सेल-सिहरे सिद्धाययणे पणिवयामि॥
एयं जो पद्ध नरो गोसम्ये अयल-भित्ति-संजुत्तो। सन्वं सिज्झह कज्जं तिहयहं तस्स विउलं पि॥ छ॥

<sup>9)</sup> प्र क्षणंतं ओहिकिणे. 10) प्रस्थ्वोहिकिणो. 12) प्र-मुद्धीणं पयाणु, प्र om. य before सुय. 15) प्र बळोसिह णमह-16) प्रदिही विसणो, प्रतव for तेय. 17) प्रमुहस्सराणं.

| L | वंदामि सन्य-सिद्धे पंचाणुत्तर-भिवासिको जे य । छोयंतिए व देवे वंदह सन्वे सुर्हिदे य ॥            | Į |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   | बाहारय-देह-घरे उबसामग-सेढि-संठिए वंदे । सम्मदिद्विप्यशुई सन्वे गुणठाणप् वंदे ॥                  |   |
| 3 | संती कुंधू य नरो एवाणं मासि जब महामिहिमो । चोइस-रयजाईँ पुणो छण्णउई गाम-कोडीमो ॥                 | 3 |
|   | बरू-फेसवाण जुबले पणमह भण्णे य भव्ब-ठाणेसु । सन्दे बि बंदणिजे पवयण-सारे पणिवशामि ॥               |   |
|   | नो मे भवगा-वग्गू सुमणे सोमणस होंतु महु-महुरा । किलिकिलिय-वडी-चङ्का हिलिहिलि-देवीनो सम्बाभी ॥    |   |
| в | इय पवयणस्य सारं मंगळमेयं च पूह्यं एत्य । एयं जो पढड् णरो सम्महिट्ठी य गोसग्गे ॥                 | 6 |
|   | त्तिइयसं तस्स भवे कक्काण-परंपरा सुविहियस्स । जं जं सुद्दं पसरथं मेग्न्छं होह् तं तं च ॥         |   |
|   | 🖇 ४३२ ) इय एस गणिकंती तेरस-कलणाईँ जड़ सहस्साइ। अग्णो वि को वि गणेंही सो णाही णिष्क्रिया संस्ता। | 1 |
| 9 | इय एस समत्त श्विम हिरिदेवीए वरप्पसाएण । कहणो होड पसच्या इच्छिय-फडमा य संघरस ॥                   | 9 |

॥ इति कुवलयमाला नाम संकीर्ण-कथा परिसमाप्ता ॥ ॥ मङ्गलं महाश्रीः ॥

<sup>3)</sup> महाणिवही, J छण्णजर. 8) J घडिनका. 9) J om. two verses एय इस गणिकांती etc. P ए for एस. The colophon of P stands thus: समाप्तेयं कुवलयमाला नाम कथा ॥ छ॥ मंथ संख्या सहस्रा ॥ १००००। कृति अभित्रपटनायमुनेद्रांकिण्यलांछनस्य उद्योतनसूरे ॥ छ ॥ ॥ छ ॥. The Ms. J adds something more after महानी:, ॥ छ ॥ संवन् ११३९ फाल्मु वदि १ रवि दिने लिखितमिर्व पुस्तकमिति ॥

## LIST OF THE PUBLICATIONS OF

į,

## THE SINGHI JAIN SERIES

- 1. Prabandhacintāmaņi of Merutungācārya (A. D. 1306): Part I, Text in Sanskrit with Variants, Appendix and Indices of Stanzas. This is an important collection of stories, legends and anecdotes connected with kings like Vikramārka, Bhoja, Kumārapāla etc. and author-poets like Siddhasena, Māgha, Dhanapāla etc. Critically edited with various research accessories by Āchārya Jina Vijaya Muni. Demy quarto pp. 12+136. Price Rupees 6.50.
- 2. Purātana-Prabandha-Samgraha: This is a noteworthy collection of many old Prabandhas similar and analogous to the matter in the Prabandhacintāmaṇi. Authentically edited with Indices of Verses and Proper Names, a short Introduction in Hindi describing the Mss. and materials used in preparing this part and with plates by Āchārya Jina Vijaya Muni. Demy quarto pp. 15+32+156+8. Price Rupees 8.50.
- 3. Prabandhacintāmani (Complete Hindi Translation): A complete and correct Hindi translation is given in this volume, so as to enable the purely Hindi-knowing public to grasp fully the contents of the original. The translator is Pandit Hajāri-prasād Dwivedi, Ācārya, Hindi Dept. Viśvabhāratī, Śānti-niketan. Along with the translation has been given an exhaustive Introduction in Hindi by the General Editor, Āchārya Jina Vijava Muni, which contains useful material for the proper understanding of the text. Demy quarto pp. 12+12+156. Price Rupees 6.00.
- 4. Dharmābhyudaya-Mahākāvya of Udayaprabha: This is a stylistic kāvya in Sanskrit celebrating the religious activities of Vastupāla, the great minister of the Gūrjara King Viradhavala, and the patron and lover of fine arts & literature. The author is not only a contemporary but also the religious preceptor of Vastupāla. Critically edited with various Indices etc. by Munirāja Śrī Caturavijayaji and Śrī Punyavijayaji. Super Royal 8vo pp. 16+48+190+18, Bombay 1949, Price Rs. 8.50.
- 5. Sukṛtakīrti-kallolinī-ādi-Vastupāla-prasasti-Samgraha: A collection of numerous Prasastis relating to the Minister Vastupāla. Edited by Muni Rājasrī Punyavijayaji. (in the press).

- 6. Prabandhakośa of Rājaśekharasūri (A. D. 1349): Part I, Text in Sanskrit with Variants, Appendices and Alphabetical Indices of stanzas and all Proper Names. This gives twenty-four biographical Prabandhas dealing with celebrities of ancient India such as Bhadrabāhu, Mallavādi, Haribhadra, Sātavāhana, Vastupāla etc. Critically edited in the original Sanskrit from good old Mss. with Variants, Hindi Translation, Notes and elaborate Introduction etc. by Āchārya Jina Vijava Muni. Demy quarto pp. 8+8+136+14. Price Rupees 6.50.
- 7. Devānanda-Mahākāvya of Meghavijayopādhyāya (A. D. 1671):
  This is a Sanskrit poem in ornate style composed as a Samasyā-pūrti incorporating some line or the other, in each verse, from the Śiśupālavadha of Māgha. In its seven cantos, it presents a biography of Vijayadevasūri who was honoured by both Akbar and Jehangir. Critically edited from an old Ms. with Notes, Index and Hindi Introduction, summary etc. by Pt. Brchardas J. Doshi. Demy quarto pp. 8+16+80. Price Rupees 4.50.
- 8. Jaina Tarkabhāṣā of Yaśovijaya (A. D. 1624-1688): It is a manual of Nyāya dealing with Pramāṇa, Naya and Nikṣepa. Edited by Pt. Sukhlali Sanghavi with his Tātparyasamgraha Vṛtti and an Introduction in Hindi. Super Royal 8vo pp. 8+8+14+78. Price Rupees 3.50.
- 9. Pramāṇamīmāmsā of Hemacandrācārya: This is a treatise on Nyāya left incomplete perhaps by the author himself. It propounds the Jaina point of view after reviewing the tenets of other systems. Edited with a valuable Introduction and still more valuable Notes in Hindi by Pt. Sukhlalji Sanghavi and Pts. Mahbndrakumara and Malavania. Super Royal 8vo pp. 8+16+56+76+144+36. Price Rupees 8.50.
- 10. Vividhatīrthakalpa of Jinaprabhasūri (A. D. 1332): Part I, Text in Sanskrit and Prakrit with Variants, and an Alphabetical Index of all Proper Names. This work gives a description of nearly 60 holy places together with the names of their founders etc.; and thus forms a sort of guide-book or gazetteer of Jaina sacred places of India of the 14th Century. It contains valuable information of historical and topographical interest. Critically edited with Variants, Notes and elaborate Introduction etc. by Āchārya Jina Vijaya Muni. Demy quarto pp. 8+16+114+14. Price Rupees 6.50.

- 11. Kathākošaprakaraņam of Jineśvarasūri: The Prākrit Text with Sanskrit commentary. The commentary contains many Prākrit stories, which illustrate various religious virtues and is interesting from the sociological point of view. The tales are a fine specimen of Prakrit narrative literature. Critically edited by Āchārya Jina Vijaya Muni. Super Royal 8vo pp. 8+16+124+184, Bombay 1949, Price Rs. 12.50.
- 12. Akalanka-Granthatrayam comprising Laghīyastrayam with Svopajña-vṛtti, Nyāya-viniścaya and Pramāṇasaṅgraha: These are three noteworthy Nyāya works of Akalankadeva (c. a. d. 720-780), the last two being brought to light for the first time. Edited with Critical Notes, Variant Readings, Introduction [in Hindi] and Indices etc. by Pt. Mahendrakumara. Super Royal 8vo pp. 8+14+118+184+60. Price Rupees 8.50.
- 13. Prabhārakacarita of Prabhācandrācārya (A. D. 1277): Part I, Text in Sanskrit, with Variants and Indices of stanzas and all Proper Names. It presents in ornate style the traditional biographics of twenty eminent personalities including religious teachers like Vajrasvāmi, authors like Haribhadra and Hemacandra and poets like Mānatunga who have contributed to the glory of Jainism and the Jaina church. Critically edited from many old Mss. with Notes, Index and Hindi Introduction by Āchārya Jina Vijava Muni. Demy quarto pp. 10+6+226. Price Rupees 8.00.
- 14. Digvijaya-mahākāvya of Meghavijaya: This is an ornate poem in Sanskrit presenting the biography of Vijayaprabhasūri in thirteen cantos. The Sanskrit Text with the svopajña glosses critically edited with an Introduction in Hindī, an Index of Proper Names and the text of the Śrī-Tapagaccha paṭṭāvalī-sūtra vṛttyanusaṅdhanam in an Appendix by Pt. A. P. Shah. Demy quarto pp. 8-10-16-144. Bombay 1945. Price Rs. 8.00.
- 15. Bhānucandra-caritra of Siddhicandra Upādhyāya: This is a remarkable composition of Sanskrit litarature in which an able pupil, namely, Siddhicandra has chronicled, without the least exaggeration, acts of social and religious service rendered by his great Guru Bhānucandra. It is not only a biography of the Guru but also an autobiography of the pupil, both of whom had connections with and were honoured at the Moghul court by Akbar and Jehangir. The English Introduc-

tion by the Editor is a rich mine of historical information. Critically edited from a single rare Ms. with elaborate Introduction, Summary, Appendices, Indices etc. by M. D. Desar. Demy quarto pp. 8+12+104+68. Price Rupees 8.00.

- 16. Jñānabindu-prakaraṇa of Yaśovijaya Upādhyāya: This is a systematic manual of Jaina epistemology. The Hindi Introduction of the editor is a brilliant exposition of Jaina theory of knowledge in the back-ground of Indian metaphysics. The Sanskrit Text edited with Introduction, Notes and Index etc. by Pt. Surhlalji Sanghavi, Pt. Dalsukh Malvania and Ptā. Hira Kumari Devi. Super Royal 8vo pp. 12+8+84+136. Price Rupees 5.00.
- 17. Bṛhatkathākosa of Hariṣeṇācārya: The work contains a number of narrative tales—as many as 157—on all sorts of subjects including folk-tales and parables which inculcate religiomoral principles of Jainism and glorify men of religion and ascetic heroes. They have been selected from different strata of Jaina literature. The Introduction which is exhaustive and illuminating, evinces mature erudition of the editor. It is the first of its kind in so far as it presents an outlinear survey of Jaina Kathānaka literature in the back-ground of Indian literature. The Sanskrit text is critically edited with Introduction, Notes and Indices by Dr. A. N. Upadhye, M. A., D. Litt. Super Royal 8vo pp. 20+128+402. Price Rupees 16.00.
- 18. Jainapustakaprasastisangraha: Vol. I. The work contains 111 Prasastis and 544 colophons, attached at the end of the ancient palm-leaf manuscripts of the Jaina and other works. They throw enormous light on the historical facts, social conditions, the Kulas, Gaṇas and Gacchas of the Jainas. Their historical importance is on a par with that of the inscriptions and the copperplates. Critically edited with an informative Introduction and ten Appendices by Achārya Jina Vijaya Muni. Demy quarto pp. 20+180. Price Rupees 10.00.
- 19. Dhūrtākhyāna: The Original Prākrit Text of Haribhadrasūri: Sanskrit metrical Version of Sanghatilaka, an Old-Gujarati Prose Rendering; also an elaborate Critical Essay on the Dhūrtākhyāna by Dr. A. N. Upadhye; Critically edited by Achārya Jina Vijaya Muni. This is a unique satire in Indian

- literature, remarkable for its originality of thought and plot. De luxe edition, Ledger Paper, Super Royal 8vo pp. 8+24+56+70. Bombay 1944, Price Rs. 8.00.
- 20. Nyāyāvatāravārtikavṛtti of Śāntisūri: The Vārtika and Vṛtti of Śāntisūri (some time between A. D. 993 and 1118) on the Nyāyāvatāra of Siddhasena (c. 5th century A. D.). Critically and authentically edited in the original Sanskrit with an elaborate Introduction, Notes, Indices etc. in Hindi by Pt. Dalasukha Malvania. Royal 8vo pp. 32+152+332. Bombay 1949. Price Rs. 16,50.
- 21. Ristasamuccaya of Durgadeva (A. D. 1033): A Prakrit Text dealing with omens and portents. Critically edited with exhaustive Introduction, English Translation, Sanskrit chāyā, Notes, Appendix, Indices etc. by Dr. A. S. Gopani. Royal 8vo pp. 12+16+8+72+172. Bombay 1945. Price Rs. 10.00.
- 22. Samdesa-Rāsaka of Abdul Rahamān: A Unique work of a Muslim Poet in Apabhramsa Language. Critically edited with Sanskrit Țippaṇaka and Avacūrika, English Translation, Exhaustive Introduction, Notes, Appendix, Indices etc. by Achārya Jina Vijaya Muni and Prof. H. C. Bhayani. Royal 8vo. pp. 8 + 14 + 18 + 106 + 124. Bombay 1945. Price Rs. 10.00.
- 23. Śatakatrayādi-subhāṣita-saṃgraha of Bhartrhari. This is an exhaustive compilation of the Epigrams attributed to Bhartrhari including the Three Centuries. Collated and critically edited for the first time with principal variants and an introduction by Prof. D. D. Kosambi. Royal 8vo pp. 8+8+84+240. Bombay 1948. Price Rs. 12.50.
- 24. Paümasiricariu of Dhāhila: An Apabhramsa Poem in four cantos. Critically edited by Profs. M. C. Mod and H. C. Bhayani with an Introduction, Summary, Notes etc. in Gujarati. Royal 8vo pp. 16+40+48. Bombay 1948. Price Rs. 4.75.
- 25. Nāṇapaṁcamīkahāo of Maheśvarasūri: A Prākrit Text giving Tales on the Jñānapañcamī. Edited by Dr. A. S. Gopani with various readings, a Gujarati Introduction, Appendices etc. Super Royal pp. 8+16+44+88. Bombay 1949. Price Rs. 7.25.
- 26. Bhadrabāhu-samhitā of Bhadrabāhu: A Sanskrit Text dealing with astrology, omens, portents etc. Edited with Various

- Readings, a Gujarati Introduction, Appendices etc. by Dr. A. S. Gopani. Super Royal pp. 8+8+12+32+84. Bombay 1949. Price Rs. 5.75.
- 27. Jinadattākhyāna-dvaya: Two Prākrit Texts dealing with the life-story of Jinadatta, one by Sumatisūri and another of an anonymous author. Edited for the first time by Pt. A. M. Bhojak. Royal 8vo pp. 8+16+92. Bombay 1953. Price Rs. 3.50.
- 28. Dharmopadeśamālā-vivaraņa: Here is the Vivaraņa of Jayasimha sūri who gives a number of Prākrit Tales while explaining the gāthās of the Dhammopadeśamālā. Edited with Various Readings by Pt. L. B. Gandhi. Super Royal 8vo pp. 8+16+240. Bombay 1949. Price Rs. 9.75.
- 29. Bhartrhariya Satakatraya with the Vyākhyā of Dhanasāra; This is a companion volume of No. 23. comprising the oldest available commentary on the Satakas of Bhartrhari. Dhanasāra wrote it at Jodhpur in Rajasthan in Samvat 1535. It is also interesting because of its Colloquial Jain Sanskrit. Edited with various Readings, Appendices, etc. by Prof. D. D. Kosamer. Royal 8vo. pp. 325. Bombay 1959. Price Rs. 10.50.
- 30. Sṛṅgāramañjarīkathā of Bhojadeva: It contains a courtesan's professional advice to her daughter in the form of eleven entertaining and edifying tales in the rich kāvya style. Composed by the famous Paramāra king Bhojadeva of Dhārā. Edited with Introduction, Translation, Notes etc. from the only available A fragmentary Palm-leaf Ms. belonging to the Jesalmere Bhaṇḍāra by Kumārī Kalpalata K. Munshi, M. A., Ph. D. Royal 8vo. pp. 10+90+96+104. Bombay 1959. Price Rs. 12.50.
- 31. Līlāvaī of Koūhala: A Romantic Kāvya in Māhārāṣṭrī Prākrit with the Sanskrit Vṛtti of a Jaina Author. Critically edited for the first time with an Introduction, Variant Readings, Glossary, Notes etc. by Prof. A. N. Upadhye. Royal 8vo. pp. 28+88+384. Bombay 1949. Price Rs. 15.00.
- 32. Kīrtikaumudī-Mahākāvya of Someśvara and Sukṛtasamkīrtana of Arisimha: They treat the life-story and explores of the famous minister Vastupāla in the Mahākāvya form. Edited by Muni Rājaśri Punya Vijayaji (in the press).

- 83. Literary Circle of Mahāmātya Vastupāla and Its Contribution to Sanskrit Literature, a learned dissertation by Dr. B. J. SANDESARA, M. A., Ph.D.. Royal 8vo pp. 8+6+28+218. Bombay 1953. Price Rs. 9.50.
- 34-35. Paimacariu of Svayambhūdeva, Vols. 1-2: A great Epic in Apabhramśa dealing with the Rāma Tale. Critically edited for the first time with an elaborate Introduction, Index Verborum and Appendices by Dr. H. C. Bhayani. Royal 8vo First Part pp. 8+4+16+132+40+168+76, Second Part pp. 8+4+24+328. Bombay 1953. Price Rs. 12.50 and 10.50 respectively.
- 36. Paümacariu of Svayambhūdeva, Vol. 3. Edited by Dr. H. C. Bhayani (in the press)
- 37-38. Studies in Indian Literary History, Vols. I and II, containing 132 Papers and Indices, proper Names and Subjects, by Prof. P. K. Gode. Royal 8vo Vol. I, pp. 6+4+3+16+546, Vol. II pp. 6+4+4+4+4+544. Bombay 1953-54. Price Rs. 20.00 each.
- 39. Uktivyakti-prakarana of Dāmodara: An elementary handbook of Sanskrit Composition with parallel illustrations in Old Kosali of the 12th century. Edited for the first time from the single available Ms. by Āchārya Jina Vijava Muni with an exhaustive Study of the Old-Kosali of the text by Dr. S. K. Chatterji, M. A., D. Litt.and with an Essay on material of social and historical interest in the text by Dr. Moti Chand. Royal 8vo pp. 8+4+10+84+68. Bombay 1953. Price Rs. 8.00.
- 40. Kāvyaprakāsa-khandana of Siddhicandra-Gaņi: An adverse critique of some of the topics of Mammaṭa's Kāvyaprakāsa. Edited for the first time from the single available Ms. with an Introduction, Indices etc. by Prof. R. C. Parikh. Royal 8 vo. pp. 8+4+20+108. Bombay 1953. Price Rs. 4.50.
- 41. Kumārapālacaritra-samgraha: A collection of works of various authors relating to life of king Kumārapāla of Gujarat. Collected and edited from various old Mss. by Āchārya Jīna Vijaya Muni. Double Demy pp. 8+18+36+12+158. Price Rs. 10.00.
- 41A. The Life of Hemacandrācārya: The eminent German orientalist, Dr. G. Bühler, wrote in 1889, an epoch-making essay in German on Hemacandra (A. D. 1088-1173) who occupies a place of honour in Indian literature. This essay is a fine model of historical research; and, as such, for the benefit of English knowing readers, it has been translated here into English by Dr. Manilal Patel. Demy quarto pp. 16+104. Price Rupees 5.00.

- 42. Kharataragaccha-bṛhadgurvāvali: A Collection of Works of Jinapāla Upadhyāva and others relating to the spiritual lineage of the eminent Ācāryas of the Kharatara Gaccha. Collected and edited from various old Mss. by Āchārya Jina Vijava Muni. Double Demy pp. 8+12+120. Price Rs. 7.00.
- 43. Jayapāyaḍa-nimittaśāstra: An ancient work pertaining to the Science of Prognostics making prophesies on the basis of the letters of speech. Edited by Āchārya Jina Vijaya Muni. Price Rs. 8,50.
- 44. Jambucariyam of Guṇapāla: It is a Prakrit narrative of the life of Jambūsvāmin, the first patriarch of Jain church after the last Tīrthamkara Mahāvīra. Edited by Āchārya Jina Vijaya Muni. Price Rs. 12.50.
- 45-46. Kuvalayamālā of Uddyotanasūri (Part I & II). A unique campū in Prakrit critically edited from rare Mss. material for the first time with an Introduction, Various readings, Notes etc. by Prof. A. N. UPADHYE, M. A., D. litt. Part I contains the Prākrit text and various readings. Price Rs. 15.00.

Part II with an elaborate Introduction, and Ratnaprabha-Sūri's Samskrit Version of Kuvalayamālā-kathā etc. (in the Press).

To be had from-

## BHARATIYA VIDYA BHAVAN

Chowpati, BOMBAY. 7

वीर सेवा मन्दर पुस्तकालय २ ०, ३ उद्भी